## श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतिरचि त

# गोम्मटसार

( जीवकाण्ड )

भाग-२

[ श्रीमत्तकेशवण्णविराचित कर्णाटकवृत्ति, संस्कृत टीका जीवतत्त्वप्रदीपिका, हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना सहित ]

सम्पादक

स्व. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम. ए., डी. लिट्. सिद्धान्ताचार्थ पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री



# भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

## स्व. पुण्यद्ध्योका माला स्त्र्तिदेवीकी पवित्र स्स्वृत्तिमें स्व. साह् शान्तिप्रसाद जैन द्वारा संस्थापित पर्वं

उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोषित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

हम प्रम्थमालांके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंम, हिन्दी, कब्रङ, तिमक श्रादि प्राचीन मायाओं में उपक्रक आगमिक, दार्शनिक, पीराणिक, साहिरियक, ऐतिहासिक शादि विविध-विध्यस्य जैन-साहिर्यक्षक अनुस्थानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मुक्त और पश्चासम्भव अनुवाद शादिक साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-मण्डारॉकी सुच्यां, शिकालेल-संप्रह, क्ला पूर्व स्थापन्य, विविद्य विद्वानों के अध्ययन-प्रमय और कोकहितकारों जैन साहिर्य प्रस्य मी हमी प्रस्थानकार्मे प्रकाशन हो रही है।

प्रन्थमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्यं पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री डॉ. ज्योतित्रसाद जैन

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय : बी/४५-४७, कॅनॉट प्लेस, नयी दिस्की-१९०००१ मुद्रक : सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००१

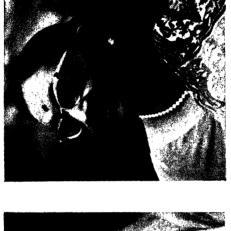



मानुश्री श्री साह गान्तिप्रसाद जैन

क्मीयत्ती भी माहू गान्तिप्रसाद जैन दिवंगता श्रीमती रमा जैन अधिष्णत्री

# GOMMATASÁRA

( JĪVAKĀŅŅA )

O

ĀGĀRYA NEMICANDRA SIDDHĀNTAGAKRAVARTI

With Karņātakavṛti, Sanskrit Tīkā Jīvatattvapradīpikā, Hindi Translation & Introduction

Ьу

(Late) Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri



#### BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION

# BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

#### LATE SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI

AND

# PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE LATE SHRIMATI RAMA JAIN

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAINA ĀGAMIC, PHILOSOPHICAL, PURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRMSA, HINDI.

> KANNADA, TAMIL, EIC, ARE BEING PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR FRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES.

> > ALSO

BEING PUBLISHED ARE

CATALOGUES OF JAINA-BHANDĀRAS, INSCRIPTIONS, ART AND ARCHITECTURB, STUDIES BY COMPETENT SCHOLARS AND POPULAR JAINA LITERATURE

-

General Editors
Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri
Dr. Jyoti Prasad Jain

•

Published by

Bharatiya Jnanpith

Head Office · Bf45-47, Connaught Place, New Delbi-110001

# विषय-सूची

| १२. ज्ञानमार्गणा                           | ५०५–६८० | प्राभृतक-प्राभृतकका स्वरूप          | ५७३           |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|
| निरुक्तिपूर्वक ज्ञानसामान्यका लक्षण        | ५०५     | प्राभृतकका स्वरूप                   | ५७४           |
| ज्ञानके भेद                                | ५०६     | वस्तु श्रुतज्ञानका स्वरूप           | <i>પ્</i> છ   |
| मिथ्याज्ञानकी उत्पत्तिके कारण और स्वर      | रूप ५०७ | पूर्व श्रुतज्ञानका स्वरूप           | ५७५           |
| सम्यग्निध्यादृष्टि गुणस्थानमे ज्ञानका स्वर | ह्य ५०८ | चौदह पूर्वोंका कथन                  | ५७६           |
| मिथ्याज्ञानोंका विशेष लक्षण                | ५०९     | चौदह पूर्वगत वस्तुओंके प्राभृतक अधि | कारोंकी       |
| मतिज्ञानका कथन                             | ५१२     | ·सं <b>स्था</b>                     | ५७७           |
| मतिज्ञानके भेद                             | ५१३     | श्रुतज्ञानके भेदोका उपसंहार         | ५७८           |
| अवग्रह और ईहाका स्वरूप                     | ५१५     | द्वादशागके पदोंकी संख्या            | 428           |
| <b>अ</b> त्राय और धारणाका स्वरूप           | ५१७     | अंगवाह्यकी अक्षर सस्या              | 468           |
| बहु-बहुविधमे अन्तर                         | ५१८     | श्रुतके समस्त बक्षर और उनको लाने    | का            |
| वनियृतकास्वरूप                             | ५१९     | 家甲                                  | ५८३–५५०       |
| उसका उदाहरण                                | ५२०     | अंगो और पूर्वोंके पदोंकी संख्या     | ५९२–५९८       |
| श्रुतज्ञान सामान्यका लक्षण                 | ५२२     | दृष्टिवादके पाँच अधिकार             | €00           |
| श्रुतज्ञानके मूल भेद                       | ५२४     | उनमें पदोकी संख्या                  | €03           |
| श्रुतज्ञानके बीस भेद                       | ५२५     | चौदह पूर्वोमें पदोंकी संख्या        | ६०४           |
| पर्याय श्रुतज्ञानका स्वरूप                 | ५२७     | चौदह अंगबाह्योका स्वरूप             | ६१२           |
| पर्याय समासका कथन                          | ५२९     | श्रुतज्ञानका माहात्म्य              | ६१६           |
| छह वृद्धि और उनकी संज्ञा                   | ५३०     | अवधिज्ञानका कथन                     | ६१७           |
| षट्स्यान वृद्धियोंका क्रम                  | ५३१     | अवधिज्ञानके दो भेद                  | ६१८           |
| षट्स्थानोका आदि और अन्तिम स्यान            | ५५३     | गुणप्रत्यय अवधिज्ञानके छह भेद       | ६१९           |
| पट्स्यान वृद्धियोंका जोड                   | ५५५     | अवधिज्ञानके तीन भेद                 | ६२०           |
| <b>छब्ध्यक्षर</b> ज्ञान दुगुना             | ५५७     | उनको विशेषताएँ                      | ६२१           |
| वक्षर श्रुतज्ञानका कथन                     | ५६६     | जवन्य देशावधिका विषय                | ६२३           |
| श्रुतमें निबद्ध विषय                       | ५६९     | जबन्य देशाविषका क्षेत्र             | ६२५           |
| अक्षर समासका स्वरूप                        | ५७०     | जधन्य देशावधिका काल-भाव             | ६२७           |
| पद श्रुत ज्ञानका स्वरूप                    | ५७०     | घुवहारका प्रमाण                     | ६२८           |
| पदमें अक्षरोका प्रमाण                      | ५७०     | देशावधिके द्रव्यकी अपेक्षा विकल्प   | ६३२           |
| संघात श्रुतज्ञानका स्वरूप                  | ५७१     | देशावधिके जघन्य-उत्कृष्ट क्षेत्र    | <b>\$</b> \$8 |
| प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानका स्वरूप             | ५७२     | परमाविधके भेद                       | ६३५           |
| <b>अनुयोग</b> श्रुतज्ञान                   | ५७३     | देशाविषके मध्यम भेद                 | ६३७           |
|                                            |         |                                     |               |

सो० जीवकाध्ये ٤ क्षेत्र और वालको लेकर जन्तीम काण्डक 583 यद्याल्यातका स्वरूप 428 ध्रव और अध्युव वृद्धिका प्रमाण દ૪૫ देशविरतका स्वरूप 8/19 देशावधिका जन्मच र व्यादि 383 देशविरतके स्वारह भेट 8/9 परमावधिका उत्जन्न इन्य £4/ असयतका स्वरूप 866 सर्वावधिका विद्य 5×3 दन्दियोके विषय 566 जन्कण अवधिज्ञानका क्षेत्र ६५२ संयममार्गणामें जीवसंस्था 566 परमावधिका उत्क्रष्ट क्षेत्र काल ६५३ १४. दर्शनमार्गणा ६९१-६९५ मस्कर्गतिमें अवधिका विषयक्षेत्र દધાવ अन्य गतियोमे 847 दर्शनका स्वस्थ 893 प्रवचित्रक प्र चशदर्शनका स्वरूप દધર ६९२ स्वर्गवागी देवोसें अचधदर्शनका स्वरूप 623 ६९२ कल्पवासी देवामे अवधिज्ञानका विषय द्रव्य अविविदर्शनका स्वरूप 593 लानेका क≖ केबलदर्शनका स्वरूप 933 ६९२ करपवासी देवोके अवधिज्ञानके विषय-कालका दर्शनमार्गणामें जीवसकता ६९३ THE TOTAL 883 १५. लेज्यामार्गका मनायंय ज्ञानका स्वरूप ६९६-७८५ 888 मन पर्ययके भेट ६६५ लेदवाका स्वरूप ६९६ विषयमिक भेन लेक्यामार्गणाके सचिकार 333 ६०७ मन-पर्ययकी उत्पत्ति दृश्यमसंस £ E 19 लेखाके खर भेट 58% इत्यमनका स्वस्त ६६७ द्रव्य लेखाका स्वक्रय ६९८ मन,पर्यंय जानके स्वाकी नरकादि गतियोगे द्रव्य लेडम 88/ ६९९ ऋज्मति और विप्लमतिमें अन्तर 557 परिणामाधिकार 900 ऋज्मतिके जाननेका प्रकार EE8 लंदगाओं के स्थान 908 विपुलमतिके जाननेका प्रकार

دويع

€७२

£193

8.613

303

६७७

**\$**28

१८१

£23

¥2.¥

£/y

६८६

**649-690** 

ऋजमतिके विषयभन जधन्य और उत्कृष्ट द्रस्य ६७१

विपलमतिके विषयभत जधन्य द्वय

विप्लमतिका उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र

ऋजुमति-विपुलमतिका काल

ज्ञानमार्गणामें जीव सहका

केवलजानका स्वस्त

१३ संयममार्गना

सयमभावका कारण

सामायिक सयमका स्वरूप

छेदोपस्यापनाका स्वस्त्य

परिहार थिगुद्धि किसके

सुधमसाम्परायका स्वस्य

संयमकास्त्ररूप

उन स्थानों में परिवासन

मकनणमे छह हानि-विद्या

सकमणके दो भेट

लेश्याओका कार्य

कुणालेश्याका लक्षक

नीललेश्याके लक्षण

वेजोलेश्वाके लक्षण

पद्मलेखाके लक्षण

धुक्उलेस्याके लक्षण

जन्म

. लेश्याओं के **छ**ब्दीस अंग

अपकर्ष कालमें आयबन्ध

नार्राकयो आदिमे लेख्या

लेश्याओके उत्कृष्ट आदि अंशोम मरनेवालोका

कपोत लंदयाके लक्षण

1907

Yee

1904

15019

19019

1906

1908

1908

७१०

980

980

७१२

७१८

980

| वषय | -सूचा |  |
|-----|-------|--|

|                                              | 1999        | 12/41                                  | •    |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------|
| भोगभूमिमें लेक्या                            | ७२०         | पुद्गलका लक्षण                         | ८०३  |
| गुणस्यानोंमें लेक्या                         | ७२५         | परमाणुका स्वरूप                        | ४०১  |
| देवोंमें लेश्या                              | ७२६         | छह द्रव्योंका लक्षण                    | ८०४  |
| अधूभ लेक्यावालोंकी संख्या                    | ७२८         | कालद्रव्यका स्वरूप                     | ८०५  |
| गुभ लेक्यावालोंकी सं <b>ख्</b> या            | ७३१         | अमूर्त द्रव्यों में परिणमन कैसे        | 600  |
| लेश्याबालोका क्षेत्र                         | ७३५         | पर्यायका काल                           | 606  |
| उपपाद क्षेत्रानयन                            | ७४६         | समय और प्रदेशका स्वरूप                 | 606  |
| गुक्ललेख्याका क्षेत्र                        | ७५८         | आवली, उच्छ्वास, स्तोक और लवका स्वरूप   | 608  |
| अञ्चम लेक्याओंका स्पर्शन                     | ७६०         | नाली मुहुर्त और भिन्न मुहुर्तका स्वरूप | ८१०  |
| तेजोलेश्याकास्पर्शन ला <b>नेके</b> लिए गर्रि | णतकी        | व्यवहारकाल मनुष्यलोकमें                | 285  |
| प्रक्रिया                                    | ७६२         | अतीतकालका प्रमाण                       | ८११  |
| सब द्वीप-समुद्रोंका प्रमाण                   | ७६८         | वर्तमानकालका प्रमाण                    | ८१२  |
| एक योजनके अंगुल                              | ७६९         | भाविकालका प्रमाण                       | ८१२  |
| राजका प्रमाण                                 | <b>७७</b> १ | छह द्रव्योंका अवस्थानकाल               | 683  |
| पद्म लेक्यावालोंका स्पर्शन                   | ७७६         | छह द्रव्योंका अवस्थान क्षेत्र          | ८१४  |
| गुनल लेश्याबालोका स्पर्शन                    | ৩৩৩         | पुद्गल द्रव्य और कालाणुके प्रदेश       | ८१६  |
| छह लेश्याओका काल                             | ७७९         | लोकाकाश और अलोकाकाश                    | ८१७  |
| ,, ,, काअन्तर                                | ७८०         | द्रव्योंकी संस्था                      | ८१७  |
| ें<br>लेश्यारहित जीव                         | ७८५         | प्रदेशके तीन प्रकार                    | ८२१  |
| `                                            |             | चल, अचल चलाचल                          | ८२१  |
| १६. भव्यमार्गणाधिकार                         | ७८६–८००     | पुद्गल वर्गणाके तेईस भेद               | ८२२  |
| भज्य और अभव्य जीव                            | ७८६         | वर्गणाओंका स्वरूप                      | ८२३  |
| जो मुख्युक्री नहीं और अभव्य भी नहीं          | ७८७         | वर्गणाबोर्मे जधन्य-उत्कृष्ट भेद        | ८३८  |
| अभव्य और भव्य जीवोकी संस्था                  | ७८७         | पुद्गल द्रव्यके छह भेद                 | ८४६  |
| नौकर्मद्रव्य परिवर्तन                        | 926         | स्कन्ध, देश और प्रदेश                  | ८४७  |
| कर्मद्रव्य परिवर्तन                          | ७९०         | द्रव्योका उपकार                        | 282  |
| स्वक्षेत्र परिवर्तन                          | ७९३         | जीव और पुद्गलका उपकार                  | 640  |
| परक्षेत्र परिवर्तन                           | ७९३         | कर्म पौदगलिक है                        | ८५०  |
| काल परिवर्तन                                 | ७९४         | बचन अमृतिक नहीं है                     | 64.8 |
| भव परिवर्तन                                  | ७९५         | मनके पुर्वक द्रव्य और परमाणुरूप होनेका |      |
| भाव परिवर्तन                                 | ७९६         | निराकरण                                | ८५२  |
|                                              |             | पौच ग्राह्म वर्गणाओंका कार्य           | ८५४  |
| १७. सम्यक्त्व मार्गणाधिकार                   | ८०१–८९१     | परमाणुओं के बन्धका कारण                | ८५४  |
| सम्यक्त्वका लक्षण                            | ८०१         | तथा उसके नियम                          | ८५६  |
| सम्यग्दर्शनके दो भेद                         | 608         | पाँच अस्तिकाय                          | ८६०  |
| द्रव्य, अर्थ और तत्त्व नाम क्यो ?            | ८०२         | नी ।दार्थ                              | ८६१  |
| छह द्रव्योंके अधिकार                         | ८०२         | गुणस्यानोंमें जीवसंस्या                | ८६२  |
| छह द्रव्योंके नामादि                         | 603         | उपशम श्रेणिमें जीवसंख्या               | ८६४  |

| •                                        |       |                                                          |              |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|
| क्षपक श्रेणिमें जीवसंख्या                | ८६५   | २१. बोघादेश प्ररूपणाधिकार                                | ९०४–९३४      |
| सयोगीजिनोंकी स <del>स</del> ्या          | ८६६   | नरकादि गतियोंमें गुणस्थान                                | ९०४          |
| सब संयमियोकी संस्या                      | ८६९   | मनोयोग-वचनयोगमें गुणस्थान                                | ९०६          |
| अयोगियोंकी संस्या                        | 600   | बौदारिक-औदारिक मिश्रमें ,                                | ९०६          |
| चारो गतिके मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र औ | र     | वैक्रियिक-वैक्रियिक मिश्रमें ,,                          | ९०७          |
| असयत सम्यग्दृष्टियोंकी संख्याके साध      | क     | बाहारक-बाहारक मिश्रमें "                                 | %.06         |
| पल्यके भागहारोका कवन                     | ८७०   | कार्मणाकाय योगमें ,,                                     | 906          |
| मनुष्यगतिमे सासादन आदि पाँच गुणस्थाने    | 1-    | वेदमार्गणामे "                                           | 909          |
| में सस्या                                | ८८१   | कपायमार्गणामें                                           | ९१०          |
| क्षायिक सम्यग्दर्शनका स्वरूप             | ८८३   | ज्ञानमार्गणार्मे                                         | 9,80         |
| क्षायिक सम्यग्दर्शनकी विशेषताएँ          | 833   | ri-consideral                                            | \$88         |
| वेदक सम्यग्दर्शनका स्वरूप                | ८८५   |                                                          | 988          |
| उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप                  | ८८५   | Americani                                                | 983          |
| पाँच लब्धियोका स्वरूप                    | ८८५   | mwazanińmii                                              | 588          |
| उपशम सम्यवत्वको ग्रहण करनेके योग्य जीव   | १८८   | feefulamer menanalit                                     | 5 <b>१</b> ५ |
| सासादन सम्यग्दृष्टिका स्वरूप             | ८८७   | ដល់ប្រភេ <b>ព</b> ជា                                     | 98E          |
| सम्यग्मिथ्यादृष्टिका स्वरूप              | ८८७   | anataminuit                                              | 980          |
| मिथ्यादृष्टिका स्वरूप                    | ८८७   | गणस्यानोमे जीवसमास                                       | 986          |
| सम्यक्त्व मार्गणार्मे जीवसंख्या          | 222   | गृतस्थानाम् जायसमास<br>गति मार्गणामे जीवसमास             | 986          |
| 0                                        |       | गणस्यानोमें पर्यापि और प्राण                             | 989          |
| १८. संज्ञिमार्गणा ८९                     | २-८९४ | गुणस्यानोमें संज्ञा                                      | 989          |
| संज्ञी-असज्ञीकालक्षण                     | ८९२   | गणस्यानोमे मार्गणा                                       | a 978        |
| संज्ञी-असज्ञी जीवोंकी संख्या             | ८९३   | गुणस्थानोमें योग                                         | 4. 974       |
|                                          |       | गणस्थानोमें उपयोग                                        | (433         |
| १९ आहारमार्गणा ८९५                       | १-८९९ | 210 1111 21111                                           | . 377        |
| आहारका लक्षण                             | ८९५   |                                                          |              |
| अनाहारक और आहारक                         | ८९६   | २२ आलापाधिकार                                            | ९३५-१०७२     |
| सात समुद्धात                             | ८९६   |                                                          |              |
| समुद्धातका लक्षण                         | ८९६   | गुणस्थानोमे बालाप<br>सामान्य-पर्याप्त-अपर्याप्त तीन आलाप | ९३६          |
| वाहार-जनाहारका काल                       | ۵,9   | सामान्य-पयास-अपयास तान आलाप<br>अपर्यासकेदो भेद           |              |
| अनाहारको-आहारकोको सख्या                  | ८%,७  | जनवातक दा भद<br>चौदह मार्गणाओं में आलाप                  | ९३७          |
|                                          |       | चादह भागणाआम आलाप<br>गतिमार्गणा <b>में</b> आलाप          | °.३८         |
| २०. उपयोगाधिकार ९००                      | -९०३  | गातमागणाम् आलाप<br>इन्द्रिय मार्गणामे आलाप               | ९३८          |
| उपयोगका स्वरूप और भेड                    | ९००   | शन्द्रय मानणाम आलाप<br>कायमार्गणामें आलाप                | 987          |
| माकार और अनाकार उपयोग                    | 900   | कायमार्गणामे आलाप<br>योगमार्गणामे आलाप                   | ९४४<br>९४४   |
| और उनका स्वरूप                           | ९०१   | यागमागणाम बालाप<br>शेष मार्गणाओं में आलाप                | 688          |
| उनकी संख्या                              | ९०१   | जीवसमासोमें विशेष                                        |              |
|                                          | )- \  | नानप्रताचा विश्वव                                        | ९४७          |

# विवय-सूची

•

| गुणस्थानों और मार्गणाओं                       | में             |             | सामान्य नारक पर्याप्त बसंयतमे                         |     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----|
| बीस प्र                                       | स्पणार्वोका कवन | ९५०         | वीस प्ररूपणाओंका कवन                                  |     |
| पर्याप्त गुणस्यानों <b>में</b>                | ,,              | .,          | साय अरूपानाका कथन<br>सामान्य नारक अपर्याप्त असंयत ,,  | ९५८ |
| <b>अ</b> पर्याप्त गुणस्यानोंमे                | ,,              | "           | धर्मा सामान्य नारक                                    | "   |
| सामान्य मिथ्यादृष्टियोंमे                     | ,,              | <b>९</b> ५१ | वर्मा सामान्य नारक पर्याप्त                           | **  |
| पर्याप्त मिध्यादृष्टियोंमें                   |                 |             | धर्मा सामान्य नारक अपर्याप्त                          | **  |
| अपर्याप्त मिच्यादृष्टियोंमें                  | ,,              | ,,          | वर्मा मिध्यादृष्टि                                    | "   |
| मासादन गुणस्यानवालोंके                        |                 | "           | वर्मा नारक पर्याप्त मिथ्यादष्टि                       | ९५९ |
| पर्याप्तक सासादन गुण.                         |                 | ९५२         | घर्मा नारक अपर्याप्त                                  | "   |
| अपर्याप्त सासादन गुण.                         | ,,              | ,,,         | धर्मा पर्याप्त सासादन                                 | ,,  |
| सम्यग्मिथ्यादृष्टिके                          | " 、             | "           | वर्मामिश्रामु                                         | "   |
| असंयत गुणस्यानवर्तीके                         | ,,              |             | मनि असंयत गु.                                         | **  |
| असंयत गुणस्थानवर्ती पर्याप                    | तके             | ९५२         | वर्मा पर्याप्त असंयत<br>अर्मा पर्याप्त असंयत          | "   |
| असंयत गुणस्यानवर्ती अपर्या                    |                 | <b>९</b> ५३ | वर्गायवाप्त अस्यत ,,<br>वर्मा अपर्याप्त असंयत         | ९६० |
| देशसंयत गुणस्थानवर्तीके                       | "               |             | वना अपवान्त असयत ,,<br>द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य | "   |
| प्रमत्त गुणस्थानवर्तीके                       | "               | "           | दिवायाद पृथ्वा नारक सामान्य ,,                        | "   |
| अप्रमत्त गुणस्थानवर्तीके                      | "               | ,,          | द्वितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त "                     | ,,  |
| अपूर्वकरण गुणस्थानवर्तीके                     | "               | "           | द्वितीयादि पृथ्वी नारक अपर्याप्त "                    | 958 |
| प्रथम भाग अनिवृत्तिकरणमें                     | n               | ९५४         | द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य                        |     |
| द्वितीय भाग                                   | "               | 178         | मिथ्यादृष्टि "                                        | ,,  |
| ਰਕੀਸ਼ ਸਮਝ                                     | ,,              | "           | द्वितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त                       |     |
| पुरायमाग ,,<br>चतुर्थभाग ,,                   | "               | "           | मिध्यादृष्टि ,,                                       | ,,  |
| tian vita                                     | ,,              | "           | द्वितीयादि पृथ्वी नारक अपर्याप्त                      |     |
| सूक्ष्म साम्पराय                              | "               | .,,         | मिष्यादृष्टि "                                        | ,,  |
| उपशान्त कषाय                                  | "               | ९५५         | द्वितीयादि पृथ्वी नारक सासादन "                       | "   |
| क्षीणकथाय                                     | "               | ,,          | द्वितीयादि पृथ्वी नारक सम्यग्-                        |     |
| सयोगकेवसी                                     | "               | ,,          |                                                       | ९६२ |
| अयोगकोवली                                     | ,,              | "           | द्वितीयादि पृथ्वी नारक असंयत                          |     |
| सिद्ध परमेधी                                  | "               | **          | सम्यन्दृष्टि ,,                                       | ,,  |
| सामान्य नारक                                  | "               | "           | सामान्य तिर्यंच                                       | ,,  |
| प्रामान्य नारक पर्याप्त                       | ,,              |             | तियंच सामान्य पर्याप्तक ,,                            | ,,  |
| शमान्य नारक अपर्याप्त                         | 11              | "           | तियंच सामान्य अपर्याप्तक "                            | ,,  |
| नामान्य नारक मिद्यादृष्टि                     | ,,              | "           | ., ,, मिथ्यादृष्टि ,, ५                               | ξξ₹ |
| गमान्य नारक पर्याप्त मिथ्यादी                 | _"              | "           | ,, ,, पर्याप्तकमि. ,,                                 | ,,  |
| गमान्य नारक अपर्याप्त मि.                     | e,, (           | १५७         | ,, ,, अपर्याप्तक,, ,,                                 | ,,  |
| तमान्य नारक अपयान्त ।म.<br>गमान्य नारक सासादन | ,,              | ,,          | ,, ,, सासादन ,,                                       | ,,  |
| गमान्य नार्क सिश्च                            | "               | "           | ,, ,, सासादन पर्याप्त ,,                              | "   |
| ामान्य नारक असंयत                             | ,,              | **          | ,, ,, सासादन अपर्याप्त ,, ९                           | .६४ |
| [२–२]                                         | "               | ,,          | " " सम्यग्निच्यादृष्टि "                              |     |
| f //1                                         |                 |             |                                                       | "   |

| तियं    | सामा    | ाग्य असंयत सम्यग्दृष्टिमे             | i   |             | सा     | मान्य मनु           | च्य मिष्य          | दिष्टि वयीर            | 7          |             |
|---------|---------|---------------------------------------|-----|-------------|--------|---------------------|--------------------|------------------------|------------|-------------|
|         |         | बीस प्ररूपणाओ                         |     | 448         |        | •                   | •                  | •                      | स प्ररूपणा | 90          |
|         |         | . बसंयत पर्याप्त                      | ,,  | ,,          | .,     | ,,                  | ,,                 | अपय                    | ਜਿ ,,      |             |
| ,,      |         | बसंयत अपर्याप्त                       | .,  | ,,          | ,,     | ,,                  | सासाद              | ਜ                      |            | ,<br>ون:    |
|         | न्य तिय | ख्यादेश संयत                          | ,,  | <b>९</b> ६५ |        |                     |                    | पर्याप्त               | ,,         | ,,,         |
| पञ्जीवि | दय ति   | र्गंश                                 |     |             | "      | "                   | ,,                 | अपर्यात                | "          | ,           |
| ,,,     | .,      | पर्याप्तक                             | "   | ,,          | "      | "                   | ,,                 | जनवात<br>मध्यादष्टि    | **         | ,           |
|         |         | अपर्यातक                              | ,,  | ,,          | **     | "                   |                    |                        | "          | ,           |
| ,,      | **      | मध्यादृष्टि                           | "   | "           | "      | "                   | <b>अ</b> संयत      |                        | "          | ,           |
| "       | ,,      | ामच्यादृष्टि<br>मिथ्यादृष्टि पर्याप्त | ,,  | ,,          | ";     | "                   | <b>अ</b> संयत      |                        | **         | ,           |
| "       | "       |                                       | "   | 955         | ,,     | "                   |                    | अपर्याप्त              | ,,         | <b>९</b> ७३ |
| "       | ,,,     | मिथ्यादृष्टि अपर्याप्त                | ,,  | "           | "      | "                   | संयताः             | <b>वित्र</b>           | **         | **          |
| **      | ,,      | सासादन                                | 11  | "           | "      | "                   | प्रमत्त            |                        | ,,         | *1          |
| ,,      | "       | सासादन पर्याप्त                       | n   | **          | "      | 17                  | प्रमन्त प          | र्वाप्त                | **         | ,,          |
| "       | "       | सासादन अपर्याप्त                      | **  | ,,          | 19     | "                   | प्रमत्त ।          | श्रपर्याप्त            | ,,         | ,,          |
| ,,,     | "       | मिश्र                                 | "   | "           | ,,     | **                  | अप्रमत्त           |                        | ,,         | ९७४         |
| **      | "       | <b>अ</b> संयत                         | "   | ९६७         | ,,     | ,,                  | अपूर्वं क          | रण                     | ,,         | ,,          |
| "       | ,,      | असंयत पर्याप्त                        | ,,  | n           | 1,     | ,,                  | अ <b>नि</b> वृत्ति | प्रथम ०                | ,,         | ,,          |
| ,,      | ,,      | असंयत अपर्याप्त                       | ,,  | ,,          | ,,     | ,,                  |                    | द्वितीय०               | "          |             |
| ,,      | 72      | देशसंयत                               | ,,  | ,,          | ,,     | ,,                  | ,,                 | तृतीय•                 |            | "           |
| ,,      | ,,      | योनिमती                               | ,,  | ९६८         | ,,     | ,,                  | "                  | चतुर्धः                | "          | ९७५         |
| ,,      | ,,      | योनिमती पर्याप्त                      |     | ,,          | ,,     |                     |                    | ग्धुन-<br>पं <b>चम</b> | "          | 104         |
| ,,      | ,,      | योनिमती अपर्याप्त                     | ,,  |             |        | ,,                  | JE COM             |                        | "          | "           |
| ,,      | ,,      | ,, मिच्यादृष्टि                       | "   | "           | 11     | "                   | सूदमसाम            |                        | "          | ,,          |
|         | ,,      | योनिमती मिच्यादष्टि                   | "   | "           | ,,     | "                   | उपशान्त            |                        | **         | ,,          |
|         | ,,      | पर्याप्त                              |     | ९६९         | "      | "                   | क्षीणक्ष           |                        | "          | ,,          |
| ,,      | ,,      | योनिमती मिथ्यादृष्टि                  | 29  | 145         | 22     | "                   | सयोगके             |                        | **         | १७६         |
| "       | ,,      | अपर्याम                               |     |             | "      | "                   | अयोगके             | <b>स्</b> री           | **         | "           |
|         |         | योनिमती सासादन                        | "   | ***         | मानुषी |                     |                    |                        | ,,         | 11          |
| "       | "       |                                       | 77  | "           |        | पर्याप्त            |                    |                        | ,,         | ,,          |
| "       | "       | ,, ,, पर्याप्त                        |     | 13          |        | वपर्याप्त           |                    |                        | ,,         | 900         |
| "       | "       | ,, ,, अपर्याः                         | 7,, | 22          |        | मिथ्यादृ            |                    |                        | ,,         | ,,          |
| 11      | "       | ,, मिश्र                              | "   | ९७०         | मानुषी | पर्याप्त (          | मय्यादृष्टि        |                        | ,,         | "           |
| "       | "       | ,, असंयत                              | "   | "           | मानुषी | अपर्याप             | मिष्याद            | È                      | ,,         | ९७७         |
| "       | ,,      | ,, देशसंयत                            | "   | ,,          | ,,     | सासादन              |                    |                        |            |             |
| **      | "       | लब्ध्यपर्याप्तक                       | "   | ,,          | ,,     | सासादन              | पर्याम             |                        | "          | "           |
| गमान्य  |         |                                       | ,,  | ,,          |        | सासादन              |                    |                        | **         | ९७८         |
| "       | ,,      | पर्याप्त                              | ,,  | ,,          |        | सम्यक्तिह           |                    |                        | ,,         | ,,          |
| ,,      | ,,      | अपर्याप्त                             | ,,  | ९७१         |        | असंगत स             |                    |                        | "          | "           |
| ,,      | ,,      | <b>मिथ्यादृष्टि</b>                   | ,,  |             |        | नसयतः स<br>देशसंयतः | 144518             |                        | ,,         | "           |
|         |         | •                                     |     | "           | ,,     | <b>ন্যাভপর</b>      |                    |                        | "          | "           |

| मानुषी प्रमत्तसंयत                | बीस प्ररूपणा | 906         | सौधर्मेशान देव               | बीस प्ररूपणा | ९८६ |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-----|
| ,, अप्रमत्तसंयत                   | ,,           | 909         | ,, देव पर्याप्त              | ,,           | ,,  |
| ,, अपूर्वकरण                      | ,,           | ,,          | ,, देव अपर्याप्त             | ,,           | ,,  |
| ,, अनिवृत्ति प्रथम भा०            | ,,           | 27          | ,, मिष्यादृष्टि              | ,,           | ,,  |
| ,, अनिवृत्ति द्वितीय              | **           | 19          | ,, ,, पर्याप्त               | ,,           | 920 |
| ,, अनिवृत्ति तृतीय                | ,,           | <b>९८</b> ० | ,, ,, अपर्याप्त              | ,,           | ,,  |
| ,, अनिवृत्ति चतुर्य               | ,,           | ,-          | ,, सासादन                    | ,,           | ,,  |
| ,, अनिवृत्ति पंचम                 | "            | ,,          | ,, सासादन पर्याप्त           | ,,           | ,,  |
| ,, सूरुमसाम्पराय                  | ,,           | ,,          | ,, सासादन अपर्याप्त          | ,,           | ,,  |
| ,, उपशान्तकषाय                    | "            | "           | ,, सम्यरिमच्यादृष्टि         | **           | ,,  |
| ,, क्षीणकषाय                      | ,,           | ९८१         | ,, असंयत                     | ,,           | 966 |
| ,, सयोगकेवली                      | "            | ,,          | ,, असंयत पर्याप्त            | "            | ,,  |
| ,, अन्योगकेवली                    | ,,           | ,,          | ,, असंयत अपर्याप्त           | ,,           | ,,  |
| मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक            | ,,           | "           | सामत्कुमार माहेन्द्रदेव      | ,,           | ९८९ |
| देवगति                            | "            | "           | ,, ,, पर्याप्त               | ,,           | ,,  |
| देवसामान्य पर्याप्तक              | "            | ९८२         | ,, ,, अपर्याप्त              | "            | ,,  |
| देवसामान्य अपर्याप्तक             | ,,           | **          | सामान्य एकेन्द्रिय           | "            | ९९० |
| देवसामान्य मिथ्यादृष्टि           | ,,           | 12          | ,, ,, पर्याप्त               | "            | ,,  |
| ,, मिथ्यादृष्टि पर्यात            | 21           | ,,          | ,, ,, अपर्याप्त              | ,,           | ,,  |
| ,, मिथ्यादृष्टि <b>अपर्या</b> प्त | ,,           | ,,          | बादर एकेन्द्रिय              | "            | ,,  |
| ,, सासादन                         | ,,           | ९८३         | बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त     | "            | "   |
| ,, सासादन पर्याप्त                | "            | 33          | ,, ,, अपर्याप्त              | "            | ९९१ |
| ,, सासादन अपर्याप्त               | 1)           | ,,          | सूक्ष्म एकेन्द्रिय           | "            | ,,  |
| ,, सम्यग्मिथ्यादृष्टि             | ,,           | ,,          | ,, ,, पर्याप्त               | "            | "   |
| ,, असंयत                          | ,,           | ,,          | ,, ,, अपर्याप्त              | **           | ९९२ |
| ,, असयत पर्याप्त                  | ,,           | 328         | दोइन्द्रिय                   | **           | ,,  |
| ,, असंयत अपर्याप्त                | "            | "           | दोइन्द्रिय पर्याप्त          | "            | ,,  |
| भवनित्रक देव                      | "            | "           | दोइन्द्रिय अपर्याप्त         | "            | ,,  |
| भवनित्रक पर्याप्त देव             | "            | "           | त्रीन्द्रिय                  | 1)           | ,,  |
| भवनित्रक अपर्याप्त देव            | "            | "           | त्रीन्द्रिय पर्याप्त         | "            | ९९३ |
| ,, मिथ्यादृष्टि                   | ***          | 924         | त्रीन्द्रिय अपर्याप्त        | "            | "   |
| ,, पर्याप्त मिथ्यादृष्टि          | "            | **          | <b>चतुरिन्द्रिय</b>          | "            | ,,  |
| ,, अपर्यास मिच्यादृष्टि           | 21           | "           | <b>अतुरिन्द्रिय पर्याप्त</b> | "            | **  |
| ,, सासादन                         | "            | "           | बतुरिन्द्रिय अपर्याप्त       | "            | ,,  |
| ,, सासादन पर्यात                  | "            | 19          | वंचेन्द्रिय                  | "            | ९९४ |
| ,, सासादन अपर्यास                 | ,,           | 31          | वंचेन्द्रिय पर्याप्त         | "            | "   |
| ,, सम्यग्मिष्यादृष्टि             | ,,           | <b>९</b> ८६ | पंचेन्द्रिय अपर्याप्त        | "            | ,,  |
| ,, असंयत                          | **           | 19          | पंचेन्द्रिय भिष्यादृष्टि     | "            | ,,  |

| पंचेन्द्रिय मिच्यादृष्टि                | पर्याप्त             | ,, | 994         |             | गी मिष्यादृति        | ष्टं बी         | स प्ररूपणा | १००४ |
|-----------------------------------------|----------------------|----|-------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| ,, ,, अपय                               | <u> </u>             | ,, | 22          |             | गी सासादन            |                 | ,,         | ,,   |
| असंज्ञिपचेन्द्रिय                       |                      | ,, | 21          | मनोयोः      | गिमिश्र              |                 | ,,         | १००५ |
| असंज्ञि पंचेन्द्रिय पर्या               | प्त                  | ,, | ,,          | मनोयोग      | शि असंयत             |                 | ,,         | ,,   |
| ,, अपर्या                               | 'ব                   | ,, | ,,          | मनोयोग      | ी देशसंयत            |                 | ,,         | ,,   |
| सामान्य पचेन्द्रिय ल                    | ब्धयपर्याप्त         | ,, | ९९६         | मनोयोग      | ी प्रमत्त            |                 | ,,         | ,,   |
| संज्ञि पचेन्द्रिय लब्ब्य                | ग्यप्ति              | ,, | ,,          | असत्यः      | मनोयोगी              |                 | ,,         | १००६ |
| असंज्ञि पचेन्द्रिय लब्ध                 | यपर्याप्त            | 27 | ,,          | वाग्योर्ग   | t                    |                 | ,,         |      |
| कायानुवाद                               |                      | 12 | ,,          | वाग्योगी    | मिथ्यादृष्टि         |                 | ,,         |      |
| षट्काय सामान्य पर्या                    | 'ব                   | ,, | ९९७         | काययोग      | î fî                 |                 |            | ,,   |
| षट्काय सामान्य अप                       | र्याप्त              | ,, | ,,          | ,,          | पर्याप्तक            |                 | ,,         | १००७ |
| पृथ्वीकाय                               |                      | ,, |             |             | अपर्याप्तर           | 5               | ,,         | •    |
| पृथ्वीकास पर्याप्तक                     |                      |    | ,,          | ,,          | मिथ्यादृष्टि         | į               |            | "    |
| पृथ्वीकाय अपर्याप्तक                    |                      |    | \$86        | .,          |                      | याँ०            | "          | "    |
| बादर पृथ्वीकायिक                        |                      | ., | ,           | "           | ,,                   | <br>गपर्या०     | ,,         | •,   |
| ,, ,, 94                                | <u>ণি</u> র          |    | "           | "           | सासादन               |                 | "          | १००८ |
| ,, ,, अर                                | र्याप्त              | ,, | ,,          | "           |                      | र्याप्तक        | "          | 2007 |
| वनस्पतिकाविक                            | -                    | ,- | <b>९९</b> ९ |             | "                    | स्पर्याप्तक     | "          | "    |
| ,, ,, पय                                | <b>ি</b> ব           | ,, |             | "           | सम्यग्निक            |                 | **         | "    |
|                                         | ਸ਼ਹਿਤ                |    | "           | "           | असंयत स              |                 | **         | 11   |
| प्रस्येक वनस्पति                        |                      | "  | "           | 13          | पर्याप्त अस          |                 | ",         | . "  |
| ,, 9                                    | The second           | "  | ,,<br>१०००  | 23          | अपर्याप्त अ          |                 | "          | १००९ |
|                                         | unfras:              | "  | •           | "           | अपयाप्त व<br>देशविरत | स्यत            | "          | 11   |
| गा<br>साधारण वनस्पति                    |                      | "  | "           | "           |                      |                 | ,,         |      |
| ,, 9                                    | nfcaar               | ,, | ,,,         | ,,          | प्रमत्तसंयत          |                 | "          | **   |
|                                         | unfrae               | "  | "           | "           | अप्रमत्तसय           |                 | **         | "    |
| ग साधारण बादर वनस्प                     |                      | "  | १००१        | "           | सयोगकेवरि            | ल               | **         | १०१० |
|                                         | पर्याप्तक            | ** | 3,          | आदारिक      | काययोगी              |                 | ,,         | "    |
| ,.                                      | नपान्तनः<br>अपयप्तिक | ,, | ,,          | "           | मिच                  | यादृष्टि        |            | ,,,  |
| " "<br>श्रसकाय                          | भ्याप्यक<br>,        | "  | , ,,        | ,,,         |                      | दिन             | **         | **   |
| त्रस पर्याप्तक                          | ,                    | ,  | १००२        | "           |                      | ग्मिथ्यादृष्टि  | 13         | "    |
| त्रसं अपर्याप्तक                        | ,                    | ,  | "           | "           | असं                  | यत सम्यग्दृष्टि | ,,         | १०११ |
| त्रस मिथ्यादृष्टि                       | ,                    | ,  | **          | , ,,        | देशव                 |                 | ,,         |      |
|                                         | ,                    | ,  | १००३        | औदारिक      | मिश्रकाययो           | गी              | ,,         | ,,   |
| ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,                    | ,  | ,,,         | ,,          | ,,                   | मिथ्यादृष्टि    | ,,         | ,,   |
| ,, ,, अपर्याप्त<br>अकाय                 | ١,                   | ,  | "           | ,,          | ,,                   | सासादन          | ,,         | ,,   |
| अकाय<br>त्रसलब्द्यपर्याप्तक             | ,                    | y. | १००४        | ,,          | ,,                   | वसंयत           |            | ?०१२ |
| नस लब्ध्य प्रयाप्तक<br>मनोयोगी          |                      | ,  | ,,          | ,,          | ,,                   | सयोगकेबलि       | "          |      |
| नवामानी                                 | ,,,                  |    | "           | वैक्रियिक व | <b>गययोगी</b>        |                 |            | "    |
|                                         |                      |    |             |             |                      |                 | 11         | "    |

|                  |                |                      |       |            | •      |                              |              | • • •         |
|------------------|----------------|----------------------|-------|------------|--------|------------------------------|--------------|---------------|
| वैक्रियिक        | काययोग         | ी मिथ्यादृष्टि बीस : | स्पणा | १०१२       | नवुंस  | कवेदि पर्याप्तक              | बीस प्ररूपणा | १०२०          |
| ,,               | ,,             | सासादन               | ,,    | "          | ,,     | अपर्याप्तक                   | ,,           | १०२१          |
| ,,               | ,,             | सम्यग्मिथ्यादृष्टि   | ,,    | १०१३       | 12     | मिष्यादृष्टि                 | ,,           | ,,            |
| ,,               | ,,             | बसंयत                | 12    | **         | ,,     | ,, पर्याप्तक                 | ,,           | ,,            |
| वैक्रियिक        | मिश्रकाः       | 10                   | ,,    | "          | ,,     | ,, अपर्याप्तक                | ,,           | ,,            |
| ,,               | "              | मिच्यादृष्टि <b></b> | ٠,    | ,,         | ,,     | सासादन                       | ,,           | १०२२          |
| ,,               | ,,             | सासादन               | ,,    | ,,         | ,,     | ,, पर्याप्तक                 | ,,           | , ,,          |
| ,,               | **             | <b>अ</b> संयत        | ,,    | १०१४       | ,,     | ,, अपर्याप्तक                | ,,           | ,,            |
| भाहारक           | काययोग         | ft                   | ,,    | ,,         | "      | सम्यग्मिच्यादृष्टि           | ,,           | ,,            |
| आहारक            |                |                      | ,,    | ,,         | "      | <b>असं</b> यतसम्यग्दृष्टि    | "            | ₹ <b>०</b> २३ |
| कार्मण क         |                |                      | ,,    | ,,         | "      | ,, पर्याप्तक                 | ,,           | , ,,          |
| ,,               |                | मिथ्यादृष्टि         | ,,    | ,,         | ,,     | ,, अपर्याप्तक                | ,,           |               |
| ,,               |                | सासादन सम्यग्दृष्टि  | ,,    | १०१५       | "      | देशविरत                      |              | "             |
| ,,               |                | असंयत सम्यग्दृष्टि   | ,,    | ,,,        | अपगर   |                              | "            | "<br>१०२४     |
| ,,               |                | सयोगकेवलि            | "     | "          | क्रोधक |                              | ,,           |               |
| .,<br>स्त्रीवेदी |                |                      |       |            |        | पर्याप्तक                    | "            | "             |
| स्त्रीवेदि प     | ग्राहितक       |                      | ,,    | ,,<br>१०१६ | "      | अपर्याप्तक                   | "            | ,,            |
| स्त्रीवेदि व     |                | F                    | ,,    |            | "      | भिष्यादृष्टि<br>मिष्यादृष्टि | "            | "<br>१०२५     |
| स्त्रीवेदि वि    |                |                      | "     | "          | "      | पर्याप्तक                    | "            |               |
|                  | ٠              | पर्याप्तकः           | "     | ,,         | **     | ,, प्यातक<br>अपर्याप्तक      | "            | "             |
| ,,               | "              | अपर्याप्तक           | "     | **         | "      | ,,                           | **           | **            |
| -                | ''<br>।सादन    | जनवान्त्रक           | "     | "<br>१०१७  | 32     | सासादन<br>पर्याप्तक          | n            | , ,,          |
| ,.               |                | पर्याप्तक            | "     |            | ,,     | ,, पयाप्तक<br>अपर्याप्तक     | "            | १०२६          |
|                  | ,,             | थया-तक<br>अपर्याप्तक | "     | "          | ,,     | ,,                           | "            | "             |
| _                | ,,<br>         |                      | "     | "          | ,,     | सम्यग्निष्यादृष्टि           | "            | "             |
|                  | म्यरिमधः<br>ं  | सद्ध                 | 27    | ,,,        | ,,     | बसंयत सम्यग्दृष्टि           | **           | "             |
| ,,               | संयत           |                      | "     | १०१८       | ,,     | ,, पर्याप्तक                 | "            | "             |
| स्त्रीवेदि दे    |                |                      | **    | "          | ,,     | ,, अपर्याप्तक                | 17           | १०२७          |
| स्त्रीवंदि       | प्रमत्त        |                      | **    | **         | ,,     | देशविरत                      | "            | **            |
|                  | अप्रमत्त       |                      | ,,    | **         | "      | प्रमत्तसंयत                  | "            | ,,            |
| **               | अपूर्वकर       |                      | "     | "          | **     | अप्रमत्तसंयत                 | "            | ,,            |
|                  | अनिवृत्ति      | करण                  | *1    | १०१९       | •      | अपूर्वकरण                    | ,,           | ,,            |
| पुंबेदि          |                |                      | "     | ,,         | 11     | प्रयम अनिवृत्ति.             | ,,           | १०२८          |
|                  | पर्याप्तक      |                      | "     | "          | **     | द्वितीय अनिवृत्ति            | "            | ,,            |
|                  | अपर्याप्त<br>- |                      | "     | "          | अक्षा  |                              | ,,           | ,,            |
| ,,               | मिष्यादृ       |                      | "     | १०२०       | कुमति  | <b>कुश्रुतज्ञा</b> नि        | ,,           | ,,            |
| ,,               |                | र्याप्तक             | ,,    | ,,         | ,,     | ,, पर्याप्तक                 | ,,           | १०२९          |
|                  |                | पर्याप्तक            | ,,    | "          | ,,     | ,, अपर्याप्तक                | ,,           | ,,            |
| नपुंसकबेदि       |                |                      | ,,    | ,,         | ,,     | ,, मिष्यादृष्टि              | ,,           | ,,            |

| कुमति               | कुश्रुतज्ञा | नि मि    | यादृष्टि पर्याप | বক     |         | अवि       | दर्शनी     |              | बीस प्ररूपण | T ₹0₹5       |
|---------------------|-------------|----------|-----------------|--------|---------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                     |             |          | बोस             | प्ररूप | णा १०२९ | "         | पर्वाप्त   | <u>ৰ</u>     | ,,          | ,,           |
| ,,                  | ,,,         | ,,       | अपर्याप्तक      | ,,     | १०३०    | **        | अपर्या     | বৰ           | ,,          | ,,           |
| ,,                  | ,,          | सासाद    | 4               | ,,     |         | कृष्णले   | स्या       |              | 17          | ,,           |
| ,,                  | ,,          | ,,       | पर्याप्तक       | ,,     | ,,      | ,,        | पर्याप्त   | ক            | ,,          | ,,           |
| ,,                  | ,,          | ,,       | अपर्याप्तक      | ,,     | १०३१    | ,,        | बपर्या     | प्तक         | ,,          | १०४०         |
| विभंगज्ञ            | नि          |          |                 | ,,     | ,,      | "         | मिथ्या     | दृष्टि       | ,,          | ,,           |
| ,,                  | मिथ्या      | दृष्टि   |                 | ,,     | ,,      | ,,        | -,         | पर्याप्तक    | ,,          | ,,           |
| ,,                  | सासाव       | ন        |                 | ,,     | ,,      | "         | ,,         | अपर्याप्तक   | ,,          | ,,           |
| मतिश्रुतः           | ज्ञानि      |          |                 | .,     | ,,      | ,,        | सासाद      | न            | ,,          | १०४१         |
| ,,                  | पर्याप्त    | TF .     |                 | ,,     | १०३२    | ,,        | ,,         | पर्याप्तक    | ,,          | ,,           |
| ,,                  | अपर्या      |          |                 | ,,     | ,,      | ,,        | ,,         | अपर्याप्तक   | ,,          | ,,           |
| 27                  | वसंयर       | 7        |                 | ,,     | ,,      | ,,        | मिश्र      |              | ,,          | 3            |
| मतिश्रुतः           | गानि अस     | ांयत अ   | पर्याप्तक       | ,,     | १०३२    | **        | वसंयत      | सम्यग्दृष्टि | ,,          | ,,           |
| ,,                  | ,,          | 9        | र्याप्तक        | ,,     | ,,      | ,,        | ,,         | पर्याप्तक    | ,,          | १०४२         |
| मन:पर्यय            |             |          |                 | ,,     | १०३३    | "         | ,,         | अपर्याप्तक   | ,,          | ,,           |
| केवलज्ञा            |             |          |                 | ,,     | ,,      | कपोत्तले  | <b>रवा</b> |              | ,,          | ,,           |
| संयमानुब            |             |          |                 | ,,     | "       | ,,        | पर्याप्तः  | Б            | ,,          | १०४३         |
| "                   | प्रमत्त र   |          |                 | ,,     | ,,      | ,,        | वपयपि      | तक           | ,,          | ,,           |
| ,,                  | अप्रमत्त    | τŧ.      |                 | **     | १०३४    | "         | मिच्याद    | हि           | ,,          | ,,           |
| सामायिक             |             |          |                 | ,,     | ,,      | ,,        | ,,         | पर्याप्तक    | ,,          | ,,           |
| परिहारि             | •           |          |                 | ,,     | ,,      | "         | ,,         | अपर्याप्तक   | ,,          | 8088         |
| यथास्यात            | संयम        |          |                 | ,,     | **      | **        | सासादन     |              | ,,          | ٠,,          |
| असंयम               |             |          |                 | 21     | १०३५    | "         | ,,         | पर्याप्तक    | ,,          | ,,           |
| "                   | पर्याप्तः   | -        |                 | "      | ,,      | ,,        | ,,         | अपर्याप्तक   | ,,          | ,,           |
| ,,                  | वपर्याप     | तक       |                 | ,,     | ,,      | ,,        | सम्यग्मि   | च्यादृष्टि   | ,,          | "            |
| चक्षुदर्शनी         |             |          |                 | "      | १०३६    | ,,        | असंयत      | सम्यग्दृष्टि | ,,          | १०४५         |
| "                   | पर्याप्तव   |          |                 | ,,     | "       | "         | ,,         | पर्याप्तक    | 33          | ,,           |
| ,,                  | अपर्याप     |          |                 | ,,     | ,,      | ,,        | **         | वपर्याप्तक   | ,,          | ,,           |
| ,,                  | मिष्यादृ    |          |                 | ,,     | ,,      | तेगोलेश्य | T          |              | ,,          | ,,           |
| ,,                  | >>          | पर्याप्त |                 | "      | १०३७    | ,,        | पर्याप्तक  |              | ,,          | ,,           |
| .,,                 | ,,          | अपर्या   | प्तक            | "      | ,,      | ,,        | अपर्याप्त  | क            | "           | १०४६         |
| <b>अच</b> क्षु दर्श |             |          |                 | ,,     | 1,      | ,,        | मिष्याद्   | è            | ,,          | ,            |
| **                  | पर्याप्तव   |          |                 | 23     | "       | 21        | ,,         | पर्याप्तक    | "           |              |
| "                   | अपयोप्त     |          |                 | ,,     | १०३८    | "         |            | अपर्याप्तक   | ,,          | "            |
| "                   | मिथ्यादृ    |          |                 | ,,     | ,,      | ,,        | सासादन     | •            | "           | ,,           |
| "                   | "           | पर्याप्त |                 | "      | 12      | ,,        | ,,         | पर्याप्तक    |             | १०४७<br>१०४७ |
| "                   | ,,          | अपर्या   | तक              | "      | "       | "         | सासादन     | अपर्याप्त    | "           | •            |
|                     |             |          |                 |        |         |           |            |              | "           | "            |

| तेगोलेक्या      | सम्यग्निच्या.                           | बीस प्ररूपणा | १०४७ | चुक्लकेश्या अप्रमत्तसंयत | बीस प्ररूपणा १०५५                     |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------|--------------------------|---------------------------------------|
| "               | बसंयत                                   | "            | ,,   | समध्य                    | ,, ,,                                 |
| "               | ,, पर्याप्तक                            | .,           | "    | " पर्याप्तक              | ,, ,,                                 |
|                 | ,, अपयप्तिक                             | "            | १०४८ | सम्यग्दृष्टि अपर्याप्तक  | " १०५६                                |
| "               | देशविरत                                 |              |      | " पर्याप्तक              | , ,                                   |
| "               | प्रमत्त                                 | "            | "    | " अपयप्तिक               | ,, ,,                                 |
| **              |                                         | "            | ,,   |                          | 27 9 a lava                           |
| "               | बप्रमत्त                                | "            |      | क्षायिक सम्यग्दृष्टि     | " १०५७                                |
| पद्मलेखा        |                                         | "            | १०४९ | प्याप्तक                 | ,, ,,                                 |
| "               | पर्याप्तक                               | 37           | "    | <b>अ</b> पया <b>प्तक</b> | n 11                                  |
| "               | अपर्याप्तक                              | "            | ,,   | अस्यत                    |                                       |
| **              | मिथ्यादृष्टि                            | ,,           | ,,   | " पर्याप्त वसंयत         | ", "                                  |
| ,,              | ,, पर्याप्तक                            | ,,           | ,,   | " अपर्याप्त असंयत        | " १०५८                                |
| ,,              | ,, अपर्याप्तक                           | ,,           | १०५० | " देशविरत                | " "                                   |
| "               | सासादन                                  | ,,           | ,,   | वेदक सम्यग्दृष्टि        | ", "                                  |
| ,,              | ,, पर्याप्त                             | .,           | .,   | " पर्याप्तक              | ,, ,,                                 |
|                 | ,, अपर्याप्त                            | ,,           | ,,   | " अपर्याप्तक             | " "                                   |
|                 | सम्यग्मिथ्यादृष्टि                      | ,,           | ,,   | '' असंयत                 | " १०५९                                |
| "               | वसंयत सम्य.                             |              | १०५१ | " " पर्याप्तक            | ,, ,,                                 |
| ,,              |                                         | ,,,          |      | " " अपर्याप्तक           | 23 13                                 |
| ,,              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,           | ,,   | " देशविरत                | ,, ,,                                 |
| 21              | ,,,                                     | "            | ,,   |                          | ,, ,,                                 |
| "               | देशविरत                                 | "            | "    | <b>अमत्तस्यत</b>         | " •                                   |
| "               | प्रमत्तमंयत                             | "            | ,,   | <b>अ</b> श्रमताताबता     | " <b>१</b> ०६०                        |
| ,, ,            | अप्रमत्तसंयत                            | ;;           | १०५२ | उपशम सम्यग्दृष्टि        | ,, ,,                                 |
| शुक्ललेख्य<br>" |                                         | ,,           | ,,   | ,, पर्याप्तक             | ,, ,,                                 |
|                 | पर्याप्तक                               | ,,           | ,    | ,, अपर्याप्तक            | ,, ,,                                 |
| "               | <b>अपर्याप्त</b> क                      |              | -    | ,, बसंयत                 | ,, ,,                                 |
| **              | मिथ्यादृष्टि                            | ,,           | "    | ,, ,, पर्याप्तक          | ,, १०६१                               |
| ,,              | '' पर्याप्तक                            | ,,           | १०५३ | ,, ,, अपर्याप्त          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ,,              | " अपर्याप्तक                            | ,,           | ,,   | ,, देशविरत               | ,, ,,                                 |
| **              | सासादन                                  | "            | ,,   | ,, प्रमत्त               |                                       |
| "               | '' पर्याप्तक                            | 17           | ,,   | 200                      |                                       |
| ,,              | '' अपर्याप्तक                           | "            | ,,   | ,, जन्मप<br>संजी         | "<br>" १०६२                           |
| "               | सम्यग्मिथ्यादृष्टि                      | ,,           | १०५४ | संज्ञी पर्याप्तक         |                                       |
| "               | असंयत सम्य.                             | "            | ,,,  | संज्ञी अपर्याप्तक        | ,, ,,                                 |
| ,,              | अत्तयत्त त्तन्य.<br>'' पर्याप्तक        | ,,           | ,,   | संज्ञी मिथ्यादृष्टि      | " "                                   |
| ,,              | " अपर्याप्तक                            | ,,           | ,,   |                          | ", "                                  |
| ,,              | वपयाप्तक                                | ,,           | ,,   | ,, ,, पर्याप्तक          | " "                                   |
| "               | देशविरत                                 | ,,           |      | ,, ,, अपर्याप्तक         | " १०६३                                |
| ,               | प्रमत्त संयत                            | ,,           | १०५५ | ,, सासादन                | " "                                   |

| संज्ञी    | सासादन             | वर्याप्तक  | बीस प्ररूपणा | १०६३ | आहारी        | प्रमत्त         | बीस प्ररूपणा | १०६८ |
|-----------|--------------------|------------|--------------|------|--------------|-----------------|--------------|------|
| ,,        | ,,                 | अपर्याप्तक | "            | ,,   | ,,           | अप्रमत्त        | ,,           | "    |
| ,,        | मिश्र              |            | ,,           | **   | ,,           | अपूर्वकरण       | ,,           | ,,   |
| ,,        | वसंयत र            | Ho         | ,,           | १०६४ | ,,           | अनिवृत्ति       | ,,           | **   |
| ,,        | .,                 | पर्याप्तक  | ,,           | ,,   | ,,           | सूक्ष्मसाम्पराय | ,,           | ٠,   |
| ,,        | .,                 | अपर्याप्तक | ,,           | ,,   | 27           | उपशान्तकषाय     | ,,           | १०६९ |
| अगंज      | 7                  |            | ,,           | १०६४ | ,,           | क्षीणकषाय       | ,,           | ,,   |
| ,,        | पर्या <sup>ट</sup> | <b>ਜ</b> ≆ | ,,           | ,,   | "            | सयोगकेवली       | ,,           | ,,   |
| ,,        | अपय                |            | ,,           | १०६५ | "<br>अनाहारी |                 | ,,           | ,,   |
| "<br>बाहा |                    |            |              |      |              | मिथ्यादृष्टि    |              | १०७० |
| alfi.     |                    |            | ,,           | "    | 13           | •               | ",           | (000 |
| **        | पर्याप             |            | ,,           | **   | 99           | सासादन          | **           | ,,   |
| ,,        | अपय                | 'ব্ৰক      | 27           | "    | >,           | असंयत           | ,,           | ,,   |
| ,,        | मिध्य              | दृष्टि     | 15           | १०६६ | ,            | प्रमत्त         | ,,           | ,,   |
| ,,        | ,,                 | पर्याप्तक  | ,,           | ,,   | ,,           | सयोगकेवली       | ,,           | "    |
| ,,        | .,                 | अपर्यात्तक | ,,           | ,,   | ,,           | अयोगके वली      | ,,           | १०७१ |
| ,,        | सासा               | दन         | ,,           | ,,   |              | सिद्धपरमेष्ठी   | ,,           |      |
|           |                    | पर्याप्तक  |              |      |              |                 |              |      |
| "         | 11                 |            | **           | ,,,  | द्भवायापश    | तम सम्यवस्य     |              | १०७३ |
| "         | ,,                 | अपर्याप्तक | ,,           | १०६७ | सिद्धपरमे    | डीके प्ररूपणाएँ |              | ,,   |
| "         | मिश्र              |            | "            | "    | ग्रन्थसमापि  |                 |              |      |
| ,,        | वसंय               | त          | ,,           | ,,   |              |                 |              | १०७५ |
| ,,        |                    | पर्याप्तक  |              |      | गाथानुक      | मणी             |              | १०७७ |
|           | ,,                 | अपर्याप्तक | "            | "    |              | पद्यानुक्रमणी   |              | 2006 |
| "         | , ,,               |            | "            | 39   |              |                 |              | 2207 |
| ,,        | देशमंग             | ia.        | ,,           | १०६८ | বিহিন্ত হ    | गब्द सूची       |              | १०९२ |

### ज्ञानमार्गणाधिकारः ॥१२॥

अनंतरं श्रीनेमिचंद्रसैद्धांतचक्रवींतगळु ज्ञानमार्गाणेयं पेळलुपक्रमिसि निरुक्तिपूर्व्यकं ज्ञानसामान्यलक्षणमं पेळवपर ।

> जाणह तिकालंबिसए दव्यगुणे पन्जए य बहुमेदे । पच्चक्खं च परोक्खं अणेण णाणेचि णं वेंति ॥२९९॥

जानाति त्रिकालेविषयान् ब्रव्यपुणान् पर्प्यायाञ्च बहुभेदान् । प्रत्यक्षं परोक्षमनेन ज्ञानमिति इदं ब्रवंति ॥

त्रिकालविषयान् वृत्तवस्थं इत्तंमानकालगोचरंगळप्य बहुमेदान् जीवादि ज्ञानादि स्यावरादि नानाप्रकारंगळप्य इव्यगुणान् जीवपुद्मलयम्माऽकामाऽकालगळे इव्यग्ने मृत्रानदर्शन-सम्प्यक्तनुखवीर्यादिगळ् स्पर्धारसमंघ्यणादिगळ् गतिस्थरप्यमाहृत्वर्षनातृतुत्वादिगळ्मं बी गुण्-गळुमं पट्यायांच स्यावत्वत्त अत्यतंग्रमण्यस्कं प्रस्तेण्यः व्यव्यवन्त्रमं परवृत्तमं पर्यायं-गळुमानासं प्रत्यकं स्पर्छ परोक्षं च अस्पष्टमुमागि अनेन ज्ञानताति वरिणुमिदरिन दिंतु ज्ञानमितारी ज्ञानमासं प्रत्यकं स्पर्छ परोक्षं च अस्पष्टमुमागि अनेन ज्ञानताति वरिणुमिदरिन दिंतु ज्ञानमितारी

> बासवै पूज्यपादाब्जं समबसृतिसंस्∌तम् । द्वादशं तीर्थकर्तारं वासपुज्य जिनं स्तुवे ॥१२॥

अय श्रीनेमिचन्द्रमैद्धान्तचकवर्ती ज्ञानमार्गणामुपक्रममाणो निरुक्तिपूर्वकज्ञानसामान्यलक्षणमाह—

तिकालविषयान् वृत्तवरूपेंद्रवीमनकालगोचरान् बहुभेदान्-जोवादिज्ञानदिस्यावरादिनानाप्रकारान् द्रव्याणि जोवादुनालयमाँयपिकायकालास्थानि, गुणान् जानव्यंत्रनस्यवस्तुवस्वीयादीन् स्यर्धरसम्यवस्तिन् गतिस्थित्यवगाद्रनवर्तनाहेतुन्वादीक्ष पर्यायाक्ष स्यावरत्रसत्वादीन् अणुल्वस्कन्यस्तादीन् अर्थव्यञ्जनसेदानन्याक्ष आस्मप्रदारम् स्पष्ट परोक्ष च अस्पष्ट अनेन जानादीति ज्ञानमितीद करणभूतं स्वायंत्र्यस्वायात्सकं जीवपुणं

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्ती झानमार्गणाको प्रारम्भ करते हुए निरुक्तिपूर्वक झान-सामान्यका लक्षण कहते हैं —

त्रिकाल अर्थान् अतीत, अनागत और वर्तमान कालवर्ती बहुत मेदोंको अर्थान् जीव आदि स्थावर आदि नाना प्रकारोंको, जीव पुद्रगल धर्म अधर्म आकाश काल नामक हत्यों को, बान दशंत सम्यवस्य सुख बीर्य आदि और स्पर्श रस गम्य वर्ण आदि गुणोंको, तथा गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व आदि पर्यायोंको, स्थावर क्रस आदिको, परमाणु स्कन्य आदिको अर्थप्याय और व्याजनपर्यायोंको इसके द्वारा प्रत्यक्ष भर्यान् स्पष्ट और परोक्ष कर्यान साहिको अर्थान् स्पष्ट और परोक्ष कर्यान साहिको अर्थान् स्पष्ट और परोक्ष अर्थान् स्पष्ट करिस सान करते हैं सह जीवका व्यवसायात्मक गुण है। यह झान ही प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो

१. म तिकालसहिए । २. त्रिकालसहितान ।

प्रत्यक्षं परोक्षमुमें दितु द्विप्रकारमप्प प्रमाणमक्कुं। ृतस्वरूपसंख्याविषयफललक्षणंगळं तद्विप्रति-पत्तिनिराकरणिममं स्याद्वावमतप्रमाणस्यापनमुमं सविस्तरमागि मार्त्तंडादितक्कंशास्त्रंगळोळ् तोडिकोळल्पडवर के दोडेप्रेतवादरूपमप्पागमदोळ हेतुवादक्कनिषकारत्विदि ।

अनंतरं जानभेडमं वेळवपं ।

पंचेव होति जाजा महिसदओहीमणं च केवलयं।

स्वयत्वसमिया चउरो केवलणाणं हवे खहयं ॥३००॥

पंचैव भवंति जानानि मतिः श्र तावधिमनःपर्ध्ययस्य 'केवलं । क्षायोपसमिकानि चत्वारि केवलजानं भवेत्साधिकं ॥

मतिश्र तावधिमनःपर्व्ययकेवलमे दितु सम्यन्तानंगळुमध्ये अप्पृव नाधिकंगळल्त् । येत्तलान् सामान्यापेक्षीयदं संग्रहरूपद्रव्यात्यिकनयमनाश्रयिस ज्ञानमो हे ये द् वेळल्पट्ट्रदंतादोडं विशेषा-१० केलेंक्वित कर्वाचारियकत्वमनाश्चिमि ज्ञानंगळच्दे एवित पेळल्पटदवं बदर्यं । अवरोज मितश्च ता-विधमनःपर्ययमे । नाल्कुं ज्ञानंगळं क्षायोपशमिकंगळप्पृव् । मतिज्ञानाद्यावरणवीर्घ्यातरायकर्मन बस्यगळनभागको सर्व्यघातिस्पर्वकंगळगुबयाभावरूपमं अयमे बृदनुवयप्राप्तंगळ्गे सरवस्थारूपमनुप-जममंबद् । क्षयद्वासावृपदामद्व क्षयोपज्ञमः । क्षयोपज्ञमे भवानि क्षायोपज्ञमिकानि । अथवा अयोपज्ञमः प्रयोजनमेषां क्षायोपज्ञमिकानि । तत्तदावरणदेशघातिस्पर्धकंगळदयक्के विद्यमानत्व-

१५ व्रवन्ति-कथयन्ति अर्हदादयः । एतज्जान प्रत्यक्षं परोक्षं चेति द्विविषं प्रमाणं भवति । तस्त्वरूपसस्याविषय-फललक्षणानि तद्विप्रतिपत्तिनिराकरणं स्याद्वादमतप्रमाणस्थापनं च सविस्तरं मार्तण्डादितर्कशास्त्रेष् द्रष्टव्यं, अत्राहेतवादरूपे आगमे हेत्वादस्यानधिकारात ॥२९९॥ अध ज्ञानभेदानाह-

मतिश्रतावधिमन पर्ययक्रेवलनामानि सम्यक्तानानि पञ्चैव नोनाधिकानि । यद्यपि सामान्यापेक्षया संब्रहरूपद्रव्यार्थिकनयमाश्चित्य ज्ञानमेकमेव कथितं, तथापि विशेषापेक्षया पर्यार्थार्थिकनयमाश्चित्य ज्ञानानि २० पद्मैवेत्युक्तानि इत्यर्थः । तेषु मतिश्रुताविधमन पर्ययास्यानि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपशमिकानि भवन्ति मतिज्ञानाद्यावरणवीर्यान्तरायकर्मद्रव्याणा अनुभागस्य सर्वेषातिस्पर्धकानामृद्याभावरूप क्षय , तेषामेव अनुदय-प्राप्ताना सदवस्थारूप उपशम । क्षयश्वासावपरामश्च क्षयोपरामः क्षयोपशमे भवानि क्षायोपरामिकानि । अथवा सयोपशमः प्रयोजनमेवामिति शायोपशमिकानि । तत्तदावरणदेशघातिस्पर्धकानामुदयस्य विद्यमानत्वेऽपि

प्रकारका प्रमाण होता है। प्रमाणका स्वरूप, संख्या, विषय, फल तथा तत्सम्बन्धी विवादों-२५ का निराकरण करके स्याद्वादसम्मत प्रमाणका स्थापन विस्तारपूर्वक प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि तर्कशासके प्रनथींमें देखना चाहिए। इस अहेतुबाद रूप आगम प्रनथमें हेतुबादका अधिकार नहीं है ॥२९९॥

आगे ज्ञानके भेद कहते हैं-

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल नामक सम्यम्बान पाँच ही हैं, न कम हैं. ६० न अधिक हैं। यद्यपि सामान्यकी अपेक्षा संप्रह रूप द्रव्यार्थिक नयके आश्रयसे ज्ञान एक ही कहा है, तथापि विशेषकी अपेक्षा पर्यायार्थिक नयके आश्रयसे ज्ञान पाँच ही कहे हैं यह उक्त कथनका अभिपाय है। उनमें से मिति, श्रुत, अविधि, मनःपर्यय नामक चार ज्ञान क्षायो-पशमिक होते हैं। मतिज्ञान आदि आवरण और वीर्यान्तराय कर्म द्रव्यके अनुभागके सर्वधाती स्पर्धकाँके उदयका अभाव रूप क्षय और जो उदय अवस्थाको प्राप्त न होकर सत्ता-३५ में स्थित है उनका वहीं हुआ सदवस्थारूप उपशम। क्षय और उपशमको क्षयोपशम कहते माबोर्ड मानोत्पत्तिप्रातित्वाऽभावाँबवर्गाववज्ञेयारियत्पष्ट्युत् । केवलमानं साधिकमेयक्कुनेकं बोर्ड केवलमानावरणवियोत्तराय निरवशैवकायमानुकर्मृतत्वाँबढ्, क्षये भवं अयः प्रयोजनमस्येति वा साधिकं। येतलानुनारसंगे केवलमानं प्रतिवयकायस्योजः सात्तिकर्याद्वं साम्पुर्वतिहाँ प्रतिवयक्तः स्थायकं। येतलानुनारसंगे केवलमानं प्रतिवयकायस्योजः सात्तिकर्याद्वं साम्पुर्वतिहाँ प्रतिवयक्तः स्थायवियो तद्वपत्तियक्तं नित्तु व्यवस्थायेतीयाँ कार्यावसीनविवं साधिकमे वित्तु पेतल्यपट्टुत् । आवरणस्यपुराणुर्वतिरत्तु प्रवासीनविवं साधिकमे वित्तु पेतल्यपट्टुत् । आवरणस्यपुराणुर्वतिरत्तु प्रवासीनविवं साधिकमे वित्तु पेतल्यपट्टुत् ।

अनंतरं मिथ्याज्ञानोत्पत्तिकारणस्वरूपस्वामिभेदंगळं पेळ्वपं :--

अण्णाणतियं होदि हु सण्णाणतियं खु मिच्छ अणउदए । णवरि विभंगं णाणं पंचिदियसण्णिपुण्णेव ॥३०१॥

अज्ञानत्रयं मवति ललु सज्ज्ञानत्रयं ललु मिण्यात्वानंतानुबंध्युवये । विशेषो विभंगं ज्ञानं पंचेंद्रियसंज्ञिषणं एव ॥

आवुरों वु मतिभृताविषयान्नृ सस्यम्बानेपरिणत्तवीवसंबंधि सम्यानानत्रयं संत्रिपंचेंद्रिय-प्रत्याप्ताविवनिविद्यवस्त्रण्याकारसाहृत्तिप्रयोगक्षक्रणापप तत् सम्यानानम् सिच्यावसंनानंतानुविध-कवायाप्तावत्त्वावस्त्राप्तातः रुकत्त्वास्यं अद्धानवरिणत्वजीवसंबंधिम्ध्यान्नानत्रयं स्तु स्पुटमस्कृतं। गविर विदेशपुद्द आवुरो वर्षाकानाविष्यय्यावस्त्रपप्त विमेसमे व प्रसारकुळ निष्यानानसम्ब ग्रानोत्तात्रावातिवामायात् अविवक्षा जात्रथा । केवल्जान पुनः शायिकसेव भवित केवल्जानावरणवीयां-नत्त्रप्रानिवद्योगक्षयोग प्राहुर्नृतत्त्वात् । अये भवं, स्रय प्रयोजनमस्यति वा सायिकम् । यद्यप्याननः केवल्जानं प्रतिवस्माकावस्यायां शानिकमेषा विद्यानां तथापि प्रतिवस्माकस्योगैव तद्यस्यक्तिः स्वत् इति व्यस्यपेक्षया गर्यावस्त्रानावत् शाविकमित्वनं । आवरणक्षये सति प्रादुर्भवति इति निकक्तेः तद्यक्ष्यपेक्षत्वात् ॥२००॥ अस्य मित्याक्षानेश्वानिकारस्वस्थ्यवाभित्रेवाताः—

यरसम्पर्दर्शनगरिणतजीवसंवन्त्रिमृतियुताविष्यंत्रं सम्प्रामानत्र्यं सिन्नपञ्चनिद्यपर्याप्तवीवस्य विशेष- २० यहणस्याकारसहितोपयोगणश्चम् तदेव मिध्यादर्शनानन्तानुबण्धिकयायाग्यतमोदयं मति अतत्त्वार्यश्रद्धानपरिणत-जीवसम्बन्धिमिध्याज्ञानत्रयं सङ्-स्फुटं मर्वति । नवरीति विशेषोऽस्ति यदविश्वानविषययस्य विभक्तनामकं

हैं। जो संयोपशमसे होते हैं अथवा संयोपशम जिनका प्रयोजन हैं वे खायोपशमिक हैं। भायोपशमिक जानोंमें यदापि इस-इस आवरण सम्बन्धों देशवाती स्पर्वकोंका उदय विद्यमान रहता है तथापि वे झानकी उत्पत्तिके प्रतिघाती नहीं हैं इमिल्य यहाँ इनकी विवसा नहीं है। इन्तु केवल्झान खायिक हो होता है व्यक्ति वह केवल ज्ञानावरण तथा वीर्थोन्तरायके सम्पूर्ण क्षयसे प्रकट होता है। जो झयसे होता है या झ्य जिसका प्रयोजन है वह झायिक है। यदापि आत्मामें केवल्झान प्रतिबन्धक अवस्थामें शक्तिरुपसे विद्यमान है तथापि प्रतिबन्धकके झयसे ही वह प्रकट होता है इसिल्य व्यक्तिकी अपेक्षा कार्य होनेसे उसे क्षायिक इहा है। आवरणका क्षय होनेपर प्रकट होता है ऐसी निक्षिक होनेसे उसकी व्यक्तिकी वृश् अपेक्षा है। 300।

अब मिध्याज्ञानकी उत्पत्तिके कारण, स्वरूप और स्वामीभेटोंको कहते हैं---

ो सम्यानृष्टि जीवके मति, श्रुत और अवधि नामक तीन सम्याक्षान हैं, संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके विशेष प्रहणकर आकार सहित उपयोग जिनका स्क्षण है, वे ही तोनों मिश्यादशन और अनन्तानुबन्धी क्यायमें से किसी एक क्यायका उदय होनेपर अतत्यार्थेश्कामरूप परिणत सिप्यादृष्टि जीवके सिष्याक्षान होते हैं। किंत्य इतना विशेष हैं तरसंज्ञिपंचेंद्रियपर्प्याप्रनोळेयक्कुमस्यनोळागरे बुर्बोरंदं इतरस्यज्ञानमुं खु ताज्ञानमुमें बीयज्ञानद्वपमे-केंद्रियाबिगळोळु पर्य्याप्रापर्य्याप्तकरोळेल्छरोळु मिथ्याबृष्टिसासाबनरोळु संभविसुगुमें बु पेळल्पट्टु-बाय्त । खल स्फुटमाणि ।

अनंतरं सम्यग्मिष्यादृष्टि गुणस्यानदोञ्ज ज्ञानस्वरूपमं पेळवपं । मिस्सदृष्ट संभिस्सं अण्णाणतिष्टण णाणतियमेव ।

संजमविसेससहिए मणपज्जवणाणमुहिट्ठं ॥३०२॥

मिष्याज्ञानं तत् सजिपञ्चेन्द्रियश्यति एव भवति, नात्यस्मिन् जीवे इति अनेन इनरन् मत्यज्ञान श्रुनाज्ञानर्मिति इय एकेन्टियादिषु पर्योत्तापयतिषु सर्वेषु मिष्यादृष्टितासादनेषु संभवति इति कथितं भवति । द्वितीयः खनुसन्दः अतिवयने सम्बन्धार्थे स्कटं ॥३०१॥ अय नाव्यगिष्यादृष्टिगणस्वानं ज्ञानस्वरूपं निरूपति—

निर्भादये-सम्पर्कृषिष्यात्वकारिये सति जजानत्रयेण सह सम्पर्कानत्रयमेव सिम्मय भवति अश्वय-२० विवेचनत्वेन सम्पर्गिम्प्यातिज्ञानं सम्पर्मिम्प्यायुद्धज्ञानं सम्पर्मिम्प्यावृद्धज्ञानंति व्यपरेशमाभवति । सम्पर्मिम्प्यावृष्टी वर्तमानं ज्ञानत्रयं न वेवलं सम्पर्भानं नेवलं प्रिप्शाज्ञानं किन्तु उभयात्पकश्वयानवत् उत्परात्मकत्वेन मिष्याज्ञानस्तिभ्य सम्पर्मानं भवति हृत्याचार्यः कवितं ज्ञातस्यम् । मन वर्यस्यान तु सम्पर् विवेचमहितेष्वेच प्रमतसंयतारियोणकपायपर्यन्तेषु सत्तृगस्यानेषु तर्गाविद्योग्येष्वृहित्विद्युद्धिपरिणामविद्यिद्धि

कि जो अविधिन्नानका विपरीत रूप विभंग नामक मिध्याङ्गान है वह संझी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके २५ ही होता है, अन्य जीवके नहीं होता। इससे यह व्यक्त होता है कि अन्य मतिअङ्गान और अुतअङ्गान ये दोनों पकेन्द्रिय आदि पर्याप्त और अपर्याप्त सब मिध्यादृष्टि और सासादन गुणस्मानवर्ता जीवीके होते हैं ॥३०१॥

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ज्ञानका स्वरूप कहते हैं-

मिश्र अर्थात् सन्यक्तिभवात्व कर्मका उदय होनेपर तीन अज्ञानोंके साथ तीनों ६० सन्यक्कान मिळे हुए होते हैं। अळा-जळन करना शक्य न होनेसे उन्हें सम्यग्निभवा मतिज्ञान, सम्यग्निभवा अत्रज्ञान और सम्यग्निभवा अविज्ञान नामसे कहते हैं। सम्यान्निभवादृष्टिमें वृत्तेमान तीनों ज्ञान केवळ सम्यग्नान होते हैं और न केवळ मिश्र्याज्ञान होते हैं
किन्तु जैसे उनके सम्यग्क्य और मिश्र्याक्त्य मिळा बुआ बढान होता है बैसे ही मिश्र्याक्ता और सम्यग्नान मिळा हुआ होता है यह आचार्यका क्यून जानना। किन्तु समाययंज्ञान १ विद्यान स्यग्नस्य सिंहत प्रमानस्यत्व नामक छठ गुणस्यानसे छेकर श्लीणकपाय नामक वारहवं गुणस्थानपर्यन्त सात गुणस्थानोंमें तपवित्रयेख्ये हृद्धिको प्राप्त विश्वद्धित्वप रिणामोंसे विशिष्ट

अनंतरं मिन्याज्ञानविशेषस्थाणमं गावाज्ञयदिवं वेळवरं । विसर्जातकूडपंजरवंधादिसु विणुवएसकरणेण । जा खलु पवड्ड मई मझ्त्रण्णाणेत्ति णं वेति ॥२०३॥

संभवति नेतरदेशसंयतादिष् गुणस्यानेषु तयावित्रतपोविशेषाभावात् ॥३०२॥ अय मिध्याञ्चानविशेषलक्षणं गायात्रयेणाह—

विषयन्त्रकृत्यस्त्रव्यादिषु बीवमारणवन्यनहेतुषु या मतिः परोपदेशकरणेन विना प्रवर्तते तदिदं मस्यग्रानिमत्यहंदादयो बुवन्ति । तत्र परस्यरसंयोगवनितमारणशक्तिविशिष्टं तैत्रकपूँरादिद्वयं विषं, सिह-व्याप्तादिक्ररमृगयारणार्यमत्यनतरोहुत्रख्यापादिवोषं काष्ट्रादिर्पेचत् तत्यादिन्त्रियमात्रकवादसंपुरोकरणदर्शं पूत्रकोतित यन्त्र, सम्यन्यकानुक्वादिवहणार्यमवष्टमस्यं काष्ट्रादिसयं कूर्टं, तिविष्टरावकहरित्यादियारणार्य-विर्वितं प्रविचित्रयोगकान्तित्रपत्रवृत्तय जालं पत्रवर्तः समोहादिवारणार्यमवहक्यो सर्तमुबकीनित्रप्तिविधिष्टा २० वारोरण्डस्यनाविकोषा वन्यः । आदिशक्तेन परिवास्त्रकानार्यं वीर्यव्याप्त्रमित्रविकारिवास्त्रिविष्टाः

महामुनियोंके होता है, अन्य देशसंयत आदि गुणस्थानमें नहीं होता क्योंकि वहाँ इस प्रकार-का तपविशेष नहीं है ॥३०२॥

अब तीन गाथाओंसे मिथ्याज्ञानोंका विशेष लक्षण कहते हैं—

जीवॉको मारने और बन्यनमें हेतु विष, यन्त्र, कूट, पंजर, बन्ध आदिमें बिना २५ परोपदेशके मित प्रवर्तित होती हैं वह मित्रिअहान हैं ऐसा अईन्त मगवान आदि कहते हैं। परसर वस्तुके संयोगसे उत्पन्न हुई मारनेकी अक्तिसे युक्त तैंक, रसकपूर आदि हुव्य विष हैं। सिंह, ज्याप्र आदि कर जीवोंको एकड़नेके लिए, अन्दर्भे बकरा आदि रखकर लकड़ी आदिसे बनाया गया, जिसमें पैर रखते ही द्वार बन्द हो जाता हो, ऐसा सुत्रसे कीलित यन्त्र होता है। मच्छ, कछुआ, चूहा आदि एकड़नेके लिए काष्ट्र आदि रेपे गयेकी कूट कहते हैं। तीतर, लावक, हरिण आदि एकड़नेके लिए स्वार्थ अक्त प्रकारों गाँठ वेकर बनाये गये जालको पंजर कहते हैं। हाथी, केंट आदि एकड़नेके लिए राहा खोदकर और उसका सुख डॉककर या रस्सी आदिका फन्दा लगाकर जो विशेष रचना की जाती है उसे बन्ध कहते हैं। आदि अक्टमों में प्रकार कहते हैं। आदि अक्टमों में प्रकार कहते हैं। आदि अक्टमों में प्रकार कहते हैं। आदि अक्टमों के अपमागमें पीपल आदिका चिकना स्वार्थ विशेष रचना की जाती है असे बन्ध फहते हैं। आदि अक्टमों के अपमागमें प्रकार चिकना सार्थ वर्ग हैं कार्यों के आपना अक्टमों के अपमागमें भूक स्वार्थ होता है। इस प्रकारके कार्यों जो बिना परोपदेशके स्वर्थ

श्रु ताज्ञानत्व प्रसंगमुञ्जूबरिवमुपवेज्ञाकियेषिरकदे येत्तकानुमितप्पृहापोह्नविकत्पात्मकमप्प हिंसानृत-त्तेपात्रह्यपरिप्रहकारणमप्पात्तरीद्वय्यानकारणमप्प ज्ञान्यवंब्यारवसं क्षेष्ठ्यप्रक्तरपरिणामकारणमप्प इंद्रियमनोज्ञानित्विज्ञेषप्रहणकपमप्प मिष्याज्ञानमनु मत्यज्ञानमे वितु निश्वपित्तरपृकुतु ।

> आमीयमासुरक्सं भारहरामायणादि उवएसा । तच्छा असाहणीया सुयअण्णाणेति णं वेति ॥३०४॥

जाभीतमासुरक्षं भारतरामायणाद्युपदेशाः । तुष्का असाधनीयाः स्वाह्मात्मितीयं बुर्वति ॥ तुष्काः परमाय्येश्चयोण्यु असाधनीयाः सतुष्कवर्षानावरणीयगाद्वुस्वे हो हे परमाय्येश्चयत्व तुष्काः परमाय्येश्चयत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत्व भीताः आभीताः चौरात्तक्ष्यत्व स्वाह्यत्व स्वाह्यत

१० वन्यनग्रहहिण्णिदिश्वङ्गाष्ट्रम्मूत्रश्चिवविद्यादिक्व नृद्यते । उपदेशपूर्वकत्वे श्रृताज्ञानत्वप्रसमात् । उपदेशक्रिया विना यदीद्वामूहारोह्निकल्यात्मकं हिंसान्नस्तेयाब्रह्मपरियहकारणं आतंरौद्रप्यानकारणं अत्यदण्डमारवसंज्ञाव-प्रयास्वपरिणामकारणः च इन्द्रियमनोजनितविद्योपग्रहणकप मिध्याज्ञान तन्त्रत्यज्ञानमिति निश्चेतव्यं ॥३०३॥

तुष्टा परमार्थकृत्या, असाधनीया अत एव सत्युरुषाणामनादरणीयाः परमार्थकृत्यत्वात् आभीता-मुरक्षमारतामायणाद्युरेशाः तरावरूपाः तेषा अवणादुरस्य ध्यानां तदिदं भृताज्ञातमिति बुवन्यावार्याः । का सम्ताद्भीताः आभीता चौरा तच्छान्त्रमप्याभीतं । असब प्राणा तेषा रक्षा सैन्यः ते असुरक्षाः तठवराः तेषा सारमार्थक्ष्या । कौरवपाच्छनीयपञ्चमत्र्वेकभाषान्त्वात्वयुद्धस्यतिकरारिवचांध्यानुः भारतं, सीताहरण-रामरावणीयवातिवानरराक्षसञ्चव्यातिकरादिसचेष्ठाकस्यान्येवतं रामायण् । आदिशस्याव्यान्यस्यादर्शनद्यात्

ही बुद्धि लगती है वह कुमित झान है। जपरेतपूर्वक होनेपर उसे कुश्रुत ज्ञानका प्रसंग आता है। अतः अपरेत्रके बिना जो इस प्रकारका उद्धापोष्ट विकल्परूप हिंसा, असल्य, चोरी, विषयसेवन और परिप्रहका कारण, आतं तथा रीष्ट्रध्यानका कारण, तल्य, दण्ड, गारव, संझा आदि अपन्नरत्त परिणामोका कारण, जो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्त हुआ विशेष प्रहणरूप मिथ्या-झान है वह कुमितझान है यह निश्चय करना चाहिए।।२०३॥

तुच्छ अर्थात् परमार्थसे भून्य और इसी कारणसे सञ्जनोंके द्वारा अनादरणीय र॰ आमीत, आमुरस, मारत रामायण आदिके उपदेश, उनकी रचनाएँ, उनका सुनना तथा चनके सुननेसे क्यनन हुआ झान उसे आचार्य भूतअझात कहते हैं। आमीत शास्त्र कहते हैं विश्वीक उसे स्व ब्यारेस कहते हैं। असीत शास्त्र कहते हैं। असीत शास्त्र कहते हैं। असु अर्थात् प्राणोंकी रक्षा जिनसे होती है वे असुरख अर्थात् कोतवाल खादि उनके शास्त्रको असुरख कहते हैं। कीरव पाण्डवांके युद्ध, पंचमती होपदी हाचान्त, युद्धको कथा आदिकी २५ चार्स महासारत प्रत्य है, सीताहरण, रामकी करायेत, रावणकी जाति, वानरों और राससोंके युद्धको यथेच्छ करनाको केसर रची गयी रामायण है। आदि अस्त्र से जो-जो मिध्यादश्वेनसे हुपित सर्वया एकान्तवादी यथेच्छ कथायवन्य, युवनकोश हिसामय वज्ञादि

इंडकदाबारणादितपञ्चन्में वोडशपदार्ल्य षट्पदार्ल्यमावनाविधिनयोग भूतवपुष्टय पंचींकातिः तत्वब्रह्माद्वेतचतुराध्यसत्यविज्ञानाद्वैतसम्बद्धान्यताविप्रतिपावकागमाभासकनितमप्प भृतज्ञाना-भासमदेश्लं भृताज्ञानमें बुर्बिटु निक्वैसत्यवृत्रुवेकं दोडे वृष्टेष्टिवद्यत्यर्थिववयत्वर्बिदं ।

#### विवरीयमोहिणाणं खजीवसमियं च कम्मवीलं च । वेभंगोत्ति पतस्वह समन्त्रणाणीण समयम्मि ॥३०५॥

विपरीतावधिज्ञानं क्षयोपशमिकं च कम्मंबीजं च । विभंग इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिनां सम्रो।।

मिध्यादय्येनकरुंकितमप्य जीवेगे व्यविज्ञानावरणीयवीय्याँतरायक्ष्योपशम्जनितमप्पुटुं द्वय्य-क्षेत्रकारुभवमाश्रितसप्युटुं कर्षप्रव्ययिवयमपुटुं आग्नामपदास्पाटम् श्रव्यक्तमपुट्ट् तिर्ध्यमनुष्यगतिमाद्येत्व, तीवकायक्ष्मेश द्वयसंयमक्ष्यगुण्यत्ययमपुटुं । व शब्दविवं वेवनारकगति- १० गळोळु भवस्ययमपुटुं मिध्यात्वादिकम्मवंबयीजमपुटुं चशब्दविवं येत्त्वानुं नारकादियोद्ध पूर्वभवदुराचारमंचित्तदुःकम्मप्रकृतीबदुःखवेवनामिभवजनितसम्ययदानज्ञानकपयम्भवीजमुमपुटुं ।

एवंविधमविध्नानं विभागे बिंतु समाप्रज्ञानिगळ केवलक्षानिगळ समये स्याद्वावशास्त्रबोळु प्रोच्यते पेळल्पट्टब् । एके बोडे नारकविभंगज्ञानींवर् बेदनाभिभवतःकारणदर्शनस्मरणानुसंघान-

सर्वयेकान्तवादिस्वेच्छाकल्पितकथाप्रवन्यभुवनकोर्दाहसायागादिगृहस्यकमंत्रिदण्डवटाधारणादितप.कमंबोध्यः - १५ पदार्थयद्पदार्थभावनाधिर्थिनयोगजूतचतुष्टयभञ्जविद्यतितस्वह्यादैतचतुरायेसत्यविकानादैतसर्वगून्यवादिप्रति -पारकाममाभासजनित अतजानाभासं तत्तस्यवं अताजानमिति निरचेतस्य, स्टेट्टेष्टिकद्वार्थविषयस्यात् ॥३०४॥

मिष्यादर्धनक्रजिद्भृतस्य जीवस्य अविधानावरणीयवीर्यान्तरावसयोपप्रस्वितः दृष्यक्षेत्रकालभाव-सीमाभितं स्टिब्यवियय आसामप्रपदार्थेषु विपरीत्रधाङ्कं ति∘स्मृत्यप्तायोः तीवकायम्केषाद्रव्यस्यसस्यपृष-स्त्यारं, चाञ्चरादेवनारक्तरत्योभेनप्रस्यं च सम्प्यात्वादिकमेबन्थवीजं, च्याव्यत्वाद् कदाविकातं त्रक् पूर्वभवद्रतावारस्यितदुष्कमेकृत्वीवदुष्ववेदनाभिमवजनितसम्यस्यात्रात्रानस्यम्बीजं वा अविधानां विभङ्ग इति समास्रातिमा केवक्रप्रानिना समये स्याद्वाद्वारात्र प्रोष्यते कप्यते । नारकाणा विभङ्गक्षानेन वेदनाभिन

गृहस्थकर्म, त्रिदण्ड तथा जटा धारण आदि तपस्वियोंका कर्म, नैयायिकोंका घोडरा पदार्थ वाद, वैशेषिकोंका पट्पदार्थवाद, मीमासकोंका भावनाविधिनियोग, चार्वाकका भूत-चनुष्टयवाद, सांस्थीक पचीस तत्त्व, बौदोंका चार आर्यस्य, विक्षानाहेत, सर्वजूत्यवाद २५ आदिके प्रतिपादक आगमाभासी होनेवाला जितना भुतक्कानाभास है वह सब श्रुतज्ज्ञान जानना। वर्योंकि प्रत्यक्ष और अनुसानसे विकद्ध अर्थको विषय करता है। ॥२०॥।

सिध्यादृष्टि जीवके अविश्वज्ञानावरण और वीर्योन्तरायके क्षयोपद्रससे उत्पन्न हुआ, इत्य-सेन्न-काल-भावकी सर्योदाको लिये हुए क्यी इत्यको विषय करनेवाला, किन्तु देव आक्षा और पदार्थोको विपरीत रूपसे प्रहुण करनेवाला अविश्वज्ञान केवल्ड्यानियोंके द्वारा १० प्रतिपादित आमसे विभये कहा जाता है। यह विभये ज्ञान विवेचपाति और सनुष्यातिमें तीन कावल्क्ष्ये रूप इत्य संयससे उत्पन्न होता है इसलिए गुणप्रस्थय है। 'व' शब्दसे देवगति और नरकातिमें मदारस्थय है तथा मिण्यात्व आदि कर्मोंके वन्यका बोज है। 'व' सब्बसे क्वाचित नरकाति सार्वि पार्टिंग क्वाचे कर्मोंके फल्ट तथा स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

प्रत्ययबलात् सम्यप्तशंनोत्पत्तिप्रतोतीब्बशिष्टस्याविज्ञानस्य भंगो विषय्ययो विभीषमे बिंतु निरुक्तिः विज्ञात्वीकवरितमे प्ररूपितत्वविदं ।

अनंतरं गायानवकविदं स्वरूपोत्पत्तिकारणभेविषययंगळनाश्रयिति मतिज्ञानमं पेळवपं :— अहिम्रुद्दणियमियवोहणमाभिणिवोहियमणिदिइदियजं ।

अवगहर्डहावाया धारणगा होति पत्तेयं ।।३०६॥

अभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधिकमनिद्विर्येद्वियजं । अवस्रहेहावायधारणकाः भवंति एनोकं ॥

स्यूजवर्तमानयोग्यवेशाविस्यतोऽत्योंऽभिगुखः। अस्येद्वियस्यायमेवारः इत्यवधारितो निय-मितोऽभिगुखरवासी नियमितञ्च अभिगुखनियमितस्तस्यात्यस्य बोधनं ज्ञानमाभिनिबोधिकमे वितु १० मित्रज्ञानमेबुद्वयं। अभिनिवोध एवाभिनिबोधिकभेदितु स्वान्त्यकञ् प्रत्ययादिदं सिद्धमण्डुं। स्पर्धानावीद्वियंगज्ञो स्यूजदिगळप्य स्पर्धाविस्वात्यगञ्जोज् ज्ञानजननत्रक्तिसंभवमणुवरिदं सुक्ष्मात-तित्वद्वात्स्यग्रज्ञप्य प्रसाणु शंखवकवित्तनस्वर्गण्यञ्जमेव्वविद्याज्ञेज्ञमा इंद्वियंगज्ञ्य ज्ञानजननत्राक्ति संज्ञीक्षत्वेवृद्वस्यं।

इवर्दि मतिज्ञानको स्वरूपमं पेळल्पट्टुवुं, एंतैप्पुवा मतिज्ञानमे बोडे ऑनिद्रियेंद्रियजं मनमुं

१५ भवतःकारणदर्धनसम्पानुसंधानप्रत्ययबलात् सम्ययद्यंतोत्यतित्रतीते । विशिष्टस्य अवधिज्ञानस्य भङ्गः-थिपयंय विभङ्ग इति निर्शान्तिसद्यार्थस्य अनेन प्रकपितत्वात् ॥३०५॥ अय नविभगीधाभिः त्वन्योत्पत्ति-कारणनेद्यिययान् अधित्य मतिज्ञान प्ररूपति—

स्पूर्ण्यतंमानयोग्यदेशाविस्थतोश्यः अभिमृषः, अस्येन्द्रियस्य अयमेवार्षः इत्यवधारितो नियमितः । अभिमृष्यस्यातो नियमितस्य अभिष्यप्रतिप्तितः । तस्यावस्य योग्यं झानं आमितियावीषकं मितिशानीपय्यः । २० अभितियोग एव आमितियोगकविष्ति स्वाधिकेन ठण्यस्ययेन छित भवति । स्यानाविरिद्याणा स्वृध्यात्स्यके स्पर्यापिः, वर्षाप् आनवननवर्गाकमंत्रस्य । मुस्मान्तरितदुराषेषु परमाणुशक्तुस्वकारित्ययेनिद्यायं आनवनन्य प्रतिन्त्रं सम्बद्धीत्यर्थः । अनेन मितिशानस्य स्वरूपमुक्तः। कथमृत तत् ? अनिन्दियेन्द्रियजं-अनिन्दियं मन ,

क्योंकि नारकियोंके विभंग ज्ञानके द्वारा वेदनाभिभव और उसके कारणोंके दर्शन स्मरण आदि रूप ज्ञानके बलसे सम्यव्दर्शनकी उत्पत्ति होती है। 'वि' अर्थान विशिष्ट अविध्वानका २५ भंग अर्थान विपर्यय विभंग होता है इस निरुक्ति सिद्ध अर्थको ही यहाँ कहा है। ३२०५।।

अय नौ गाथाओंसे स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद और विषयको छेकर मतिज्ञानका कथन करते हैं—

रणूज, वर्तमान और वोम्यदेशमें स्थित अर्थको अमिमुख कहते हैं। इस इन्द्रियका यहां विषय हें इस अवधारणाको नियमित कहते हैं। अभिमुख और नियमितको अभिमुख-३० नियमित कहते हैं। उस अर्थके बोधन अर्थात् ज्ञानको मित्रमान कहते हैं। अभिनिबोध ही अभिनिबोधिक है इस प्रकार न्वाधिमें ठण्णू प्रयय करनेसे इसकी सिद्धि होती है। स्पर्शन आदि इन्द्रियोंकी अपने स्थूछ आदि स्पर्श आदि विषयोंमें ही ज्ञानको उत्यन्न करनेकी शक्ति

१ म स्यूलार्षेगे । २. म गॅतप्प । ३ व अव स्वरूपोरातिकारणभेदविषयान् आश्रित्य गावानवकेन मतिज्ञानमाह ।४ व स्यूलार्यस्परायादि स्वार्षेषु । ५ व णूनरकस्वर्गपटलमे । ६ व पूँ, प्रारूपितम ।

स्पर्शनरसनद्र्याणबक्षुश्रोत्रंगळुर्मेबिबरियं जातं पुट्टिड्डक्कुमिबरियविद्रियमनस्कुनळ्गे मतिज्ञानोत्पत्ति-कारणस्यं पेळस्पट्टुवितु कारणमेवात् काय्यमेवः एवितु मतिज्ञानं बट्प्रकारमें दु पेळस्पट्टुडु ।

मसे प्रत्येकमो वो बु मितवानको बबधहनुमीहेयबायमुं बारणे एवितु नास्कु नास्कु नेसंगळ-पुत्रु-। मदं ते वो बे: —मानसोऽवग्रहः मानसोहा मानसोऽवायः मानसी धारणा एवितु नास्कपुत्रु ४। स्पर्यानकोऽवग्रहः स्पर्यानकोह स्पर्यानकोऽवग्रहः स्पर्यानकोऽवग्रहः स्पर्यानकोऽवग्रयः स्तनन्ता धारणा एवितितु नास्कपुत्रु ४। प्राणकोऽवग्रहः आज्ञत्राक्ष्याः प्राणकोऽवग्राः प्राणकोऽवग्यः प्राणना धारणा एवितु नास्कपुत्रु ४। बालुवोऽवग्रहः बालुवोहा बालुवोत्राक्षाः चालुवी बारणा एवितृनास्कपुत्रु ४। कोत्रकोऽवग्रहः कोत्रकहा कोत्रकोऽवग्रहः अत्रका वारणा एवितितु नास्कपुत्रु ४। हेतु मितवानं बतुव्विजातिप्रकारमञ्जू २४। मयग्रहादिगळ्गे लक्षणमं मुदे

> र्वेजणअत्यअवग्यह मेदा हु हवंति पत्तपत्तत्ये । कमसो ते वावरिदा पढमं णहि चनसुमणसाणं ॥३०७॥ वार्याजनसम्बद्धाः सम्बद्धाः प्राप्तपानसम्बद्धाः । हमस्यस्यो साम्य

व्यंजनात्र्यांवयहभेदौ ललु भवतः प्राप्ताप्राप्तात्ययोः । क्रमशस्तौ व्यापृतौ प्रथमो न हि चक्षुम्मनसोः ॥

इन्द्रियाणि स्वर्यनरसनद्याणवस्नु श्रोत्राणि । तेम्यो बातमुत्यन्तं वनिन्दयेन्त्रियानं, वनेन इन्द्रियमनसोर्मितः १५
आनोगप्तिकारणस्य वर्धितम् एषं व कारण्येवात्कापयेद इति तिहानं वद्येकारणुकम् । वृतः प्रयोक्तेकस्य
मितिज्ञानस्य वनवृद्धः ईहा ववायः धारणा चेति चत्वारो भेदा नवन्ति । तद्यान्यन्यानसोऽव्यवहः मानसीहा
मानसोऽवायः मानसी धारणा इति चत्वारः । स्थानंत्रोऽव्यवहः, स्वर्यानवा इहि स्थानंत्रोऽव्यवः स्थानंत्र वारणा
इति चन्थारः । रमनवोऽव्यवहः रसनवा ईहा रसनवोऽव्यायः रसनवा धारणा इति चत्वारः । प्राणवोऽव्यवहः
प्राणवा हित प्राणवोऽव्यवः त्यापना धारणा इति चत्वारः । वास्त्रभौत्रवहः चास्त्रभौत्रायः वास्त्रभौ २०
पारणा ४ । श्रोत्रभोऽव्यवहः त्यानवा इहि अत्रेवनोऽव्यवः स्रोतवा धारणा इति चत्वारः । एवं मितिज्ञानं
चतुर्विःगितिवर्वन्य मनति वस्त्रवाद्योगा क्याणः उत्तरस्य वस्त्रकारः स्ययवेव वस्त्रवि ॥ १०६॥

होती है। अर्थात सुरुम परमाणु आदि, अन्तरित ग्रंख चक्रवर्ती आदि तथा दूरार्थ मेरु आदि-को जाननेकी शक्ति वनमें नहीं है। इससे मतिह्नानका स्वरूप कहा। वह मतिह्नान अनिन्द्रिय मन और इन्द्रियाँ स्पर्शन, रसना, प्राण, चसु, श्रीत्रसे व्ययन होता है। इससे इन्द्रिय और २५ मनको मतिह्नानकी वस्पत्तिका कारण दिखलाया है। इस प्रकार कारणके मेदसे कार्यमें भेद होनेसे मतिह्नानक इस प्रकारका कहा। पुन- प्रत्येक मतिह्नानके अवसह, हंदा, अवाय और धारणा ये चार भेद होते हैं। यथा—मानस अवसह, मानस ईदा, मानस अवाय और मानसी धारणा। स्पर्शनजन्य अवमह, स्पर्शनजन्य इंदा, स्पर्शनजन्य अवाय और स्प्रानजन्य धारणा। रसमाजन्य अवमह, रसनाजन्य ईदा, रसनाजन्य अवस्य और प्राणा। चाश्चय अवसह, धारणा। प्राणा अवसह, प्राणत ईदा, प्राणज अवाय और प्राणज धारणा। चाश्चय अवसह, चाश्चपी ईहा, चाश्चय अवाय और शोजजन्य धारणा। श्रीत्रजन्य अवसह, श्रीत्रजन्य इंदा, श्रीत्रजन्य अवाय और श्रोत्रजन्य धारणा। इस प्रकार मतिह्नानके चौथीस भेद होते हैं। अवसह आदिका काण अत्राप्त मन्यकार स्वर्थ ही कहेंगे। 18-61।

१ व कारत्वमुक्तं। २. व पौढ़ा कथितं। ३. व त्रिभेदे । ४. व णमग्रे शास्त्रकारः।

मतिज्ञानविषयं व्यंजनमें दुमर्त्यमें दु हिविषमक्कं २। अल्लि इंडियंगीळवं प्राप्तमध्य विषयं क्रांजनम् बदक्कः । इंडियंगीळ्डमप्राप्तमप्प विषयमत्येम् बदक्कुमा प्राप्ताप्राप्तात्यंगळोळ् कर्माददं ययासंस्यं । आ व्यंजनात्यांवग्रहभेवंगळरडुं २ ब्यापृतौ प्रवृत्तौ भवतः प्रवृत्तगळपुत्रु । इंडियंगीळवं प्राप्तात्र्यविशेषग्रहणं व्यंजनावग्रहमक्कु-। मित्रियंगीळवमप्राप्तात्र्यविशेषग्रहणमत्र्यावग्रहमक्कुमं द ५ पेळवतरं । व्यंजनव्यक्तं शब्दादिजातमं दित तत्त्वात्यंविवरणंगळोळ पेळल्पट्ट्रवित पेळल्पट्टोडिती व्याख्यानदोडनं न संगतमक्कमें दोडे पेळल्पडगं ।

विगतमंजनमभिव्यक्तिर्यस्य तद्वचंजनं । व्यज्यते मध्यते प्राप्यत इति व्यंजनमे दितंऽजगति व्यक्ति मुक्षणेषु एंदित् व्यक्तिमुक्षणात्वागुक्रो ग्रहणमप्पूर्दारवं । शब्दाद्यत्वं श्रोत्रावीद्रियाँदवं प्राप्तेमुमा-बोडमेन्नेवरमभिन्यक्तमस्तन्नेवरमे ब्यंजनमं वृ पेळल्पट्टुबेकवारजलकण सिक्तनृतनशराववंते मत्तम-१० भिव्यक्तियागृत्तिरलदे अत्यंमक्कुमं तीगळ पुनः पुनर्ज्जलकणसिच्यमाननतनशराबमभिव्यक्तसेक-भक्कमदकारणादिवं चक्षम्मनस्मगळऽप्राप्तमप्प विषयदोळ प्रथमोहिष्टव्यंजनावग्रहमिल्ल । चक्ष-मंनत्सगळ स्वविषयमप्पार्त्यमं प्राप्य पोहिये अल्लिज्ञानमं पद्मिसम् व नैय्यायिकाविमतं स्याद्वाद-

मतिज्ञानविषयो व्यञ्जनं अर्थरचेति दिविष: । तत्र इन्द्रियै: प्राप्तो विषयो व्यञ्जनं <sup>\*</sup> तैरप्राप्त<sup>,</sup> अर्थ: । तयोः प्राप्ताप्राप्तयोरर्थयोः क्रमशः यद्यासस्यं तौ व्यञ्जनार्थावग्रहभेदौ व्यापतौ प्रवत्तौ भवतः । इन्द्रियै १५ प्राप्तार्थविशेषग्रहणं व्यक्तनावग्रह । तैरप्राप्तार्थविशेषग्रहण अर्थावग्रह इत्यर्थ । व्यञ्जनं-अव्यक्त शस्दादिजातं इति तत्त्वार्यविवरणेषे प्रोक्तं कथमनेन व्यास्थानेन सह संगतमिति चेद्रच्यते । विगतं-अञ्जनं-अभिव्यक्तिर्यस्य तदस्यञ्जनम् । स्यज्यते स्रह्मते प्राप्यते इति स्यञ्जनं अञ्ज गतिस्यक्तिस्रक्षणेषिवति स्यक्तिस्रक्षणार्थयोग्रहणात् । शब्दाद्यर्थः स्रोत्रादीन्द्रियेण प्राप्तोऽपि यावन्नाभिव्यक्तस्तावद व्यञ्जनमित्यच्यते एकवारजलकणसिक्तनन-शराववत । पनरभिज्यक्ती सत्या स एवार्थी भवति । यथा पनः पनर्जलकणसिच्यमाननतनः। रावः अभिव्यक्तसेको भवति । अतः कारणात चक्षमनसोऽप्राप्ते विषये प्रथमो व्यञ्जनावग्रहो नास्ति । चक्षमनसो स्विवपयम्यः प्राप्यैव तत्र ज्ञानं जनयतः. इति नैयायिकादीना मत स्याद्वादत्तकंग्रन्थेष बहुधा निराकृतमित्यत्राहेत्वादे आगमाशे

मतिज्ञानका विषय दो प्रकारका है-व्यंजन और अर्थ । उनमें-से इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त विषयको न्यंजन और अप्राप्तको अर्थ कहते हैं। उन प्राप्त और अप्राप्त अर्थोंमें क्रमसे व्यंजनावमह और अर्थावमह प्रवृत्त होते हैं। इन्द्रियोंसे प्राप्त अर्थके विडोप प्रहणको व्यंजना-२५ बगह कहते हैं, और अप्राप्त अर्थके बिशेष ग्रहणको अर्थाबग्रह कहते हैं।

र्शका-नत्त्वार्थसूत्रकी टीकार्मे कहा है, ज्ञन्दादिस होनेवाळे अन्यक्त प्रहणको न्यंजन कहते हैं। उसकी संगति इस न्याल्याके साथ कैसे सम्भव है ?

समाधान—'अंज़' धातुके तीन अर्थ हैं —गति, व्यक्ति और म्रक्षण। यहाँ उनमें-से व्यक्ति और म्रक्षण अर्थ लेकर व्यंजन जन्द बना है। 'विगतं-अंजनं-अभिव्यक्तिर्यस्य' जिसका ३० अंजन अर्थात अभिन्यक्ति दूर हो गया है वह न्यंजन है। यह अर्थ तत्त्वार्थकी टीकामें लिया है। 'व्यक्यते स्रक्ष्यते प्राप्यते इति व्यंजनम्' जो प्राप्त हो वह व्यंजन है यह यहां प्रहण किया है। शब्द आदि रूप अर्थ श्रोत्र आदि इन्द्रियके द्वारा प्राप्त होनेपर भी जबतक व्यक्त नहीं होता तबतक उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे एक बार जलबिन्द्रसे सिक्त नया सकोरा। पनः व्यक्त होनेपर उसे ही अर्थ कहते हैं। जैसे वार-वार जलबिन्दुओंसे सीचे जानेपर नया ३५ १. म प्राप्तममैनदर्श्वम । २. व निमन्द्रियरप्राप्तो विषयोऽर्थः । ३. व प्रार्थयोः । ४. व ण प्रोक्तमनेन

सहेदं व्याख्यान कथं संगत

तक्कंप्रयंगळोज् बहुप्रकारविंबं निराकिरसत्यदुवंतित्व बहेतुवावमप्पागमांत्रवोळ्पकामसत्यदु-दिल्का ध्यांजनसप् विषययोळ् स्पर्धेनरसन्त्रप्राण्योक्षयळे व नास्त्विद्यंपाक्रिवसवप्रसूत्रो वे पुद्रिसत्य-वृत्रवृद्धंहाविगळ् पुद्रिसत्यववेकं वोडे ईहाविज्ञानंगळ्गे वेशसम्बानिष्यक्तियापुत्तिरले उत्पत्तिसंभव-मप्पुर्वार्रवं । तत्कालबोळ् तद्विषयक्के जेव्यक्तक्पव्यंजनत्वाऽभावमप्पुर्वार्वं । इंतु व्यंजनावपहंगज्ञ नात्केयपुत्रव्

> विसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । अवगहणाणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ॥३०८॥

विषयाणां विषयिणां संयोगानंतरं भवेन्नियमात् । अवप्रह्तानं गृहोते विशेषाकांक्षा भवेदीहा ॥

विषयाणां अत्येगळ विषयिणाांमिद्रियंगळ संयोगः योग्यदेशावस्थानमप्प संबंधमबुंटागुत्तिरल् ्र अनंतरं तदनंतरमे वस्तुसत्ताभाजकक्षणसामान्यनिष्विकस्प्यप्तणं प्रकाशस्यमप्प वर्शनं नियमादु-त्पद्यते नियमविबं पुट्टुगुं। अनंतरं तदनंतर वृष्टमप्पत्यं वर्णसंस्थानाविविशेषप्रहणस्पप्पप्यप्रहमें व प्रसिद्धज्ञानं उत्पद्यते पुट्टुगुं। "वक्षात्यंयोगे सत्तालोकोऽत्योकारविकत्यधीरवप्रहः" ये वितु श्रीमद्-भट्टाकलंकपावंगळिवं वर्शनपूर्णकं ज्ञानं छपास्थानामे वितु श्रीनेसिषद्रसद्वात्यक्रवर्त्तिगळिवमुं

नोपक्रमति । व्यञ्जनस्ये विषये स्वर्धनरसन्द्रालयोत्तै. **वर्जुमिरिन्यः अवसह एवोत्परते नेहादयः । १५** ईहादीना ज्ञानाना देशसर्वीभित्यक्तौ सत्याभेव उत्पत्तिसंभवात् । **तदा तद्विषयस्य अव्यक्तरूपव्यञ्जनत्वाभावा**त् । इति व्यञ्जनावप्रद्राहवत्तार एव ॥३०७॥

विषयाणां—अर्थाना, विषयिणा इन्द्रियाणां च संयोगः—योग्यदेशावस्वानक्यसंबन्धः तस्मिन् जाते साति अनन्तर-तदन्तरस्य बस्तुसणामाजक्षणसामान्यस्य निविकत्यवहुण्यस्यिमित क्रकासक्यं दर्शने नियमा-दुर्ग्यवर्ते—नियमाज्यायते। अनन्तर तदनन्तर दृष्ट्यार्थस्य वर्षसंस्थानादिविद्येषबहुणकर अवयहास्थं आयं जानं न्रस्

सकोरा भीग जाता है। इस कारणसे अप्राप्त विषयमें चक्क और मनसे प्रथम व्यंजनावमह नहीं होता। चक्क और मन अपने विषयभृत अर्थको प्राप्त होकर हो उसको जानते हैं यह नैयायिकांका मत जैन वर्क मन्थोंमें विस्तारसे खण्डित किया गया है। यह तो अहेतुवारहरूप आगम मन्य हैं अतः यहाँ वैसा नहीं गिना है। व्यंजनरूप विषयों स्पर्शन, रसना, प्राण, २५ श्रोत्र चार इनित्रपीसे एक अवमह हो उपपन्न होता है, हिंदा अदि नहीं होते। क्योंकि एक्टेश या सर्वदेश अभिन्यक्त होनेपर हो हैहा आदि क्षानेकी उपपित्त सम्मव है। उस समय उनका विषय अन्यक्तरूप व्यंजन नहीं रहता। इसलिए व्यंजनावमह चार ही होते हैं॥३०॥।

१. स 'व्य'।

ज्ञान छयस्यानां इति श्रीनेमियन्द्रवैद्धान्तवङ्गातिनिर्मि प्रोक्तत्वात्, इन्द्रियार्थसवन्यानन्तर दर्शनमृत्यप्रते इतितिस्म नामान्तरं वर्शनमृत्यप्रते इतितिस्म नामान्तरं वर्शनमृत्यप्रते इतित्सम् नामान्तरं वर्शनमृत्यप्रते इतित्सम् वर्गम् नामान्तरं वर्शनम् वर्शन्य । मृति अववाद्वाय वर्णन्या भितव्यप्रीमित ज्ञाति वर्षमित्यप्रत्य वर्षमान्तरम् वर्गमान्तर्य वर्षमान्तरम् वर्गमान्तर्य वर्षमान्तरम् वर्षमित्वस्यम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम्यानस्यस्यम् वर्षम्यमानस्यसम्बन्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वर्षमान्तरम् वरम्यसम्यसम्

१. व<sup>°</sup>तार इति ज्ञातव्यम् ।

ईहणकरणेण जदा सुणिण्णञो होदि सो अवाओ दु। कालंतरेवि णिण्णिदवत्युसुमरणस्स कारणं तुरियं ॥३०९॥ ईहनकरणेन यदा दुनिर्णयो भवति सोऽवायस्तु। कालांतरेपि निर्णातवस्तुस्मरणस्य कारणं

तुष्यं ॥

ईहनकरणेन विशेषाकांकाकरणींवर्द बिळकं यदा आगळोम्में ईहितविशेषात्यंत सुनिर्णयः ५ उत्पतनिनयतनपक्षविशेषाविश्वह्नंगींळदिमद् बलाकंये ये वितु बलाकात्वकंधे आवृद्धों दु सुनिरचय- मन्कुमागळू सः अबु अवाय इति अवायमें वितु अवयवोत्पत्तिरवायः एवं व्ययवेशमक्कुं। तु शब्दं पेरााकांक्षितविशेषकंधे सुनिश्यमवायमें वितवपारणात्यमित्रारं विषय्यासिदं निर्णयं मिन्या- ज्ञानतींव्यमवायमें वित्व प्राह्ममक्कुमील्ल बिळकं स एवावायः आ अवायमे पुनः पुनः प्रवृत्ति स्थाम्यासानतिसंकारात्मकमाणि कालांतरवोळं निर्णातवसनुत्मरणकारणस्वविदं तुरियं चतुर्यं १० धारणाव्यं आनं भवे अककं।

बहुबहुविहं च खिप्पाणिस्सिदणुत्तं धुवं च इदरं च । तत्थेक्केक्के जादे छत्तीसं तिसयमेदं तु ॥३१०॥

बहुबहुविषक्षिप्रातिःसृतानुक्तध्र्वं चेतरं च । तत्रैकैकस्मिन् जाते वर्दात्रशत्रतिशत्तभेवं तु ॥ अत्यंमु श्यंजनमुमें व मतिज्ञानविषयं द्वादशप्रकारमक्कुमें ते दोडे बहुब्बहुविषः क्षिप्रोऽनिः १५ सृतोऽनुक्तो ध्र वश्चेति । येंदु वर्द्मकारमु । एक एकविषोऽक्षिप्रोऽनिःसृत उक्तोऽध्र वश्चेति । येंदु वर्द्मकारमितरभेदम्ं कृडि द्वादशविषमक्कुमल्छि बहुविद्वादशविषयभेदंगळेळ् एकैकस्मिन्

ईहनकरणेन-विशेषाकाङ्क्षाक्रियाम परचान् यदा ईहितविशेषार्थस्य सुनिषयः उत्पतनपतनपतिबेश-पादिभिश्चित्तं इयं यलाकेबीत बलाकात्वस्य यः सुनिश्चयो भवेत् तदा सं अवाय इति व्यपदिश्यते । तुश्चन्दः प्रमाणकार्द्यक्षीयपर्यवः सुनिषयोऽवाय इत्यवधारणार्थ । अनेन विषयत्तिन निर्णयो सिध्याज्ञातत्वया अवायो २० न भवतीति याह्यस् । ततः स एवावाय पून पन प्रवृत्तिक्यास्यास्यानितसंक्तारसको भूत्वा कालान्तरेऽपि निर्णातवस्तुस्यरणकारणात्वेन तुरं चतुर्यं धारणाक्यं ज्ञान भवति ॥३०॥।

अर्थो व्यष्टजन वा मतिज्ञानविषय बहुः बहुविष क्षित्रः अनिमृत अनुक्तो धुवरवेति पोडा । तथा इतरोऽपि एकः एकविषः अक्षित्र निमृत उक्तः अप्र वरवेति पोडा एव द्वादश्या भवति । तत्र द्वादशस्विप

विहोष अर्थका सुनिर्णय हो २५ जाता है। जैसे उपर-नीचे होने तथा पंछोके हिलाने आदि चिह्नांसे यह बलाका हो है इस प्रकार तिरुचयके होनेको अवाय कहते हैं। 'तुं शब्द यहळे आकांक्षा किये गये विशेष वस्तुके निर्णयको ही अवाय कहते हैं यह अवशायणके छिर है। इससे यह प्रकार काहिए कि वस्तु तो हुळ और है और निर्णय अन्य वस्तुको किया तो वह अवाय नहीं है। वही अवाय वार-वार प्रवृत्तिक्य अभ्याससे उत्पन्न संस्कारक्ष होकर कालान्तरमें भी निर्णात वस्तुके ३० स्मरणमें कृरण होता है तो घारण नामक चतुर्थ ह्वान होता है।।३०९।

अर्थ या व्यंजनरूप मतिझानका विषय वारह प्रकारका होता है-वहु, बहुविध, स्थिप, अनिसृत, अनुक, धुव ये छह तथा इनके प्रतिपक्षी एक, एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त

१. व स अवयवोत्पादः अवाय । २. व काङकालक्षित वि<sup>°</sup> । ३. <sup>°</sup>ह्य पश्चात सं ।

वो वो बु विवयबोळ पेरणे वेळवब्दाविक्षतिप्रकारमध्य मितज्ञानं जाते सित पुरदुत्तींमरस् मितज्ञानं तु पुनः मत्ते वद्विज्ञानुत्तरिज्ञातभेवसक्तुमं ते बोड अन्यत्मिकबहुविषयमो बरोळ जानिह्नयेद्विय-भेवविष्ठं मितज्ञानगळ वद्यकारंपंळप ६ विका प्रत्येकमवप्रहेहावायबारणा एव मितजानभेवगळ नात्कुं तात्कुत्रमास्त्रमारक्तिस्पत्तात्कुं भेवंगळपुद्दुव २४वी प्रकारिवर्ध कंजनात्मक बहुविषयबोळ १ स्वांनत्सत्तात्राण क्षोत्रमेवर्गळ व्यव्वविष्ठ व्यव्यव्यक्ति । स्वांनत्सत्त्रमाण क्षोत्रमेवर्गळ व्यव्यविष्ठ प्रत्येक्षय कार्यक्रमारक्ष्यकृतिवयावे । स्वांन्यक्रमारक्ष्यकृतिवयावे । स्वांच्यक्तिम्बर्गळ प्रत्यक्षयं कार्यक्रमारक्षयाविक्षयावि । स्वांच्यक्तिम्बर्गळण्याविक्षयाविक स्वयंव्यक्षयाविक्षयाविक । स्वांच्यक्षयाविक्षयाविक स्वयंव्यक्षयाविक । स्वांच्यक्षयाविक स्वयंव्यक्षयाविक । स्वांच्यक्षयाविक स्वयंव्यविक्षयाविक स्वयंव्यक्षयाविक स्वयंविक स

> बहुबित्तजादिगहणे बहुबहुबिहिमियरमियरगहणस्मि । समणामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥३११॥

बहुष्यक्तिजातिष्रहणे बहुबहुविधमितरमितरप्रहणे । स्वकनामतः सिद्धाः क्षिप्रादयः सेतराक्च तथा ॥

और अधुव । इन बारहोमें से एक-एक विषयमें पूर्वोक अहाईस भेदरूप मतिह्वानके उत्पन्त होंगेपर प्रतिद्वानके तीन सौ छत्तीस ३३६ भेद होते हैं। जो इस प्रकार जानना--बहुनिययरूप अर्थमें अनिन्दिय और इन्दिग्दे भेदसे प्रतिज्ञानके छह भेद होते हैं। वे ही अवप्रह, ईहा, अवाय, धारणांके भेदसे प्रत्येकके चार-चार होटर पीबीस होते हैं। वे हाथ व्यंजनरूप निषयमें स्थान, समा ग्राण और ओपके द्वारा चार अवप्रह हो होते हैं। इस प्रकार अर्थ और व्यंजनरूप बहुविषयमें मिछकर मतिज्ञानके अठाईस भेद होते हैं। इस प्रकार अर्थ और व्यंजनरूप बहुविषयमें मिछकर मतिज्ञानके अठाईस भेद होते हैं। इस प्रकार अर्थ व्यंजनरूप बहुविषय आर्टिम भी प्रत्येकके अठाईस भेद होनेपर वारह विषयोंमें मतिज्ञानके भेद तीन सौ छत्तीम होते हैं। वह पर कार्य क्रियमें मतिज्ञानके भेद तीन सौ मिछ्यानके भेद तिकार होते हैं। इस प्रकार अर्था होते हैं। वह पर्योमें मतिज्ञानके भेद तिकार होते हैं। इस प्रकार अर्थ होते हैं। वह प्रणास के अर्थ होते हैं। वह प्रणास कर क्षेत्र साम प्रतास अर्थ होते हैं। वह प्रणास कर क्षेत्र साम प्रतास कर क्षेत्र होते हैं। वह प्रणास कर क्षेत्र साम क्षेत्र होते हैं। वह प्रणास कर क्षेत्र होते हैं। वह प्रणास के प्रसास कर क्षेत्र होते हैं। वह प्रणास कर क्षेत्र साम उत्तर होते हैं। वह प्रणास कर क्षेत्र साम होते हैं। वह प्रणास कर क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम कर होते हैं। वह प्राप्त कर के प्रमाण-साम क्षेत्र साम के प्रतास कर क्षेत्र साम होते हैं। वह प्रणास के प्रमाण-साम क्षेत्र साम के साम के साम कर क्षेत्र साम क्षेत्र साम कर के प्रमाण-साम कर क्षेत्र साम क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम कर क्षेत्र साम क

१. म पुट्टुत्तं विरलु । २ म °रमप्प ।

बहुष्यक्ति विषयपहणमितकानवोळ् तद्विवयमुं बहु एर्वितु पेळल्यट्दुनु, एंतीगळ् खंडमुंडग-बलावि बहुपोष्यक्तिमळिखे बितु । बहुजातिपहणमितकानवोळ् तद्विवयं बहुविषमें दु पेळल्यट्दुरु । यंतीगळ् गोमहिषायश्विबहुजातिपळे बितु । इतरप्रहणे एकव्यक्तिप्रहणमितकानवोळ् तद्विवयमेकः लो दु यंतीगळ् खंडनिव्दे बितु । एक बातिप्रहणमितकानवोळ् तद्विवयमेकविषमें तीगळ् खंडनागिळ मुंडनागिळिय्यु गोवेये बितु ।

क्षिप्राविगळ् विप्राजिनःसृतानुकाश्च बंगळं सेतरंगळूमित्रप्रनिःसृत उक्त अध्यंगळ् तंतम्म नामविदमे सिद्धंगळ्ये ते दोडे क्षिप्रमे बुदु शौद्रादिनिळितप्प जलवाराप्रवाहावियक्कुमनिःसृतमे बुदु गूढं जलमन्तृहत्यादियक्कुमनुक्तमें बुदु अकिषतमभित्रायगतमक्कु । श्रु बमे बुदु स्थिरं चिरकालाव-स्थायियव्यंतादियक्कुमत्तिप्रमें बुदु मंदगमनास्वादियक्कुं । निःसृतसे बुदु व्यक्तिनकातं जल-निर्मातहरूयादियक्कुमक्तमें बुदु इद्य घटमें दितु पेळस्पर्दु हस्यमानमक्कुमध्रवमें बुदु क्षणस्थायि विद्यदादियक्कुं ।

वत्थुस्स पदेसादो बत्थुग्गहणं तु बत्थुदेसं वा । सयलं वा अवलंबिय अणिस्सिदं जण्णबत्थुगई ।।।३१२।। बस्तुनः प्रवेशतो बस्तुपहणं तु बस्तुवेशं वा । सकलं बाउवलंब्यानिःमृतमन्यवस्तुगतिः ॥

जो मतिहान बहुत व्यक्तियोंको प्रहण करता है उसके विषयको बहु कहते हैं जैसे खणडी, मुण्डी, चितकवरी आदि बहुत सी गायें। जो मतिशान बहुत-सी जातियोंको ग्रहण करता है उसके विषयको बहुविध कहते हैं। जैसे गाय, भैस, थोड़ा आदि बहुत-सी जातियों। २५ जो मतिशान एक व्यक्तिको प्रहण करता है उसके विषयको एक करते हैं जैसे खणडी गी। जो मतिहान एक व्यक्तिको प्रहण करता है उसके विषयको एक विषय कहते हैं जैसे खणडी या मुण्डी गी। ग्रेप किम, अनिस्त, अनुक्त, धूव और उनके प्रतिपक्षी अक्षिम, निस्तुत, उकत, अध्युव तो अपने नाससे ही एक हैं। बिध्र जैसे शोध्र गिरती हुई जल्याराका प्रवाह आदि। अत्तिस्त गृद्को कहते हैं जैसे जल्ये हुवा हाथी आदि। अनुक्त विना कहे हुए को या अभि श्रिप्त मतिहान एक विश्व के स्वाही । अर्थ किम हो हो हिस ते से सिरकाल तक स्वायी पर्वत आदि। अक्षिप्र औसे पीरे-धीर जाता हुआ घोड़ा बगैरहा निस्तुत व्यवत या तिकले हुएको कहते हैं। वेसे जल्ये से जल्ये से कल्ये तिकले हुएको कहते हैं। वेसे जल्ये से कल्ये तिकले हाथी आदि। उक्त पेष्ट पर हैं। इस प्रकारसे जो कहा गया वह विषय उक्त है। अप्रुव जैसे क्षण तिकले हाथी आदि। उक्त पेष्ट पर है। इस प्रकारसे जो कहा गया वह विषय उक्त है। अप्रुव जैसे क्षण तिकले हाथी आदि। उत्तर अपर हो। इस श्री हो स्वर्ण हो। इस श्री है। इस श्री हो स्वर्ण हो। इस श्री है। इस श्री हो। इस हो

जो बानुमो दु बस्तुबिन प्रवेशात् एकवेशबोडनविनाभावियप्पञ्च्यक्तमप्प बस्तुबिन चहणमनि-मृतकानमं बुरुववा जो दु बस्तुबिन एकदेशमं मेणु सकलं बस्तुबं मेणवलंबिसिको हु मत्तमन्य-बस्तुबिन गतिः ज्ञानमायुदो बहुबुमनिःमृतज्ञानमक्कुमदक्कुदाहरणमं तोरिवयं।

पुक्खरगहणे काले हत्थिस्स य वदणगत्रयगहणे वा । वत्थंतरचंदस्स य घेणस्स य बोहणं च हवे ॥३१३॥

पुण्करग्रहणे काले हस्तिनश्च वदनगवयग्रहणे वा। वस्त्वंतरचंद्रस्य च घेनोश्च बोघनं च

भवत् ।। ज्यांवदं पोरंगे इध्यमानमप्प पुष्करद जलमग्नहस्तिकराग्रद ग्रहणका त्रवोद्ध, वर्गनकालवोज् तद्यविनाभावि जलमग्नहस्तिग्रहणं जलवोज् हस्तिमग्निहंपुर्वे वित्तु प्रतीति वा इव एंतेने इर्दारवमी १० साध्याविनाभाविनयमनिदश्यमनुळ्ळ साधनदत्तीण "साधनास्साध्यविज्ञानमनुमानमें वितु अनुमान-प्रमाणं समृहोतसक्हे । अथवा जो दानुमोखं पुर्वतिय वतनग्रहणकाले वदनदर्शनकालवोळ वस्त्वंतर-चंत्रग्रहणं मुखसाद्द्यविद चंद्रस्मरणं चंद्रसद्द्यं मुखसं वितु प्रत्यमिनाने मेणरण्यवीज् गव्ययम्हणकाले गवयदर्शनकालवोळे घेनुविन बोधनं घेनुविन समरणं गोसहं गवयमें वितु प्रत्यभिनाने मेण् भवेत् बक्क् । अनंतराग्योधसम्पर्धानमुन्दानिकनित्तुपुराहरणंग् ह । बा सन्द पक्षांतरसुक्क नेण् एतेगेगळु

कस्यचिद्वस्तुन , प्रदेशाद्-एकदेशाद् व्यक्तात् तदिवनाभाविनोऽव्यक्तस्य वस्तुनो ग्रहण अनिस्तःतानम् । अयवा एकस्य वस्तुन एकदेशं वा सकल वस्तु वा अवराम्व्य मृहीत्वा पुनरन्यस्य वस्तुनो गति –ज्ञान यत्. तद्यनिमतन्नानं भवति ॥३१२॥ तद्याहरति-

पुण्करस्य बलार्बिट्वर्यमानस्य जलमम्ब्रस्तिकरायस्य प्रहुणकाले दर्धनकाले एव तदियाभाविजलमम् हिस्तिहृत् जले हरता मम्बीम्ब्रीति वतीति । वा इव यथा अनेन अस्मात् साध्याविनाभाविजलमम् २० साधनात् माण्यस्य आतमनुभातमिति अनुधानप्रधाल संबूरीत भवति । अत्या सम्याद्व पुरुवेद्वर्यस्वरुषकाले बस्त्वतरस्य चन्द्रस्य प्रहुपम् । मुचनाद्द्रभावनस्यस्य स्मरण चन्द्रसद्य मुक्तिसित प्रविभावानि वा । अरुप्ये चनप्रहुणकाले प्रविभावनस्य प्रहुपम् । मुचनाद्द्रभावनस्यस्य स्मरण चन्द्रसद्य मुक्तिसित प्रविभावानि वा । अरुप्ये

किसी बस्तुकै प्रकट हुए एकदेशको देखकर उसके अविनाभाशी अप्रकट अंशको प्रहण करना अनिसृत ज्ञान है। अथवा एक वस्तुकै एकदेश या समस्त बस्तुको प्रहण करके अन्य २५ बस्तुको जानना भी अनिसृत ज्ञान है।।३१२।।

उसका उदाहरण देते हैं —

जलमें हुने हुए हाबोकी जलसे बाहर दिखाई देनेबाली सुँडको देखते ही उसके अविनाभावी जलमान हिस्तका प्रहण अनिमृत ज्ञान है। इससे, जिसका साध्यके साथ अविनाभावी जलमान हिस्तका प्रहण अनिमृत ज्ञान है। इससे, जिसका साध्यके अवानाभाव नियम निश्चित हैं ऐसे साधनसे साथके ज्ञानको अनुमान कहते हैं इस अनुमान ३० प्रमाणका संप्रह होता है। अथवा किसी युवतीये मुखको प्रहण करते समय अन्य वस्तु चन्द्रमाका प्रहण अथवा मुखको समाननासे चन्द्रमाका मसण कि चन्द्रके समान मुखहे अथवा गवयको देखते ही गायका समरण वा गीके समान गवय है यह प्रयमिज्ञान इससे गृहीत होता है। 'वा' सम्द वद हरणके प्रदर्भने प्रयुक्त हुआ है। जो बतलाता है कि अनन्तर

१. **म**ेभावियप्प प्रतीत्यनिश्चयदत्तर्णिद साधनाँ ।

२०

> एककचउक्कं चउवीसद्वाबीसं च तिप्पार्ट किञ्चा । इगिछन्वारसगुणिदे मदिणाणे हॉित ठाणाणि ॥३१४॥

एकं बल्बारि चतुर्विकातिमध्टाविद्यति च त्रिः प्रति कृत्वा । एक षड्दावरागुणिते मतिज्ञाने भवनित स्थानानि ॥

यथा अत्र इषार्थद्योतको बाद्यन्दः उदाहरणप्रदर्शने प्रयुक्तः अनन्तरगायोक्तानिमृतार्थज्ञानस्य एतावन्त्युदाहरणानि । वसान्तरमुक्को वा । यदा महान्ते अन्नी सर्वेव घुम उपपन्नी दृष्टः । ह्नदे अन्यमार्थ धूमोऽनुपपन्नी निष्टिचतः । तर्थेव सर्वदेशकान्तर्भवन्तिवत्या अनिपृत्ययोरन्यवानुत्रपत्तिकस्य अविनाभावतंत्रन्यस्य
नातं तर्कः गोऽनि मतिज्ञानं भवति । एक्सनुनानत्मृतिद्वर्थाभ्वानत् विक्षानि चत्वारि पविज्ञानां वित्तर्भावित्यस्य
विद्यापाणि कंत्रजं परोक्षाणि एकदेशनोऽपि वैश्वप्राभावात् । दोषाणि स्थानावीन्द्रियानिन्द्रयग्यापरभवानि
बह्मात्रपत्रियग्याणि मतिज्ञानानि सान्यवहारिकप्रस्थाणि एकदेशतो वैश्वप्रसंभवात् । प्रत्यक्षं विश्वदं ज्ञानमिति
पूर्वणायि प्रत्यक्षन्त्रण्यापरभवित्वत्यात् । तानि सर्वाण अपि मतिज्ञानानि प्रमाणानि सम्यज्ञानत्वात् । सम्यक्षानं
प्रमाण उति प्रवक्षने प्रतिवातना ॥३१३॥

गाथामें कहे अतिमृत अर्थके झानके ये उदाहरण हैं। अयवा वा शब्द पक्षान्तरका सूचक हैं। जैसे रसोई परमें अपिनके होनेपर ही घूम देखा जाता है। तालावमें अपिनका अभाव होनेसे धूम भी नहीं होता। तथा सर्वेदेश और सर्वकाल सम्बन्धी रूपसे आगा और धूमके अन्यथालुपर्यन्तरूर अविनाशाव सम्बन्ध—िक जहाँ-जहाँ भूम होता है वहाँ-वहाँ अपिन होती है। जहाँ आगा नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता—का झान तर्क है। यह भी मित्रझान हैं। ये वारों सम प्रकार अनुमान, स्पृति, प्रत्यिमझान और तर्क नामक चारों झान मित्रझान हैं। ये वारों अनिस्तत अर्थको विषय करते हैं इससे केवल परीझ हैं, एकदेशसे भी इनमें स्पृत्रताका अभाव है। शेष स्पर्शन आदि इन्दियों और मनके व्यापारसे उदरन होनेवाले तथा बहु आदि अर्थको विषय करते हैं। इस प्रकार प्रवादा स्पर्ध करों से स्पृत्र होते हैं। स्पृष्ट झानको प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रवादार्योंने प्रत्यक्षका लक्षण कहा है। ये प्रवादान सामण हैं येसा आगाममें कहा है। १२२॥

१ म प्रमाण । २ व स्यक्षमात ।

मितज्ञानं सामान्यापेर्ज्ञायसम्। दु १। अवपहेहावायबारणापेर्ज्ञायं नास्तु ४। इंद्रिया-निष्ठियजनितात्वांवपहेहावायबारणापेर्ज्ञायं चतुन्विज्ञाति २४। अत्यंव्यंजनोभयावपहापेर्ज्ञायं ब्रहा-विज्ञातिगळ्नपु २८। वितु नास्त्रं स्वानंगळं त्रिःप्रतिकंगळं माडि ययाक्रमं प्रथमस्यानचतुष्टयमं विवयसामान्यांवयेमे विर्वे गुणिमुबुद्व । द्वितोयस्यानचतुष्टयमं ब्रह्माविवययदर्कावं गुणियसुद्वदु । नृतीयस्यानचतुष्टयमं ब्रह्माविद्यावयां स्वयंगळं गुणिसुद्विद्यं गुणिसुत्तिमरल् मितकानवीज् विषय-

सामान्यार्धविषयसर्वविषयापेक्षंगळप स्थानंगळपुवु २८।१ २८।६ २८।१२ २४।१ २४।६ २४।६

818 818 8184 818 818 8184 818 818 8184

बनंतरं श्रतज्ञानप्ररूपणेयं प्रारंभिसुवातं मोदलोळन्नेवरं तत्सामान्यलक्षणं पेळवपं :--

अत्थादो अत्यंतरमुबलंभं तं भणति सुद्णाणं । आभिणबोहियपुन्वं णियमेणिह सदुद्जं पमुहं ॥३१५॥

अत्र्वादत्यातरमुपलभमानं तद्भणंति श्रुतज्ञानमाभिनिबोधिकपूट्वं नियमेनेह शब्दजं प्रमुखं ।।

मितज्ञानं सामान्येन एक १। अवयहहूंहाबायधारणायेखा चरवारि ४। इन्टियानिन्द्रियजनितार्था-वयहेह्हालायधारणायेखा चतुर्विवतिः २४। अर्थव्य>जनोभयावयहायेख्या अष्टार्विगतिः २८। ए.तानि चरवारि स्वानानि त्रिःप्रतिकानि— २८।१२ २४।१ २४।६ २४।१२ ४।१ ४।६ ४।१२

कुरवा यथाकमं प्रथमं स्थानवतुष्टयं विषयसामान्तेनैवेन गुणयेन् । दिवीयं स्थानवतुष्टयं बह्मादिविगयपर्वेन १५ पृणयेन् । तृतीयं स्थानवतुष्टयं बह्मादिकिद्वदिव्यविगुणयेन् । एव गुणवे मति मतिज्ञाने नामान्यविषयार्थ-विषयसर्वविषयापेत्रया स्थानानि भवन्ति ॥३१४॥ अयं अनुकानप्ररूपणा प्रारममाण प्रथमस्तावत्तन्यामान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-व्यविण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विष्यान्य-विण्यान्य-विण्यान्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्य-विष्

सतिहान सामान्यसे एक है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाकी अपेक्षा चार है। इन्दिय और समसे उत्यन्त अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाकी अपेक्षा चीबीस हैं। प्रयांत इन्द्र आह और व्यंत्र क्षिण चीबीस हैं। प्रयांत एक प्रह और व्यंत्र नावग्रह की अपेक्षा अठाईस हैं। इन वार्त स्थानित करके यथाकम प्रथम चार स्थानिको सामान्य विषय एकसे गुणा करना चाहिए। हुसरे चार स्थानिको बहु आहि छह विषयीसे गुणा करना चाहिए। तीसरे चार स्थानिको बहु आहि वाह हियासे गुणा करना चाहिए। तीसरे चार स्थानिको वह आहि वाह विषयीसे गुणा करना चाहिए। तीसरे चार स्थानिको के मामान्य विषय अदि वाह विषयीसे गुणा करना चाहिए। इस तरह गुणा करनेयर सिकानके मामान्य विषय, बहु आदि छह अर्थविषय और सर्व विषयको अपेक्षा स्थान होते हैं। यथा—॥१२१॥

 २८×१
 २८×६
 २८×१२

 २४×१
 २४×६
 २४×१२

 ४×१
 ४×६
 ४×१२

 १×१
 १×१२
 १×१२

प् अब श्रुतज्ञान प्ररूपणाको प्रारम्भ करते हुए पहले श्रुतज्ञानका सामान्य लक्षण कहते हैं—

१ म<sup>े</sup>दिद गुँ। २ व<sup>°</sup>णंप्ररूपयति ।

मितवार्तावर्धं तिश्चितमावर्त्यावरं तद्यंवनवर्श्यास अत्यांतरं तत्संवयन्यार्थं उपलंगमानं अवबुध्यमानमं श्रुतज्ञानावरणवीध्याँतरायक्षयोपञमोत्यनमं जीवज्ञानपर्यायमं भ्रुतज्ञानमींवतु
मुनीवयरणाळू भणित वैळवद । अदेतपुर्वे दो आभिनिवोधिकपुर्धं नियमेन आभिनिवोधिकं
मितज्ञानं पूर्वं कारणं यस्य तवाभिनिवोधिकपुर्धं । मितज्ञानावरणक्षयोपञमांवरं मितज्ञानमे
मोवलोळ् युद्दुगुं मत्ते तद्गृहोतार्वमनवर्शविस तद्वकावानांववमत्यांतरिवयमप्प श्रुतक्षानं प् युद्दुगुं मन्तो दु प्रकारियं युद्व हे वितु नियमज्ञाव्यांवरं मितज्ञातम् व्याप्यभाववीळ् श्रुतक्षानाभावमं वितव-वारणमिरियल्यदुदु । इह है श्रुतज्ञानप्रकरणवीळ् अक्षरात्मत्ररात्मकंगळ्य अव्याग्नाभावमं वितव-वारणमिरियल्यदुदु । इह है श्रुतज्ञानप्रकरणवीळ् अक्षरात्मत्ररात्मकंगळ्य अव्याग्नं अभिनानम् वे वे दत्त-युत्तवानभेवंगळेळ् शब्वजं वर्णयववाक्यारमकङ्गवज्ञानतमप्प भृतज्ञानं प्रमुखं प्रधानमेक्षेत्रे वे दत्त-प्रशुक्ताकाम्यान्यानीवसकलञ्चयवहारगळ्ये तन्मुलत्वाविषं ॥ अनुलारत्मकम्प्य लिगवज्ञुत्रत्ञानमे-कृष्ठियाविषंचियपयत्माव जीवंगळेळ् विवयानमपुत्रावोष्टं क्ष्यवृत्तान्यमं वित्र ख्रुत्यत्माम्ववनम् वित्र अनुत्यते भोजिक्षये मृत्यते वित्र इति श्रुतः शब्वस्तस्मानुत्यन्तानमे वित्र ख्रुत्यतिनमुत्रकर्मम्यात्मकर्षः । १०

मितिवानेन निर्वित्तवर्षमवरुच्य अर्थान्तर्—तस्यद्धमन्यार्थमुग्वरुप्यमानं-त्रवृद्धमानं शृतज्ञानाव-रणवीर्यान्तन्त्रपार्थ्यभानं श्रीकानाव-रणवीर्यान्त्रपार्थ्यभानं श्रीकानाव-रणवीर्यान्त्रपार्थ्यभानं श्रीकानाव-रणवीर्यान्त्रपार्थ्यभानं स्थानिवर्षाम्वरुप्यम् श्रीकानिवर्षाम्वरुप्यम् स्थान्त्रपार्थ्यम् मित्रान्निवर्षम्वरुप्यम् मित्रान्यान्यस्य स्यान्त्रपार्थ्यम् स्थानान्त्रवे युव प्रवान्त्रपार्थ्यम् । पुनः-त्रव्यस्य दृवस्यान्यस्य वद्वश्रीवर्षान्त्रपार्थ्यम् स्थानस्य वद्वश्रीवर्षान्त्रपार्थ्यम् स्थानस्य वद्वश्रीवर्षान्त्रपार्थ्यम् स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्

मितनानके द्वारा निश्चित अर्थका अवलम्बन लेकर उससे सम्बद्ध अन्य अर्थको जानने-वाल जीवके ज्ञानको, जो अनुजानावरण और वीयोन्तरायके अयोपसमसे उप्पन्न हुआ है, मुनीद्वर शृतकान कहते हैं। वह ज्ञान नियससे अभितिबोधिक पूर्व है अर्थात अभिनिबोधिक यानी मितिज्ञान उसका कारण है। मितिज्ञानावरणके अयोपसमसे पहले मितिज्ञान ही उप्पन्न हाता है। प्रचात उसके गृहीत अर्थका अवलम्बन लेकर उसके बलसे अन्य अर्थको विषय प्रदेशिला अुतन्नान उपपन्न होता है। अन्य प्रकारसे नहीं। नियम सब्दसे यह अवधारण किया गया है कि मितिज्ञानकी प्रवृत्ति लेक्षान महीं होता इस शुतकानके प्रकरणमें अुतकानके अश्वरास्थक और अन्तकारात्मक वा सब्दल्य और लिंगजन्य भेदींभैन्से वर्णयदवास्थासक शब्दसे होनेवाला अत्तकान प्रमुख है प्रधान है क्योंकि देन-लेन, शास्त्रका अध्ययन आदि समस्त व्यवहारका मूल वहीं है। अनक्षरास्थक अर्थात् लिंगजन्य सेत्रान क् एक्टिन्यसे लेक्षर पंजित्य पर्यन्त जीवोसे विषयान रहते हुए भी व्यवहारमें उपयोगी न होनेसे अप्रधान होता है। 'श्र्यते' अर्थात् कोन्नोन्यके द्वारा जो महण किया जाता है वह

१ व तत् तदाभिनि । २. व कानं पूर्वम् । ३. व तद्वछाघानेनार्याः।

> लोगाणमसंखमिदा अणक्खरपे हवंति छट्टाणा । बेरुवछद्ववगपमाणं रूऊणमक्खरमं ॥३१६॥

लोकानामसंख्यमितान्यनक्षरात्मके भवति बटस्थानानि । द्विरूपचळवर्गाप्रमाणं रूपोनमक्षरगं।।

२० अत अर्थात् शब्द है। उससे उत्पन्न अर्थक्वान अतुज्ञान है। इस व्युत्पत्तिसे भी अखरात्मक अतुक्वानकी प्रधानवा लिखत होती है। अथवा 'अ्वत' यह रूढ़ि शब्द है। परमानाममें मितज्ञान-पूर्वक होनेवाल अन्य अर्थक क्वानको कहनेमें रूढ़ है। फिर भी यथायोग्य तिकर्तिक होती है। रुढ़ि शब्द अर्थन के इस प्रकार कुशक आदि शब्द अर्थन है इस प्रकार कुशक आदि शब्द अर्थन है इस प्रकार कुशक आदि शब्द विश्व अर्थन उसी प्रकार की जाती है। की शब्द अर्थन अर्थन अर्थन जाती है। की शब्द जो शब्द का शब्द होता है कि जीव है,' यह ओजेन्द्रियसे उत्पन्न हुआ मितिबान है। और ज्ञानके ह्यारा 'जीव है' इस शब्द के वाच्यक्ष आत्माके असित्यमें वाच्यवाचक सम्बन्धक संकेत प्रहणपूर्वक जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अत्यारासक शुद्धकार है। वया वायुके शीत स्पर्शक जातमें कारणका उपयार किया है। वया वायुके शीत स्पर्शक जातमें है। वात प्रश्नितवाल मत्युवकों जो अर्थन स्पर्शक स्पर्शक विश्व है। स्पर्शक स्पर्शक जातमें है। व्याव वायुके शीत स्पर्शक जातमें है। वात प्रश्नितवाल सत्युवकों जो अर्थन स्पर्शक स्पर्शक विश्व है। स्पर्शक स्पर्शक वात्मक अर्थालक अर्थनात्मक अर्थनात्मक और अनुक्वानक है नर्थिक वह स्वत्यूवंक नहीं हुआ है।। इर्था। अर्थ अर्थनात्मक अर्थनात्मक आर्थाल्यक और अनुक्वातक के स्वत्य के स्वत्य है। के अर्थ स्वत्यात के अर्थाल्यक और अनुक्वातक के स्वत्यात्मक के स्वत्यात्म के स्वत्यात्म के स्वत्यात्म के स्वत्यात्म के अर्थाल्यक और अनुक्वातक के स्वत्यात्म के स्वत्यात्म के स्वत्यात्म के अर्थाल्यक और अनुक्वातक के स्वत्यात्म के स

१. म<sup>°</sup>लनपूर्व सकलनमागि । २. म कार्यकारणो । ३. म <sup>°</sup>स्त्येतदकानं ।

अल्लि श्रतज्ञानक्कऽनक्षरात्म अक्षरात्मकभेददिवं द्विभेदमक्कु मल्लि अनक्षरात्मकमप्प श्रत-भेवबोळ पर्व्यायपर्व्यायसमासलक्षणसर्व्यज्ञधन्यज्ञानं मोवल्गों डु स्वोत्कृष्टपर्वतं असंख्येयलोकमात्राऽ ज्ञानविकल्पंगळप्यवनुमसंख्येयलोकमात्रवारषटस्थानवृद्धियदं संवद्धंगळप्यव । अक्षरात्मकं श्रतज्ञानं द्विरूपवर्ग्यधारोत्पन्नवष्ठवर्ग्यमप्ये कटमेंब पेसरनुळळीडिवनोळेनितोळव रूपगळनितमेकरूपोनंगळ-प्यवमनित्तमसरंगळमप्रनद्दतासरंगळनाश्रयिति संस्थातविकल्पमक्कं । विवक्षितारर्थाऽभिम्ध्यक्ति-निमित्तपुनस्वताक्षरप्रहणदोळवं नोडलधिकप्रमाणमुमक्कूमें बृदत्यं।

अनंतरं श्रतज्ञानको प्रकारांतरदिंदं भेदप्ररूपणार्थमागि गाथादयमं पेळरपं :—

पज्जायक्खरपदसंघादं पहिवत्तियाणि जोगं च ।

दुगवारपाहडं च य पाहडयं वत्यु पुन्वं च ॥३१७॥

पर्व्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च । द्विकवारप्राभृतं च च प्राभतकं वस्तुप्रुवं च ॥ १० तेसिंच समासेहिय वीसविधं वा ह होदि सदणाणं। आवरणस्म वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥३१८॥

तेषां च समासैश्च विशतिविधं वा हि भवति श्रतज्ञानं । आवरणस्यापि भैदास्तावन्मात्रा

भवंतीति ॥

श्रतज्ञानस्य अनक्षरात्मकाक्षरात्मकौ दौ भेदौ, तत्र अनक्षरात्मके श्रतज्ञाने पर्यायपर्यायसमासलक्षणे १५ सर्वज्ञधन्यज्ञानमादि कत्वा स्वोत्कष्टपर्यन्तं असंख्येयलोकमात्रा ज्ञानविकत्या भवन्ति । ते च असंख्येयलोकमात्र-वारपटस्थानवद्वचा सर्वाधता भवन्ति । अक्षरात्मक श्वतज्ञानं द्विरूपवर्गधारोत्पन्नषष्टवर्गस्य एकटनाम्नो यावन्ति रूपाणि एकरूपोनानि सन्ति तावन्ति अक्षराणि अपनरुक्ताधराण्याश्रित्य संख्यातविकरूपं भवति । विवक्षितार्या-भिव्यक्तिनिमत्त पनहत्ताक्षरग्रहणे ततोऽधिकप्रमाण भवतीत्यर्थः ॥३१६॥ अय श्रतज्ञानस्य प्रकारान्तरेण भेदान गाथादयेनाह—

शृतज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ये दो भेद हैं। अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके पर्याय और वर्यायसमास हो भेद हैं। इसमें सर्वजवन्य ज्ञानसे लंकर अपने उत्क्रष्ट पर्यन्त असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञानके भेद होते हैं। वे भेद असंख्यात लोकमात्र बार षट्स्थानपतित वृद्धिको लिये हए हैं। अक्षरात्मक अतज्ञानके संख्यात भेद हैं। सो द्विरूप वर्गधारामें उत्पन्न छठे वर्गको, जिसका प्रमाण एकट्टी है उसके प्रमाणमें-से एक कम करनेपर जितने अपनरुक्त अक्षर २५ होते हैं उतने हैं। इसका आशय यह है कि विवक्षित अर्थको प्रकट करनेके छिए पुनरुक्त अक्रारोंके ग्रहण करनेपर उससे अधिक प्रमाण हो जाता है ॥३१६॥

विशेषार्थ-दोसे लेकर वर्ग करते जानेको द्विरूपवर्गधारा कहते हैं। जैसे दोका प्रथम वर्ग चार होता है। चारका वर्ग सोल्ड होता है। सोल्डका वर्ग दो सौ छप्पन होता है। हो सौ छप्पनका वर्ग पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस होता है जिसको पण्णट्ठी कहते हैं। ३० पण्णद्रीका वर्ग बादाल और बादालका वर्ग एकट्टी प्रमाण होता है यही छठा वर्गस्थान है। इसमें एक कम करनेसे श्रतज्ञानके समस्त अपनरुक्त अक्षर होते हैं। उतने ही अक्षरात्मक श्रतज्ञानके भेद हैं।

अब अन्य प्रकारसे श्रुतज्ञानके भेद दो गाधाओंसे कहते हैं—

٠,

वा अववा पर्यावदव पर्यायमुं अक्षरं च बक्षरमुं यदं च पदमुं संघातरचेति संघातमुमें वितु इंडेक्तवं प्रतिपत्तिकस्वानुयोगस्य प्रतिपत्तिकमुमनुयोगमुमें विलिग्रुमंते इंडेक्तवमन्तुं। विकवार-भाभृतकं च प्राभृतकप्राभृतकमुं प्राभृतकमें हुं वस्तु वस्तुवे हुं दूर्वं च पृथ्वमुमेंबितु दशभेदंगळणुतु। तेवा पेरगे पेळव पर्यायादिगळ पत्तुं समासगळितं कृदि भृतज्ञानं विश्वतिविषम्ममक्कुमल्कि अक्षरावि भविष्यारयंज्ञानमण्य भावश्चतक्के विवक्षितत्वविवस्यर विश्वतिविषस्यनियमविक्यं हेतवं पेळवपं।

्रवृत्तनातावरणद भेदंगळुभंतावन्मात्रगळे भवंति अपुर्वेदित् इतिशब्दको हेत्वर्थवृत्ति सिद्ध-माप्तु । पर्यादः पर्यायसमासद्व अक्षरमक्षरसमासद्व पदं पदसमासद्व संघातः संघातसमासद्व प्रतिपत्तिकः प्रतिपत्तिकसमासद्व अनुयोगोऽनुयोगसमासद्व प्राभृतकप्राभृतकं प्राभृतकप्राभृतकं समासद्व प्राभृतकं प्राभृतकसमासद्व बस्तु बस्तुसमासद्व पूर्व्य पूर्व्यसमासद्वेति एवितिदु तदा-१० लापक्रमभकः ।

> अनंतरं पर्यायमें व प्रयमश्रुतज्ञानभेदस्वरूपप्ररूपणात्वं गायाचतुष्टयमं पेळववं । णवरि विसेसं जाणे सुहुमज्ञहण्णं तु पञ्जयं णाणं । पञ्जायावरणं पुण तदणंतरणाणमेदम्मि ॥३१९॥

नवरि विशेषं जानीहि सूक्ष्मजधन्यं तु पर्ध्यायं ज्ञान । पर्ध्यायावरणं पुनस्तदनंतरज्ञानभेदे ॥

१५ वा-अववा, पर्यायाक्षरपदर्सवातं पर्यावस्य अवरं च पद च मचातरचेति इन्द्रेक्त्वम् । प्रतिपत्ति-कानुयोग-प्रतिपत्तिस्य अनुयोगक्षति इन्द्रेक्क्त्वम् । इक्त्रियामभूतकः च प्रामुक्कप्रमृत्यक्षित्यय्यं । प्रामुक्त च वस्तु च पूर्वं च इति दसभेदा भवनित । तेपा पूर्वाक्ताम पर्यायादीमा दस्ति समानितः मिलिन्ता अत्रुत्तान् विवादितिष्य मवति । अत्रावदार्याविषयार्याक्षानस्य भावपुत्रस्य विवादित्वत्वते तेपा विवादितिष्यत्वित्यमं मृत्यमुत्तिः अत्रुत्तानावरणस्य भेदा अत्रित्ते व्यवस्य विवादित्वे । व्यवस्य विवादित्यम् विवादित्यस्य भावप्तिष्यस्य विवादित्यस्य विवादित्यस्य भित्रस्य विवादित्यस्य भेदा अत्रित्ते व्यवस्य भावप्तिः । विवादित्यस्य प्रतिक्रम्यात्यस्य , अत्रुत्तमात्यस्य , यदम्यमस्यक्, संघातः, संपात्तसमात्यस्य , प्रतिक्रम्यस्य , अत्रुत्ते प्रतिक्रमात्यस्य , प्रमृत्यक्रमम् तक्ष्मम् तक्ष्मम् तक्ष्मम् तम्यस्य त्राप्तिः । ११७ – ११८।। अत्र पर्तियानाम् प्रयम्पत्रतमात्यस्य , अत्रुत्ते प्रतिक्रमात्यस्य । प्रतिक्रमात्यस्य , अत्रुत्ते प्रतिक्रमात्यस्य । अत्रुत्ते प्रतिक्रमात्यस्य । अत्रुत्ते प्रतिक्रमात्रस्य । प्रवस्य त्रात्तान्य स्वस्य त्रातान्यः स्वस्य प्रतिक्रातः । । ११७ – ११८।।

पर्योग, अझर, पर, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राभृत प्राभृतक, प्राभृतक, वस्तु, पूर्व
रथ ये दस भेर होते हैं। इनके दस समास मिळानेसे श्रृतजानके बीस भेद होते हैं—अर्थात
पर्योग, प्रयोगसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पर, परसमास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिकसमास,
अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राभुतक प्राभृतक प्राभृतक प्राभृतकसमास, वस्तु, वस्तुमास,
पूर्व, प्रवसमास, यह उनके आळापका कम है। यहाँ अक्षरादिके द्वारा कहे जानेवाळ अर्थका
जानकर जो मावशून है उसकी विवक्षा हानेसे उनके बीस ही होनेमें हेतु कहते हैं कि श्रुतश्र ज्ञानावरणके भेद भी बीस ही होते है। यहाँ 'इति' शब्द हेतुके अर्थमें है। इसळिए श्रृतज्ञानके
बीस भेद हैं। १२४०-२४८॥

अब पर्याय नामक प्रथम श्रुतज्ञानका स्वरूप चार गाथाओंसे कहते हैं---

पोसतप् विशेवमरियल्पङ्गुमदावुदें दोडे पर्ध्यायमें ब प्रथमध्यतमानं तु वस्ते सूक्ष्मित्गोव-लब्ध्यपद्यांप्रकान संबंधि सब्बंजक्ष्यभ्रतमानम्बन्धः। पुनः मस्ते पद्यांयम्भवदावरणमुं तदनंतरज्ञान भेदवोक्ष्मेत्तमानवृद्धियुक्तपद्यांपसमासमानप्रथमभेददोळक्कुमदे ते दोडे ज्ययापतपद्यांप्रमानावरण-समपप्रवृद्धवुक्तिविकत्त्रभागंगळ सर्व्यातिल्पर्द्धकंग्यव्याभावल्याणस्यपुमवक्केये सवदस्या-लक्षणोपरामान्त्रे क्षेत्रधातिस्पर्द्धकंगळ्डवपमुमुंदाशुन्तिरक्रभंतपावरणोदयविदं पद्यांपसमासप्रथमज्ञानमे-यावरिणसल्पदुर्जु । तुमस्ते पर्यायमानमावरिणसल्पद्धके दोडे तदावरणदोळ् बोवगुणमप्य ज्ञानक्क-भावमागुन्तिरल् गुणियप्यजीवककेपुमभावप्रसंगमककुमपुदर्गिर्द ।

अनुभागरचनेयं स्वापिसत्पट्टल्जि सिद्धानंतैकभागमात्रद्रव्यानुभागकमहानिवृद्धियुक्तनाना-गुणहानित्पद्धंकवर्गाणात्मकमप्प श्रृतज्ञानावरणद्ववदिल्ज सन्धतःस्तोकमप्प सर्व्यपश्चिमप्रशीणोदया-नुभागसर्व्यपतित्पद्धंकद्रव्यक्केयो पर्ध्यायज्ञानावरणत्वदिवं तावन्मात्रावरणद्वश्यक्के सर्व्यकालदोळ-मदयाभावमप्पर्वरिदं।

नवीतं विदोष जानीहि, सः कः ? वर्षावज्ञानं—वर्षायस्यं प्रयम जुतज्ञानं, तु-पुनः, सुन्पनिगोदरुव्यय पर्याक्तस्य व्यवस्य प्रवृत्तानं, भवति । पृत-प्तरचात् पर्याक्तास्य व्यवस्य त्रवानं भवति । पृत-प्तरचात् पर्याक्तास्य व्यवस्य त्रवानं भवति । पृत-प्तरचात् पर्याक्तस्य व्यवस्य त्रवानं स्वत्य त्रवानं भवति । त्रव्य वा-उद्यागत्य पर्याच्यानाव त्रव्यः स्वतः स्वतः व्यवस्य उपयानः, देशयातिस्य १५ कानामृत्यं मति तदावरणोदयेन पर्यायसमावत्रयम् वानमे आविषये न तु पर्यायक्षानम् । तदावरणे वीवगुणस्य ज्ञानस्याभावं गृणिनो जीवस्याप्यमावप्रयम् । अनुमागरचनाया विन्यस्ते चित्रवाननेकामणमात्र द्वयानुमाग-कम्पतित्युक्तं नानागुणहातिस्य पंतर्वाचनाय राज्यत्य । वत्रवानवायः विन्यस्ते प्रवाननेकामणमात्र द्वयानुमाग-कम्पतित्युक्तं नानागुणहातिस्य पंतर्वाचायः वान्यस्य । व्यवस्य सर्वकारेश्वय्ययामावात् । स्वतः । स्वतः वावस्य व्यवस्य सर्वकारेश्वय्ययामावात् । ११९॥

यह विशेष जानना कि पर्याय नामक प्रथम शुक्तान सुरुम निगोदिया छञ्ज्यपर्योप्तकका स्वस् ज्ञयन्य श्रुतज्ञान होता है। किन्तु पर्यायज्ञानका आवरण उसके अनन्तर जो ज्ञानका भेद है, जो उससे अनन्तर मागृहद्विको छिये हुए हैं उस पर्याय समास ज्ञानके प्रथम भेदपर होता है। जो इस प्रकार है—व्दयमार पर्याय ज्ञानावरणके समयप्रवद्धका जो नियेक उदयमें आया है उसके अनुमागके सर्वपाती स्पर्दकोंके उदयका अभाव ही छय है तथा जो अगले नियेक सम्बन्धी सर्वधाती स्पर्दक सत्तामें वर्तमान है उनका उपराम है और देशपाती स्पर्धकोंका उदयह है। ऐसा सर्वपाराय पर्याय ज्ञानावरणके उदयसे एया समास ज्ञानका प्रथम भेद ही आहत होता है, पर्यायज्ञान नहीं। यह उसका भी आवरण हो जाये तो जीवके गुण ज्ञानका अभाव होनेपर गूणी जीवके भी अभावका प्रसंग आता है। तथा अनुभाग रचनामी स्पर्धित किया सिद्ध राश्चिका अनत्त्वाँ भागमात्र जो श्रुतज्ञानावरणको इत्य अर्थान एतमानुसमूह है वह कम हानि और इदिसे २० संयुक्त है, नाना गूणहानि स्पर्धक वर्गणात्मक है, उस श्रुतज्ञानावरणके द्वत्यमें जिसका उदयरूप अनुभाग सिण हो गया है और जो सबसे थोड़ा तथा सबसे अन्तिम सर्वेषाति स्पर्धक है उसीका नाम पर्यायज्ञानवरण हे। इतने आवरणका कभी भी उदय नहीं होता। इसल्प्रित भी पर्यायज्ञान त्रायण है। इतने आवरणका कभी भी उदय नहीं होता। इसल्प्रित भी पर्यायज्ञान वरण है। इतने आवरणका कभी भी उदय नहीं होता। इसल्प्रित भी पर्यायज्ञान वरणक है।

# सुदुर्माणगोद अपन्जत्तयस्स जादस्स पढनसमयन्मि । होबदि ह सञ्बजहण्णं णिच्चग्घाडं णिरावरणं ॥३२०॥

सुक्सिनिगोवापर्व्याप्तकस्य जातस्य प्रथमसमये भवति खलु सर्व्वजघन्यं नित्योदघाटं निरावरणं ॥

सूक्ष्मितारोदलब्ध्यपर्ध्यास्त्र जननद प्रथमसमयदोग्धः निरावरणं प्रच्छावनरहितमप्प नित्योद-चारं सब्बंदा प्रकाशमानमप्प सब्बंजधन्यं सब्बंनिकृष्टशितकमप्प पर्ध्यायमंत्रं अृतज्ञानमक्कुं। खल् । ई गाधासूत्रं पूर्व्याचार्ध्यप्रसिद्धं स्वोक्तार्त्यसंप्रतिपत्तिप्रदर्शनार्त्यमागि उदाहरणत्यिदं बरेयरुपट्टइ।

> सुहुमणिगोद अवज्जनगेसु सगसंभवेसु भभिऊण । चरिमापुण्णतिवक्काणादिमवक्कड्विये हवे ॥३२१॥

सूक्ष्मतिगोदलब्ध्यपर्व्याप्तगतेषु स्वसंभवेषु भ्रमित्वा । चरमापूर्णत्रिवकाणामाद्यवकस्थित एव भवेत ।।

सुक्तिनिगोबलब्ध्यपर्यातनोज् संद स्वसंभवेषु द्वादशोत्तरयद्सहस्त्रप्रसितंगळप् भवेषु भवंगळोळु भ्रमित्व भ्रमिसि चरमापूर्णभवद त्रिवक्तियहगतियिदमुरपन्नजीवन प्रयस्पकद प्रयस्तसम्पद्योळि के स्वतं क्षेत्रक्तियस्य प्रयस्तसम्पद्योळि के स्वतं क्षेत्रक्तियभवस्थ्यं प्रयस्तिम् स्वतं क्षेत्रक्तियभवस्थ्यं प्रयस्तिम् स्वतं क्षेत्रक्तियभवस्थ्यं विक्रम्यम् स्वतं क्षेत्रक्तियभवस्थ्यं विक्रम्यक्तिकं विक्रम्यकं विक्यम्यकं विक्यम्यकं विक्रम्यकं विक्रम्यकं विक्यम्यकं विक्यम्यकं विक

सुरमिनगोदनळ्यपयीसकस्य जात-जननं तस्य प्रयमसम्पपे निरावरणं-प्रच्छादनरहित निश्योद्धारं अतप्य सर्वेदा प्रकाशमान सर्वजनस्य-प्रविनिकृष्टशिककः पर्यायोद्ध्यं श्रुतज्ञान भवति । खल् एतद्गाधासूत्रं पुर्वोचार्यप्रसिद्ध-स्वोक्तार्यसप्रतिपत्तिप्रदर्शनायं उदाहरणत्वन शिक्षितम् ॥३२०॥

सुरुमनिगोदिया कञ्चपर्धातकके जन्मके प्रथम समय पर्यायनामक बुतज्ञान होता है। यह निरावरण है इसीसे सर्वेदा प्रकाशमान रहता है, सबसे जपन्य अर्थात् निकृष्ट शक्तिबाला होता है। यह गांधा सूत्र प्राचीन है वहाँ मध्यकारने अपने कथनकी यथार्थता दिखलानेके १५ लिए वदाहरणके रूपमें लिखा है ॥३२०॥

सुर्ह्म निगोद लब्ध्यपयोप्तक जीव अपने सुर्ह्म निगोद लब्ध्यपयोप्तक सम्बन्धी छह ह जार बारह भवों में अमण करके अन्तिम लब्ध्यपयोप्तक भवमें तीन मोहेबाली विमह्गतिसे उपनन होकर प्रथम मोहेके समयमें स्थित होता है उसके हो सबसे जपन्य पर्याय श्रुतज्ञान होता हैं। इसी समय उसके स्पर्शन इन्द्रियजन्य सबसे जयन्य मितिज्ञान होता है और १० अचश्रुदर्शनावरणके क्षयोपत्रससे उपनन अचश्रुदर्शन भी होता है। वहाँ ही सबसे जयन्य पर्याय श्रुतज्ञान होनेका कारण यह है कि बहुत श्रुद्धभवोंमें अमण करनेसे उपनन हुए बहुत

१. ब पर्यायनाम ।

बह्वपर्ध्यातभवश्रमणसंभूतबहृतससंक्ष्ठेशबृद्धियिवमावरणकः तीवानुभागोवयसंभवमण्युर्वारदं । द्वितीयाविसमयंगळोळु ज्ञानवर्शनवृद्धि संभवमें वितु त्रिवक्रप्रथमवक्रसमयदोळे पर्ध्यायज्ञानसंभव-मरियल्पदुर्गु ।

> सुद्रुमणिगोद् अपन्जत्त्वयस्स जादस्स पढमसमयम्मि । फासिंदियमदिपुरुवं सुद्रणाणं लिद्धिअक्खरयं ॥३२२॥

सूक्ष्मिनिगोदापय्योगकस्य जातस्य प्रयमसमये । स्यजैनेष्टियमितपूर्वे अनुत्रानं लध्यक्षरकं ।।
सूक्ष्मिनिगोदलञ्यपय्योगकन जननप्रथमसमयदोद्ध् सर्वजवन्यस्यजैनेद्वियमितज्ञानपूर्व्वकप्रप लब्ध्यक्षरापरनामध्यमप्प पूर्व्वोक्तवरमभवित्रवकप्रयमसमयादिविशेषणविशिष्टमप्प सर्वजवन्य-पर्य्योयश्रुतज्ञानमक्कुमैदितु जातव्यमक्कु । लब्ब एंबुदु श्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्चममक्कुमर्यग्रहण-शक्तिमेणु लध्या अक्षरमितन्ववरं लब्ध्यक्षरं ताबन्मात्रक्षयोपशमक्के सर्व्वदा विद्यमानत्विदिवं ।

अनंतरं दशगायासूत्रंगळिवं पर्ध्यायसमासप्रकरणमं पेळदर्पः — अवरुवरिम्मि अणंतमसंखं संखं च भागवडदीओ ।

अवस्थारास्म अन्यतमस्य स्य च मागवड्ढाजा। संखमसंखमणंतं गुणवडढी होति ह कमेण ॥३२३॥

अवरोपर्ध्यंतससंस्थं संस्थं च भागबृद्धाः । संस्थमसंस्थानतंतं गुणबृद्धयो भवंति हि कमेण ॥ सर्थज्ञायन्यपर्धायज्ञानदमेले क्रमेण वश्यमाणपरिपार्टियदमनंतभागबृद्धियुमसंस्थातभाग- १५ वृद्धियुं संस्थातभागबृद्धियुं संस्थातगुणबृद्धियुमसंस्थातगुणबृद्धियुमनंतगुणबृद्धियुमें वितु षट्स्थान-

भवति । बह्नपर्यातभवभ्रमणर्सभूतबहुतमसंक्षेत्रवृद्धया आवरणस्य तीवतमानुभागोदयसंभवात्, द्वितीयादि-तमवेप भानदर्शनवद्विसंभवात 'विवक्रप्रयमवकत्समये एव पर्यायज्ञानसंभवो ज्ञातव्यः ॥३२१॥

मूरमानगोदञ्ज्यपयापिकस्य जननप्रवाससमये सर्वजयन्यस्यविनिज्यमित्रानपूर्वकं ज्ज्य्यकारावरनामधेयं 'पूर्वान्तनम् वार्वे प्रविक्रानप्रवासमयादिविशेषणाविशक्षे प्रवेषण्य पर्यायमुत्तज्ञानं मवतीति ज्ञातव्यम् । ल्रीच्यनीम २० अतानावरणलयोगरामः अर्थप्रकृतिकारी, ज्ञाव्या अर्थार विविक्रानिम प्रवेषणाविष्यायाः विश्वप्रकृतिकारी, ज्ञाव्या अर्थार विविक्रान्तवा स्वयोगरामस्य सर्वे । विवासन्यायाः वार्वे प्रविक्रान्तवा । । १२२॥ अय स्वयिगामितिः वर्षायमामायाकस्य स्वयायि —

सर्वजयन्यपर्यायज्ञानस्य उपरि क्रमेण वध्यमाणगरिपाट्या अनन्तभागवृद्धिः असंख्यातभागवृद्धिः

संक्षेत्रके बढ़मेसे आवरणके तीत्रतम अनुभागका उदय होता है, तथा दूसरे मोड़े आदिके समयोंमें ज्ञान और दर्शनमें बृद्धि सम्भव है। इसलिए तीन मोड़ोंमें से प्रथम मोड़ेके समयमें २५ ही पर्याय ज्ञान ज्ञानना ॥३२१॥

सूक्ष्म निगोद उरुष्यपर्यापक जीवके जन्म छेनेके प्रथम समयमें सबसे जवन्य स्पर्धन इन्द्रियजन्य मित्रजापूर्वक तथा पूर्वोक विदेशपाँधी विशिष्ट सबसे जवन्य पर्याय श्रुतज्ञान होता है। उसका दूसरा नाम उरुष्यक्षर है। श्रुतज्ञानावरणके क्षयीपत्रमको अथवा अर्थको प्रकृण करनेकी शिक्को उठिव कहते हैं। उरिवसे जो अक्षर अर्थात् अविनाशी होता है वह ३० उठ्यायतर है; क्योंकि इतना क्षयीपत्रम सदा विद्यमान रहता है।।३२२॥

अब दस गाथाओंसे पर्यायसमासका कथन करते हैं— सबसे जवन्य पर्यायज्ञानके ऊपर आगे कही गयी परिपाटीके अनुसार अनन्तभागवृद्धि,

Q0

Вo

पतितंगळप्य बृद्धिगळपुषु । स्रुष् । द्विष्पवागंधारियोळनंतानंतवगांस्यानंगळं नडेबु जीवपुरगरू-कालाकाञजिपियं सेलेपुमनंतानंतवग्यंस्यानंगळं नडेबु सुरुपनिगोदलख्यपप्यांमकन जयन्यसाना-विभागप्रतिन्छेदंगळप्यत्तिकपनांदिदं तज्जयप्यमानकनंतात्मकभागहारं पृष्टिसुगुं विरुद्धमन्तु ।

जीवाणं च य रासी असंखलोगा वरं खु संखेज्जं।

भागगणंभि य कमसी अवद्विदा होति छद्राणा ॥३२४॥

जीवानां च च राशिसंस्थातलोका वरं सन्दु संस्थेयं । भागगुणयोक्च क्रमशोऽवस्थिता भवंति घटस्थाने ॥

इिल्जयनंतभागाविषदस्थानंगळोळु कमींव ई बह्संबृष्टिगळप्युत्तमनुमवस्थितंगळु प्रतिनिधतं-गळुमप्युत्तवे ते बोहे कनंतमं बुड भागवृद्धियोळं प्रणकृद्धियोळं भागहारमुं गुणकारमुं प्रतिनिधतं-रे॰ संकंतीवराशियेषकुं । १६ । असंस्थातभागवृद्धियोळं गुणवृद्धियोळं भागहारमुं गुणकारम्ं प्रति-नियतमसंख्यातलोकमेयककं । ३० । संस्थातभागवृद्धियोळं गुणवृद्धियोळं भागहारम्ं गुणकारम्ं प्रतिनियतोकष्टसंस्थातमेयकं ।

> उब्बंक्कं चउरंक्क पणछस्सत्तंकं अहु अंकं च । छन्बड्ढीणं सण्णा कमसो संदिष्टिकरणट्ठं ॥२२५॥

उथ्बैकश्चतुरंकः पंचवट्सप्रांकाः । अष्टांकश्च वड्वृद्धोतां संज्ञाः क्रमशः संदृष्टिकरणात्यं ।।

संस्थातभागवृद्धिः सस्यातगुणवृद्धिः असंस्थानगुणवृद्धिः अनन्तमुणवृद्धिःचेति पट्रयानगतिता वृद्धयो भवन्ति राजृ । डिब्म्यवर्गयाराया अनन्तानन्तानि वर्गस्थानानि अतीरपातित्य उरसमाना जीवपुर्गणकाजानामयणीना उपर्योग अनन्तानन्तवर्गस्यानानि अतीरय सूक्ष्मनिगोदङक्ययपीतस्यः वर्णस्यानाविष्ममामयन्त्रानिमाम-प्रतिच्छेदानामुराति-कषनान् तम्बन्यमानस्यानन्तारसम्भागदारः चुप्पन् न विष्य्यते ॥३२३॥

अत्र अनन्तभाषादिषु पद्मु स्वानेषु क्रमेण एताः पद् छंदृष्ट्य अवस्थिता प्रतिनियता भवनित । तद्यथा-अनन्तभाषाद्वी गुणवृद्धी च भागहारी गुणकारस्व प्रतिनियतः सर्ववीवराशिरेद १६। असंस्थात-भागवृद्धी गुणवृद्धी च मागहारी गुणकारस्व प्रतिनियतः अस्थातकोक एव ≅ ८। तस्थानभागवृद्धी गृणवृद्धी च भागहारी गुणकारस्य प्रतिनियतः उत्कृष्टसस्थात एव १५ ॥३२४॥

असंस्थातभागष्ट्रद्धि, संस्थातभागष्ट्रद्धि, संस्थातगुणवृद्धि, असंस्थातगुणवृद्धि और अनन्तगुण-१५ बृद्धि वे पर्स्थानपतित बृद्धियाँ होती हैं। द्विरूपवर्गधारामें अनन्तानन्त वर्गस्थान जा-जाकर जीवराग्नि, पुद्रान्तराग्नि, काटके समयोंको राग्नि तथा आकान्न श्रेणी उत्पन्न होती है। उनके भी उत्पर अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर सुद्म तिगोद उत्स्थययांप्तकके जयन्य ज्ञानके अधि-भाग प्रतिन्छेद उत्पन्न होते हैं ऐसा कथन है। अतः उसके जयन्य ज्ञानका भागहार अनन्तरूप सुष्टित होता है इसमें कोई विरोध नहीं है। १३२३॥

यहाँ अनन्तभागादिक्ष छह स्थानों में कमसे ये छह संदृष्टियाँ अवस्थित हैं जो इस प्रकार हैं—अन्तभागादृद्धि और अनन्तगुणवृद्धिका भागहार और गुणकार प्रतिनियत सर्व जोवराशि प्रमाण है। असंस्थात भागदृद्धि और गुणवृद्धिका भागहार और गुणकार प्रति-नियत असंस्थात ओक हो है। संस्थातभागवृद्धि और गुणवृद्धिका भागहार और गुणकार प्रतिनियत उत्कृष्ट संस्थात हो है। संस्थातभागवृद्धि और गुणवृद्धिका भागहार और गुणकार पूर्व्वोक्तानंतभागाद्यस्थेतंदृष्टिगळगे मसं लघुसंबृष्टिनिमित्तं बहिबबबृद्धिगळगे यवासंख्यमापि-यन्यनामसंदृष्टिगळ् पेळल्यटृप्युबबेतें बोर्डेनंतभागक्के उर्व्यक।उ।मसंख्यातभागक्के चतुरंकं।४। संख्यात भागक्के पंचांकं।५।संख्यातगुणक्के वडंक-।६। मसंख्यातगुणक्के सप्तांक।७।मनंत-गुणक्कष्टांक।८।मक्कं।

अंगुल असंखमागे पुन्तगवड्ढीगदे दु परवड्ढी ।

एक्कं वारं होदि हुं पुण पुणो चरिमउहिंहती ।।३२६।। अंगुलासंख्यातभागान् पूर्व्यवृद्धी गतायां तु परवृद्धिरेकं बारं भवति खलु पुनःपुनञ्चरम-

बृह्मिरिति ॥
अंगुलासंस्थातभागान् सुन्धंगुलासंस्थातभागमात्रवारंगलनु पूर्ववृद्धौ गतायां सत्यां पूर्व्य-बह्मिर्थालसल्पविरल् । त ससे परबद्धिरेकंबारं भवति खल । संवणवृद्धियों व बारियहृद्ध । स्फट-

वृद्धियोज्ञत्तम् वर्षः । तु सत्ते परवृद्धिरेकवारं भवति सक् । मृंवश्वृद्धियो दु बारियहुद् । स्कृट- १० माणियती प्रकारिवर्षं पुनःपुनस्वरमययातं त्रातब्यं । सत्ते मते चरमवृद्धिपयतं वरियलपङ्गुमः वेते वोडे पय्यायास्यक्षमयमानवं सेलमंतभागवृद्धियुक्तस्यानंगळः पुच्यंपुलासंस्थातेकभागमात्रंगळः पर्यायसमासमानवंकल्पंगळः नडेवोडोम्मं वसंस्थातभागवृद्धियुक्तस्यानम्बकः । ४ । मत्तमेतं अनतेकभागवृद्धियुक्तस्यानम्बकः । ४ । मत्तमेतं अनतेकभागवृद्धियुक्तस्यानम्बकः । ४ । मत्तमेतं अनतेकभागवृद्धियुक्तस्यानम्बकः । ४ । सत्तमेतं अनतेकभागवृद्धियुक्तस्यानम्

पूर्वोक्तानन्वभागाधर्मसङ्कीना पुनः लघुमंद्रिष्टिनिमित्तं बङ्क्षिधबुद्धीना यथासंख्यं अपरसंजाः संदृष्टयः १५ कथ्यन्ते । अनन्तभागस्य उर्वङ्क उ । असंख्यातभागस्य चतुरङ्कः ४ । संख्यातभागस्य पञ्चाङ्कः ५ । संख्यात-गुणस्य पङक्कः ६ । असंख्यातगुणस्य साराङ्कः ७, अनन्तगुणस्य अष्टाङ्कः ८ ॥३२५॥

पूर्ववृत्ती-अनन्तमावृत्ती सूच्यङ्कुलासंस्थातभावमाववारान् गतायां सत्यां तु पुनः पर्वृद्धि-असंस्थात-भागवृद्धिरुकारं भवति स्वतु सकृटं, पुनरिष्ठ अनत्तमावृत्ती भूच्यङ्कुलासंस्थातभाववृद्धिर मायावायाः असंस्थातभावृद्धिरुकवारं भवति । अनेन क्रमेण तावद् गत्तव्यं यावसंस्थातभाववृद्धिरी सूच्यङ्कुलासंस्थातेक- २० भागमाववारान् चण्ळति । ततः पुनरिष्ठ अनन्तमावृद्धी मूच्यङ्कुलासंस्थातेकभावमाववारान् गताया सस्यात-

पूर्वोक्त अनन्तभाग आदि अर्थसंदृष्टियोंकी पुनः स्पुसंदृष्टिके निमित्त छह प्रकारकी इद्वियोंकी यथाक्रम अन्य संज्ञा संदृष्टि कहते हैं—अनन्तभागदृद्धिकी उर्वक अथीत उ, असंस्थातभाग दृद्धिकी चारका अंक ४, संस्थातभागदृद्धिकी पाँचका अंक ५, संस्थातगुणदृद्धिकी छहका अंक ६, असेस्थातगुणदृद्धिकी सातका अंक ७, और अनन्तगुणदृद्धिकी आठका २५ अंक ८ ॥२२५॥

पूर्वष्टि अर्थात् अनन्तभागवृद्धिके सूच्यंगुलके असंख्यात भाग वार होनेपर परवृद्धि अर्थात् असंख्यातभागवृद्धि एक वार होती है। पुनः अनन्तभागवृद्धि सूच्यंगुलके असंख्यातभागवाद्धि एक वार होती है। इस क्रमसे तवतक जाना चाहिए जब तक असंख्यातभागवृद्धि सी सूच्यंगुलके असंख्यात भाग वार होने । उसके परचात् पुनः ३० अनन्तभागवृद्धिके सूच्यंगुलके असंख्यात भाग वार होने एक वार होती है। पुनः पुने के असंख्यात भाग मात्र वार होनेपर संख्यातभागवृद्धि एक वार होती है। पुनः पुनोक क्रमसे पुर्व-पूर्व वृद्धिके सूच्यंगुलके असंख्यातभागवृद्धि एक वार होतेपर

म वृद्धिगलेकैकवारंगलप्पुत् स्कुट । २. म दोडनॅतभागवृद्धियुक्त स्थानंगलु पर्यायज्ञधन्यज्ञानादि-विकल्पगलु सुच्यं । ३. म तैकभाग ।

वृद्धियुक्तस्थानमक्कु-। ४। मी प्रकारविदमसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु सूच्यंगुलासंख्यातैक भागमात्रंगळागुत्तिरलु । मत्तं मुंदेवनंतैकभागवृद्धिपुस्तस्थानंगळु सुच्यंगुलासंख्यातैकशागमात्रंगळु नडदोम्में संस्थातभागवृद्धिपुक्तस्यानमक्कु । ५ । मत्तमनंतभागवृद्धिस्थानंवळु सूर्च्यांगुलासंस्थातैक-भागमात्रंगळु नडदोम्में असंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुंमत्तमंते अनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु ५ सूच्यंगुलासंस्थातैकभागंगळु नडदु मत्तोम्मं असंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुमितु असंस्थात-भागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रगळागुत्तिरलु मसमनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रंगळु नडेडु मत्तमोम्म संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमनकुर्मितु पूर्व्वापूर्व्या-नंतासंख्यातैकभागवृद्धिपुक्तंस्थानंगळु सुच्यंगुरुासंख्यातैकभागेमात्रंगळु नडनडदोम्में संख्यात-भागवद्वियुक्तस्थानंगळागुत्तमिरलु संख्यातभागवृद्वियुक्तस्थानंगळं सुच्यंगुलासंख्यातभागमाशंगळः मर्त्तीमतनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळुमसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानगळुं सुच्यागुलासंख्यातैकभागप्रमितगळ् नडेनडेदु मत्तं मृदे अनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु सूच्यंगुला-संख्यातैकभागमात्रंगळ् नडदोम्में संख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानमक्कु-। ६ । मितु पूर्व्वंपूर्व्वभागवृद्धि-युक्तस्यानगळ् सूच्वंपुलासंख्यातेकभागगळ् नडनडदोम्मोंम्में संख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगळागुत्तं पोगलासंस्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगळुं सूच्यंगुलासंस्यातंभागमार्श्गळपुबंतागुत्तिरलु । मर्त्तामत-१५ नतासंस्थातसंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळं प्रत्येकं कांडकमितंगळ्नडेनडेदु मत्तं मुदेयनंतभाग-वृद्धियुनतस्थानंगळं सुच्यंगुलासंस्यातैकभागमात्रंगळ् नडदोम्में असस्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानमक्कुमिते पुर्व्वापुर्व्वानेतासंख्यातसंख्यातभागवृद्धिपुन्तस्थानगळुं संख्यातगुणवृद्धिपुक्तस्थानंगळुं सुच्यगुला-

मागबृद्धिरेकवार भवति । पुनरिष पूर्वोक्तक्रमेण पूर्वपृद्धेयुद्धी मूच्यङ्कतासस्यातभागमात्रवारातृ गताया । पर्क्यद्विरेकवारं भवति। युक्तासंस्थातभागमात्रवारातृ गताया । पर्क्यद्विरेकवारं भवति। वक्तास्य क्षायंत्रभागमात्रवारात् । विद्याद्याप्त प्रवित्त । वक्तामा बुद्धीना यूवीन्त्रवृष्ट्य – उठ ४, उठ ४, उठ ५, उठ ५

उत्तर}। उत्तरा अवस्थान सामा वारकी संदृष्टि है। इस प्रकार वर्डक पर्यन्त परिकात उर्बक आदि सवकी आपृत्ति होनेपर पर्डक भी सूच्यां⊅क असंस्थात बार हुआ। अर्थात् ६ के अंककी बृद्धि भी दो बार हुई कहलायी। उसके पर्चात्

यृद्धि एक-एक बार होती है। इस प्रकार सूच्यंगुरुके असंख्यातभाग मात्र संख्यात भागग्रद्धिक २५ होनेपर पुनः पूर्वोक्त क्रमसे संख्यातभाग यृद्धिके सिवाय सब पूर्व यृद्धियोंकी आवृत्ति होनेपर एक बार संख्यात गुणवृद्धि होती है। उक्त वृद्धियोंकी पूर्वोक्त संदृष्टि इस प्रकार है—

१ म<sup>ें</sup>युक्त से । २ म सात्रस्थानंगलु। ३ म<sup>ें</sup>ला संख्यातैकमार्गः। ४ म<sup>ें</sup>सत्तमनन्तैक भागे। ५ म<sup>ें</sup>तैकमार्गः।

संस्थातेकभागमात्रंपञ् नरेनडेदोन्मों में असंस्थातगुणवृद्धिपुन्तस्थानमन्दुनंतागुत्तीवरल्मा असंस्थातगुणवृद्धिपुन्तस्थानमन्दुनंतागुत्तीवरल्मा असंस्थातगुणवृद्धिपुन्तस्थानंगञ्च सृच्यंगुलासंस्थातेकभागमार्थगञ्चपुनंतागुत्तीवरल्मा अनंतासंस्थातसंस्थातसंस्थातसंस्थातसंस्थातमात्रवृद्धिपुन्तस्थानंगञ्चं प्रत्येकं कांडक-प्रमितंगञ्च नव्यं प्रत्येकं कांडक-प्रत्येकं नव्यं त्यं प्रत्येकं कांडकं वित्यं व्यं त्यां वित्यं व्यं त्यं प्रत्येकं कांडकं वित्यं व्यं त्यां वित्यं व्यं त्यां वित्यं व्यं वित्यं व

| cu | 171 | 3 4 | HC  | 44 | 4 | ۲4 | ч. | पर  | 19  | 1419 |     | _        |   |     |   |   |     |   |    |   |          |   |    |   |   |   |   |   |     | ₹•  |
|----|-----|-----|-----|----|---|----|----|-----|-----|------|-----|----------|---|-----|---|---|-----|---|----|---|----------|---|----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 7  | 8   | 7   | 7   | २  | 8 | 12 | ?  | 1   | ?   | २२   | 1   | ₹ ₹      | 8 | 1 2 | 2 |   | 13  | _ | _  | ĺ |          |   |    |   |   | Ī |   | _ | 1   | l   |
| 9  | _   | a   | 6   | _  | а | a  |    |     | 9 6 | 8 B  | la  | <b>a</b> | _ | a   | а |   | а   | _ |    | 1 | _        |   | L  |   |   |   |   | _ |     | 1   |
| ਚ  | ਤ   | ×   | उ   | ਤ  | × |    |    | 13  |     | 7 4  | =   |          | × | उ   | व | ¥ | -   | त | 4  | न | त्र      | × | ज  | ज | × | ज | व |   | - E |     |
| Ť  | •   | -   | -   | -  | - | Ť  |    | 1   | _   |      | 1-  | ٠        |   | 1 - |   |   | 1   |   | -, | - | <u> </u> | - | 7- | - |   | ī | _ |   | 13  | ł   |
| उ  | उ   | Х   | उ   | उ  | 8 |    |    | 1   | 7   | 3 4  | ١٦  | उ        | 8 | उ   | उ | ४ | उ   | उ | ٩  | उ | उ        | ४ | उ  | उ | ሄ | उ | उ | Ę | a   | 1   |
| उ  | उ   | 8   | उ   | उ  | 8 | T  |    | 13  | 3 ; | 3 4  | 13  | 3        | 8 | । उ | उ | 8 | उ   | उ | 4  | उ | उ        | 8 | उ  | उ | 8 | ਤ | उ | 9 | 8   | 180 |
| उ  | उ   | 8   | 3   | उ  | R | 1  |    | 13  | 3 3 | उ ५  | ] 3 | उ        | 8 | ∫ ড | उ | ሄ | ব   | उ | ٩  | 3 | उ        | 8 | उ  | उ | Х | उ | ਢ | Ę | 8   | Ι.  |
|    |     |     | 1   |    |   | 1  |    | 1   |     |      | 1   |          |   | ì   |   |   | T   |   |    |   |          |   |    |   |   | 1 |   |   | 1 3 | i   |
| 3  | ਤ   | ጸ   | उ   | उ  | ጸ | İ  | _  | 3   | 3   | ٤, ٩ | 1   | 3        | x | ੌ   | उ | ጸ | च   | उ | ٩  | उ | उ        | R | उ  | 3 | R | उ | उ | Ę | 8   | 1   |
| _  | _   |     |     | _  |   | ļ  |    |     |     |      |     |          |   | 1   |   |   | l   |   |    | 1 |          |   | ŀ  |   |   |   |   |   | 1   | 1   |
| -  | 100 | _   | उ   |    |   |    |    |     |     |      |     |          |   | उ   |   |   |     |   |    |   |          |   |    |   |   |   |   |   |     | ı   |
| उ  | उ   | 8   | ਭ   | उ  | ४ | l  |    | 13  | 7   | 3 4  | 1 3 | उ        | 8 | उ   | उ | ४ | ਫ   | ਢ | ٩  | ₹ | उ        | У | ਤ  | उ | ४ | उ | उ | Ę | 18  | !   |
|    |     |     | 1   |    |   | T  |    | 1   |     |      | T   | _        |   | ī   | _ | _ | !   | _ | _  | 1 |          |   | Π  |   |   | 1 | _ |   | 12  | 1   |
| ਚ  | उ   | ጸ   | ' ਭ | ਤ  | 8 | J  |    | 1 8 | 7   | 3 4  | 1.4 | उ        | ጸ | उ   | उ | ४ | ) ਤ | उ | 4  | उ | उ        | ४ | उ  | उ | ጸ | उ | ਚ | Ę | а   | २०  |
| उ  | उ   | 8   | ਚ   | उ  | 8 | 1  | -  | Ī₹  | 1   | 3 q  | Ta  | उ        | 8 | उ   | उ | 8 | 3   | ਚ | 4  | उ | उ        | 8 | उ  | उ | 8 | उ | उ | ć | 18  | 1   |

संस्थातनुणवृद्धिभंवति । एवं पडक्कुश्र्विद्धयसप्ताक्कुंक्यद्वितस्यपर्याक्तां सत्या संसाक्कृत्याक्षुठा-संस्थातमामामवराप्तंषृष्टिभंवति । इत्यं यद् पंतरयो जाता । ततः पुन सप्ताक्क्ष्यतिवपर्यस्य आवृत्तो सत्या एकवारमणकुनामा अनन्तमुणवृद्धिभंवति । एवं यद्स्थानवृद्धीना वृत्तिकमो द्यितो अन्यिजिस्तरचनानु-सारेण अव्यागोहेन व्योज्जर्वक्रात्याः ।

पडंक रहित एक पंक्तिकी आवृत्ति होनेपर एक बार सप्तांक नामक संख्यात गुणवृद्धि होती है। इसी प्रकार पढंक सहित दो पंक्तियों और सप्तांक सहित एक पंक्ति, इस तरह तीन पंक्तियोंकी आवृत्ति होनेपर सप्तांककी सूच्यांगुळें असंख्यातभाग बार संवृष्टि होती है। इस प्रकार छह पंक्तियों हुई। इसके पश्चात् पुनः सप्तांक रहित तीन पंक्तियोंकी आवृत्ति होनेपर एक बार अष्टोंक नामक अनन्यगुणवृद्धि होती है। यथा—

| ਚ ਚ ×        | 338 834 | उउ४ उउ४          | उड५  उड४ | उउ४ उउ६ |
|--------------|---------|------------------|----------|---------|
| 3 3 8        |         | इड४ उड४          |          |         |
| ਤ ਤ 🗴        |         | उउ४ उउ४          | उउ५ उउ४  | उउ४ उउ७ |
| ਰ ਰ 🗴        |         | <b>उद्ध</b> उद्ध |          |         |
| ड ड ४        |         | 338 338          |          |         |
| <b>a a 8</b> |         | ਭਰੂ ਫਰੂ ਫਰੂ ਫ    |          |         |
| 3 3 8        | उउ४ उउ५ | ਭਰੂ 8 ਤੁਰੂ 8     | उड५ उउ४  | उउ४ उउ६ |
|              |         | ਰਰ੪ ਰਰ੪          |          |         |
|              |         |                  |          | उउ४ उउ८ |

१० इस प्रकार षट्स्थान बृद्धियोंका क्रम दिखलाया। प्रन्थमें दर्शित रचनाके अनुसार श्रोताजनोंको बिना व्यामोहके जानना चाहिए। इस यन्त्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

पर्याय नामक श्रुतज्ञानके भेदसे अनन्तभागवृद्धि युक्त पर्याय समास नामक श्रुतज्ञानका प्रथम भेद होता है। इस प्रथम भेदसे अनन्त्रभागवृद्धि यक्त पर्याय समासका दूसरा भेद होता है। इस प्रकार सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर एक बार १५ असंख्यात भागवदि होती है। उपर यन्त्रमें प्रथम पंक्तिके प्रथम कोठेमें दो बार उकार लिखा है वह सुच्यंगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग बुद्धिकी पहचान जानना । उसके आगे चारका अंक लिखा वह एक बार असंख्यात भाग यदिकी पहचान जानना। इसके ऊपर सुच्यंगलके असंख्यानवें भाग प्रमाण अनन्त भागवृद्धि होनेपर दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इसी क्रमसे सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि होती 20 है। इसीसे यंत्रमें प्रथम पंक्तिके दूसरे कोठेमें प्रथम कोठाकी तरह दो उकार और एक चारका अंक लिखा है जो दो बार सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग बारका सुचक है। अतः दसरी बार लिखनेसे सच्यंगलके असंख्यातवें भाग बार जानना। उससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वद्धि होनेपर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। अतः प्रथम पंक्तिके तीसरे कोठेमें दो उकार और एक पाँचका अंक लिखा है। आगे जैसे पहले अनन्त au भाग वृद्धिको लिये सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धिके होनेपर पीछे सच्यंगलके असंख्यावें भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धिके होनेपर एक बार संख्यात भाग वृद्धि हुई वैसे ही उसी कमसे दूसरी संख्यात भाग वृद्धि हुई। इसी कमसे तीमरी हुई। इस प्रकार संख्यात भाग बृद्धि भी सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण बार होती है। इससे ऊपर यन्त्रमें प्रथम पंक्तिमें जैसे तीन कोठे किये ये वैसे ही सुच्यंगुलके असंख्यातवें भागकी पहचान-के लिए दूसरे तीन कोठे उसी प्रथम पंक्तिमें किये। यहाँसे आगे सुच्यंगलके असंख्यातव भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धिके होनेपर एक बार असंख्यात भाग बृद्धि होती है। इस प्रकार सच्यंगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि होती है। उसकी पहचानके लिए यन्त्रमें दो डकार और चारका अंक लिये दो कोठे किये। इससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। सो उसकी पहचानके लिए प्रथम पंक्तिके नीवें कोठेमें हो उकार और लहका अंक लिखा। जैसे प्रथम ३५ पहचानकाळच त्रवन गाउँ । पंक्तिकाकम रहा उसी प्रकार आदिसे ळेकर सब क्रम दूसरी बार होनेपर एक बार दूसरी संख्यातगुणवृद्धि होती है। इसी कमसे सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग प्रमाण संख्यातगणविद्ध

# दिखारलिखितोर्खंकादिक मंगुलाऽसंख्यातैकवारसंदिष्टः ।

मलमिल्लि सर्वजधन्यमप् श्र तज्ञानं पर्व्यायमें ब लब्ध्यक्षरापरनामधेयस्थानव भंदण परर्वाचनमासञ्चानविकस्यंगळनंत्रैकभागवद्भियक्तस्योनंगळ सच्यंगुलासंस्थातैकभागमात्रविकल्पं-विद्वप्रमाण क्रमविधानप्ररूपणं माडल्पडमगढे ते वोडनंतगुणजीवराशिप्रमितस्वार्त्यः प्रकाशनशक्त्यविभागप्रतिच्छेदात्मकसर्व्वजघन्यश्र तज्ञानमं । ज । एदित् संस्थापिसि मलमा राशियं सर्वजीवराशियत्पनंतींवरं भागिसि तदेकभागमं तज्जघन्यज्ञानदोळे समच्छेदमं माडि कडतामिरलद

अथानन्तभागवृद्धेरङ्गलासंस्थातभागमात्रवारान् वृत्तिक्रमो दर्श्यते तद्यधा-अनन्तगुणजीवराशिमात्र-स्यार्थप्रकाशनशक्तश्रविभागप्रतिसेदात्मकं सर्वज्ञचन्यश्र तज्ञानं ज इति सदष्ट्या संस्थाप्य तं राशि सर्वजीवराशि-क्रवानन्तेन प्रकला तरेक्रभागे ज तज्ज्ज्ज्यस्योपिर सम्ब्रेडेन यते सित यो राशिक्रयिते स वर्गायसमास्थान-

होती है। उसकी पहचानके लिए यन्त्रमें जैसे प्रथम पंक्ति थी उसी प्रकार उसके नीचे दसरी १० पंक्ति लिखी। यहाँसे आरो—तीसरी पंक्ति प्रथम पंक्तिके समान लिखी। इतना विशेष कि नीवें कोर्रमें जहाँ हो सकार एक छहका अंक लिखा था वहाँ तीसरी पंक्तिमें नीवें कोर्रमें हो उकार और सातका अंक लिखा। यहाँसे आगे जैसे तीनों पंक्तियों में आदिसे लेकर अन-कमसे वृद्धि हुई उसी अनकमसे सञ्चंगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेपर जब असंख्यात गण वृद्धि भी सच्यंगलके असंख्यातचे भाग प्रमाण हो तब पति हो । इसीसे यन्त्रमें जैसे प्रथम १५ तीन पंक्तियाँ थीं वैसे ही दूसरी तीन पंक्तियाँ लिखीं। इस तरह छह पंक्तियाँ हुई। यहाँसे आगे - जैसे आदिसे लेकर तीन पंक्तियों में क्रमसे बृद्धियाँ कही थीं वैसे ही क्रमसे पनः सब बृद्धियाँ हुई । विशेष इतना कि तीसरी पंक्तिके अन्तमें जहाँ असंख्यात गण बृद्धि कही थी. उसके स्थानमें यहाँ तोसरी पंक्तिके अन्तमें एक बार अनन्त गुणवृद्धि होती है। इसीसे यन्त्रमें पहली, दूसरी, तीसरीके समान तीन पंक्तियाँ और लिखी। किन्त तीसरी पंक्तिके नीचे २० कोठेमें जहाँ दो उकार और सातका अंक लिखा है उसके स्थानमें यहाँ तीसरी पंक्तिके नौवें कोटेमें दो उकार और आठका अंक लिखा। जो अनन्त गुणवृद्धिका सुचक है। इसके आगे किसी वृद्धिके न होनेसे अनन्त गुणवृद्धि एक ही बार होती है। उसके होनेपर जो प्रमाण हुआ वह पट्स्थान पतित बुद्धिका प्रथम स्थान जानना। इस प्रकार पर्याय समास अतज्ञानमें असंख्यात लोक बार मात्र षटस्थान पतित बृद्धि होती है।

आगे उक्त कथनको स्पष्ट करते हैं-

सबसे जघन्य पर्याय श्रवज्ञानके अपने विषयके प्रकाशनरूप शक्तिके अविभाग प्रतिच्छेद जीवराशिसे अनन्तगणे होते हैं। उस राशिको सब जीवराशिकप अनन्तसे भाजित करनेपर जो एक भाग आवे उसे उस जघन्य ज्ञानमें मिलानेपर पर्याय समास अत्रानके विकल्पोंमें से सबसे जघन्य प्रथम भेद आता है। यह एक बार अनन्त भाग बृद्धि हुई। फिर ३० उस पर्याय समास ज्ञानके प्रथम विकल्पको जीवराशि प्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो एक भाग आवे उसे पर्याय समास ज्ञानके प्रथम भेदमें मिलानेपर उसका दूसरा भेद होता है। यह दूसरी अनन्त भाग वृद्धि हुई। उस दूसरे भेदको अनन्तका भाग देनेसे जो एक भाग आवे उसे उस दसरे विकल्पमें मिलानेपर पर्याय समास ज्ञानका तीसरा विकल्प होता है। यह तीसरी अनन्तभाग बृद्धि हुई। फिर इस तीसरे भेटमें अनन्तसे भाग हेनेपर जो एक भाग ३५

```
पर्ध्यायसमासभ तज्ञानविकल्पंगळोळ सर्व्वज्ञघन्यप्रथमविकल्पमन्त्र ज १६ मिवरनंतेकभागमन-
    ल्लिये समञ्छेदं माडि कडिलरलम् एर्प्यायसमासदितीयज्ञानविकल्यमक्कु ज १६ १६ मदरनंतैक-
    भागममस्लिये समच्छेवं माडि कुडुलं विरलु पर्य्यायसमासतृतीयज्ञानविकल्पमक्कु ज १६ १६ १६
    सहरतंत्रेकभागमन्तिलये समच्छेदं माडि कडिदोडे पर्व्यायसमास बतुरर्थज्ञानविकल्पमक्क्
 ५ ज १६ १६ १६ १६ मदरनंतैकभागमनिल्लवे समच्छेदं माडि कडिदोडे पर्यायसमासपंचम-
       १६ १६ १६ १६
    अ तज्ञानविकल्पमक्कु ज १६ १६ १६ १६ १६ मदरनंतैकभागमनल्लिये समच्छेदं माडि कड-
                         १६ १६ १६ १६ १६
    ज्ञानविकल्पेष् सर्वजयन्यप्रयमविकला स्यात् ज १६ अस्यानन्तैकभागे ज १६ अस्मिन्नेव समच्छेदेन यूते
                                                        25 1 25
    स पर्यायसमामदितीयज्ञानविकल्पः ज १६। १६। अस्यानन्तैकभागे अस्मिन्तेव समञ्जेदेन यते पर्यायसमान-
    ततीयाज्ञानविकल्पः ज १६ । १६ । १६ । अस्यानन्तंकभागे अस्मिन्नेव समच्छेदेन यते पर्यायसमास-
                      १६ । १६ । १६ ।
१० चतुर्थज्ञानविकल्प ज १६ । १६ । १६ । १६ । अस्यानन्तैकभागे अस्मिन्नेव समच्छेदेन यते पर्यायसमास-
                     14 1 14 1 14 1 14
    पञ्चमश्रुतज्ञानविकरुपः । ज १६ । १६ । १६ । १६ । १६ । अस्यानन्तैकभागे अस्मिन्नेव समज्छेदेन
                         25 | 25 | 25 | 25 | 26
```

आवे उसे उस तीसरे भेदमें मिछानेपर पर्याय समास ज्ञानका चतुर्थ विकल्प आता है। यह चतुर्थ अनन्त भाग बृद्ध हुई। फिर इस चतुर्थ भेदमें अनन्तसे भाग देकर जो एक भाग आवे उसे उस चतुर्थ विकल्पमें मिछानेपर पर्याय समासका पंचम विकल्प आता है। यह १ पाँचवी अनन्तमां मृद्ध हुई। फिर उस पाँचवी अनन्तसे भाग देनेपर जो भाग आता है। यह उस पाँचवी अनन्तसे भाग देनेपर जो भाग आता है। उस पाँचवी अनन्तसे भाग देनेपर जो भाग आता है। उस प्रायम समासका अठा विकल्प आता है। यह छठी अनन्त भाग दृद्धि हो भेदमें मिछानेपर पर्याय समासका अठा विकल्प आता है। यह छठी अनन्त भाग द्धि हो नेपर जो पर्याय समास जानका भेद हुआ उसके एक बार असंस्थात कोफ प्रमाण अविकास भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेदमें मिछानेपर एक बार असंस्थात भाग दृद्धिको छिठे १ उसमें अनन्तसे भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेदमें मिछानेपर एक बार असंस्थात भाग दृद्धिको छिठे १ उसमें अनन्तसे भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेदमें मिछानेपर एक बार असंस्थात भाग दृद्धिको छिठे

### त्तिरत् पर्व्यायसमासवछ स् तसानविकल्पमक्कु त्र १६ १६ १६ १६ १६ १६ मिनु सूच्यंगुला-१६ १६ १६ १६ १६ १६ संस्थातेकभागमात्रानंतेकभागवृद्धियुक्तस्यानंगळ् सर्व्यम् नडसल्पडुबुबल्लि तद्वृद्धिगळ्ये तज्ज्ञघन्यं

युते पर्यायसमासपष्ठभूतज्ञानिकरूरः ज १६ १६ १६ १६ १६ १६ एवं सूच्यङ्गुलासंस्थातेक-१६ १६ १६ १६ १६ १६ भागमात्राणि अन्तनेकमावविवकतन्त्रातानि सर्वाच्यानेनव्यानि ।

उसीमें भिलानेपर पर्याय समास ज्ञानका भेद होता है। यहाँसे अनन्त भाग मृद्धिका प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग मृद्धि होनेपर जो पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसमें पुनः असंख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आया उसको उसी भेदमें भिलानेपर दूसरी असंख्यात भाग मृद्धिको लिये पर्याय समास ज्ञानका भेद होता है।

इसी क्रमसे सच्यंगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वदिके पर्ण होतेपर १० जो पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसमें अनन्तका भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसको उसीमें मिलानेपर पर्याय समास जानका भेद होता है। यहाँ पनः अनन्त भाग बद्धिका प्रारम्भ हुआ सो सच्चंगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धिके पूर्ण होनेपर जो पर्याय समास जानका भेद हुआ उसको उत्कच्ट संख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आया उसको उसीमें मिलानेपर प्रथम संख्यात भाग बृद्धिको लिये पर्याय समासका भेद होता है। १५ इससे आगे पनः अनन्त भाग बृद्धि प्रारम्भ होती है। सो जैसे पूर्वमें कहा है उसीके अनुसार यदि जानना । इतना विशेष है कि जिस भेदसे आगे अनन्त भाग वृद्धि होती है उसी भेदमें जीवराशि प्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो परिमाण आवे एसे उसी भेटमें मिलानेपर अनन्तरवर्ती भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे असंख्यात भाग बद्धि होती है वहाँ उसी भेदको असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आवे समको उसी भेदमें मिळानेपर उससे अनन्तरवर्ती भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे संख्यात भाग विद्य हो वहाँ उसी भेदको उत्कष्ट संख्यात प्रमाण संख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेदमें मिलानेपर उससे आगेका भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे संख्यात गण वृद्धि होती है वहाँ उस भेदको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर उस भेदसे अनन्तरवर्ती भेद होता है। जिस भेदसे आगे असंख्यात गुण बृद्धि होती है वहाँ उसी भेदको असंख्यात लोकसे २५ गुणा करनेपर उससे आगेका भेद होता है। जिस भेदसे आगे अनन्त गुण बृद्धि होती है वहाँ उसी भेदको जीवराधि प्रमाण अनन्तसे गणा करनेपर उससे आगेका भेद होता है इस प्रकार पटस्थान पतित बदिका कम जानना ।

यहाँ जो संक्या कही है सो सब संख्या ज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी जानना। तथा जो यहाँ भेद कहें हैं उनका भावार्थ यह है कि जीवके पर्याय ज्ञानसे यदि बदता हुआ ज्ञान होता है तो पर्याय समासका प्रथम भेद ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जीवके पर्यायज्ञानसे एक-दो अविभाग प्रतिच्छेद बदता हुआ भी ज्ञान हो।

मोदलो दू तदुक्तप्रदृद्धिपर्धंतं भेदमुंटप्युद्धारत्मवर विन्यासं तोरत्पद्दुगुमंदे तें बोडे पर्ध्याध्यसमास-सानप्रसमिकरूपदोजिंद् वृद्धियं तेगद्दु जावन्यद मेघे स्थापित अदर केळणे एकसारानंतिकभाग-वृद्धियं स्थापिनुवुदंतु स्थापिनुत्तिरलु तद्दृद्धियो प्रश्नेपकमेव ऐसरक्ष्ट्रा मेते द्वितीयिकरूप-बोजिंदु जाम्म्यमं मेघे स्थापिति तद्दव्द्धियो प्रश्नेपकमेजेट्ट्स्मो द्वप्रत्यक्रप्रकार्मकर्ण्यस्य स्थापित तद्दृद्धिः ५ मुप्पपुष्यं क्रमर्थिदं केठ्यो केळणिरस्युद्ध्य तृत्वीद्वर्ष्ट्यस्य ज्ञाप्यमं मेघे स्थापित तद्दृद्धिः गळप्य मूदं प्रशेषकंगळं मूदं प्रश्नेपकप्रश्नेपण्डमो दु पिद्युक्तिपुर्यं यथाकम्पदि तत्वपस्तनम्याद्ये केळगे केळणे स्थापिनुदुद्ध । चतुर्व्यावकर्णविक्रसे काय्यमं नेगे स्थापिति तद्यस्तनभागावीज् तद्दृद्धिगळप्य नाल्डुं प्रश्नेपकंगळं वट्प्रस्वपक्षभेत्वकंगळं चतुःपिनुक्तिग्रुक्तगुरुने विद्युक्तिपनुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तिया

पंचमविकल्पदोळमंते जघन्यमं मेग स्थापिसि तदधस्तनभागदोजु तद्वृद्धिगळप्प प्रलेपकंग-ळस्दुमं प्रलेपकप्रभेपकंगळ पत्तुं। पिशुलिगळ् पत्तुमं पिशुलिगिशुलिगळेंबुमनों दु बूर्णियमं ययाक्रम-विदं केळणे केळमे स्थापिमुखुः। चळविकल्पदोळमंते जघन्यमं मेगे स्थापिसि तदधस्तनभागदोळ्

तत्र तद्वदीना तम्बचन्यमादि इत्सा तदुक्ड्व्युडियर्यन्तं मेदे सित तिहन्यासो दश्यंते । तयापाप्रथमविकस्ये स्थितवृद्धि वृष्यकृद्ध्य अवस्थापुरि संस्थाप्य तस्यायः एक्बारान्तकेकागवृद्धि स्थाप्यत्, तद्वृद्धेः
१९
प्रक्षेप्रक इति नाम । तथा डितीयविकस्ये अवस्थापुरि संस्थाप्य तद्यस्तनमागे तद्वृद्धेद्धौ प्रक्षेपको एक प्रशेषम्यप्रक्षेपकं व अयोधो न्यस्येत् । नृतीयविकस्ये अवस्थापुरि सस्याय तद्वृद्धैन्यान् प्रक्षेपकान् नीत् प्रक्षेपकप्रक्षेपकात् एकं पिर्माल च अयोधो न्यस्येत् । चतुर्विषकस्ये तत्रअवस्यमुपि न्यस्य तद्वद्धस्यामागे तद्वद्वेद्धवनुरप्रशेषकात् एकं पिर्माल व अयोधो न्यस्येत् । पद्मिष्टिकस्ये तत्रअवस्यमुपि स्वाया

आगे यहाँ अनन्त भाग मुद्धि रूप सूच्यंगुडके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान कहे हैं २० चसका जपन्य स्थानसे डेकर उन्ह्रम्ट स्थान पर्यन्त स्थापनका विधान कहते हैं। सो प्रथम ही संजाबंकी कहते हैं—

विवक्षित मूळ स्थानको विवक्षित भागहारका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रशंपक कहते हैं। उसी प्रमाणको उसी भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रशंपक कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पिशुलि रेप कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पिशुलि र्पशूकि कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पूर्णि कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पूर्णि कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पूर्णि मूर्णि कहते हैं। इसी प्रकार पूर्व प्रमाणमें विवक्षित भागहारका भाग देनेपर द्वितीय आदि पूर्णि मूर्णि कही जाती है। अस्तु—

सो पर्योग समास ज्ञानके प्रथम मेदमें ऊपर जघन्यको स्थापित करके उसके नीचे एक बार अनन्य भाग वृद्धिकी स्थापना करना चाहिए। उस बृद्धिका नाम प्रक्षेपक है। तथा पूसरे बिकल्पमें जघन्यको उसर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी वृद्धिके दो प्रक्षेपक और एक प्रशेष-क्रप्रवेपक स्थापित करें। तीसरे बिकल्पमें जघन्यको उसर स्थापित करके उसकी वृद्धिके तीन प्रक्षेपक-प्रक्षेपक और एक पिशुळी नीचे-नीचे स्थापित करके उसकी वृद्धिके तीन प्रक्षेपक, तीन प्रक्षेपक-प्रक्षेपक और एक पिशुळी नीचे-नीचे स्थापित करके उसकी वृद्धिके तीन प्रक्षेपक, तीन प्रक्षेपक-प्रक्षेपक और एक पिशुळी नीचे-नीचे स्थापित करके उसकी वृद्धिक चार प्रक्षेपक,

तब्वृद्धिगळप्य प्रक्षेपकंगळावमं प्रक्षेपकप्रक्षेपकंगळ् पिवनैदुमं पियुलिगळिप्पन्तमं पियुलिगियुलिगळ् पिवनैदुमं वृष्णिगळावमनों दु वृष्णिवृष्णियुमं यवाक्रमिवंदं केळगे केळगे स्वापियुवृद्धितनंतभागवृद्धि-युक्तस्वानंगळ् कुच्यंगुलसंस्थातभागमाशंगळेल्ळवरोळ वेक्क्पेंदु तंतम्म स्वयन्यंगळ केळगे केळगे तंतम्म प्रवेपकंगळ् पाच्छमात्रंगळपुववं स्थापिसि यवर केळगे प्रवेपकप्रक्षेपकंगळु च्यानेगच्छेय एकवारसंकलनवनमात्रंगळपुववं स्वापिस यवर केळगे पियुलिगळु विस्थानेगच्छेय विकास-संकलनवनमात्रंगळपुववं स्वापिस यवर केळगे वृष्णिवृद्धिनिक् वृत्रिक्योनसच्छेय चतुर्वारसंकलनवन-मात्रंगळपुववं स्वापिसि यवर केळगे वृष्णिवृद्धिनाळ् वेद्यस्थानेगच्छेय चतुर्वारसंकलनवन-मात्रंगळपुववं स्वापिसि यवर केळगे वृष्णिवृद्धिनाळ् वेद्यस्थानेगच्छेय चतुर्वारसंकलनवन-मात्रंगळपुववं स्वापिसि यवर केळगे वृष्णिवृद्धिनाळ् वेद्यस्थानेगच्छेय चतुर्वारसंकलनवनमात्रं गळपुववं स्वापिस्

तन्त्रभन्तमृत्तरे स्वस्य तदमस्तनमाने तद्वृद्धेः पञ्च प्रक्षेपकान् दश प्रवेषकप्रवेषकान् दश पिशुलीन् पञ्च ।

पिशुलिपिशुलीन् एकं वृत्ति च अघोषो न्यस्येत् । वष्ठविकल्ये तज्ज्ञपन्यमृत्तरि न्यस्य तदमस्तनमाने तद्वृद्धेः

गद् प्रक्षेपकान् पञ्चरश प्रक्षेपकप्रक्षेपकान् विद्यति पिशुलीन् पञ्चरश पिशुलिपिशुलीन् वद् वृत्तीन् एकं वृत्तिवृत्ति

च अशोषो न्यस्येत्, एवमन्तन्तमानवृद्धिवृक्तस्यानेषु वृत्त्यकृत्वासंव्ययमानयानेषु सर्वेद्धि स्वस्वअवस्यानामपोषः

स्वस्वअवस्यत् । नव्यमानान् न्यस्येत्, तेषामधः प्रक्षेपकप्रक्षेपकान् क्योतम्यस्य एकदारसंकलन्यनमानान्

स्वस्ययेत् । तेषामधः पिशुलीन् द्विक्योत्तमच्छ्यः प्रक्षाम् प्रमुत्ति । तेषामधः प्रकृतिप्रिलीन्

विक्योतगण्डस्य विक्वारसंकलन्यननामानान् न्यस्येत् । तेषामधः चृत्तिवृत्तिसंकलन्यन
मानान् न्यस्येत् । तेषामधः वृत्तिवृत्तीन् पञ्चस्य।नन्यस्य पञ्चस्यरसंकलन्यनमानान् न्यस्येत् । एव गरवा

१. स केलगे।

बेक्क दृ तज्ज्ञधन्यमं मेरो स्वापिसि तदधस्तनभागदोज् यवाकमदिवं प्रश्नेपकंगज्ञ गण्छेमात्रगञ्जपुषे वृ सुन्धंगुलासंख्यातभागमात्रगजं स्वापिसिदवर केळगे प्रश्नेपकप्रश्नेपकंगज्ज रूपोनगण्डेय
एकवारसंकलनधनमात्रगञ्ज्यवं वृ क्ष्मोनसूष्टंगुलासंख्यातभागगण्डेय
एकवारसंकलनधनमात्रगञ्ज्यवं वृ क्ष्मोनसूष्टंगुलासंख्यातभागगण्डेय
एकवारसंकलनधनमात्रगञ्ज्यवं वृ हिस्पोनगण्डेय
हिकवारसंकलनधनमात्रगञ्ज्यवं हिस्पोनगण्डेय
हिकवारसंकलनधनमात्रगञ्ज्यवं
मुल्यंगुलासंख्यातभागण्डेय
हिकवारसंकलनधनप्राप्तसंग्रञ्ज्यवं
निक्रयोगनण्डेय
निक्रयोगनण्य

चरमानन्तभागवृद्धियुक्तस्यानविकल्पे पृषक्कृततञ्ज्ञपन्यपूपि न्यस्येत् । तद्यस्तनभागे ययाक्रमं प्रक्षेत्रकात् सृच्यञ्जुलासंस्येयभागभात्रान् न्यस्येत् । तद्यः प्रक्षेपकप्रशेषका क्योनवण्डस्य गृक्ष्वारसंकलन्यनमात्राः सन्तीति क्योनमूभ्यङ्कुलासंस्येयभागवण्डस्य गृक्षवारसंकलन्यनमात्रान् न्यस्येत् । तद्यः पियुल्य द्विस्योनगण्डस्य हिक्वारसंकलन्यनमात्राः सन्तीति द्विस्योनसृच्यङ्कलासंस्ययभागगण्डस्य द्विकवारसंकलन्यनमात्रान् न्यस्येत् ।

स्थापित करना, उसके नीचे प्रक्षेपक-प्रक्षेपकोंको, यतः वे एक कम गच्छके एक बार संकलन धन मात्र होते हैं अतः एक कम सूच्यंगुलके असंख्यात भाग गच्छके एक बार संकलन धन मात्र स्थापित करना । उनके नीचे पिश्ली, जो दो हीन गच्छके दो बार संकलन धन मात्र होती हैं, इसलिए दो हीन स्च्यंगुलके असंख्यातवें भाग गच्छके दो बार संकलन धन मात्र १५ स्थापित करना। उनके नीचे पिश्लो-पिश्ली तीन हीन गच्छके तीन बार संकलन धन मात्र होती हैं इसलिए तीन हीन सच्यंगलके असंख्यातवें भाग गच्छके तीन बार संकलन धन मात्र स्थापित करना। बनके नीच चूर्णि चार हीन गच्छके चार बार संकलन धन मात्र होती हैं इसलिए चार हीन सुच्यंगुलके असंख्यातवं भाग गच्छके चार बार संकलन धन मात्र स्थापित करना। उनके नीचे चूर्णि-चूर्णि पाँच हीन गच्छके पाँच बार संकलन धन मात्र होती २० है इसलिए पाँच हीन सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग गच्छके पाँच बार संकलन धन मात्र स्थापित करना। इसी प्रकार उसके नीचे-नीचे चूर्णि-चूर्णि छह हीन आदि गच्छके छह बार आदि संकलन धन मात्र होती हैं इसलिए छह हीन सुच्यंगुलके असंख्यातवे भाग आदि गच्छोंके छह हीन सूच्यंगुलके असंख्यात भागादि बार संकलन धन मात्र नीचे-नीचे स्थापित करना। ऐसा करते-करते सबसे नीचेकी द्विचरम चूर्णि-चूर्णि दो हीन गच्छसे हीन गच्छकी २५ दो हीन गन्छवार संकल्पित धन प्रमाण होती है इसलिए दो हीन सुच्यंगुलके असंख्यातव भागसे हीन सूच्यंगुळके असंख्यातर्वे भाग गच्छके दो हीन सूच्यंगुळके असंख्यात भाग बार संकलन धन मात्र स्थापित करना । उनके नीचे एक हीन गच्छसे हीन गच्छके एक हीन गच्छ मात्र बार संकलन धन मात्र उसकी अन्तिम चूर्णि-चूर्णि हैं इसलिए एक हीन सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भागसे हीन सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भाग गच्छके एक हीन सूच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र बार संकलित धन प्रमाण स्थापित करना। परमार्थसे अन्तिम चूर्णि-चूर्णिका संक-खित धन ही घटित नहीं होता क्योंकि द्वितीय आदि स्थानका अ**भाव है**।

विदेशार्थे—अंक संवृष्टिसे उक्त कथन इस प्रकार जानना। जयन्य पयोग ज्ञानका प्रमाण ६५५३६। विवक्षित भागदार अननतक। प्रमाण चार। पूर्वोक्त क्रमसे चारका भाग देनेपर प्रभोषकका प्रमाण १६२८४। ग्राक्षेणक-प्रक्षेणकका प्रमाण ४०९६। पिजुळीका प्रमाण १५ १०२४। पिजुळी-पिजुळीका प्रमाण २५६। चूर्णि प्रमाण ६४। चूर्णि-चूर्णि प्रमाण १६। इती संकलनधनमानंगळं स्थापियुबुबबर केळगे वृष्णगळ् चतुस्थानगच्छेय चतुख्यारसंकलनधनप्रसितंग-ळपुत्रेषु चतुस्थानसूच्यंगुलासंस्थातभागगच्छेय चतुर्ध्यारसंकलनधनमानंगळं स्थापियुबुबबर केळगे वृष्णि चूर्णिगळ् पंचस्थानगच्छेय पंचवारसंकलनधनप्रसितंगळपुत्रेषु पंचस्थानसूच्यंगुलन संस्थातभागगच्छेय पंचवारसंकलनधनमानंगळं स्थापियुबुबितु तवधस्तनाधस्तनर्जूणचूर्णगळ्

तदभः पिश्वृत्तिपिश्वृत्य त्रिरूपोनगण्डस्य त्रिवारसक्कनधनमात्राः सन्तीति त्रिरूपोनम् अङ्गुलासस्येयभाग-गण्डस्य त्रिरूपारसक्तनधनमात्रान् ग्यस्येन् । सत्यः चूर्णयः चतुरूपोनगण्डस्य चतुर्वारसंकत्नधनमात्राः सन्तीति चतुरूपोनमूच्यङ्गुलासंस्येयभागधण्डस्य चतुर्वारसंकत्नधनमात्रान् त्यस्येन् । तदशः चूर्णपूर्णयः पञ्च-रूपोनगण्डस्य पञ्चवारसंकतन्त्रमञ्जाति पञ्चरूपोनमृच्यङ्गलासंस्यातभागण्डस्य पञ्चवारसकतन्

तरह चारका भाग देते रहनेसे द्वितीयादि चर्णि-चर्णिका प्रमाण चार, एक आदि जानना। ऊपर जघन्य ६५५३६ को स्थापित करके नीचे एक बार प्रक्षेपक १६३८४ स्थापित करके १० जोडनेपर पर्याय समासके प्रथम भेदका प्रमाण ८१९२० होता है। फिर ऊपर जघन्य ६५५३६ स्थापित करके उसके नीचे दो प्रक्षेपक १६३८४।१६३८४ तथा एक प्रक्षेपक-प्रक्षेपक ४०९६ स्थापित करके जोडनेपर पर्याय समासके दूसरे भेदका प्रमाण १०२४०० प्रमाण होता है। फिर ऊपर जघन्य ६५५३६ स्थापित करके उसके नीचे तीन प्रक्षेपक १६३८४। १६३८४। १६३८४। तीन प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, एक पिश्च ही स्थापित करके जोड़नेपर तीसरे भेदका प्रमाण १५ १२८००० होता है। फिर ऊपर जघन्यको स्थापित करके नीचे नीचे चार प्रक्षेपक, छह प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, चार पिश्ली एक पिश्ली-पिश्ली स्थापित करके जोडनेपर चौथे भेदका प्रमाण १६०००० होता है। फिर ऊपर जघन्य स्थापित करके नीचे-नीचे पाँच प्रक्षेपक, दश प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, दस पिशली, पाँच पिशली-पिशली, एक चाँण स्थापित करके जोड़नेपर पाँचवें भेदका प्रमाण दो लाख होता है। फिर ऊपर जघन्य स्थापित करके उसके नीचे-नीचे छह प्रक्षेपक, पन्द्रह प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, बीस पिश्लि, पन्द्रह पिश्ली-पिश्ली, छह चींण, एक चींण-चींण स्थापित करके जोडनेपर छठे स्थानका प्रमाण दो लाख पचास हजार होता है। इसी तरह सब स्थानोंमें ऊपर जघन्य स्थापित करके उसके नीचे-नीचे जितना गच्छका प्रमाण है उतने प्रक्षेपक स्थापित करना । जहाँ जिस नम्बरका स्थान हो वहाँ उतना ही गच्छ जानना । जैसे छठे स्थानमें गच्छका प्रमाण छह होता है। उसके नीचे एक हीन गच्छका एक बार संकलन २५ धनका जितना प्रमाण हो उतने प्रक्षेपक-प्रक्षेपक स्थापित करना उनके नीचे दो हीन गच्छका दो बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने पिशली स्थापित करने। उनके नीचे तीन हीन गच्छका तीन बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने पिशली-पिशली स्थापित करने। उनके नीचे चार हीन गच्छका चार बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने चूणि स्थापित करने । उनके नीचे पाँच हीन गच्छका पाँच बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो हो उतने चूर्ण-चूर्ण स्थापित करना। इसी तरह नीचे-नीचे छह आदि हीन गच्छका छह आदि बार संकलन धनका जितना-जितना प्रमाण हो उतने द्वितीयादि चींग-चींग स्थापित करना । इस तरह स्थापित करके जोडनेपर पर्याय समास ज्ञानके भेटोंका प्रमाण खाता है । यहाँ जो एक बार-दो बार आदि संकल्पन धन कहे हैं सनका विधान कहते हैं।

बङ्ग् तोनाविषण्ड्येय बङ्ग्बारसंकलनाविषनप्रमितंपञ्चुर्येषु बङ्ग्योनसृष्यंगुलासंक्यातभागाविषार-संकलन्वसमानंगञ् केळाषेळ्ये स्थापितुचं योगि सब्बांधस्तनदिवरस बूर्णावृणागळु दिक्रयोन-गण्डीनगण्डाहिस्पोनगण्डोनगण्ड्यारसंकलनवयन प्रमितंगञ्चयुर्वे द्वयोनसृष्यंगुलासंस्थात-भागोनसृष्यंगुलासंस्थातभागाण्ड्ये हिस्पोनसृष्यंगुलासंस्थातभागवारसंकलनधनसार्गगळ्

्र स्थापिमुबु कर । ३ । ४ । ००० । २-३ । २-२ । २२ बुबनपर्वासास कर २ यवर केळगे १६ ० ० १६ ० ०

रूपोनगच्छोनगच्छरपोनगच्छमात्रवार संकलनवनमात्र तच्चरमजूणिजूर्जियस्त्रिरंद स्पोनसुच्यं-गुकासंख्यातभागोनसूच्यंगुकासंख्यातभागगच्छेय रूपोनसूच्यंगुकासंख्यातभागमात्रवारसंकलनयन-प्रमितमं न।११२।३०००२२२-१२ १६२।२११४-२१०००३ ३-०२।०१

परमारथंरूपविदं चरमचूर्णिजूणिगे संकालतमे घटिसबेकं दोडे द्वितीयाविस्थानाभावमणुर्वारंदं। १॰ इत्ति वट्स्यानप्रकरणबोळनंतमागबृडियुक्तप्यर्यायसमास्त्रज्ञच्यादिज्ञानविकल्पंगळोळु सर्व्यत्र स्यापिसिद प्रजीपकंगळ् गच्छमाचंगळणुवदु कारणिंददं सुगमंगळ्। प्रक्षेपकप्रक्षेपकादिगळ प्रमाण-निर्दालको करणसत्रमित् ।

पनमात्रान् न्यस्येत् । एवं तद्यस्तनाध्यननुष्णिनुषयं यहस्योतादियन्छस्य यह्वारादियंककत्यनप्रमिताः वर्षोति यहस्योतमुण्यक्रुत्रसस्यमभागित्यन्त्रमा यहस्योनपुण्यक्रुत्रसस्यादभागादियार्गरकत्यवनमात्रात् १५ अधोत्र्यो वित्यस्यत् गत्या सर्वाधस्तनद्वियः सन्तृष्णिनुष्णयः द्विस्योतमण्डरेतम् द्विस्योनपञ्चत्रारसंकरूनप्यन् समिताः स्वति दिस्योनसृष्यक्रुत्रसस्येयभागोनसृष्यक्रुत्रस्यवस्यातमायग्रस्य द्विस्योनसूच्यक्रुत्रस्यातमायन्यस्य

अपर्वतिते एवं—१६ २-१ a तदघो रूपोनगच्छोनगच्छस्य रूपोनगच्छमात्रवारसकलनधनमात्रा तच्चरम-

२० वृष्णिवृष्यमः सन्तीति रूपोनमून्यङ्गुन्तासंस्थातमागोनमून्यङ्गुन्तासंस्थातमागगच्छस्य रूपोनसून्यङ्गुन्तासंस्थात-

अपर्वतितमिर— १६ २ स्थापयेत् । परमार्थतः चरमचूर्णिजूर्णं संकलितमेव न घटेत द्वितीयादिस्थानाa

भावात् । अत्र षट्स्थानप्रकरणे अनन्तभागवृद्धियुक्तविकल्पेषु सर्वत्र प्रक्षेपकाः गच्छमात्रा सन्तीति सुगमाः ।

इस परस्थान प्रकरणमें अनन्त भागवृद्धि युक्त विकल्पोंमें सर्वत्र प्रक्षेपक गच्छ प्रमाण २५ होते हैं इसलिप वे सुगम हैं। प्रक्षेपक-प्रक्षेपक आदिका प्रमाण लानेके लिप करणसूत्र इस

₹•

#### ब्येकपदोत्तरघातः सरूपबारोद्घृतो मुक्तेन यृतः । रूपाधिकवारांताप्तपदाद्यंकेर्हतोवित्तं ॥

्पॅब्तु पर्ध्यायसमास ज्ञानविकल्पंग्र्लोजु विबक्तित्वष्ठविकल्पबोळु चतुर्व्वार संकलन-धनानयनबोळु व्येकपद विगतमेकेन व्येकं। तच्च तत्पदं च व्येकपदं। अत्र चतुरूपोनगच्छ एव ६।४ पदं २। तत्र एकस्मिन्नपनीते २—१ एवं। तेनोत्तरघातः। एकबाराविसंकलनमाधित्यैवो-त्पत्तिसंभवाष्टेकाद्योकोत्तरत्वादुत्तरघातः कर्त्तव्यः।१।१। सक्यवारोद्यृतः रूपेण सहितः सरूपः।

स चासौ बारझ्व सरूपवार ४ स्तेनोद्घृतो भक्तः। १०१। पुलेन यृतः मुखमादिस्तेन यृतः १

समच्छेदी कृत्य युते एवं ६ पुनः रूपाधिकवारांताप्तपदाद्यंकैहंतः । रूपाधिकवारावसान १। हार ५

विकल्पे ४।३।२।१। राप्तभक्तपदार्शकैः। पदंगच्छ अविद्यंवां ते पदावयस्ते च ते अंकाश्च तैहंतः ६।२।३।४।४ अपर्वोक्तते वित्तं यनंभवति एंदिती सूत्रविदं तरत्पट्ट विवक्षितवपट-१०

विकल्पदोळ, चतुेर्व्वारसंकलनधनमारनकु । ६ । इते सध्यंत्र समस्तवारसंकलनधनंगळं विवक्तितंगळं तंदुको बुदु ।

प्रक्षेंपकप्रक्षेपकादीना प्रमाणानयने करणसूत्रमिदं-

व्येकपदोत्तरघातः सरूपबारोद्धृतो मुखेन युतः । रूपादिकवारान्तामपदाद्यर्द्धृतो वित्तम ॥

तत्र पर्छ विकल्प विश्वतित कृत्वा वृष्णींना चतुर्वीरसंकिल्तियनमानीयते । तत्र परं चतुरूपोनगण्ड ६-४ मात्र २ । व्येक एकरिहतं २-१ अस्य उत्तरेण घातः एकवाराविसंकलनरचनामात्रिस्यैव द्विकवाराविसंकलन-रचनोत्पत्ते सर्वत्रादि उत्तरसर्विकेक इत्येकेन घातः कर्तव्यः १ । १ । गुणिते एवं १, सरूपबारीद्धृतः

प्रकार है— इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करनेके लिए छठे विकल्पको विवक्कित करके पूणियोंका चार बार संकलित घन लाते हैं— यहाँ पद चार होना गच्छ ६ – ४८ – मात्र २ है। असमें एक घटानेपर २ – १ = एक शेष रहता है। इसको उत्तरसे गुणा करना चाहिए। सो एक बार आदि संकल्प घन रचनाकी अपेक्षा ही दो बार आदि संकलनकी पत्ता लदन्त होती है। २५ सर्वत्र आदि और उत्तर एक-एक है अतः उसे एकसे गुणा करने पर १×१ = एक ही रहा। इसका यहाँ चार बार संकलन कहा है सो चारमें एक सिलानेपर पाँच हुआ। अदका माग देनेपर एक मो पाँच से भाग हुआ। इसका माग देनेपर एक जा पाँच से भाग हुआ। इसका मान एक सो पाँच से भाग हुआ। इसका मान पत्त से से एक से लिए पत्त से समर्चेद करके सिलानेपर छहका पाँचवां भाग हुआ। वहाँ चार बार कहा है सो एकसे लेकर एक-एक कर के सिलानेपर छहका पाँचवां भाग हुआ। वहाँ चार बार कहा है सो एकसे लेकर एक-एक

१. म चतुर्त्यवार।

|                                         | 15        | চ           | is .                         | is a                            | is                                       |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                         | mr<br>防 ∞ | > w<br>5 &  | ين ع<br>اح                   | # E1000000000                   | E &                                      |
| 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2         | 12 m        | ० के अ<br>इस्टाइट<br>इस्टाइट | केटी केट<br>१९०००००० में हैं    | अ २ २<br>अ २ २<br>१६।१६ <i>७७७</i> १     |
|                                         |           | مر<br>5ا    | °~                           | ज रेश०००००००                    | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   |
|                                         | 96196196  | १६।१६।१६    | 56156156                     | 56156156                        | १६।१६ ०० ३ ० २१                          |
|                                         | व व       | 1           | ر<br>اح                      | ज ५१००००००                      | ज रह रर रह र                             |
|                                         |           | रहारहारहारह | १६।१६।१६।१६ १६।१६।१६         |                                 | 3 1 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
|                                         |           | Be          | ज १                          | ज ६१००००००००००<br>ज्यास्त्र     | , c. a.                                  |
|                                         |           |             | ेचा<br>व्या                  | ज ११०००००००००<br>१६११६११६११६११६ | 公 eo<br>> ⊌*<br> <br>                    |

मत्तं केश्वण्यान्यु सम्मभित्रायाँव तरत्यबुव विशेषकरणपाषासूत्रद्वयं :--तिरियपवे रूजणे तविहुदेष्ट्रित्ल संकळणवारा । कोट्टचवस्साणयणे पभवे बृट्टणबृब्दवप्यसंखा ॥

तिर्ध्यक्यदे रूपोने तिदृष्टाधनस्तनसंकलनवारा । भवति कोष्टबनस्यानयने प्रभवः इष्टोनितो-इतंपनसंख्या ॥

तत्तो स्वहियकमे गुणगारा होति उद्दगच्छोत्ति । इगिरूवमादिरूउत्तरहारा होति पभवोत्ति ॥

ततो रूपाधिकक्रमेण गुणकारा भवंत्यूर्थ्यगच्छपर्यातं । एकरूपादिरूपोत्तरहारा भवंति प्रभवपर्यतं ।

इल्लिप्टमपुवानुवानुमो दु तिर्धंस्पववो ज् ६ रूपोनमागुत्तिरकु ६ तत्तत्पवप्रमाणं इप्टाध- १० स्तनसंकलनवारा भवंति । आ तिर्धंमण्डेवद केळगे प्रक्षेपकोनैकवारसंकलनादिसर्व्यसंभवद्वार-

आनयेन् । पुनरेतदेव केशवविणिभिः स्वाभिश्रायेण आनेतुं गाबाद्वयमुच्यते— तिरियपदे रुकणे तदिदहेटक्लिसक्लणवारा ।

कोट्रधणस्याणयणे पभवं इटठण उडढपदसंखा ॥१॥

तिरियपदे अनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानेषु यद्विवित्तं स्थानं तत् तिर्यक्पदं ६, तिसमन् रूऊणे रूपोने १५

कृते ६ तिंदृहेर्ट्टिल्लवंकलणवारा तदिष्टबंदै प्रतेपकादमस्तनकोष्टेषु प्रतिकोष्टमैकैकं संकलनामिति संभवतां क्रमेणैकवारदिवारादिसकलनाना सन्या भवति ५ ॥ तत्र दष्टव्य 'कोठ्ठयणस्य' बतुर्वारसकलन्यनगतकोष्टयनस्य आणवणे आनयने 'हर्र्श्यवहरणदर्सवा' तदिष्टसंकलनवारस्य प्रमाणेन ४ म्यूनोध्वंबदं-६-४ पभयो आदि-भवति ॥२॥

> तत्तोरूवहियकमे गुणगारा होति उड्डगच्छोत्ति । इगिरूवमादिरूउत्तरहारा होति पभवोत्ति ॥२॥

तसो तमादि २ मार्दि कृत्वा रूर्वाहयकमे रूपाधिकक्रमेण गुणगारा गुणकारा अनुलोमगत्या होति-

बढ़ते हुए चार पर्यन्त अंक रखकर १×२×३×४ परस्परमें गुणा करनेपर २४ हुए। यह भागहार हुआ। और गच्छ हो के प्रमाणसे लेकर एक-एक बढ़ता अंक रखकर २×३×४×५ परस्पर गुणा करनेपर १२० भाग्य हुआ। सो भाज्य १२० में भागहार २४ में भाग देनेपर २५ लब्ध पेंचा आगा। इस पीचसे पूर्वोक्त छहके पाँच मांगको गुणा करनेपर पाँच रहे। यही हो का चार बार संकलन धन होता है। इसी तरह तीनका तीन बार संकलन धन लागा हो तो गच्छ तीनमें एक कम करके हो शेष रहे। उसे उत्तर एकसे गुणा करनेपर मो दो ही हुए। यहाँ तीन बार संकलन है। अतः उसमें एक अधिक बार चारका भाग देनेपर आघा रहा। वसमें मुख्य एक जोड़नेपर टेड हुआ। यहाँ तीन बार कल जोड़नेपर टेड हुआ। यहाँ तीन बार कहा है अतः एकसे लेकर एक-एक बढ़ते ३० तीन पर्यन्त अंक रखकर १×२×३ = परस्परमें गुणा करनेपर भागहार छह हुआ। और गच्छको आहि लेकर एक-एक अधिक अंक रख ३×४×५ परस्परमें गुणा करनेपर मारहार छह हुआ। अति गच्छको आहि लेकर एक-एक अधिक अंक रख ३२४५ परस्परमें गुणा करनेपर भागहार छह हुआ। अति गच्छको भाग साम साम प्रमुह पिगुली-पिगुली होती हैं। इसी तरह सर्वन्न विवास संकलका धनसात्र प्रमुह पिगुली-पिगुली होती हैं। इसी तरह सर्वन्न विवास संकलित धन लागा चाहिये।

संकलनबारंगळ प्रमाणमस्कुमस्लि कोष्ठ्यनस्यानयने विविक्षत ४ चतुःव्यरिसंकलनवनमंतप्पल्लि । प्रभवः बादि ये तृंटक्कूमें बोर्ड इष्टोनितोध्यंपदसंख्या स्यात् । तन्न विवक्षितसंकलनवारप्रमाणमं नाल्कं कळेदुळिदुघ्वंपवप्रमाणमें तृंदंतद् प्रभवमक्क्मं विल्लि अर्ध्वगच्छम् मुरप्युववरोळ नाल्कं कळेबळिब द्विरूपगळ प्रभवमें ब्रदार्थ ।

ततो रूपाधिक क्रमेण तदादिभूतप्रभवभूत द्विरूपं मोदल्गों डु मुद्दे रूपाधिकक्रमदिवं गुणकारा भवंत्यार्थ्यंगच्छपर्यंतं अनुलोमक्रमीर गुणकारंगळप् अध्यंगच्छप्रमाणीकककं नेवरमुत्पत्तियक्कु-मन्तवरं ज २।३।४।५।६ ई गुणकारंगळ्गे कळगे एकरूपावि स्पोत्तरहाराः भवन्ति एक-

रूपादिरूपोत्तरमप्प भागहारंगळु विलोमक्रमाँदवमप्पुवु । प्रभवपर्धतं मेलण गुणकारभूतप्रभवांक-३।४।५।६ केळगे अपर्वतितलब्धं चतुर्वारसंकलन-मारांकमवसानमेन्नेवरमन्नेवरं ज 1418131711

इंतनंत भागवद्धियुक्तचरमझानविकल्पव १६ १६ १६ १६ १६

तिर्ध्यागच्छदोळ् सुच्यंगुलासंस्थातभागमात्रगच्छदोळ् २ स्थोने २ एकस्थोनमादोडे तत्

भवन्ति उड़दगच्छोत्ति कर्वगच्छाङ्कोत्पत्तिपर्यन्तं-ज २ ३ ४ ५ ६ तेषा गुणकाराणा अधः हारा भागहारा १६

इगिरूवमादि एकरूपादय रूउत्तरा-रूपोत्तरा होति भवन्ति विलोमक्रमेण रूपाधिकेष्टवारस्थानेष पभवोत्ति २३४५६ अपर्वतिते लब्धं चतुर्वारसंकलन्धन भवति-प्रभवाद्धपर्यन्त ज

एवमनन्तभागवृद्धियुक्तचरमविकल्पे तिर्यक्पदं सूच्यञ्जलासंस्यातभागमात्र २ १६ १६ १६ १६ १६

इस संकलित धनको अपने अभिष्रायके अनुसार लानेके लिए केशववर्णीने दो गाथाएँ कही हैं। उनका अर्थ उदाहरण पूर्वक कहते हैं-अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थानोंमें जो विवक्षित स्थान है वह तिर्यंक पद है। जैसे छठा स्थान तिर्यंकपद है। उसमें एक घटानेपर उसके नीचे पाँच संकलन बार होते हैं। प्रक्षेपकके नीचे कोठोंमें-से प्रत्येकमें क्रमसे एक बार, दो बार आदि २० सम्भव संकलनोंकी संख्या होती है। यहाँ इष्ट चार बार संकलन धन गत कोठेके धनको लानेके लिए इष्ट संकलन बारके प्रमाण ४ को जर्ध्वपद ६ में कम करनेपर ६ - ४ = २ आदि होता है। इस आदि दोसे लगाकर एक-एक अधिकके क्रमसे ऊर्ध्व गच्छ छह पर्यन्त गुणकार होते हैं यथा २, ३, ४, ५, ६। इन गुणकारोंके नीचे भागहार एक रूप आदि एक अधिक बढ़ते हुए उल्टे कमसे होते हैं। सो यहाँ चार बार संकलनके कोठेमें चूणि है। जघन्यमें पाँच २५ बार अनन्तका भाग देनेसे जो प्रमाण आता है उतना चूर्णिका प्रमाण है। इस प्रमाणके गणकार कमसे दो, तीन, चार, पाँच, छह हैं और पाँच, चार, तीन, दो एक भागहार हैं। ु गुणकारसे चूणिके प्रमाणको गुणा करके भागहारोंका भाग देनेपर यथायोग्य अपवर्तन करने-पर छह गुणित चूर्णि मात्र प्रमाण आता है। इसका आशय यह है जो १६, १६, १६, १६, १६, १६ यह विणिका प्रमाण है। 'ज' अर्थात् जघन्य पर्याय झानमें १६ अर्थात अनन्तका पाँच खार

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> १. म<sup>9</sup>णांकमेन्नेवर ।

तत्प्रप्रमाणं । इहुहेड्वित्लसंकस्तवारा इहाबस्तनसंकलनवाराः तन्न विवक्षित तिर्ध्यंगच्छव केळ्ये केळ्ये संभविसुव प्रक्षेपकोनेकवारसंकलन आविस्तव्यंवारसंकलनण्य प्रमाणसक्तु र सवरोळ् केळ्ये संभविसुव प्रक्षेपकोनेकवारसंकलन आविस्तव्यंवारसंकलनण्य प्रमाणसक्तु र सवरोळ् कोष्ठियतस्यानस्यने विवक्षित र चतुर्व्वारसंकलनथनसंत्य्यल्य प्रभः आवि ये तुरस्कुमं देशि इटोन्तिरोध्येयसंस्या स्यात तन्न विवक्षितसंकलनथारप्रमाणमं नात्कं कळेबुळिवदृष्ट्यप्रमाणसक्तु र मवरोळातिन्छवारसंकलनाव्यप्याधायासानसम्य स्थानंगळ् स्थ्यंगुलासंक्यानमायमात्रमेयक्तु २ सवरोळातिन्छवारसंकलनांकं नात्कं कळेबुळिव शेषप्रमाण- १ स्वत्यं कर्माविकं पूर्णकारसंकल्यं व्यवस्थानक्रयां अनुकोस्यां पूर्णकारंगळ्यो एकक्याविकं क्यातिकं स्थापितः १ स्वत्यं स्वत्यं स्थापत्रकेल्यं स्यापत्रकेल्यं स्थापत्रकेल्यं स्थापत्रकेल्

भाग देनेसे आता है। भागहार और गुणकार इस प्रकार है— २,३,४,५,६। यहाँ दो ५,४,३,२,१

तीन, चार पाँच का तो अपवर्तन हो गया। होसे हो, तीनसे तीन, चारसे चार और पाँचसे पाँच अपवर्तित हो गये। छह और भागहार एक होष रहा। सो छहगुना चूणिमात्र प्रमाण रहा। इसी प्रकार अनन्तभाग हृद्धि चुक अन्तिम विकल्पमें वह स्थान सूच्यंगुळके असंख्यातवें भागका जितना प्रमाण है उतने हे इसिछ्य तियंग गच्छ सूच्यंगुळका असंख्यातवें भाग मात्र है। उसमें से एक घटानेपर को अवशेष हैं उतना अधसतन संकळनके बार हैं। जनमें से विवक्षित चार बार संकळन गात कोठाका धन छानेके लिए विवक्षित संकळन बारके प्रमाण चारमें अध्याच्छ सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग मात्रमें से घटानेपर को अवशेष रहता है वह आदि है। उसको आदि है। उसको आदि है। उसको चार क्रमण्य प्रयंन तो गुणकार होता है। बीर इन गुणकारिक नीच उन्दे कमसे एकको आदि छेकर एक एक वढ़ते हुए पाँच पर्यन्त भागहार होता है। बार इन गुणकारिक नीच उन्दे कमसे एकको आदि छोकर एक एक वढ़ते हुए पाँच पर्यन्त भागहार होता है। यहाँ गुणकार और भागहार समान नहीं है

१ व <sup>०</sup>रूपोन २ अवशिष्टंभवन्ति २ तेष मध्ये ।

हाराः एकरूपमादियाणि रूपोत्तरमप्प मागहारंगळु विकोमकर्माव भवंति प्रभवपय्यैतं वाविभूत-रूपचतुष्टयोनस्वयंगुलासंस्थातमायावसानमप्प गुणकारं गळकेळगयपुत्रु :---

ज २-४।२-३ ।२-२ १।२ इल्लि विद्यमापवर्त्तनमप्पुवरिदमनपर्वात्तर्तामते १६।१६१६ १६ १६ १०४०४०३०२०१ पिरुतिकक्रमेके बोडे तल्लब्यमपद्वात्ति ।

हिल्लये चरमविकल्पबोज् ई प्रकारविंदं विवक्षितद्विचरमञ्जिज्ञ्चील द्विरूपोनसुच्यंगुङा-संख्यातभागवारसंकलनवनं तरतरत्यहुगुमदेतंदोडे तिर्ध्यंक्पवे रूपोने सति रूपहोनमावीडिदु

र तिब्रष्टाथस्तनसंकलनबाराः तिब्रविक्षितेष्टाधस्तनसंकलनसमस्तवारसंख्येयक्कु कोष्टथनस्था-व नयने तिन्नष्टाबारसंकलनथनमंतप्पत्लि प्रभवः बाबिय प्रमाणमें तुटें बोडे इष्टोनितोर्ध्वयदसंख्या स्यात् तन्न विवक्षितवारसंकलनप्रमाणमं २ स्विद्धिवृष्ट्यंपदप्रमाणं प्रभवमक्कुमें दूर्यंपदं

<sup>१०</sup> सूच्यंगुलासंस्थातभागमात्रमवरोळकळेदोडे शेखं द्विरूपमादियक्कुमं बुदत्यं।

ततो रूपाधिकक्रमेण तवाविभूतद्विरूपं मोदल्यों दु मुंदे रूपाधिकक्रमांददं गुणकारा भवंत्यु-ध्वंगच्छपर्यंतं अनुलोमक्रमांद गुणकारंगच्रूध्वंगच्छप्रमाणांकोत्पत्तिपर्य्यवसानमागियणु-

भवन्ति ज २ - ४ । २ - ३ । २ - १ । २ - १ । २ अत्र विषममपवर्तनमस्ती-१६ । १६ । १६ । १६ । १६ । ७ ५ । ७ ३ । ७ ३ । ७ १

रयनपर्वतितमेव अवतिष्ठते तल्लब्धस्य अविधन्नानविषयत्वात् । पुनस्तच्चरमविकल्पे विवक्षितद्विचरमपूणिपूर्णेन

१५ दिल्पोनमूब्यङ्गुलावस्थातमायवारसंकलनयनमानीयते, तद्यथा-तिर्यक्पदे २ रूपोने सित २ तदिष्टायस्तन-० ० व संकलनसमस्त्रवारसंस्या भवति निजेष्टवारसंकलनयनानयते तद्वारसंकलनप्रमाणेन २-२ अनोव्यंपद २ ० आदि २। ततस्तमादिकृत्वा अये रूपाधिकक्रमेच अनुलोमगरया गुणकारा अव्यंगस्यमाणोकोरपन्तिपर्यस्तं

अतः अपवर्तन हुए बिना तद्वस्य रहता है। यहाँ जो उच्च राग्नि होतो है वह अवधिज्ञानका विषय है। पुनः अनन्त भाग दृद्धि युक्त उसके अन्तिम विकल्पमें विवक्षित उपान्त्य २० ज्ञिन्न्पिके दो होन सूच्यंगुळके असंख्यात भाग बार संकठन धनका प्रमाण ठाते हैं जो इस प्रकार है—यहाँ भी तिवग्गाच्छ सूर्च्यंगुळका असंख्यातवाँ भाग मात्र है। उसमें एक घटानेपर इट अध्यतन संकठनके समस्त बारोंकी संख्या होती है। उनका संकठन धन ठानेके ठिए विवक्षित संकठन बार दो हीन सूच्यंगुळके असंख्यातवे भाग मात्र है। उसे अर्ध्वपच्छ सूच्यंगुळके असंख्यातवें भागमात्र है। उसे अर्ध्वपच्छ सूच्यंगुळके असंख्यातवें भागमात्र है। उसे अर्ध्वपच्छ प्रवत्त गुणकार होते हैं। और एकसे छेकर आगे एक-एक वहते हुए अपने इट बारके प्रमाणसे एक अधिक प्यंन्त विपरीत कमसे भागहार होते हैं। यहाँ दो आदि एक हीन सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग पर्यन्त गुणकार और सामाहारके अंक समान हैं। उता

ज । २।३।४।००० । २-३।२-२ (२-२ वी पुणकारंगळ केळगे एकक्यादिक्योत्तरहाराः १६ २ व ० ० एक्क्यादिक्योत्तरहाप्य हारंगळ् विकासकर्मां क्यापिकष्टवारसंकलनांकपर्य्ययवसानमागि भर्दति प्रभवपर्यंत । तदादिभतगणकारक्रिक्यावसानमागियण्य :—

ज। २। ३।४।००००२-३।२-२२२ इल्लि समापवर्तनमुटप्पुर्वीरवमवस्तिनिमबु १६२ २२-२२-३।०००० व ४ व ३।व २।व १

ज व व चरम चूणिचूणिये संकलितमिल्ल द्वितीयादिस्थानाभावदिवं । सूच्यंगुलासंस्थात- ५ १६ व भागमात्रवारानन्तभक्तज्ञधन्यप्रमितमक्कुं ज १। इंतनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु सूच्यंगुला-१६।२

हारा विलोमक्रमेण रूपाधिकेष्टवारसंकलनाङ्कावसाना भवन्ति प्रभवपर्यन्त-

ज ्.೧. २० ३ ४ ।००० २−३ २−२ २−१२ अत्र समानापवर्तनमस्तीति अप-१६२ २ २−२ र−३ ००० ठ ४ ठ ३ ठ २ ठ १

ှ ၀ ၀ बर्तिते एवं — ज २ चरमवृष्णिवृर्गे संकल्पित नास्ति देतीयादिस्थानाभावात् । सूच्यञ्ज्ञुलासंस्थात-१६ <u>ှ သ</u> ခ २।

भागमात्रवारानन्तभक्तत्रवचन्यप्रमितं स्यात् ज १ एवमनन्तभागवृद्धियुक्तस्यानानि सूच्यङ्गुरुासंस्थातभाग-१६ २

उनका अपनर्तन करनेपर शेष सुन्यंगुलके असंख्यातर्वे भागका गुणकार और एकका भागहार रहता है। इस कोटेमें ज्यान्त्य चूर्णि-चूंण है उसका प्रमाण जम्बन्यको सून्यंगुलके असंख्यातर्वे भाग मान मान भाग दोनेपर जो प्रमाण आवे उतना जानना। इसको पूर्वोक गुणकारसे गुणा करनेपर अंगिर एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आते हैं वह उस कोटा सम्बन्धी प्रमाण है। १५ अन्तिम जूर्ण जूर्णि-मूर्णि हो है। विजयन्त्रको मान होनेसे वह एक इति है। सो जम्बन्यको मुर्चागुलके असंख्यात भाग मात्र बार अनन्तसे भाग देनेपर अन्तिम जूर्णि-चूर्णिका प्रमाण होता है। उसमें एकसे गुणा करनेपर भी उतना ही उस कोटेमें इदिका प्रमाण जानना। इस प्रकार सुन्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र अनन्त साग इदि युक्त स्थान

१. व द्वितयादिस्थानानि सुच्यङ्गुलासंस्थातभागमात्राणि नीत्वा ।

संस्थातभाषमात्रंगळ् सलुसियरकु वो स्रांस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुं ब ः a इस्ळियुज्यैकसं क्रवारं साथिकमक्कुं व क्रवारं साथिकमक्कुं के क्रवारं साथिकमक्कुं संदेरलावृद्धिगळ्य मी क्रममेयक्कुं तंतम्म पेरगणुज्यैकगळं भागिसिय भागवृद्धिगळ्य गृणिसिय गुणवृद्धिगळ्य मी क्रममेयक्कुं तंतम्म पेरगणुज्यैकगळं भागिसिय भागवृद्धिग्रुक्तम्यानंगळ् सूच्यंगुळासंस्थातभागमात्रंगळ् सक्तु सिरलु मतसो दे- संस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् क्रवारं क्रव

मात्राणि नीत्वा एक असंस्थातभागर्बाह्युक्तं स्थान भवति व ≡ ० । अत्र उर्वकं चतुरक्केन भक्तवा तदंकभागः ज्ञैष्ठ विक्रित्ते व च । अत्र अपि संव्दानि व च । अत्र अपि संव्दानि क्यां भवति । स्वस्त्रामस्तानेषंकं । भक्तवा तदंकभाग्वाह्य स्वर्षात् स्वाद्य स्वर्षात् । पुनः प्रायदक्तन्तभाग्व्यक्तस्थातानि मृच्यद्गुलाकंक्यातभाग्वाह्य नीत्वा पुनरस्रमसंक्यातभाग्व्यक्तित्वस्वतः स्वान भवति व ≡ ० ≅ ० अनेन क्रमेण असंस्थातभाग्वृद्धियुक्तः स्वानान्यपि मृच्यद्गुलाकंक्यातभाग्वाणि नीत्वा पुनरस्त्वभाग्विद्युक्तस्थानि मृच्यद्गुलाकंक्यातभाग्वाणि नीत्वा पुनरस्त्वभाग्विद्युक्तस्थानि मृच्यद्गुलाकंक्यातभाग्विद्यानि नीत्वा एक संक्यातभाग्विद्युक्तं स्वान भवति व १५ । पुनः पूर्ववदनन्तभागासंक्यातभाग्विद्य

होनेपर एक असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। यहाँ उक्ष्यंक जो अनन्त भाग १९ इंदि पुक्त अनित्त स्थान है उससे चतुरंकसे भाग देनेपर जो एक भागका प्रमाण आवे उसे उसीमें जोड़ा, सो यहाँ जयन्य झान साथिक होता है। आगे भी सब वृद्धियाँका यही कम होता है। अपने अपने पुंचे उत्यंक्ष भाग देनेपर जो एक भाग आवे उत्यं हम होता है। अपने अपने पुंचे उत्यं इसे भाग देनेपर जो एक भाग आवे उत्यं हिंदि युक्त स्थानेंक बीतने पर पुनः आगेका असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। इस कमसे सुख्यांगुळके असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान विताकर एक संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। पुनः पूर्वंवत प्रत्येक अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। पुनः पूर्वंवत प्रत्येक अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। स्थान वृद्धि युक्त स्थान होनेपर पुनः एक संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होतेपर पुनः एक संख्यात स्था वृद्धि युक्त स्थान होतेपर अपने पुनः एक संख्यात अगा वृद्धि युक्त स्थान होतेपर पुनः एक संख्यात अगा वृद्धि युक्त स्थान होतेपर अपने पुनः एक संख्यात अगा वृद्धि युक्त स्थान होतेपर पुनः एक संख्यात अगा यात्र होतेपर आगे पूर्वंगुळके असंख्यात भाग भात्र अनन्त भाग भात्र वित्य क्षात्र भाग भात्र अनन्त भाग भात्र अनन्त भाग भात्र अनन्त भाग भात्र अन्यान अपने अपने पुक्त स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

नंतभागासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंथळ् प्रत्येकं सूच्यंगुरुासंस्थातभागमाश्रंगळार्वातास पुढे भत्तम-नंतवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सूच्यंगुरुासंस्थातभगमात्रंगळ् सलुत्तं विरल् मत्तमो हु संस्थातभागवृद्धि-

युक्तस्वानं पुद्दुगु ज १५ । १५ मी क्रमविवमी संख्यातभागवृद्धियुक्तस्वानंगळुं संख्यातगुण-१५ । १५

वृद्धियुक्तस्थानंगळ्मसंस्थातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगळ् यचाक्रमावस्थितरूपमुच्यंगृकासंस्थातभागमात्र-वारंगळ् संदु संदु मत्तं मुंदे अनंतभाग असंस्थातभागसंस्थातभागसंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् प्रत्येक कोडक काडक प्रमितंगळ् संदु संदु मत्तं मुंदे अनंताऽऽसंस्थातसंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानं गळ् प्रत्येकं कोडककाडकप्रमितंगळ् संदु संदु मत्तं मुंदे अनंतासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् प्रत्येकं कोडककाडकप्रमितंगळ् नडेनडेदु मुंदे मत्तमनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळे सुच्यंगुकासंस्थात

युक्तस्यानानि प्रत्येकं सूच्यङ्गुलासंस्यातभागमात्राणि आवत्ये पुनरनन्तभागवृद्धियुक्तस्यानानि सूच्यङ्गुला-

संस्थातमागमात्राणि नीत्वा पुनरेकं संस्थातमागवृद्धितुक्तस्थानं ज १५ । १५ जनेन कमेण संस्थातमाग १०

इदि युक्त और असंस्थात भाग इदि युक्त स्थानों को करके पुतः सूच्यंगुळके असंस्थातवें भाग भात्र अनन्त भाग इदि स्थानों के होनेपर एक संस्थात गुण इदि युक्त स्थान होता है। इस २० प्रकार संस्थात गुण इदि युक्त स्थान होता है। इस २० प्रकार संस्थात गुण वृद्धि युक्त स्थान होता है। इस २० प्रकार संस्थात गुण वृद्धि युक्त स्थान आप हानेपर पुतः अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान और संस्थात भाग वृद्धि युक्त स्थान और संस्थात भाग वृद्धि युक्त स्थान होनेपर पुतः अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान सूच्यंगुळके असंस्थात भाग मात्र होनेपर तथा पुतः अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान सूच्यंगुळके असंस्थात गुण असंस्थात भाग मात्र होनेपर तथा पुतः अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान सूच्यंगुळके असंस्थात गुण वृद्धि युक्त स्थान सूच्यंगुळके असंस्थात गुण वृद्धि युक्त स्थान मात्र होनेपर एक असंस्थात गुण वृद्धि युक्त स्थानों अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थानों अन्त स्थान भाग वृद्धि युक्त स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान भाग वृद्धि युक्त स्थान स्थ

१ व कोष्ठान्तर्गत भागो नास्ति । २. सूच्यङ्गुलसज्ञा ।

भागमात्रंगळ् संबु द्वितीयषट्स्थानक्कादिभूतमप्पऽष्टांकमो बु पुट्दुगृभेन्नेवर मन्नेवरेगमी क्रममरि-यल्पङ्गुं।

आदिमछट्ठाणम्मि य पंच य बड्ढी हवंति सेसेसु । छन्वड्ढीओ होंति हुं सरिसा सन्वत्य पदसंखा ॥३२७॥

। आदिमबद्स्याने च पंच बृद्धयो भवंति शेषेषु । बङ्बुद्धयो भवंति खलु सहशो सर्व्यंत्र पव-संख्या ॥

इहिल संभविषुवंतप्यःसंख्यातलोकमात्रवट्त्यानंगळोल् आविमबट्त्याने आवी भवमादिमं वण्णां स्थानानां समाहारः बट्त्यानं आविम बट्त्यानमाविमबट्त्यानं तस्मिन् मोदल बट्त्यानदोल्ल पंच नृद्धयो भवति पंचनृद्धिगळयपुर्वके दोष्ठे चरमाध्रकांत्रयनुळ्ळनंतगुणवृद्धिपुक्तस्यानके द्वितीय ।

१० बट्त्यानकादित्व प्रतिपादनविंदं रोषेषु शेषदितोयाविवरमावसानमाव बट्त्यानंगळोल्लमष्टांका-विवाद बद्वृद्धिगळ्पपुत्रनंतलु सहानी सक्त्रेत्र पदस्या ई बट्त्यानंगळोल्ल संभाविष्ठ स्थान-विकत्यंगळ संस्थासाहर्यानेगळोल्ल संभाविष्ठ स्थान-विकत्यंगळ संस्थासाहर्यानेग्यमक निम्तनमप्य सुर्च्यालासंस्थातभावकविष्यतस्यक्यपुजुर्वारं । समस्तवप्रस्थानंगळ स्थानविकत्यंगळ संस्थासानमेपुक्कुमंतवोष्ठे मोदल बट्त्यानवोळ् पंचवृद्धिपुक्तस्यानंगळप्यानंगळप्यानिकत्यंगळ संस्थासमाननेपुक्कुमंतवोष्ठ नेवलपं:—

१५ संख्यातभागवृद्धियुन्तस्यानाम्यिप प्रत्येकं काण्डककाण्डकप्रमिनाति नीत्या पुनरतन्तभागासंख्यातभागवृद्धियुन्त-स्थानानि प्रत्येकं काण्डकप्रमितानि नीत्वा पुनरनन्तभागवृद्धियुन्तस्थानान्येव सुन्यङ्गुडासंख्यातभागमात्राणि नीत्वा द्वितीयगर्दस्थानस्य आदिभूतमृष्टाङ्कसंज्ञं भवति इत्येव सर्वत्र पर्ट्स्थानपतितवृद्धिकमो ज्ञातव्यः ॥३२६॥

अत्र सभवत्सु अनन्यातजोकमात्रेषु यद्स्थानेषु मध्ये आदिमे प्रथमे यद्स्थाने पञ्चेव वृद्धयो भवन्ति, चरमस्य अष्टाङ्कमंत्रस्य अनन्तगुणवृद्धिगुक्तस्य द्वितीययद्स्थानस्यादित्वप्रतिपादनात् । रोषेषु द्वितीयादिचरमाव-२० सानेषु पदस्थानेषु सर्व अष्टाङ्कादयः पहत्रुद्धयो भवन्ति । तथासति सद्यो सबंत्र पदसंस्था एतेषु पदस्थानेषु संभवति—स्यानविकत्यसंस्था मद्गा समानेव साद्ध्यनियमनिमित्तस्य मुख्यहुगुलासंस्थातभागस्य अवस्थित-स्वरुप्तत्वत् । तथा सति प्रयमपदस्थाने पञ्चवृद्धियुक्तस्यानानि सभवन्ति ॥३२०॥ अष्टाङ्कः कथं न घटते इति

होनेपर पुनः अनन्त भाग बृद्धि युक्त स्थान सूच्यंनुलके असंख्यातवे भाग मात्र होनेपर द्वितीय २५ षटस्थानका आदिभृत अष्टांक होता है। इस प्रकार सर्वत्र षट्स्थानपतित बृद्धि कम जानना ॥३२६॥

जवन्य पर्याय ज्ञानके उत्तर असंख्यात लोक मात्र पट्स्थान होते हैं जो पर्याय समास युतज्ञानके विकल्प हैं। उनमें से प्रथम पट्स्थानमें पाँच हो वृद्धियाँ होती हैं क्योंकि अनन्त गुण वृद्धिसे युक्त जो अष्टांक संज्ञावाला अन्तिम स्थान है उसे दूसरे पट्स्थानका आदि स्थान २० कहा है। त्रेय दूसरेसे लेकर अन्तिम पर्यन्त सच पट्स्थानोमें अष्टांक आदि लहाँ वृद्धियाँ होती हैं। ऐसा होनेसे इन पट्स्थानोमें स्थान विकल्पोकी संख्या समान ही है क्योंकि सर्वत्र मुज्यंगुलका असंख्यात्वों भाग तद्वस्थ है उसमें होनाधिकता नहीं है। इस तरह प्रथम पट्स्थानमें पाँच वृद्धि युक्त स्थान ही होते हैं। शिर्आ

१. म °सूत्रंगल ।

छहाणाणं आदी अट्ठंकं होदि चरिमसुन्वंकं । जम्हा जहण्णणाणं अट्ठंकं होदि जिणदिहुं ॥३२८॥

षद्स्थानानामाविरष्टांको भवित वरममूर्व्यकः। यस्माञ्जयन्यज्ञानमष्टांको भवित जिनवृष्टः॥ 
पद्स्थानवारंगळेनितोळवनितश्कमाविस्थानमष्टांकमेयक्कुं वरममुर्व्यकमेयक्कुमंतागुत्तिरलु 
प्रथमयः स्थानवोळष्टांकमे तक्कुमं वोड यस्माज्ञयन्यज्ञानमष्टांको भवित जिनवृष्ट्रवात्। तस्मात् 
आवृती हु जिनवृष्टरक्कारणविदं जयन्यज्ञानमष्टांकमक्कुम हु कारणविदं प्रथमयस्त्यानवौळष्टांकाविकरत्यं प्रक्रमक्कुं। इत्तिल वर्द्यानंगळाविष्यष्टांकमक्काम् व नियमं पेळल्यट्रदुर्वीरदं वरमवर्द्यानंग्न्जाविष्यष्टांकमक्कामनुमूर्व्यकमुमागुत्तिरल्जिः मुंदणव्यक्षमवेनकुमं वोडत्यांकारज्ञानमं हु मुंदे पेळवणन्तु कारणविदं जलन्यप्रयोधनानमावियें हु पेळवागमं निर्वाधवीव्यवस्यक्कु।

ई षट्स्थानंगळ्ये स्थानसंख्ये समानमें बुदं तीरिवरं :— एक्कं खलु अट्ठेंकं सर्चकं कंडयं तदो हेट्ठा । स्वहियकंडएण य गुणिदकमा जाव ग्रुव्वंकं ।।३२९।।

एकः खत्वष्टांकः सप्तांकः कांडकं ततोऽघो रूपाधिककांडकेन गुणितक्रमा यावदुव्वकः ॥

पदस्थानवाराणां मर्वेषामादि प्रथमस्थानमष्ठाङ्कमेव अनस्तगुणवृद्धिस्थानमेव भवित तथा बरमस्थानम् मृर्वद्भाव अनस्तगागवृद्धिस्थानमेव भवित । तिह प्रथमस्थानस्य अष्टाङ्कत्व कर्ष ? इति तन्त, यस्मान् कारणात् १५ तज्जप्य ज्ञानं पर्यातास्थ पूर्वस्मारेकजीवान् कृष्णुविकागवर्षात्रच्छेताना वर्षस्थानात्रस्तगुणलेन अष्टाङ्कं भवतीति । त्रेष्ट वित स्थान तस्तगुणलेन अष्टाङ्कं भवतीति । त्रेष्ट्यविक्ति स्थान प्रथमपद्धानेत्रपे अस्याङ्कादिस्यं वृत्तम् । अत्र पदस्थानानामादि अष्टाङ्कः, अवसानं उर्वङ्कः इति तिथम उक्तोअतीति । वरमपदस्थानेत्रपे आदो अटाङ्कं अवसाने उर्वङ्के च सति तरस्यतनोज्ञ्याङ्कः कीद्मास्त ? इति चेत् अर्थावर-ज्ञानक्यो अवित वर्षव अर्थे वस्यमाणाव्यात् । तदेव जनस्यपर्यावज्ञानमादिः इत्युक्तायमो निर्वाधबोषविषयः ॥२२८॥ एपा २० परस्थानाना सन्य समानित दर्धवित—

षट्स्थान पतित वृद्धिरूप सब स्थानों में प्रथम स्थान अष्टांक अर्थान् अनुम्तगुण वृद्धि रूप स्थान ही होता है। वही आदि स्थान है। तथा उनका अन्तिम स्थान उनके अर्थात् अनन्तभागवृद्धि युक्त स्थान ही होता है। तब प्रथम स्थानमें अष्टांक कैसे रहा, इसका समाधान यह है वह जो पर्याय नामक जघन्य झान है इस जयन्य झानसे पहला झान स्थान एक २५ अर्था अर्था कुणुणके अविभाग पितन्वेद प्रमाण है उससे अनन्त गुणा जघन्य झान है इसलिए निनदेवने अष्टांक रूप देखा है। इस कारणसे प्रथम स्थानके भी आदिमें अष्टांक और अत्तिम उर्बंक है। यह नियम कहा है।

शंका—अन्तिम पर्ध्थानमें भी आदिमें अष्टांक और अन्तमें उर्वंक होनेपर उससे आगेका अष्टांक किस रूपमें हैं?

समाधान—वह अर्थाक्षर ज्ञान रूप है। ऐसा ही आगे कहेंगे। इस प्रकार जघन्य पर्याय ज्ञान आदि है यह कथन निर्वाध है।।३२८।। आगे इन षट्धानोंकी संख्या समान है यह दर्शाते हैं—

१. म नदोलादि<sup>°</sup>।

जो हु बद्द्यानदोज्ज जो वेयव्यांकमस्कुमेकं बोडवक्कावृत्यभावमप्युवरित्तं । 'बंगुल असंख-भागं पुळ्यावहती गवे हु परवज्दी एक्कं वारं होदिहु' एवितु पूर्व्यपूर्णवृद्धिगळु सूर्च्यगुलासंस्थात-भागमात्रवारंगळु सल्तिरकृतरोत्तरवृद्धिगळो वो वप्युवे ब कमसुळ्ळुवरित मनंतगुणवृद्धिगावृत्य-भावमेकं रोहे ईयांतगुणवृद्धित्यानकं पुर्व्यगृह्यात्रामात्रग्यातिद्वपपुर्वरितं । सामेकः कांडकं । असंख्यातगुणवृद्धिगुक्तस्यानगळ् सूर्च्यगृलासंस्थातभागात्रग्यात्रग्यात्रप्यात्य कळ्याच्या वहंत्रपंवात्तंन बतुरंकोळ्कागळु क्ष्यात्रवस्यांगळ् सुर्च्यगृलासंस्थातभागातृशितकंसगळपुषु । यावहुर्व्यक्तमे विदिमिविय-यप्यातरस्युवर्धकक्तकं सोमात्यसं सुन्वमुत्तमत्तृ व्यापितृत्यस्य त्यासिमहः —

एकस्मिन् पट्चाने एक एवाष्टाड्डो भवित कृत ? 'अत्र तुरुअसंसभाग पुरुवनवर्होगदे हु परवर्दी १० एकं वारं होदीति' तस्य पूर्वसानमेनेशन्तरभावात् । सत्ताद्धः असस्यातगुणवृद्धियुक्तस्यानानि काण्डकं मूच्यर्गुरुवन्यस्यातममाशास्ये भवित् । तस्यस्तना पडडूपञ्चाङ्कनृरद्धौरंड्डास्तु रूपाधिकमूच्यर्गुरुवन् सन्यातभागृजितकमा भवित्त वाबदुर्वेड्डं हत्यभिविधि वर्वेड्डस्य सीमस्य सूचयन् तमेव व्याप्नाति तन्याराध्या

एक पटस्थानमें एक ही अष्टांक होता है क्योंकि पहले कहा है कि सूच्यंगुलके असं-स्याववें भाग पूर्वकी बृद्धि होनेपर आगेकी बृद्धि एक बार होती है। सो अष्टांक पूर्वमें है नहीं, इसलिए इसकी आवृत्ति बार-बार पलटना सम्भव नहीं है। सप्तांक अर्थान असंस्थात

इंतु द्वितीयादि बट्स्थानदोळादिनूताष्टाकदिवं मुखे उच्चैकमक्कुमादोडमेक्कंखलु अट्टंकमें दो नियमवचनविद्यव्याकक्कमंगृष्ठासंस्थातभागमात्रवाराऽभावमेयक्कुमेके दोडे खलुक्क्यक्के नियमात्यं-वाचकत्विदं ।

> सन्वसमासो णियमा रूबाहियकंडयस्य वग्गस्स । विंदस्स य संवग्गो होदित्ति जिणेहि णिहिटठं ॥३३०॥

सर्वसमातो नियमाद्रुपाधिककांडकस्य वनांत्य। वृंदस्य च संवर्गो भवतीति जिनीन्निह्छं ॥ यत्ला अध्योकादिवद्दृद्धिगळ संयोगं रूपाधिककांडकस्य रूपाधिककांडकद वर्गात्य वर्गाव, वृंदस्य च घनव, संवर्गाः संवर्गामानं भवित वर्षकुर्धे वित्तु जिनीन्निह्छं बहुँवादिगळिवं पेळल्यटुर-वृंदिल तयुन्तियं भाळ्य कममे ते दोड अध्योकदासप्रमाणमनो ह रूपं तंतु समांकद सूच्याला-संख्यातभाग्वोळ कडीतरलु रूपाधिककांडकमक्कमवं तोरि तदासप्रमाणमनो ह रूपं चडक- १०

संख्येयोळ्कुइत्तिरल् स्वाधिककांडकद्वयमक्कुमा वर्गास्वपाधिककांडकारमप्रमाणमं पंचांकसंख्य-एवं द्वितोपवारयट्चाने आविभूतारटाङ्कतीत्र्यं वर्षकुंधिस्त तथापि 'एकं खलु अट्टकं' इति नियम-वचनान्न तस्याङ्गुकासस्यातभागमात्रवारः, खलुअस्य नियमार्थवाचकस्यात् ॥३२९॥

मर्वामा अष्टाङ्कादिपञ्च्द्रीना सयोगः स्पाधिककाण्डकस्य वर्गस्य वृत्दस्य च संवर्गमात्रो भवति इति जिनैरईदादिभिनिदिष्ट कथितम । अत्र तद्यदिः क्रियते तद्यथा—

अष्टाङ्कस्य आत्मप्रमाणैकरूपे सप्ताद्भस्य मुज्यद्गुलासस्यातभागे युते सति रूपाधिककाण्डकं भवति तस्मिन् पुन आत्मप्रमाणैकरूपे खडङ्कसंख्याया काण्डकगुणितरूपाधिककाण्डकमार्थ्या युते सति रूपाधिक-

गुण वृद्धि युक्त स्थान काण्डक अर्थान सूच्युगुलके असंख्यात भाग मात्र ही होते हैं। उससे नीचके थडंक, पंचांक, चतुरंक और उर्थक क्रमसे रूपाधिक सूच्युगुलके असंख्यातचें भाग गुणित उत्तरांत्र उर्वक प्रयन्त होते हैं अर्थान् असंख्यात गुण वृद्धिका प्रमाण सूच्यंगुलके उत्तरांत्र उर्वक प्रयन्त होते हैं अर्थान् असंख्यात गुण वृद्धिका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। इसको भी एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी कार असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी कार असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी कार असंख्यात भाग इद्धि होती है। इसलों भी एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे २५ गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार अनन्त भाग इद्धि होती है। इस प्रकार एक पट्रस्थान पतित वृद्धिमें पूर्वीक्त प्रमाण एक-एक वृद्धि होती है। इस प्रकार एक पट्रस्थान पतित वृद्धिमें पूर्वीक्त प्रमाण एक-एक वृद्धि होती है। इस्तरे पट्रस्थान आदिमें अष्टांक उत्तरें आगे उर्थक है अतः एक ही अष्टांक जानना। वह अंगुलके असंख्यात भाग मात्र बार नहीं होता।।३२९॥।

अष्टाके आदि अह बृद्धियोंका जोड़ एक अधिक काण्डकके वर्गका तथा घनका परस्पर-में गुणा करनेसे जो प्रमाण हो चतना है ऐसा जिन भगवान्ने कहा है। यहाँ उनका जोड़ दिखाते हैं—

अष्टांकके अपने प्रमाण एक रूपमें सूच्यंगुडके असंस्थातवे भागकी मिछानेपर सप्तांक-का प्रमाण एक अधिक काण्डक होता है। उसमें पटंकको संस्था, जो काण्डकसे गुणित एक अधिक काण्डक प्रमाण है, सिछानेपर रूपायिक काण्डकका वर्ग होता है। उसमें पंचांककी संस्थाको, जो काण्डकसे गुणित रूपायिक काण्डकके वर्ग प्रमाण है, सिछानेपर रूपायिक योज्जूड्हित्तरल् रूपाधिककांडकघनमक्कुमदरात्मप्रमाणमनो दु रूपं चतुरंकसंख्येयोज्जूड्हित्तरल् रूपाधिककांडकंगळ घनमुं रूपाधिककांडकंगणमक्कुमदरात्मप्रमाणमनो दु रूपं तंदुर्ध्वकसंख्येयोज्जू रूपाधिककांडकंगुच्यवकं रूपाधिककांडकं चतुष्ट्यकं रूपाधिककांडकं चतुष्ट्यमं तोरि तोरिलल्लंट कांडकदोळ्जूड्हितरल् रूपाधिककांडकवर्णवंघनद संवग्णप्रमाणमक्कुमं दे नंबुदुदेकं दोडे जिनीन्तिहृष्टं जिनोक्तत्वात् जाजनां प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाण्यात्वे प्रमाणमाष्ट्रस्थातानागोचरमप्यात्वे प्रमाणमाष्ट्रस्थात्वानागोचरमप्यात्वे प्रमाणमाष्ट्रस्थातानागोचरमप्यात्वे प्रमाणमाष्ट्रस्थात्वानागोज्ञम्

दोड ६ १ मसंख्यातघनांगुलप्रमितमादोड ६ व । स्मदाविगळगव्यक्तमिप्पुवरिंदं ।

काण्डकन्यों भवति । तदात्मप्रमाणंकरूपे पञ्चा हुसंस्थाया काण्डकगुणितस्थापिककाण्डकवर्गप्रमिताया युते सति
स्थापिककाण्डकपनो भवति । तदात्मप्रमाणंकस्ये चतुरद्भास्याया काण्डक णितस्थापिककाण्डकपनप्रमिताया

र वृते सति क्यापिककाण्डकवर्गस्य वर्षो भवति । तदात्मप्रमाणंकस्य उर्वह्मस्थाया काण्डकगुणितस्थापिक
काण्डवर्गस्य वर्षप्रमिताया स्थापिककाण्डकवतृष्टये स्थापिककाण्डकपतृष्ट्यं समं प्रदर्श्य आत्मप्रमाणंकस्था
वेषकाण्डकप्रस्य वर्षप्रमिताया स्थापिककाण्डकवतृष्ट्यं स्थापिककाण्डकपतृष्ट्यं वर्षप्रमाणं भवित । इदमित्यवेष प्रतिभातस्थम् ।
कृत ? क्रिनीर्निट्टमिति कारणान् इन्द्रियक्षानभीचरत्वाभावात् तेषु । गुणकार्यु गृणितेषु स्थ्यं पनार्युक्षम्यत्वस्यात्मभावात्रं स्थाप्तमान्यस्य व । ६ । सस्यात्मपताद्मुक्षमान्यस्यात्मान्यस्यात्मपत्रस्य व । ६ । सस्यात्मपताद्मुक्षमान्यस्यात्मपत्रस्य व । ६ । सस्यात्मपताद्मुक्षमान्यस्यात्मपत्रस्यात्मपत्रस्यात्मपत्रस्यात्मपत्रस्यात्मपत्रस्यात्मपत्रस्य

१५ वा ६ १ असस्यातघनाड्गृलमात्रं वा ६ ८ इत्यस्माभिनं ज्ञायते ॥३३०॥

काण्डकका पन होता है। उसमें चनुरकींकी संख्या जो काण्डकसे गुणित रूपाधिक काण्डकके घन प्रमाण हैं, मिळानेपर रूपाधिक काण्डकके वर्गका वर्ग होता है। उर्वकींकी संख्या काण्डकसे गुणित रूपाधिक काण्डकके वर्गके वर्ग प्रमाण है। इसमें श्रेष काण्डकोंकी जोड़ेन्पर रूपाधिक काण्डकके वर्गका तथा पनका गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है बतना होता है।

२० विशेषायँ—एक अधिक सूर्च्यंगुटकें असंख्यातवें भागकों दो जगह रख परस्यरमें गुणा करनेसे जो परिमाण होता है वह स्पाधिक काण्डकका वर्ग है और एक अधिक सूर्च्यंगुटके असंख्यातवें भागकों तीन जगह रख परस्यरमें गुणा करनेसे जो प्रमाण होता है वह स्पाधिक काण्डकका घन है। इस वर्षकों और धनकों परस्यरमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वहती वार एक पट्स्यानमें अनन्त भागादि वृद्धियाँ होता है। जैसे पहुले अंक संदृष्टिमें आठका २५ अक एक वार लिखा और सातका अंक होता दिखा। होतों मिलकर तीन हुए। छड़का अंक छह बार लिखा। मिलकर तीनका वर्ग नी हुए। पाँचका अंक अठराह बार लिखा। मिलकर तीनको घन सत्ताईस हुए। चारका अंक जीवन वार लिखा। मिलकर तीनको पन सत्ताईस हुए। चारका अंक जीवन वार लिखा। मिलकर तीनको पन सत्ताईस हुए। चारका अंक चीवन वार लिखा। मिलकर तीनको पन सत्ताईस हुए। चारका अंक चीवन वार लिखा। मिलकर तीनके वारेसे गुणित तीनका घन २४ २७ = ८१ इक्यासी हुए। उदंक एक सी वासठ लिखे। मिलकर तीनके वारेसे गुणित तीनका घन ९४ २० = ८१ इक्यासी हुए। उदंक एक सी वासठ लिखे।

इसको इसी प्रकार जानना क्योंकि जिन भगवानने ऐसा कहा है। यह इन्द्रिय ज्ञानका विषय नहीं है। अतः उन गुणकारोंसे गुणा करनेपर रुख्य घनांगुरुका असंस्थातवाँ भाग मात्र है, अथवा घनांगुरुका संस्थातवाँ भाग है, अथवा घनांगुरु मात्र है अथवा असंस्थात घनांगुरु मात्र है यह हम नहीं जानते ॥३३०॥

## उक्कस्ससंखमेत्रं तत्ति चउत्थेक्कदालछप्पण्णं । सत्तदसमं व मार्ग गंतूण य लद्धियक्खरं दुगुणं ॥३३१॥

उत्कृष्टसंख्यातमात्रं तत्रिचतुरवैकचत्वारिशत् बट्पंचाशत् सप्तदशमं वा भागं गत्वा च लब्ध्यक्षरं द्विगुणं॥

रूपाधिककांडकपुणितांगुलसंस्थातभागमात्रवारंगळननंतभागवृद्धिस्थानंगळु २ २ मवर ० ० मध्यदोळु सुध्यंगुलासंस्थातभागमात्रवारंगळनसंस्थातभागवृद्धिस्थानंगळु सलुत्तिरलु २ तदुभय-

वृद्धियुक्तन्नयन्यद एकवारं संख्यातभागवृद्धिस्थानमुत्पन्नमक्कु ज १५ मुंदे मत्तं मुं पेळ्द क्रम-वृद्धिद्वयसहबरितंगळोळु संख्यातभागवृद्धियुक्तस्यानंगळुक्तव्यसंख्यातमारंगळ् सखुत्तमिरलु अस्लि प्रसेपकवृद्धियं कृड्सित्रलु लब्ध्यक्षरं सब्बेन्नयन्यप्य पय्योयमं ब खूतकात् साधिकमागि द्विगुण-मक्कुमेकं बोडे प्रशेपकडुक्कव्यसंख्यातभाज्यभागहारंगळनपर्वात्तसि कृडिबोडे अवक्के द्विगुणत्यसंभव- १०

एक अधिक सूर्व्यंगुळके असंख्यातवे भागसे गुणित अंगुळके असंख्यात भाग वार अनन्त भाग वृद्धियों होनेपर तथा अंगुळके असंख्यात भाग वार असंख्यात भाग वृद्धिके होनेपर तथा अंगुळके असंख्यात भाग वृद्धिके होनेपर व्या वृद्धिके साथ संख्यात भाग वृद्धिके साथ संख्यात भाग वृद्धिके साथ संख्यात भाग वृद्धिके पुत्र स्थानोंक उत्कृष्ट संख्यात भाग होनेपर उनमें प्रश्लेपक वृद्धियोंको २० जोइनेपर उच्य अस्य वृद्धिके होनेपर व्या वृद्धिके होनेपर व्या वृद्धिक होनेपर क्षेत्र के अख्य रक्षकर वृद्धिके होनेपर उनमें अध्य क्ष्य अस्य वृद्धिके होनेपर असे अख्य रक्षकर उत्त साधिक जपन्य हानों उत्त होनेपर व्या के अख्य रक्षकर उत्त साधिक जपन्य हानों उत्त हुए संख्यात भाग सेनेपर प्रत्येपक होने हैं। तथा उत्तरूप्ट संख्यात मात्र प्रत्येपक होने हैं। सो वहाँ प्रकृष्ट संख्यात नात्र प्रत्येपक होने से उत्कृष्ट संख्यात हो। स्था वृद्धिक साथान सात्र प्रत्येपक होने हैं। सो वृद्धिक साथान सात्र प्रत्येपक होने हैं। सो विकार अध्य का स्था हो। स्था वृद्धिक साथान सात्र प्रत्येपक होने हैं। सो विकार संख्यात हो। साथान विकार क्षयात हो। से स्थान वृद्धिक स्थान का प्रत्य हान विकार संख्यात हो। सो गुणकार और भागहारका अपवर्धन करने पर साथिक ज्यान हो। से स्थान विकार विकार व्या वृद्धिक संख्यात आप वृद्धिक संख्यात साथान विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार स्थान साथान स्थान संख्यात साथान संख्यात साथान स्थान स्थान संख्यात साथान साथान साथान साथान स्थान स्थान साथान साथा

मुळ्ळूबीरंदं तत्त्रिचतुर्यं भुषेज्यसंस्थातभागर्वाह्यप्रसोत्कृत्यसंस्थातमात्रस्थानंगळ त्रिचतुर्यंभाग-स्थानंगळु सलुत्तं विरक्तिलय प्रक्षेपकमुं प्रक्षेपकप्रक्षेपकमे वेरड् वृद्धिगळुं जध्नयदोळ्कित्यस्यद्वितरलु कब्ध्यक्षरं द्विगुणसकसम्बेतें वेडि प्रक्षेपकप्रक्षेपकद रूपोनगच्छवेकवारसंकलनयनप्रमितव

\_\_\_\_\_\_। । ० ॥ ज्ञर्भा ३। १ ॥ ज्ञर्भा ३। १। ३। १५। ३। १५। ३ ऋणमं बेरिरिसि ज १। ३ अपर्वत्तित्रघनमित्रु ज ९ इदरोळों दुरूपं-१५। १५। ४। २। ४। १ १ २२ २२ ३२

<sup>५</sup> तॅगेडुधनमं बेरिरिसिटु ज १ डोषापर्वात्ततघनं ज १ इबं प्रक्षेपकवृद्धियोजु ज ३ कूडिरोडे ३२ ४

संभ्यातम।त्रस्यानाना त्रिचतुर्गभागस्यानानि नोत्वा तत्र प्रक्षेपकः प्रक्षेपकप्रक्षेपकद्वेति वृद्धिद्वये जधन्यस्योपिर युत्ते लक्ष्यसरं द्विष्णं भवति । तद्यथा—

प्रक्षे कप्रक्षेपकस्य रूपोनगच्छस्य एकवारसकलनधनप्रमितस्य ज १५३। १५३ ऋण पृथक्कृत्य

विशेषार्थ—यह हो बार उत्कृष्ट मंख्यातका गुणकार और आगहारका अपवर्तन किया। गुणकार तीन-तीनको परस्परमें गुणा करनेसे नौका गुणकार हुआ और चार, दो, २५ चार एक भागहारको परस्परमें गुणा करनेसे बत्तीस आगहार हुआ। ऐसे ही अन्यत्र भी जानना। अस्त ।

इस जं 5 में एक गुणकार साधिक जपत्यका बत्तीसवाँ भाग है जं 3 र । इसको अलग रखकर शेष साधिक जपत्यको आठका गुणकार और वर्तीसका भगवहार रहा। इसका अपवर्तन करनेपर साधिक जपत्यका चौथा भाग रहा जं र । प्रक्षेपक गच्छ प्रभाण है सो से साधिक जपत्यका चौथा भाग रहा जं र । प्रक्षेपक शच्छ प्रभाण है सो से साधिक जपत्यको एक वार उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर प्रयोपक होता है उसको उत्कृष्ट

साधिकजयन्यमस्कु ज मिर्ड मेलण् साधिकजयन्यदोळक्डुलित्स् लब्ज्यसर् द्विगुणमस्कु (+ओ जयवा ज २) प्रजेषकप्रजेषकदोळमण् ऋणयनमं ज १-नोडक्ट्र मसंस्थातगुणहीनमं हु ३२

किंचिन्न्यूनं माडि शेषमं अ १ - द्विगुणजघन्यवोळक्डिसाधिकं माबुबुदू । ३२

एककबाळछप्पणां मुंपैन्ज्य संस्थात भागबृद्धिस्थानंगर्जुरकृष्टसंस्थातप्रमितंगळोलु एककाबारि-द्यात् चटपंचाशद्वभागमात्रस्थानंगळु सलुनं विरलु प्रक्षेपक प्रक्षेपकप्रकेषकबृद्धिद्वययोगवोळु साधिक-ज्ञच्यं द्विगुणमक्कुमल्लि प्रक्षेपकामित्रु ल १५। ४१ प्रक्षेपकप्रक्षेपकमित्रु स्थोनगच्छद एकबार-१५। ५६

। <u>, ----</u> संकलित धनमात्रं ज १५ । ४१ । १५ । ४१ इल्लिय ऋणरूपं तेरांदु बेरिरिसुकु १५ । १५ । ५६ । २। १५ ५६

युते सित साधिकजयन्यं भवति जं। अस्मिन् पुनः उपरितनसाधिकजयन्ये युते सितं लब्ब्ध्यस्रः हिगुण भवति ।

ज २। प्रश्लेपकप्रक्षेपकागतक्रणं चनतः सब्यातगुणहोनमिति किचित्तन इत्वा सेथ ज १-हिगुणजयन्ये संयोज्य
३२
साधिक कर्मान । एकक्ष्मानस्वरूपण प्राप्तकक्षमानस्वरूपणकर्मानस्वरूपणानस्वरूपणकान्याः उन्तरस्थानस्वरूपण

साधिक कुर्यात् । एक्कदालख्यपणा प्रामुक्तसस्यातभागवृद्धियुक्तस्थानाना उत्कृष्टसस्थातमितेषु एकचत्वारिशत्- १० गट्पञ्चाशद्रानमात्रम्थानानि नीत्वा प्रक्षेपकप्रशेषकद्वययोगे साधिकजयस्यं द्विषुणं भवति तत्र प्रक्षेपकोऽयं—

संख्यातके तांत चौथे भागसे गुणा करता। सो उत्कृष्ट संख्यात गुणकार भी और भागहार भी। उनका अपवर्तन करनेपर साथिक जयन्यका तीन चौथाई भाग मात्र प्रमाण रहा। इसमें पूर्वोक्त एक चौथा भाग बोड़नेपर साथिक जयन्य मात्र बृद्धिका प्रमाण होता है। इसमें १५ मृत साथिक जयन्य क्षानको जोड़नेपर लञ्च्यक्षर दूना होता है। वहाँ प्रक्षेपक-प्रक्षेपक सम्यन्थी ऋण राशि धन राशिसे संख्यात गुणी कम है इसलिए साथिक जयन्यका बचीसवाँ भाग मात्र धनराशिमें ऋणराशि घटानेके लिए कुछ कम करके शेपको पूर्वोक्त द्विगुणित जयन्यमें जोड़नेपर साथिक दूना होता है।

'एकदालळपण' अर्थान् पूर्वोक्त संस्थात मृद्धि गुक्त उत्कृष्ट संस्थात प्रमाण स्थानोमें- २० से इकताळीस बटे छप्पन प्रमाण रूँ स्थान होनेपर प्रसंपक तथा प्रश्नेपक-प्रश्नेपक हुद्धियोंको उसमें जोड़नेपर कम्प्यक्षर दूना होना है। इसको स्थ्र करते हैं—साधिक जयनको उत्कृष्ट संस्थातसे माग देनेपर प्रसंपक होता है। सो प्रसंपक गच्छमात्र है। इससे इसको उत्कृष्ट संस्थात तथा इकताळीस बटे छप्पनसे गृणा करनेपर उत्कृष्ट संस्थात तथा इकताळीस बटे छप्पनसे गृणा करनेपर उत्कृष्ट संस्थात तथा इकताळीस बटे छप्पनसे गृणा करनेपर अक्ष्य मागहार होता है। यथा— २५ अं १५ ४१। तथा प्रश्नेपक-प्रसंपक एक हीन गच्छका एक बार संकृष्टन धन मात्र है। सो १५ ६५ होन

पूर्वोक्त करण सुत्रके अनुसार साधिक जवन्यको दो बार उत्क्रान्ट संस्थातसे भाग देनेपर प्रसेषक-प्रतिपक होता है। उसको एक हीन इकतालीस गुणा उत्क्रान्ट संस्थात और इकतालीस

```
ज १।४१ अपर्वात्ततप्रक्षेपकप्रक्षेपक ज १६ ८१
                                                  इल्लि एकरूपं धनमं बेरिरिसवृद्
   १५ । ११२ । ५६
                                    ११२।५६
   ज १ शेषमनुज १६।८० अपर्वतिसलुज १५ इदंप्रक्षेपकदोळु ज ४१
   ११२।५६
  ज ५६ अपर्वत्तितंज्ञचन्यमन्कुमदन्परितनज्ञचन्यदोळ्कुडिदडे लब्ध्यक्षरं द्विगुणमन्कु ज २।
  मुन्तिरिसिद धनदोळु ज १ इदं नोडलु संस्थातगुणहोनमप्प ऋणमं ज १।४१
                     ११२। ५६
                                                              १५। ११२ । ५६
ै किचिद्रनमं माडि शेषमं ज १ - द्विगुणजघन्यदील कूडिदोडे साधिकमक्कुव ज २ सत्तदसमं
                     ११२। ५६
  अवतन ऋणं अपनीय पृथक् संस्थाप्य ज १ ४१ । दोषं अपवर्त्यं ज १६ ८१ । एकरूपं धनं पथन्धत्य
                           १५ ११२ ५६
                                                   ११२ ५६
            बोप ज १६८० अपनर्त्य ज १५ प्रक्षेपके निश्चिष्य ज ५६ अपनर्तिते ज्ञान्यं भवति ।
   ११२ ५६       ११२     ५६
                                                     ષ દ
  जं। अस्मिन पून उपरितनजघन्ये युने सति लब्ब्यक्षर द्विगण भवति । जं२ । इदमेव पृथक्त्यापितधनेन
  ज १ इतः सक्यातगुणहीनऋणेन ज १ ४१ किचिदूनीकृतेन ज १— साधिक क्यांत् ज २।
   ११२ ५६
                           १५ ११२ ५६ " ११२ ५६
```

१० गुणा उत्कृष्ट संख्यातका गुणकार तथा छप्पन, दो, छप्पन एकका भागहार होता है। यहाँ एक हीन सम्बन्धी ऋण साधिक जबन्यको इकवाळीसका गुणकार और उत्कृष्ट संख्यात, एक सौ बारह और छप्पनका भागहार मात्र है यथा जं १२४१। । सो इसको अलग रखकर १५। ११९। ७६

२५ गुणकारमें इकतालीम-इकतालीस ये उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर सोलह सी इक्यासी हुए और भगमहारमें छप्पनको रोसे गुणा करनेपर एकसी बारह हुए तथा दूसरे छप्पनको एकसे गुणा करनेपर छप्पनको एकसो करने पर छप्पन हुए। गुणकारमें एक अलग रखा उसका धन साधिक जमन्यको एकसी बारह गुणा छप्पनका भगमहार सात्र होता है। होय रहे साधिक जमन्यको सोलहसी अस्मीका गुणकार और एकसी बारह गुणा छप्पनका भागहार। यथा एक ऋष्णका धन के हों हो हो में इस्के एकसी बारह हुणा छप्पनका भागहार। यथा एक ऋष्णका धन इस्के एकसी वारहसे अपवर्तन करनेपर साधिक जपन्यको रिश्ट ४६ ११२४ ५६

पन्द्रहका गुणकार और छप्पनका भागहार रहा जं है । इसमें प्रक्षेपकका प्रमाण जघन्यको

व भागं वा अथवा संस्थातभागवृद्धिस्थानंगळुत्कृष्टसंस्थातमार्गगळीळु सप्तरकामभागमार्थगळु सलृत्तिरलु प्रज्ञेपक प्रजेपकप्रजोपक पिशुलिगळें ब सूरं वृद्धिगळं कृड्तिरलु सार्थिकजवन्यं दिगुण-। मक्कुमवें तें दोडे प्रजेपकं व १५। ७ प्रजेपकप्रजोपकं रूपोनगच्छव एकवारसंकलितधनमार्थ १५। १०

जे १५ । ७ । १५ । ७ । १५ । ७ ६ मूर्व बृद्धियळोळ पिशुलिय प्रयम ऋणमं बेरिरिसि १५।१५ । १५ । १० । ३ । १० । २ । १० । १

। ज २ १५।७।७ शेषघनमपर्वत्तितमिदुज १५।७।४९ इदरोङुइनितुऋणमं १५।१९१६।१०।१०

'सत्तरतमं च भाग' वा अथवा संस्थातभागवृद्धिस्थानाना उत्कृष्टतंस्थातमात्रेषु मध्ये सप्तदशमभागमात्रेषु गतेषु प्रशेषक-प्रशेषकप्रशेषक-निष्मुलिसंजवृद्धित्रये प्रशिष्ते साधिकजयन्यं द्विगुणं भवति । तद्यया प्रशेषकः

ज १५ ७। प्रक्षेपकप्रक्षेपको रूपोनगच्छस्य एकवारसंकल्प्तिषनमात्रः ज १५ ७ १५ ७। १५ १० १५ १० २ १०। १

पिशुलिः द्विरूपोनमच्छस्य द्विकवारमकलितघनमात्रः ज १५ ७ । १५ ७ १५ १५ १५ १० । ३ । १० । १ । १० । १

तद्वृद्धित्रयमध्ये पिशुलेः प्रथमऋणं पृथक् संस्वार्षे ज २ १५ ७। ७। १५।१५।६।१०।१०।

इकताळीसका गुणकार और छण्पनका भागहार मिछानेपर अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्य मात्रद्वीद्धका प्रमाण रहा। इसमें मुख साधिक जघन्य जोड्डनेपर छज्यब्रहर ज्ञान दूना होता है। यहाँ प्रवोपक-प्रवोपक सम्बन्धी धनसे ऋण संख्वात गुणा कम है। अतः किंचित् उन धनराशिको अधिक करनेपर साधिक दूना होता है।

'सत्तदसमं च भागं वा' अथवा संख्यात भाग वृद्धि युक्त उक्कृष्ट संख्यात मात्र स्थानोंमें से सात बटे इस भाग मात्र स्थानोंके होनेपर वसमें प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, और पिशृष्ठि नामक तीन वृद्धियोंके जोड़नेपर साथिक जयन्य ज्ञान दूना होता है। वही आगे कहते हैं— साथिक जयन्यको एक बार उक्कृष्ट संख्यातके भाग देनेपर प्रक्षेपक होता है वह गच्छ मात्र है अतः इसको उस्कृष्ट संख्यातके सात बटे दसवें भागसे गुणा और उक्कृष्ट संख्यातके मात्र २० देनेपर साथिक जयन्यको सातका गुणकार और दसका भागहार होता है। प्रक्षेपक-प्रक्षेपक

१. संदृष्टेरयमप्याकारः—ज २ १५ । ५७ । ७ १५ १५ ६०० । १० । १

```
बेरिरिसि अपर्वात्तसिदोडिनितक्कं ज ३४३ इवरोळ पविमूह रूपगळं तेगेविरि-
                                            2000
   84 1 $000
   सबुद ज १३ शेषमिद् ज ३३० अपर्वास्ततमिद्र ज ११ इल्लि घन ज १३ मिवरोळ्
                                             20180
                         2000
        2000
   प्रथमद्वितीयऋणंगळ संख्यातगुणहीनंगळ दू किचिद्रनं माडि ज १३= मत्तं प्रक्षेपकप्रक्षेपक
   ज १५।७।७ ऋणमिनितक्कुज १।७ मिदंबेरिरिसि ज १५।७।७ अपर्वोत्तितमिक्
   2417120120
                              84 1 700
५ ज ४९ इंदरोळ मुन्तिन पिशुलिधनमनेकादशरूपं कुडुत्तिरलुभयधनमिद् ज ६० अपर्वोत्ततमिदु
   20180
   बोषधनमपवर्त्य ज १५ ७ । ४९ अश्रस्यमुण जं १ ४९ प्यक्सस्याप्य शेपमपवर्त्य जं ३४३ ।
                १५ १० ६००
                                        १५ ६०००
   इतस्त्रयोदशरूपाण्यपनीय पथकसंस्थाप्य ज १३ । जेप ज ३३० । अपवर्त्य ज ११ एकत्र संस्थाप्य
                                 £000
                                            8000
   अस्य प्राक प्रयक्तम्बत्वने ज १३ प्रथमद्वितीयऋण संस्थातगणहीनमिति किचिद्रनं कृत्वा ज १३-। एकप्र
```

संस्थाप्य पुनः प्रक्षेपकप्रक्षेपके जं १५ ७ । ७ । ऋण जं १ ७ । पृथक् सस्थाप्य शेष जं १५ ७ ७। १५ २ १० । १५ २०० च ३ इबं प्रक्षेपकबोळु कूडिबोडे ज १० अपर्वीत्तर्तामिडु ज इबरोळु संस्थातगुणहोनमप्प १० प्रक्षेपकप्रक्षेपकऋणमं किचिदुनं माडिधनमं ज १२ ≝ साधिकं साडि मेलण जधन्यबोळु ६०००

क्डिबोडे लब्ध्यसरं हिगुणमक्तुं ज २ मुन्नं प्रसेपकप्रसेपकथनदोळ् बेरिरिसिद ज १३ त्रयोदस-६०० रूपणमबोळ्तन्न संस्थातभागमात्र ऋण रहितधनमं साधिकं माड्वुतु । अंतु माड्निरःल् साधिक-हिगुणकथ्यक्षरमक्कुं ज २ । मोदलोळ्कुष्टसंस्थातगुणितसंस्थातभागद सप्तदशमभागमाश्रगळ् । ॥ १५ । ७ संस्थातभागवृद्धिगुक्तस्थानंगळ् पिशुलिपर्यंतमागि नडदु लब्ध्यसरं हिगुणमक्तुं । १५ । १०

ज २ । प्रथमतः उत्कृष्टसंस्यातगृणितसंस्थातभागस्य सप्तदशमभागमात्रेषु ज १५ । ७ सस्थातभागवृद्धियुक्त- 🚜

उस सम्बन्धी द्वितीय क्रणका प्रमाण साधिक जघन्यको उन्चासका गुणकार तथा उन्क्रप्ट संख्यात और छह हजारका भागहार करनेपर होता है। उसको अलग रखकर होपका अपनवर्तन करनेपर साधिक जघन्यको तीन सो तैवालीसका गुणकार और छह हजारका भागहार होता है। वहाँ गुणकारमें तेरह कम करके अलग रखना। इसमें साधिक जघन्यको तेरहका गुणकार और छह हजारका भागहार जानना। होप साधिक जघन्यको तीन सो तीसका गुणकार और छह हजारका भागहार रहा। तीससे अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्यको ग्यारहका गुणकार और इस गुणित चीसका भागहार हुआ। उसे एक जयह स्थापित करना। यहाँ गुणकारमें से तेरह कम करके जो अलग स्थापित किर ये उस सम्बन्धी प्रमाणसे प्रथम द्वितीय क्षण सम्बन्धी प्रमाण संख्यात गुणा कम है इसलिए कुछ कम करके साधिक जघन्य किंतिय कम सन्दितीय क्षण सम्बन्धी प्रमाण संख्यात गुणा कम है इसलिए कुछ कम करके साधिक जघन्य किंतिय कम तेरह गुणाको छह इजारसे भाग देनेपर इतना हेष रहा सो अलग रखे। तथा प्रक्षेपक-प्रसेषक सम्बन्धी गुणकार और उन्क्रप्ट संख्यात तथा हो सौका भागहार किंदे होता है। उसकी अलग रखकर होष पूर्वीक प्रमाण साधिक जघन्यको उन्क्रप्ट संख्यात गुणकार और

मत्तं मुंदे मुद्दे तदेकचत्वारिशत् बट्पंबाशत् भागव प्रक्षेपकप्रक्षेपकावसानमाणि नवदु लब्ध्यक्षरं ।

दिगुणमन्कुं ज रे मृदेषु संस्थातभागवृद्धिप्रथमस्थानं मोदत्यो इत्कृष्टसंस्थातद त्रिचतुर्त्यंभागमात्र।
स्थानंगळु ल १५।३ प्रक्षेयकप्रक्षेपकावसानमाणि सलुत्तं विरलु लब्ध्यक्षरं द्विगुणमक्कु । ज २।
मत्तमते संस्थातभागवृद्धिस्थानंगळु प्रथमस्थानंगल् मोदत्योंङ्त्कृष्टसंस्थातमात्रंगळु प्रक्षेपकावसानभागि नडबत्तिस्यु ज १५ लब्स्यक्षरं द्विगुणमक्कुमित्तिः साधिकक्षप्रच्यां द्विगुणमादोडं पर्प्याय१५
सक्षासमस्यमधिकस्थपत श्रुतज्ञानपुपचार्रावं लब्ध्यक्षरं में दु पेळल्यट्टवेकें दोडे पर्प्यायज्ञानमस्य

स्थानेषु थिवृज्ञिपर्यन्तेषु गतेषु ज्ञ्ज्यकारं द्विगुणं भवति ज २ । पुनस्तस्यैव एकचत्वारिशत्वद्धञ्चाशस्यामस्य । प्रक्षेपकावसानेषु गतेषु ज्ञञ्च्यकारं द्विगुणं भवति ज २ । अग्रेऽपि सस्थातभाषवृद्धिश्रयमस्यानमादि कृत्वा उत्कृष्ट-संस्थातस्य विचतुर्वभागमात्रेषु ब १५ ३ । प्रक्षेपकप्रक्षेपकावसानेषु गतेषु ज्ञञ्च्यकारं द्विगुणं भवति ज २ । १५ ४

१० पुनस्तथा संस्थातभागवृद्धिस्थानेषु प्रथमस्थानमादि इत्त्वा उत्हष्टसस्थातमात्रेषु प्रश्लेषकावसानेषु गतेषु ज १५ हथ्य क्रम्यस्य द्विषुणं मनति । ननु साधिकज्ञथन्यं द्विषुणं तदा पर्यायमगसमय्यमिकल्पगतं अनुतानं उपचारेण

दो बार सातका गुणकार तथा उत्कृष्ट संख्यात, दस, दो, दस एकका भागहार रखकर अपनर्तन तथा परस्पर गुणा करनेपर साधिक जघन्यको उनचासका गुणकार और दो सीका भागहार हआ। इसमें पूर्वीक पिश्ली सम्बन्धी ग्यारह गुणकार मिळानेपर साधिक जघन्य-१५ को साठका गुणकार और दो सौका भागहार हुआ। यहाँ बीससे अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्यको तीनका गुणकार और दसका भागहार हुआ। इसमें प्रक्षेपक सम्बन्धी प्रमाण साधिक जघन्यको सातका गुणकार और दसका भागहार जोड़े तो दससे अपवर्तन करनेपर वृद्धिका प्रमाण साधिक जर्षन्य होता है। इसमें मृल साधिक जषन्य जोड़नेपर लब्ध्यक्षर द्रना होता है। तथा पहछे पिञ्चली सम्बन्धी ऋण रहित धनमें किंचित कम तेरहका गुणकार २० था उसमें प्रक्षेपक-प्रक्षेपक सम्बन्धी ऋण संख्यात गुणा हीन है। उसको घटानेके लिए किंचित् कम करनेपर जो साधिक जघन्यको दो बार किंचित कम तेरहका गुणकार और छह हजारका भागहार हुआ सो इतना प्रमाण पुर्वोक्त दूना लब्ब्यक्षरमें जोड़नेपर साधिक दूना होता है। इस तरह प्रथम तो संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थानोंमें उत्कृष्ट संख्यात मात्र स्थानोंका सात बटे दस भाग प्रमाण स्थान पिशुङी वृद्धि पर्यन्त होनेपर लब्ध्यक्षर ज्ञान दूना होता है। दूसरे, २५ उस हीके इकतालीस बटे छप्पन भाग प्रमाण स्थान प्रक्षेपक-प्रक्षेपक बृद्धि पर्यन्त होनेपर लब्ब्बसर ज्ञान दूना होता है। आगे भी संख्यात भागवृद्धिके पहले स्थानसे छेकर उत्कृष्ट संस्थात मात्र स्थानोंका तीन बटे चार भाग मात्र प्रक्षेपक प्रक्षेपक वृद्धि पर्यन्त होनेपर

## मुक्ककव्यक्रतको समीपवस्तित्वविष् । नवे नवेवे वित्तु कीप्तात्वेवायको च सन्दमकतुं । एवं असंस्रत्नोगा अणक्सरप्पे हवंति छन्द्राणा । ने एउजायसमासा अक्समरां तवनि बोच्छासि ॥३३२॥

ते पञ्जायसमासा अक्खरग उवार बाच्छाम ॥३३२॥

एवमसंख्यलोकान्यनक्षरात्मके अर्वति वट्स्थानानि । तानि पर्व्यायसभासा अक्षरगमुपरि वक्ष्यामि ॥

रुक्यसर्पे कवमुक्तं ? इति चेत् पर्यायज्ञानस्य मुख्यरुक्र्यस्वरस्य समीपवित्वात् । वशस्यः गत्वागत्वेति बीप्सार्य आपयति ॥३३१॥

एवमुन्तप्रकारेच अनक्षरात्मके पर्यावसमासज्ञानिकरूपसमृहे षर्श्यानवारा असंस्थातकोकमात्रा अर्वान्त तद्यया-पर्यदोवानतामनव्यरात्मकज्ञानिकरूपानां एकं पर्श्यानं कम्पते तदा एतावतामनव्यरात्मकञ्जुतज्ञानिकरूपा-नामसंस्थातकोकमात्राणा कवि पर्श्यानवारा छम्पन्ते । इति त्रैराशिकं क्कृत्वा

प्र२ २ २ २ ५ फ १। इ. 35 a प्रमाणराशिना इच्छाराशौ भक्ते यल्लब्धं तावन्तः

उच्च्यक्कर ज्ञान दूना होता है। इसी तरह संख्यात भाग षृद्धिके पहले स्थानसे लेकर उत्कृष्ट संख्यात स्थान मात्र प्रक्षेपक बृद्धि पर्यन्त होनेपर लब्ध्यक्कर ज्ञान दूना होता है।

शका--साथिक जघन्य ज्ञान दूना हुआ कहा। सो साथिक जघन्य ज्ञान तो पर्याय समास क्रानका मध्य भेद है। यहाँ उब्ध्यक्षर दूना हुआ ऐसे कैसे कहा?

समाधान-सुख्य लब्ध्यक्षर जो पर्याय ज्ञान है उसका समीपवर्ती होनेसे उपचारसे पर्याय समासके भेदको भी लब्ध्यक्षर कहा है ॥३३१॥

क प्रकारसे अनक्षरात्मक पर्याय समास ज्ञानके मेहोंके समृहमें असंस्थात लोक मात्र बार पट्यान होते हैं। बही कहते हैं—यदि इतने अयोत् एक अधिक सुच्यंगुलके असंस्थातवं मागके बर्गसे उसहीके पनको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने मेहोंमें एक बार पट्यान २५ होता है वो असंस्थात लोक प्रमाण पर्याय समासके मेहोंमें किवने बार पट्यान होंगे। इस प्रकार नैराक्षिक करनेपर प्रमाण राशि एक अधिक सुच्यंगुलके असंस्थातवं भागके वर्गसे गुणित उस ही के घन प्रमाण है, फल्टाग्निएक, इस्काराहि असंस्थात लोक मात्र पर्याय समास-के स्थान। यहाँ फल्टसे इस्काको गुणाकर उसमें प्रमाण राशिसे माग देनेपर जो लम्ब राशि आहे कतनी ही बार सब मेहोंमें पट्यान पतित इद्वि होती है। इस फकार असंस्थात लोक ३०

इंती प्रकार्रीव्यमसंस्थातलोकमात्रवारषटस्थानवृद्धिगळिव संवद्धंगळप्पनंतभाग-

वृद्धियुक्तजघन्यज्ञानविकरुपं मोदल्गों दु सर्व्यचरमोर्व्यक्वृद्धियुक्तसम्बौत्कृष्टज्ञानावसानमाव असंख्यातलोकमात्रंगळप्प ज्ञानविकल्पंगळेनितोळवनितं पर्यायसमासज्ञानविकल्पंगळपुर्वे बुद्रहर्थे । उबरि इल्लिब मेले अक्षरगं अक्षरगतज्ञानमप्प श्रुतज्ञानमं वक्ष्यामि पेळ्वपं ।

अनंतरमक्षरगतश्रुतज्ञानमं पेळवपं।

चरिम्रव्यंकेणवहिद अत्थक्खरगुणिदचरिमम्बद्धं । अत्थक्तवरं णाणं होदित्ति जिणेहि णिहिइं ॥३३३॥

चरमोर्व्वकेनापहृतार्त्याक्षर गुणितचरमउर्व्वकः । अर्त्याक्षरंतु ज्ञानं भवतीति जिनैन्निर्हिष्टं ।। पर्ध्यायसमासज्ञानविकल्पंगळ संबंधिगळप्पऽसंख्यातलोकमात्रवारषट्स्थानंगळोळु भागवृद्धि-<sup>१</sup> गुणवृद्धियुक्तास्थानंगळोळ् तद्वृद्धिनिमित्तंगळप्य संस्थाताऽसंस्थातानंतंगळवस्थितंगळ् प्रतिनियत-

प्रमाणंगळण्यतितं चरमषट्स्थानव चरमोव्यकविदं मंदणष्टांकवृद्धियुक्तस्थानमर्त्याक्षरश्रुतज्ञान-मप्पुर्वीरदमा पुरुवंप्रतिनियताष्टांकप्रमाणमत्तीयष्टांकं विलक्षणमप्पुर्वं द् पेळदणं । असंख्यातलोक-

षट्स्थानवारा भवन्ति २ २ २ २ एवमनेन प्रकारेण असस्यातलोकवारषट्स्थानवृद्धिसवृद्धा

अनन्तभागवृद्धियुक्तजधन्यज्ञानविकल्पमादि कृत्वा सर्वचरमोर्वङ्कवृद्धियुक्तसर्वोत्कृष्टज्ञानावसाना असंख्यातलोक-१५ मात्रा ज्ञानविकल्पा यावन्तस्तावन्तः पर्यायसमामज्ञानविकल्पा भवन्ति इत्यर्थः । इत उपरि अक्षरगत श्रुतज्ञानं वध्यामि ॥३३२॥ अयाक्षरगत श्रतज्ञानं प्ररूपयति-

पर्यायसमासज्ञानविकल्पसम्बन्धिषु असंख्यातलोकमात्रवारषट्स्थानेषु भागवृद्धिगुणवृद्धियुक्तेषु तद्वृद्धि-निमित्तसस्यातासंस्थातानन्ता अवस्थिताः प्रतिनियतप्रमाणा भवन्ति इति चरमषट्स्थानस्य चरमोर्वञ्कतोsप्रेतनमष्टा द्वविष्यनतस्थान अर्थाक्षरश्रतज्ञानं भवति इति तत्पर्वक्रमतिनियताष्टा रूप्रमाणं अत्रतनाप्टा द्वविल-» क्षणमिति कथयति—

बार षट्म्थान वृद्धिसे बढ़े हुए पर्याय समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। सो अनन्त भाग वृद्धिसे युक्त जधन्य ज्ञानके विकल्पसे लेकर सबसे अन्तिम वर्वक नामक अनन्त भाग बृद्धि यक्त सबसे उत्कृष्ट ज्ञान पर्यन्त असंख्यात लोक मात्र ज्ञानके विकल्प होते हैं। वे सब पर्याय समास ज्ञानके विकल्प हैं। यहाँसे आगे अक्षरात्मक श्रुवज्ञानको कहेंगे।।३३२।।

अब अक्षरश्रतज्ञानको कहते हैं---पर्याय समास ज्ञानके विकल्प सम्बन्धी असंख्यात लोक मात्र षट्स्थान भाग वृद्धि और गुणवृद्धिको लिये हुए हैं। उनमें वृद्धिके निमित्त संख्यात, असंख्यात और अनन्त अव-स्थित हैं, उनका प्रमाण निश्चित है। अर्थात संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात मात्र, असंख्यातका प्रमाण असंख्यात लोक मात्र और अनन्तका प्रमाण जीवराशि मात्र निश्चित है। अन्तिम षट्स्थानका अन्तिम चर्बक जो अनन्त भाग वृद्धिको लिए हुए पर्याय समास ज्ञानका सर्वोत्कृष्ट भेद है उससे आगेका अष्टांक अर्थात् अनन्त गुण बृद्धि युक्त स्थान अर्था- मात्रवारवद्श्यानंगळ बाहुवों हु बरमयद्स्थानमवर बरमोध्यंकबृद्धिपुस्तसव्याँत्कृष्टपर्याग्यमास-सानमाट्रांकविवयोभ्यां गुणिसिदुवरराज्यसपुदत्यांतरसानमाट्रांकवृद्धिगुक्तस्यानमं बुदर्श्यस्य तणुदं वेडि स्पोनेकट्टमात्रापुत्रमकास्यसंभ्यस्य द्वादात्रासृत्रस्याजनितार्यस्यानं श्वतकेक्टमं वेळत्यरदुद्धः वे से । हु शुत्रकेक्टसानं स्पोनेकट्टमात्रापुत्रक्तासरप्रमाणविवं भागितृत्तित्व व्यवीवारक्यमप्येकासर-प्रमाणमक्कु के मी यत्यांतरमं सब्यांत्कृष्टपय्यांयसमासज्ञानमप्य बरमोध्यकांवर भागिनृत्तित्वः

चरसोध्यंकमं पुणिसिवष्टांकप्रमाणमस्कु मबु कारधार्विव मिनना अत्यांजरभूतज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं चरमोध्यंकपद्गत अत्यांजरभूतज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं चरमोध्यंकपद्गत अत्यांजरभूतज्ञानं पुणिक पुण्यांच चरमोध्यंकपं गुणिक्षत्तित्व तु पुनः अत्यां- अपतांति अत्यांजरक्षानं पुष्ति पुष्तमपुष्ठे वु जिनीन्तिष्ट्रिष्टं जिनोक्तमस्कृतिवंत्यवीपकमेल्ला चतुरंकावियष्टांकावसानमाव वट्स्यानंगळ भागवृद्धियुक्तस्यानंगळुं गुणवृद्धियुक्तस्यानंगळुं तंतस्म पिवणानंतरोध्यंकवृद्धियुक्तस्थानंम भागिसियं गुणिसियं यथासंस्थं चतुरंकपचाकंगळ वट्सप्ताष्टांकंगळ १०

सर्गस्यातकोक्तमावनारपट्टवर्तिषु जन्यस्य पट्टवातं तस्य नस्योवेङ्कस्यवृद्धिनुक्तवाँक्रष्ट्ययोग्समस-मानं अष्टाङ्के एकवारं गृणितं समुत्यनं अर्थावरक्तां अष्टाङ्कदृद्धिनुक्तस्यानिस्ययः । स्तृ कियद् हे स्थोतेक्ट्र मानाऽपृतरुतात्रासरसन्द्रभेव्यद्वादशाङ्गभृतस्कन्यवनिर्वारक्षातं श्रृतकेन्द्रमानुपत्रव्यते । के । दरं श्रृतकेनव्यता स्थोतेक्ट्रमानपुत्रनुतकारप्रमाणेन भक्तं सत् अर्थावरस्थ्यकेकारस्याणं अर्थति के इस्मयोक्तरं सर्वोक्तस्य

ر= 18

पर्वायममायज्ञानरूपोर्वञ्चेत भक्तं सञ्चरमोर्वञ्चगुणिवाष्टाञ्चप्रमाणं भवति ततः कारणादिदानी तरबीक्षरश्रुत- १५ ज्ञानोरपितिनिमित्तं चरमोर्वञ्चाणहृताक्षररूपाष्टाञ्चेन गुण्यरूपे चरमोर्वञ्च गुणिते तुन्युन अर्थाक्षरज्ञानं यृक्तियुवतं भवति इति विनीनिदिष्टम् । इदमन्त्यदोपकं इति सर्वोप्यपि चतुरङ्खाद्यप्टाञ्चावसानानि पट्स्यानाना भागवृद्धि-युक्तस्यानानि गुणवृद्धियुक्तस्यानानि च स्वस्वपूर्वानन्तरोर्वञ्चनृद्धियुक्तस्यानेन भक्तवा पुनस्तेनैव गुणयित्वा

क्षर श्रुत झान होता है। पहले जो अध्योकका प्रमाण जीवराशि मात्र गुणा कहा है उससे यहाँ जो अष्टांक है उसका प्रमाण बह नहीं है विलक्षण है यह कहते हैं—

असंख्यात छोक मात्र पट्स्थानों में जो अन्तिम पट्स्थान है उसके अन्तिम उर्बंक रूप युद्धिसे युक्त सर्वोक्तर पर्योयसमास ज्ञानको एक बार अष्टांकसे गुणा करनेपर अर्थांकर प्रतक्षात विस्ता उससे उससे अर्थे अष्टांक वृद्धि युक्त स्थान करते हैं। उस अर्थांकर क्षितना प्रमाण है यह बताओं हैं एक कम एकही मात्र अपुनत्क अक्षरोंकी रचना रूप हाद- होगा श्रुतस्कन्यसे उत्पन्न कारोंके प्रमाण भी विस्ता प्रमाण अर्थे कर स्थानकों श्रुत केवळ ज्ञानकों एक प्रमाण श्रुतस्कन्यसे उत्पन्न कारोंके प्रमाणसे मागा वेनेपर अर्थोक्षर रूप एक अर्थाक्षर समाण होता है। इस अर्थोक्षर सानके आविभाग प्रतिनकेदों- का विज्ञा है। इस अर्थोक्षर सानके अर्थे क्षर पर्वोक के अविभाग प्रतिनकेदों- का जितना प्रमाण है उसमें सर्वोत्कष्ट पर्योय समास ज्ञानक भेद रूप उर्वक के अविभाग प्रतिनकेदों- का जितना प्रमाण है उसमें सर्वोत्कष्ट पर्योय समास ज्ञानके भेद रूप उर्वक के अविभाग प्रतिनकेदों- का जितना प्रमाण है उसमें सर्वोत्कष्ट पर्योय समास ज्ञानके भेद रूप उर्वक के अविभाग प्रतिनकेदों- का जितना प्रमाण है उसमें सर्वोत्कष्ट पर्योव समास ज्ञानके भेद रूप उर्वक के अविभाग प्रतिनकेदिक प्राणक स्था अर्थे कर अर्थे अर्थे कर विस्त स्था है। इस स्था अर्थे कर विस्त वर्षक है। एसा जित्रेवन कर्य है। एसा जित्रेवन कर्य है। इस क्ष्य अर्थे कर अर्थे कर वर्षे एक क्ष्ये कर अर्थे हुर दीपक

वृक्षिपुर्कत्यानंत्रम्भुत्पत्तियनकुमत्कवे केवछं यद्यायनाम्यानमने भागितियुं गुवितियुं पुष्टितुक्के -बुक्के वु निरुवयियुवुवु मीयत्यांक्रातानमः के । उ नपर्वतिसुत्तिरत् श्रृतकेवछन्नानसंस्थातभाग-

माबात्यांकरज्ञानप्रमाणमक्कुं के अकराज्ञातं ज्ञानमकरज्ञानमस्यंविषयमस्यंग्राहकमस्यांकर-१८=

क्षानं । अथवा अय्यते गम्यते क्षायतिवस्थरथः । न क्षरतीस्थक्षरं द्रध्यरूपतया विनाशाभावात् । ५ अत्र्यंत्रवासावक्षरं च तदरबंक्षरं । बचवा अय्यते गम्यते अतुनकेवकस्य संख्येयभागत्वेन निश्चीयत इत्यरथः । अर्थःत्रवासावकरं च तदरबंक्षिरं तस्माञ्चातं ज्ञानसर्वाक्षरं ज्ञानं ।

अववा त्रिविधमक्षरं छञ्च्यक्षरं निर्वृत्यक्षरं स्थापनाक्षरं चेति । तत्र पर्ध्यायज्ञानावरण-प्रमृतिश्र तकेरुकानावरणपर्ध्यतक्षयोधभावेत्रभूताऽस्मारयप्रकृणशस्त्रिक्षमांविद्ययं । तद्रपमनरं कञ्च्यक्षरं अकारज्ञानोत्पत्तितुत्वात्। कंठोब्दतात्वाविस्थानास्पृदतायिक रणप्रयस्तिक्वर्ययोगासरवस्य-। मकाराविककाराविस्यरप्येकनरुपपुरुक्तिस्योगाविसंस्थानं निर्वृत्यक्षरं । पुरसकेषु तस्त्रहेशान्

ययातस्यं चतुरङ्काञ्च्याङ्क्षप्रङक्कताङ्काष्टाङ्कर्नृद्धिनुक्तस्थानानि जलकते, न व केवलं पर्यायजनस्थानसेय भक्तवा गुणयित्वा जलकत इति निक्षेतस्यं, इत्मर्याक्षरज्ञानं के उ अपर्यातितं सन् भुक्केवलज्ञान-

१८ = उ

संस्थातभागमात्रं वर्षाक्षरक्षानप्रमाणं भवति के अक्षराज्ञातं ज्ञानं वर्षात्रमानं वर्षविषयमर्पग्राहर्क २०-१८ =

अक्षरसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अक्षर ज्ञान है। जो अर्थको विषय करता है या अर्थका माहक है वह अर्थाक्षर ज्ञान है। अथवा जो अर्थते अर्यान्त जाननेमें आता है वह अर्थ है और प्रत्य स्पर्स विमाश न होनेसे अक्षर है अर्थ और अव्यक्त अर्थाक्षर कहते हैं। अथवा 'अर्थते' अर्थात अर्थ के वक्षर संस्थातवें भाग रूपसे जिसका निश्चय विवा जाता है वह अर्थ है। अर्थ और अर्था अर्थाक्षर है। अर्थ और अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ कर अर्थोक्षर है। अर्थ और अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ कर अर्थोक्षर है। अर्थ जोर अर्थ कर अर्थोक्षर है। अर्थ जोर अर्थ कर अर्य कर अर्थ कर अर

रूपतया लिखितसंस्थानं स्थापनाक्षरं । एवंविषमप्प एकाक्षरध्यवनसंज्ञातार्यक्रानमेकाक्षरधृतज्ञान-में विंतु जिनकाळिवं पेळल्पट्टुबेन्मिर्वं किंबिट्यतिपावितमान्तु ।

अनंतरं भ तनिबद्धमं भ तविवयमं पेळवपं—

पर्णविज्ञा भावा अणंतभागी दु अणमिलप्पाणं । पण्णविज्ञाणं पुण अणंतभागी दु सुद्रणिवद्धी ॥३३४॥

प्रज्ञापनीया भावा अनंतभागस्यु अनभिरूप्यानां । प्रज्ञापनीयानां पुनरनंतभागः श्रृत-निबद्धः ॥

अन्तिभ्राप्यंगळप् वाधिवयंगळल्लदंतप् केवलं केवलज्ञानगोचरमप्प भावानां जीवाद्यत्यै-गळ अनंतिकभागमात्रंगळ् । भावाः जीवाद्यत्येगळ् प्रज्ञापनीयाः तीत्यंकरसातित्रधदिव्यव्यनि प्रतिपाद्यंगळप्रपुत्र । पुनः मने प्रज्ञापनीयानां सातित्रधदिव्यव्यनिप्रतिपाद्यंगळप्प भावानां जीवाद्य-रूपेगळ अनंतिकभागः अनंतिकभागं प्रतिनिबद्धदादाशंगश्रतस्कंचनिबद्धक्वे विवयतेविदं नियमित-मक्कुं । श्रुतकेविक्राव्याभागोवरअर्वप्रतिपावन्यक्ति विवयस्विगुतुमादिव्यय्वनिमामगोचर-जीवाद्यत्यसूत्रदासिन् केवलज्ञानवोळं बुदस्यं ।

> अवाच्यानामनंतांशो भावाः प्रज्ञाप्यमानकाः । प्रज्ञाप्यमानभावानामनंतांशः श्रुतोदितः ॥

जिल्तिसंस्वानं स्थापनासरम् । एवविषैकाक्षरस्रवणसंज्ञानार्यज्ञानमिकाक्षरस्रुतज्ञानमिति जिनै कथितस्वात् चित्रिन् प्रतिपादितम् ॥३३३॥ अथ श्रुतनिबद्धं श्रुतविषयं च प्रस्पयति—

अनीस्त्राप्याना अवास्त्रिययाणां केवर्ड केवलज्ञानगोचराणा भावानां जीवाद्यपाँनां अनन्तेकभागमात्राः भावाः—जीवात्रयाः, प्रत्रापनायाः तीर्षकस्यात्रिवयदिष्यव्यक्तित्रविद्याद्याः मवन्ति । पुतः प्रत्रापनीयाना भावानां जीवाय्यांना अन्तकसायः सुदनिबद्धः द्वादयाङ्गभूतस्त्रस्यस्य निवदः विषयतया नियमिदः श्रृवकेवनिनामपि अगोचरार्थप्रतिपादनशस्त्रिदिस्थयनेरस्ति तर्हिस्थयनेरपि अगोचरयोवाद्यपंदहणादिनः केवलङ्गानेऽस्तित्यपः।

अवाच्यानामनन्ताशो भावाः प्रज्ञाप्यनामकाः । प्रज्ञाप्यमानभावाना अनन्तांशः श्रुतोदितः ॥१॥

रूप भावेदिवय है। उस रूप अक्कर उच्च्यक्कर है। क्योंकि वह अक्कर जानकी उत्पत्तिमें कारण है। कण्ठ, ओष्ठ, वालु आदि स्थानोंकी हलन-चलन आदि रूप किया तथा प्रयत्तसे जिनके स्वरूपकी रचना होती है वे अकारादि स्वर, ककारादि व्यंजनरूप मूल वर्ण और उनके २५ संयोगसे बने अक्कर निवृत्यक्कर हैं। पुस्तकोंने उस-उस देशके अनुरूप लिखन अकारादिका आकार स्थापनाक्कर है। इस प्रकारके एक अवारके मुननेसे उत्पन्न हुआ अर्थजान एकाक्कर श्रुतकार दे ऐसा जिनदेवने कहा है। इस प्रकारके एक अवारके मुननेसे उत्पन्न हुआ अर्थजान एकाक्कर श्रुतकान है ऐसा जिनदेवने कहा है। इसीके आधारसे मैंने किंचित् कहा है। १३३॥

अब श्रुतके विषयको तथा श्रुतमें कितना निबद्ध है इसको कहते हैं-

जो भाव अनिभलाप्य अर्थात् वचनके द्वारा कहनेमें नहीं आ सकते, केवल केवल काल ही विषय हैं ऐसे पदार्थ जीवादिके अनन्तर्वे भाग मात्र प्रज्ञपनीय हैं अर्थात् तीर्थंकरकी साविशय दिवयविक हैं। पुनः प्रज्ञापनीय जीवादि पदार्थोंका अनन्तर्वों भाग द्वारशांग अतुतक्करधर्मे विषय रूपे निषद होता है। खूनकेवलियोंके भी अगोचर अर्थकों कहें कहनेकी होकि दिव्यव्यविमें होती है। और दिव्यव्यविसे भी अगोचर अर्थकों प्रहण करनेकी अर्कि केवलजानमें हैं।।३२४॥

24

अनंतरं बाबाहर्यादवं शास्त्रकारनक्षरसमासमं पेळवपं :--एयक्सराद् उवरिं एगेगेणक्सरेण वहढंतो ।

संखेज्जे खलु उड्हे पदणामं होदि सुदणाणं ॥३३५॥

एकाक्षरादुपरि चैकैकेनाक्षरेण बर्द्धमानाः । संख्येये खलु बृद्धे पवनाम भवति श्रुतज्ञानं ॥

एकाअरजनितात्वंज्ञानवसेल तु मत्ते पूर्वोक्तकमदि बदस्थानवृद्धिरहितमागि एकेकाअरविव बद्धेमानमागुनित्त इध्यत्रस्थाकरादित्यनिकपदाशदमाश्रयम्बद्धायभ्यवणज्ञनिताअरसमासज्ञान-विक्तस्वान्त्र संत्रयेगालृ दिरुवोनेकपदाअरप्रमितगृत सन्तृतं विरु तदनतरमुन्कृष्टाअरसमासविकन्यद सेल्लं एकाअरविद्यागुनिरल् पदनाममनुकळ श्रुतज्ञानमक्कृ

सोलससयचंउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चेव।

सत्तसहस्सद्वसया अहासीदी य पदवण्णा ॥३३६॥

बोडाशतचनुष्ठिश्रास्त्रोटास्त्र्यश्चीतिल्झाणि चैव । सामसृत्यास्ट्याताष्टाशीतिइच पदवणाः ॥
इत्तिल अत्वेपढं प्रमाणपढं मध्यमपदमे हु पढं त्रिविश्यमञ्जू । अत्तिलये निरक्षारसपूर्शवदंविवक्षितार्थमरियत्पबुनुमदर्थपदमम्बन् । गां ढंडेन ज्ञालिन्यो निवारय । त्यस्तिनमानाय ।
१९पादिग्लु । अष्टाक्षराविसंस्योयिदं निष्यन्तमप्पश्चरसमूहं प्रमाणपदमं बुवक्कुं । नमः श्रीबर्द्धमानाय ।
१९पादिग्लु भोदलाबुद्ध । वोडश्चरतचनुरिन्द्रशत्कोटप्पास्त्र्यश्चरीत्लक्षाणि । सामसृत्यास्ट्रशतास्टाशीतिङ्व यववणाः ऐदी गावोक्तप्रमाणकपदा पुनकस्ताकरंगळं समूहं मध्यमपदमें बुवक्कुं १६३४८३०७८८८

॥३३४॥ अथ गाथाद्वयेन शास्त्रकारः अक्षरसमासं कथयति--

एकाखरजनितार्थज्ञानस्योर्पार तु-पुनः पूर्वोज्तपट्स्वानवृद्धिकमरहिततया एकैकाखरेणैव वर्धमाना इपक्षस्थ्यसराहिरूपोर्नेकपदाक्षरमावपर्यन्ताक्षरसमुग्रयस्यवर्णसंज्ञानताक्षरसमातक्षानविकल्याः संख्याः हिरूपोर्नेक-२० वराक्षरप्रीयसम्बद्धाः तदा अन्तरस्योपिर एकाखरढ्ढ्वौ सत्या पदनाम श्र-नज्ञान भवति ॥३३५॥

अत्र अयंपद प्रमाणपद मध्यमपदे वेति पर तिविधम् । तत्र यावताक्षरममृहेन विविधतार्थो जायते तदर्यपदम् । दण्डेन वालिम्मो गा निवारम, त्वर्मानमानय इत्यादय । अष्टाक्षरादिसंख्यया निव्यन्तोऽक्षरमृह प्रमाणपद निमः श्रीवर्षमानायं इत्यादि । पोडवायतचनुहित्वतस्त्रोट्यः व्यवीतिलखाणि सतसहुत्राणि अस्टवार्तान

अब शासकार दो गायाओंसे अक्षर समासको कहते हैं—

एक अक्षरसे उत्पन्न अर्थज्ञानके उत्पर पूर्वोक्त पर्स्थानपतित वृद्धिक क्रमके विना एक-एक अक्षर बढ़ते हुए दो अक्षर तीन अक्षर आदि रूप एक द्वीन पदके अक्षर पर्यन्त अक्षर समृद्दके सुननेसे उत्पन्न अक्षर समास ज्ञानके विकल्प संस्थात हैं अर्थान् दो होन पदके अक्षर प्रपान कि अन्तर उत्कृष्ट अक्षर समासके विकल्पके उत्पर एक अक्षर बढ़नेपर पदनामक अवजान होता है। सहिथा।

पदके तीन भेद हैं—अर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद। जितने अक्षरींके समृहसे विव-श्वित अर्थका ज्ञान होता है वह अर्थपद है। जैसे डण्डेसे गायको भगाओ। आग लाओ, इत्यादि। आठ आदि अक्षरींकी संस्थासे बने अक्षर समृहको प्रमाण पद कहते हैं। जैसे 'नमः श्लीवर्धमानाय'। इत्यादि। सोलह सौ चौंतीम करोड़, तैरासी लाख, सात हजार आठ-सो अठासी अक्षरींका एक पद होता है। इस गाथामें कहे प्रमाण एक पदके अपुनकक अक्षरों- होनाधिकमानंपळप्प प्रमाणपेवास्थंपबद्धयमध्यवोळ वेळल्पट्ट संख्याक्षरपरिमितसमूहवोळ् बर्तमातत्व-विदं मध्यमपदम वितन्त्रस्थेतीयवं परमागमदोळा प्रध्यमपदमे गृहोतमाम्तेके बोढे प्रमाणात्वपदंगळ् छोकव्यबहारवोळ् गृहोतंगळाशृत्तिरळी मध्यमपदमे छोकोत्तरमप्प परमागमदोळ् पदमंदित् व्यवहारितस्वरदृद्द ।

अनंतरं सघातश्रुतज्ञानमं पेळ्वपं :---

एयपदादो उवरिं एगेगेणक्खरेण वहुढंतो ।

ंसंखेज्जसहस्सपदे उड्ढे संघादणाम<sup>े</sup>सुदं ॥३३७॥

एकपदादुपर्व्यकैकाक्षरेण वर्द्धमाने । संख्येयसहस्रपदे वृद्धे संघातनामश्रुतं ॥

एकपवस्क पेळ्य प्रमाणाक्षरसमूख मेछे एकैकवर्णवृद्धिक्रमविवमेकपवाक्षरमात्रपदसमास-ज्ञानविकत्पंगळ सकुत्तं विरक् द्विणुणपदक्षानमक्कु-। मदर मेळे मत्तमेकैकवर्णवृद्धिक्रमविवसेकपदा- १० क्षरमात्रपदसमासत्नानविकल्पंगळ् सकुत्तं विरक् त्रिणुणपदभ्यत्त्रानमक्कुमितु प्रत्येकमेकपदाक्षरमात्र-विकल्पसत्वरितंगळप्य चतुर्ग्गृणपदादिसंख्यातसत्त्रसृणितपदमात्रगळ् रूपोनपदसमासज्ञानविकल्पं

गळु सलुत्तं विरलु प २००० प २ प २०००० प ३०००० प १००० १-१ ई सरमपद-

अध्दाशीतिश्च पदवर्णाः इत्येतद्वायोनतप्रमाणैकपदाश्युनस्तताशरसमूहो मध्यमपदं १६२४८२०७८८८। हीनाधिकमानयां प्रमाणपत्तपंदरवोषम्यं एत्युस्तसंस्थानिरित्तवासरसमूहं वर्षवानत्वात् मध्यमपदं इत्यन्वपंत्या १५ परमागमं वदेव पर्याहोत, प्रमाणवदावं पदे तु लोकज्यबहारं परिगृहीते । बत एव लोकोत्तरं परमागमं मध्यपदमेव पदमिति स्प्याहिप्रते ॥३३६॥ अद स्थातश्च तमान सस्याति—

एकपदस्य उन्तप्रमाणाक्षरसमृहस्योपरि एकैकाथरकृद्धा एकपदाक्षरमात्रेषु पदसमासज्ञानविकस्येषु गतेषु जिमुणपदज्ञानं भवति । उत्योपरि पुनरिष एकपदाक्षरमात्रेषु पदसमासज्ञानविकस्येषु गतेषु त्रिमुणपदज्ञानं भवति । एव प्रत्येकस्थाकराक्षराक्षरमात्र्यक्षरम् भवति । एव प्रत्येकस्थाकराक्षरम् एकपोनेषु २० पदममासज्ञानविकस्येष नतेष-

का समृह १६२४८२०७८८८ मध्यम पद है। प्रमाण पद और अर्थ पदमें हीन अधिक अक्षर होते हैं। उन दोनोंके मध्यमें कही गयी संख्या परिमाणवाले अक्षर समृहमें वर्तमान होनेसे इसका मध्यम पद नाम सार्थक होनेसे परमागममें वही छिया गया है। प्रमाणपद और २५ अर्थपद तो ठोक्ज्यवहारमें चलते हैं इसीसे छोकोत्तर परमागममें सध्यमपदको ही पद कहा है।।३२६॥

अब संघात श्रुतज्ञानको कहते हैं---

एक पदके उक्त प्रमाण अक्षर समृहके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते-होते एक पदके अक्षर प्रमाण पद समास ज्ञानके विकल्पोंके होनेपर पद श्रुत ज्ञान दूना होता है। उसके ३० ऊपर पुनः एक पदके अक्षर प्रमाण पदसमास ज्ञानके विकल्प शीतनेपर पदज्ञान तिगुना होता

म पदमत्थंपदी । २. म संक्षेज्जपदे उड्ढे सवादं णाम होदि सुदं ।

समासन्नानोत्कृष्टविकल्पव मेले एकाक्षरमे वृद्धमागुत्तिरकु संघातश्रुतज्ञानमन्त्रुं- प १००० १ मितुर्यु चतुर्गातिप्रकोळो द्व पतिस्वरूपनिरूपकमध्यमपदसमुदायरूपसंघातश्रवणजनितात्यज्ञानमक्कु ।

वनंतरं प्रतिपत्तिकथ् तन्नानस्वरूपमं पेळदपं :---

एककदरगदिणिरूनयसंघादसुदादु उनिर पुन्नं ना । नणी संखेजजे संघादे उडहम्मि पहिनत्ती ॥३३८।

एकतमगतिनिरूपकसंघातभ्रतादुपरि पूर्व्वत् । वर्णे संख्येये संघाते वृद्धे प्रतिपत्तिः ॥

पूर्वोक्तप्रमाणमप्य एकतमयतिनिक्यकसंघातभूतव मेळे पूर्व्वयरिपाटियिवमेकैकवर्णवृद्धि-सहचरितमप्येकैकपववृद्धिकर्मीवर्दं संस्थातसहस्रपदमात्रसंघातंगळ् संस्थातसहस्रप्रमितंगळ् रूपोन-संघातसमासज्ञानविकरंगळ् सकुतं विर्कु तच्चरससंघातोत्कुर्व्यवक्रस्य य १०००१। १००० १-१ १ वृद्धिय मेळे एकाक्षरद्धियमेळेयागृतिरस्य प्रतिपत्तिकमें व श्र तज्ञानमक्कं १६ = १०००।३। १०००१। इसुत्रं नारकादिवनुर्णातस्य क्यसंविस्तरप्रस्पकप्रतिपत्तिकास्थाग्यंश्वयस्यात्रात्यांज्ञानमें वित् निक्षेतस्यक्षवरः ।

अनंतरमनुयोगश्रुतज्ञानमं वेळ्दवह-

वरमस्य परममासत्रानोक्ष्ठिप्तिकरुपस्य उपिर एकस्यिनकारं बुदे सति सभातम्बुद्धाना भवति १५ १६ = १००४ तम्बद्धसुभा सतीना मध्ये एकतमस्यितस्वरूपनिष्यमण्यस्यमुदायम्भवसातप्रवणगनितार्य-त्रामं ॥३२०॥ वर्ष्य प्रतिस्वितस्य सतास्वरूपं निरूप्यति—

पूर्वोत्तरप्रमाशस्य एकतमगीतिस्थयकसंघातभ्रातस्य उपरि पूर्वोत्तरप्रकारेण एकैकवर्णनृद्धिसहचरितेकैक-पदनृद्धिकमेण संक्यातसहस्यस्मात्रसंघातेषु संक्यातसहस्येषु क्योनेषु संघातसमात्रात्तवरूपेषु गतेषु तञ्चरसम्य संघातसमासोतकृद्धिकरूपस्य १६ = २००० १ । २००० १ । तज्च नारकादिबद्धानिदस्यस्यस्य द्वे सति प्रति-२० पितके नाम स्वतन्ना मत्रति १६ = २००० १ । २००० १ । तज्च नारकादिबद्धानिदस्यस्यस्य स्वतन्तरप्रस्यक-प्रतिपत्तिकास्यस्यस्यक्षत्रवार्णनानिमिति निवनेत्रव्यम् ॥३२८। अद्यानुस्यवस्य सस्याति—

है। इस प्रकार प्रत्येक एक पदके अक्षर मात्र विकल्पोंके बीवनेपर पदजानके चतुर्गुने-पंचगुने होते-होते संख्यात हजार गुणित पदमात्र पदसमास ज्ञानके विकल्पोंमें एक अक्षर घटानेपर जो प्रमाण रहे उतने पदसमास ज्ञानके विकल्प होते हैं। अन्तिम पदसमास ज्ञानके उत्कृष्टर २५ विकल्फ अपर एक अक्षर बढ़ानेपर संघात श्रुतज्ञान होता है। सो चार गतियोंमें से किसी एक गतिके स्वरूपका कथन करनेवाले मण्यमपदके समुदायरूप संघात श्रुतज्ञानके सुननेसे जो अधजान होता है वह संघात श्रुतज्ञान है।।२३७॥

अब प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानका स्वरूप कहते हैं---

पूर्वोक्त प्रमाण किसी एक गतिक निरूपक संघात श्रुवके उपर पूर्वोक्त प्रकारसे एक-१० एक अझरकी बृद्धिपूर्वक एक-एक परकी बृद्धिके कमसे संस्थात हजार वदममाण संस्थात हजार संघातमें होते हैं। उनमें एक अझर कम करनेपर संघात कुतज्ञानके विकल्प होते हैं। उनसे किनिया संघात समासके उन्छट विकल्पके उपर एक अझर बढ़ानेपर प्रतिपत्ति नामक शुवजान होता है। नारक आदि चार गतियोंके स्वरूपका विस्तारसे कथन करनेवाले प्रतिपत्तिक नामक प्रन्यके सुननेसे होनेवाला अर्थज्ञान प्रतिपत्ति श्रुवज्ञान होता है।।३२८।।

३५ अब अनुयोग श्रुतज्ञानको कहते हैं--

ŧ٥

30

## चउगइसरूबरूबयपहिबत्तीदो द उबरि पुरुवं बा। वण्णे संखेजजे पहिवत्ती उदहिम अणियोगं ॥३३९॥

चतुर्गातिस्वरूपरूपकप्रतिपत्तितस्तुपरि पृथ्वेवत् । वर्णे संख्येये प्रतिपत्तिके वृद्धे अनयोगं ॥ **चतुर्गातिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकाँद्दं मृंदेयुमदर मेले प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिक्रमाँददं संख्यात-**सहस्रपवसंघातप्रतिपत्तिकंगळ् संवृद्धंगळागृत्तिरल् रूपोनतावन्मात्रप्रतिपत्तिकसमासज्ञानविकल्पंगळ सलत्तमिरल तच्चरमप्रतिपत्तिकसमासोत्कृष्ट्रविकल्पद मेले एकाक्षरवृद्धियागृतं विरलु अनुयोगास्य-श्र तजानमन्त्रं । अद्वं चतुर्देशमार्गणास्यरूपप्रतिपादकानुयोगमें ब शन्दसंदर्भश्रवणजातात्यं-जानमें बदत्यें ।

अनंतरं प्राभृतप्राभृतकमं गाथाद्वयद्विवं वेळवपर :--चोहसमन्गणसंजुद अणियोगाद्वरि विद्वदे वण्णे । चउरादी अणियोगे दुगवारं पाहुडं होदि ॥३४०॥

चतुर्दशमार्गणासंयुतान्योगाद्परि विद्धिते वर्षे । चतुराद्यनुयोगे द्विकवारं प्राभृतं भवति ॥ चत्रर्दशमार्गाणासंयुतानुयोगश्रतद मेले मंदे पृथ्वीक्तक्रमींददं प्रत्येकमेकैकवर्णबद्धिसहचरित-पदादिवृद्धिगळिदं चतुराद्यनुयोगंगळ् संवृद्धिगळापृत्तिरल् रूपोनतावन्मात्रंगलनुयोगसमासज्ञान-विकल्पंगळ सलुत्तं विरल् तज्जरमानुयोगसमासोत्कृष्टविकल्पद मेले एकाक्षरवृद्धियागृत्तिरल्- १५ द्विकवारप्राभतकमं ब श्रतज्ञानमक्कं।

चतुर्गतिस्वरूपनिरूपकप्रतिपत्तिकात परं तस्योपरि प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिक्रमेण संख्यातसहस्रेष पदसंघात-प्रतिपत्तिकेषु बद्धेषु रूपोनतावन्मात्रेष प्रतिपत्तिकसमासज्ञानविकल्पेष गतेषु तच्चरमप्रतिपत्तिकसमासोत्कृष्ट-विकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे बद्धे सति अनयोगास्यं श्रवज्ञानं भवति । तच्चतुर्दशमार्गणास्वरूपप्रतिपादकान्-योगसंज्ञशब्दसंदर्भश्रवणजनितार्यज्ञानमित्यर्थ ॥३३९॥ अय प्राभृतकप्राभृतकस्य स्वरूपं गाषाद्वयेन प्ररूपयति २०

चतुर्दशमार्गणासंयुतानुयोगात्पर तस्योपरि पूर्वोक्तक्रमेण प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिभिश्च-तुराद्यनयोगेप मंबद्वेष सत्स् स्थोनतावन्मात्रानयोगसमासज्ञानविकत्येषु गतेषु तच्चरमानयोगसमासोत्कृष्टविकत्य-स्थोपरि एकाक्षरवृद्धौ सत्या द्विकवारप्राभृतकं नाम श्रुतज्ञान भवति ॥३४०॥

चार गतियोंके स्वरूपको कहनेवाले प्रतिपत्तिकसे आगे उसके ऊपर एक-एक अक्षरकी बृद्धिके क्रमसे संख्यात हजार पर्नोके समुदायहरूप संख्यात हजार संघात और संख्यात २५ हजार संघातोंके समृहरूप प्रतिपत्तिककी संख्यात हजार प्रमाण बृद्धि होनेपर उसमें से एक अक्षर कम करनेपर प्रतिपत्तिक समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। इसके अन्तिम प्रतिपत्तिक समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक अक्षर बदानेपर अनुयोग नामक श्रुतज्ञान होता है। चौदह मार्गणाओंके स्वरूपके प्रतिपादक अनुयोग नामक श्रुतग्रन्थके सुननेसे हुआ अर्थज्ञान अनुयोग श्रवज्ञान है ॥३३९॥

अब दो गाथाओंसे प्राभृतक-प्राभृतकका स्वरूप कहते हैं--

चीदह मार्गणाओंसे सम्बद्ध अनुयोगसे आगे इसके ऊपर पूर्वोक्त कमसे प्रत्येक एक-एक अक्षरकी वृद्धिसे युक्त पद आदिकी वृद्धिके द्वारा चार आदि अनुयोगोंकी वृद्धि होनेपर प्राभुतक-प्राभुतक श्रवज्ञान होता है। उसमें एक अक्षर कम करनेपर उतने मात्र अनुयोग

### अहियारो पाहुडयं एयड्डो पाहुडस्स अहियारो । पाहडपाहडणामं होदित्ति जिणेहि णिदुदटठं ॥३४१॥

अधिकारः प्राभृतकमेकात्वः प्राभृतत्याधिकारः प्राभृतकप्राभृतकनामा भवतीति

जिनैन्निहिष्टं ॥

वस्तुचे व श्रुतज्ञानव अधिकारः प्राभृतकमे बेरड्मेकात्यगञ्ज । प्राभृतव अधिकारमं प्राभृतक प्राभृतकमे बुदु अबुकारणविवसेकात्यंपर्ध्याधान्नकमे दितु जिनेद्रभट्टारकरियं पेऊल्पट्टुदु । स्वर्शव-विरचित मत्ते बुदर्खं ।

द्विकवारप्राभृतानंतरं प्राभृतकस्वह्रपमं पेळदपरः ---

दुगवारपाहुडादो उवरि वण्णे कमेण चउवीसे ।

दुगवारपाहुंडे संउड्हे खलु होदि पाहुडयं ।।३४२॥

हिकवारप्राभृतकादुर्वार वर्षे क्रेमेग चतुन्विज्ञातौ । हिकवारप्राभृते संवृद्धे खलु भवति प्राभृतकं॥

द्विकवारपाभुतकविंव मेले तहुपरि पूर्व्वोक्तक्रमिदि प्रत्येकमेकेकवर्णवृद्धिसहवरितपदादि-वृद्धिगळिदं वर्तुम्ब्यातिमाभुतकप्राभुतकंग् वृद्धगळागुतिरल् रूपोतताबन्माशंगल् प्राभुतकप्राभृतकः १५ समासज्ञानविकरुगंगल् सलुतं विरल् तच्चरमोत्हस्ट विकत्यद मेले एकाक्षरबृद्धियागुतिरल् प्राभुतकमे वं श्रृतक्षातमक्कुं।

अनंतरं वस्तुवं व श्रुतज्ञानस्वरूपमं पेळदपं---

बस्तुनामयुद्धानस्य अधिकारः प्रानुनकं बीत हो एकार्यो । प्रानृतकस्य अधिकारोऽपि प्रामृतक-प्रानृतकनामा भवति ततः कारणात् एकार्यः पर्योवकरः अकि तिन नहत्रेद्वहारकं निर्दिष्ट न स्वतंत्रियितन-२० मित्यर्थः ॥४१॥ हिकारासमृतन्तरम् प्रानृतकस्यरूप प्रकारित-

द्विकवारप्रामृतकारसरं तस्योगरि पूर्वोक्तस्रमेण प्रत्येकांकैकवर्णवृद्धिसृत्वारतच्यादिवृद्धिभः चतुंविदाति-प्रामृतकप्रामृतकेषु वृद्धेषु रूपोननावन्यात्रेषु प्रामृतकप्रामृतकप्रामृतकार्यप् गतेषु तन्वरस्पसासारिहण्टविकरस्य उपरि एकालरवृद्धौ सत्या प्रामृतकं नाम श्रृतजान भवति ॥२४२॥ अत्र वस्तुनामञ्ज तज्ञानस्वरूपमाहः—

समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। उनके अन्तिम अनुयोग समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर प्रास्तिक-प्रास्तिक नामक श्रुतज्ञान होता है ॥३४०॥

बस्तुनामक बृतज्ञानका अधिकार कही या प्राप्ततक कहो, दोनोंका एक हो अधंहै। प्राप्ततकका अधिकार भी प्राप्तक-प्राप्ततक नामक होता है। ऐसा अहंन्त देवने कहा है, स्वर्काच रविन नहीं है। अध्य

अब प्राभृतकका स्वरूप कहते हैं—

प्राप्तक-प्राप्ततकसे आगे उसके उपर पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्येक एक-एक अक्षरकी के वृद्धिके कमसे पद आदिको वृद्धिके होते-होते चौबीस प्राप्ततक प्राप्ततकोंकी वृद्धिके एक अक्षर पत्तेन्यर प्राप्ततक माध्यतक समासके भेद होते हैं। उसके उपर पूर्वोक्त क्रास्ते एक-एक अक्षर बदानेपर प्राप्ततक अतुक्षान होता है। उसके उपर पूर्वोक्त कमसे एक-एक अक्षर बदानेपर प्राप्ततक अतुक्षान होता है। उसके उपर पूर्वोक्त कामक अतुक्षान होता है। उसमें एक अक्षर कम करनेपर उतने मात्र प्राप्ततक समास क्षानके विकल्प को होते हैं। उसमें एक अक्षर कम करनेपर उतने मात्र प्राप्ततक समास क्षानके विकल्प वहनेपर होते हैं उसके अत्विम प्राप्ततक समासके उत्कृष्ट विकल्पके उपर एक अक्षर बदनेपर

# वीसं वीसं पाहुड अहियारे एक्कवत्थुअहियारो । एक्केक्कवण्णउड्ढी कमेण सञ्वत्थ णादन्वा ॥३४३॥

विज्ञतिब्विज्ञतिः प्राभृताधिकारे एकवस्त्वधिकारः । एकैकवर्णवृद्धिः क्रमेण सर्वत्रंत्र ज्ञातव्या ॥ पुं पेज्य प्राभृतकन मुवे ततुपरि अवर मेले पूर्वाध्तक्षमधिक्षेत्रकण्वृद्धिस्त्रव्यात्तपवाति-वृद्धिगिळिमिप्पन् प्राभृतकनामाधिकारंग्व्य संवृद्धांच्यात्राप्तात्त्र स्वात्वकरंग्व्यः सलुणं विरक्ष तच्चरमाभृतकसमासान्व्यविकत्यः मेले एकासरवृद्धियागुर्ता-विरक्ष त्रों व सस्तुनामाधिकारस्य तज्ञानमक्कृं। वीसं वीसमे वित्र उत्पावाविश्वश्यक्रमाध्यस्तित्य स्वत्यात्र समुक्ष्वीपस्योज्य विव्यवेष्यस्य स्वत्यात्र समुक्ष्वीपस्योज्य विव्यवेष्य स्वत्यात्र समुक्ष्वीपस्योज्य क्रमिवं । पर्व्यावाक्षरप्यसंयतित्यावि परिपाटियवमेकैकवर्णवृद्धिः कृषिद्धाः समुक्ष्यस्य परिपाटियवमेकैकवर्णवृद्धिः स्वृद्धिन् अभावत्यः समुक्ष्यस्य सम्वत्यस्य सम्वत्यस्य सम्वत्यस्य सम्वत्यस्य सम्बन्धिः सम्वनित्रस्य समित्रस्य समित्यस्य समित्रस्य समित्रस्य समित्यस्य समित्रस्य समित्रस्य समित्यस

अनंतरं गायासूत्रत्रप्रविदं पूर्वेश्रुतस्वरूपमं पेळ्यातं तदवयमंगळपुत्पादपूर्व्वविचतुर्देशपूर्व्यंग्युत्पतिक्रममं तोरिवपं :—

दम चोद्दसह अट्टारसयं बारं च बार सोलं च । वीसं तीसं पण्णारसं च दस चदुसु बत्थुणं ॥३४४॥

दश चतुर्दशाष्टाष्टावश हावश हावश बोडश, विशति त्रिशस्यवश वश चतुर्षु वस्तुनां ॥
पूर्व्योक्तवस्तुश्रुत्व मेले प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपवाविवृद्धिगळिवं वश्यमाणोत्पावावि
चतुर्दशपूर्वाधिकारंगळेल् यथासंस्थमाणि दश चतुर्वश अष्ट अष्टावश हावश हावश योडश विशति

पूर्वोक्तप्राभृतकस्याग्रे तदुगरि पूर्वोक्तक्रमेण एकैकवर्षवृद्धिसहबरितपदादिवृद्धिभः विश्वतिप्राभृतकनामापिकारेषु संवृद्धेषु सत्सु रूपोमतावन्मावेषु प्राभृतकस्यासज्ञानविकलेषु गतेषु तक्वरस्थाभृतकस्यासीकृष्टविकल्प्यागरि एकासरवृद्धी सत्या एकं बत्तुनामाधिकारवृत्तानां भवित । वीस वीसमिति वरतादादिपूर्वाप्रियतवन्तुनसूत्र्योत्या द्विवंवनमुक्तम् । सर्ववासरस्यामासत्रवमविकल्यात् प्रभृति पूर्वसामानेकृष्टविकल्यवयंग्तेषु
कान्त्रया । एतत्त्रभूत्रानुनारेण वृत्ती तथा जिल्लित् इत्युप्तल्याः, तेन एकैकवर्णयरसंयातादिवृद्धयो
जातव्या । एतत्त्रभूत्रानुनारोण वृत्ती तथा जिल्लित् ।।३४३।। वस्य गायावयेण पूर्वनामस्युज्ञानस्वरूपं प्रकर्यस्तरवयवभृतोग्यादपूर्विदिवद्वर्श्वपृर्वाणामृत्यक्तिक्रयं दर्श्वपित—

पूर्वोक्तवस्तुश्रुतज्ञानस्य उपरि प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिभः वध्यमाणोत्पादादिचतुर्दश-

एक वस्तु नामक श्रुतक्कान होता है। उत्पाद पूर्व आदि पूर्वोंके वस्तु समृहको वीप्सामें 'बीस बीस' ऐसा दो बाद कथन किया है। सर्वेत्र अक्षर समासके प्रथम भेदसे लेकर पूर्व समासके उत्कृष्ट विकल्प पर्यन्त कमसे पर्याय, अक्षर, पद, स्वाता हरवादि परिपाटोसे एक-एक अक्षरको वृद्धि करना चाहिए। यह कथन उपलक्षण है। अतः 'एक-एक अक्षर पद, संघात आदिकी वृद्धि जाननां। इस सुत्रके अनुलार टीकामें सर्वत्र वयास्थान कथन किया है। १४९-२४३॥

अब तीन गाथाओंसे पूर्व नामक श्रुतङ्कानका स्वरूप कहते हुए उसके अवयवभूत उत्पाद पूर्व आदि चौदह पूर्वोको उत्पत्तिका कम दशीते हैं—

पूर्वोक्त वस्तु श्रुतझानके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धिके साथ पद आदिकी वृद्धि होते-

त्रिञ्चत् वंबद्धा दश दश दश दश वस्तुगळू बृद्धंतळाणुत्तिरलु । उप्पापुन्तरगेणिय विरियपनादित्यणत्वियपनादे । णाणासच्चपनादे आदाकम्मपनादे य ॥३४५॥ पञ्चक्साणे विज्ञाणुनादकम्हाणपाणनादे य । किरियाविसालपुन्ते कमसोथ तिलोय विद्सारे य ॥३४६॥

उत्पादपूष्ट्याप्रायणीयवीय्यंप्रवादास्तित्नास्तिप्रवादे । ज्ञानसत्यप्रवादे आत्मकम्मप्रवादे च ।।
प्रत्याक्ष्याने विद्यानुवादकत्याणप्राणवादे च । क्रियाविद्यालपूष्ट्यं क्रमप्रोण त्रिलोकविद्युसारे च ।।
प्रयाक्ष्मपिद्यालपुष्ट्यं वीप्ययंप्रवादपूष्ट्यं मित्रप्रत्यास्त्रप्रवादपूष्ट्यं मित्रप्रत्यास्त्रप्रवादपूष्ट्यं ज्ञानप्रवादपूष्ट्यं सत्यप्रवादपुष्टं आत्मप्रवादपुष्टं कम्मप्रवादपूष्टं प्रवाद्यानपूष्ट्यं विद्यानुवादपूर्धं कत्याणवादपूष्टं प्राणवादपूष्टं क्रियाविद्यालपुष्टं त्रिलोकविद्यालपुर्वः विदंतु चतुवदंशपूष्ट्यंनकप्रपृत्वनवरोज्
पूष्ट्यंत्रसत्युत्रभृतज्ञानव मेलं मुद्धं प्रत्येकस्तकवर्णनृद्धसत्वर्तत्यवादिवृद्धियवं वज्ञवत्युत्रमितवस्तुसमासज्ञानविकत्यंगळ्पक्षप्रति वरल् क्योनतावन्मात्रवस्तु-तसमाद्यानविकत्यंगळोज् चरमबस्तुसमासज्ञानविकत्यंगळ्पक्षप्रति वरल् क्योनतावन्मात्रवस्तु-तसमाद्यानविकत्यंगळोज् चरमबस्तुसमास्त्रान्तिकत्यंगळ्पक्षप्रति वरल् क्योनतावन्मात्रवस्तु-तसमाद्यानविकत्यंगळोज् चरमबस्तुसमासात्रान्यद्विकत्यदं मेळं एकालरवृद्धियागुसं विरल्ल्यादपुष्टंश्वतानममक्षुमल्लिवत्यालाव्याव-

पूर्वीभिकारेषु यथामेन्य दशचतुर्दशाष्टादशद्वादशद्वादशद्वादशयोडशर्विर्धातित्रशत्यञ्चदशदशदशदशदशदशदस्त्रयु बृद्धेषु १५ मत्सू- ॥२४४॥

समाक्रम उत्पादपूर्व आधायमीयपूर्व बीर्यप्रवादपूर्व सन्तिनास्तिप्रवादपूर्व ज्ञानप्रवादपूर्व मत्यप्रवादपूर्व अभ्यवादपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व क्रिमायवादपूर्व क्रिमायवादपूर्व क्रिमायवादपूर्व क्रिमायवादपूर्व विकासिकात्रपूर्व विवासक्ष्यात्रपूर्व वित्त स्वतुद्धस्यविद्यात्रपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व क्रिमायवादपूर्व क्रिमायवादपूर्व कर्मायवादपूर्व कर्मायवादपूर्य कर्मायवादपूर्य कर्मायवादपूर्य कर्मायवादपूर्य कर्मायवादपूर्य कर्मायवादपूर्य कर्मायवादपूर्य कर्माय

होते आगे कहे गये उत्पाद पूर्व आदि चौदह अधिकारों केमसे दस, चौदह, आठ, अठारह, बारह, बारह, सोलह, चीस, तीस, पन्द्रह, दस, दस, दस, दस बस्तु अधिकार होते हैं। २५ इतने वस्तु अधिकारों को बृद्धि होनेपर ॥३४४॥

यथा क्रम करायर एवं, अमायणीपूर्व बीर्य प्रवाद पूर्व, असितास्ति प्रवाद पूर्व, क्रान-प्रवाह पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आस्प्रमावरपूर्व, कर्मप्रवादपूर्व, प्रत्याच्यान पूर्व, विद्यानुवाद-पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणवादपूर्व, क्रियाविशाल पूर्व, जिलोकिविन्दुसार पूर्व ये बीरह पूर्व होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक्से पूर्वोक्त बसु अपुत्रानके उत्पर एक-एक अक्षरकी इदिके साथ दस बन्तु प्रमाण वस्तु समास्त क्रानके विकल्पोमें एक अक्षरसे होत विकल्प पर्यन्त बस्तु अत्त समाम ज्ञानके विकल्प होते हैं। उनमें अनितम बस्तु समासके उत्कृष्ट विकल्पके उत्पर एक-अक्षरकी इदिके क्रमसे पद आदिक्ष दृद्धिके साथ वीर्वेद बस्तुओंकों हृद्धि होत्स वीर्याच्या

अनंतरं चतुर्वदंजपूर्व्ववस्तु वस्तुप्राभृतकसंख्येयं पेज्ववषः :--षण णउदिसया वस्यु पाहुडया तियसहस्सणवयसया ।

एदेसु चोद्दसेसु वि पुन्वेसु हवंति मिलिदाणि ॥२४७॥ पंचनवतिज्ञातानि बस्तूनि प्राभृतकानि त्रिसहस्रनवज्ञानि । एतेषु चनुदर्वज्ञमु पूर्वेषु सन्बेषु भवंति मिलितानि ॥

उत्पादपूर्व्यमादियागि लोकबिंदुसाराबसानमाद चनुद्दैशपूर्वपञ्चेळु वस्तुगळु सध्वेमुं कृष्टि पंचनवत्पुसरजतप्रमितंगळप्युवु १९५ प्राभृतकंगळु सध्वेमुं कृष्टि नवशतोसरत्रिसहलप्रमितंगळप्युव

लयायणी-गपूर्वभूतज्ञानं भवति । एवमग्रे-श्रेज्ञ्टाण्टावनज्ञावनज्ञादगरोहशिविजित्रत्वज्ञनद्ववद्यवद्यवन्यन्तु क्रमेण बृद्धेषु क्षमोतत्रावस्यात्रतात्वस्यं नामात्रातात्वक्रत्येषु गतेषु तत्तत्त्व्यंसमानोरङ्ग्टजान-निका-मध्येगिर गर्यकार्यरे बृद्धे मति तत्त्वद्यंभयवायपूर्वस्तितानित्तप्रवादपूर्वज्ञानप्रवादपूर्वस्त्यभवावपूर्वशिल- २० प्रशास्त्रक्षित्रशास्त्रक्षित्रभावपानपुर्वविज्ञानुवाद्यस्यक्षस्याणवादपूर्वश्राचातपूर्वक्रियाविज्ञानपुर्वविज्ञानित्रम्याप्त्रभ्राम्यक्षस्याप्त्रम्याभ्यस्य प्रमास्यक्षेत्रम्यान्यस्य । अत्र विज्ञानिक्ष्यस्य तुम्मासो नास्ति उत्तरज्ञानविक्त्यमावान्।।४५५-३५६॥ अष्य च प्रदेशनुर्वत्वस्त्रप्राभक्तसंस्या क्रयमित—

उत्पादपूर्वमादि कृत्वा त्रिलोकबिन्दुसारावसानेषु चतुर्दशपूर्वेषु बस्तूनि सर्वोणि मिलित्या पञ्चनबत्यु-सरशतप्रमितानि १९५ भवन्ति । प्रामृतकानि तु सर्वोणि मिलित्वा नवशतोत्तरत्रिसहस्त्रप्रमितानि भवन्ति २५

उत्कृष्ट उत्पाद पूर्व समास क्षान विकल्पके उपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर अम्रायणी पूर्व भूतक्षान होता है। इसी प्रकार आगे-आगे आठ, अठारह, बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दस, इस, दस, दस, दस वस्तुओं की कमसे हृद्धि होनेपर एक अक्षर कम उवने-उतने उस-उस पूर्व समास क्षान पर्यन्त उस-उस पूर्व समास क्षान क्षर्यन्त उस-उस पूर्व समास क्षानक उत्कृष्ट विकल्पके उत्पर एक-एक अक्षर बहानेपर उस-उस वीये प्रवाद पूर्व अस्ति, नास्ति, प्रवाद, पूर्व आदि जिल्लोक विल्लाह स्तार पर्यन्त पूर्व भूतक्षान उत्पन्न होते हैं। अलोक विल्वुसार कार्यक साम क्षान नहीं हैं क्योंकि उसके आगे श्रुतक्कानके विकल्य नहीं हैं। १९४५-२४६॥

आगे चौदह पूर्वगत बस्तुओंके प्राप्ततक नामक अधिकारोंकी संख्या कहते हैं-

उत्पाद पूर्वसे लेकर त्रिलोकिक हुनार पर्यन्त चौदह पूर्वोमें मिलकर सब बस्तु अधिकार एक सौ पंचानवे होते हैं। तथा सब प्राप्टत मिलकर तीन हजार नी सौ होते हैं

હ ર

३९०० बस्तुगळ प्रमाणमिनप्यतारंत गुणिमुत्तिरक् तस्संब्यं संभवित्रगुणप्रपृतिरंतं ।

अनंतरं पूर्व्यक्तविव्यतिप्रकारक् तज्ञानिकक्योपसंहारमं गावाद्वयविदं पेळ्वयं :—

अत्यक्तवरं च पदसंबादं पिळविचाणियोगं च ।

दुगवारपाहुडं च य पाहुडयं वस्युपुठ्यं च ॥३४८॥

कमवण्णुत्तरबिहुद्य ताण समासा य अक्सरगदाणि।

णाणवियप्ये वीसं गंथे बारस य चोदुदसयं ॥३४९॥

अर्त्याकारं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च । द्विकवारप्राभृतकं च च प्राभृतकं वस्तु-पृथ्वं च ॥ कमवर्णोत्तरवद्विततत्समासाञ्च अक्षरगतानि । ज्ञानविकल्पे विज्ञतिः ग्रंथे द्वादश च चतुर्दराकं ॥

अर्त्वाक्षरमें बुदु रूपोनेक्कट्वविभक्तश्रु तकेवलज्ञानमात्रमेकाक्षरप्रमाणमक्कु के में

१० जस्यीकरमुं पवमुं संघातमुं प्रतिपत्तिकमुं जनुयोगमुं द्विकवारप्राभृतमुं प्राभृतकमुं बस्तुनुं पूर्व्यमुमेबी यो भत्त्योभनत्रक्रमवर्णाकरबद्धितगळपो भत्तुं समासंगळ्यितस्वदात्रक्रमेवराक्रमकरागतंत्रकृद्धयः पृतिव-कर्ष्यगळपात्रच । तत् इक्ष्यशृतभवणसंजितितवृतक्षानं विविक्तसत्त्ववृत्तिरुक्षमकरात्त्वकपर्यायगय्योय-समासज्ञानद्वयसिंहतं विविद्यात्रिक्तं वृत्तवानमक्तृं । प्रवे शाखसंवक्ष्मं विविक्तसत्त्वनुत्तं विरलु हादश जाबारांगादि द्वादशांगविकत्पमुमुत्याय् व्यविक्वतुर्वदेशपृथ्वभैदमुमप्य इव्ययुत्तमुं तत्वद्ववाजनितत्नात-

१५ ३९००। वस्तुर्मेच्याया विश्वत्या गृष्णिताया तत्संख्यासँभवात् ॥३४७॥ अय पूर्वोक्तविश्वतिविश्वतश्चान-विकल्गोपसहारं गायाद्वयेनाह—

क्योंकि एक-एक वस्तुमें वीस-बीस प्राप्तुत होते हैं अतः वस्तुओंको संख्या एक सौ पंचानवेमें वीससे गुणा करनेपर प्राप्तुकोंकी संख्या बनतालीस सौ होती है ॥३४७॥

अब पूर्वोक्त श्रुतज्ञानके बीस भेदोंका उपसंहार दो गाथाओंसे करते हैं-

२५ अर्थाक्षर, पर् संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राप्टतक-प्राप्टतक, प्राप्टतक बस्तु, पूर्व ये ती तथा इन्ही नीके क्रमसे एक-एक अक्सरसे बढ़े नी समास, इस प्रकार अठारह भेद अझरारमक दृष्ट्यभूतके होते हैं। उस दृष्ट्यभूतके सुनतेसे उत्पन्न हुआ प्रतक्षान ही अनलरारायक पर्याय और पर्याय समास झानोंको मिलानेपर बीस प्रकारका पृतक्षान होता है। प्रन्थकी विचक्षा होतेपर आवारांग आदि बारह भेदरूप और उत्पाद पूर्व आदि चौरह भेदरूप दृष्ट्यभूत है है और उसके सुनतेसे उत्पन्न झानस्वरूप सामप्रतुत है। 'च' शब्दसे अंगवाझ, सामायिक आदि चौरह प्रकाणक भेदरूप दृष्ट्यभूत और अपनुतक हम्य क्रिया जाता है। पुद्राज हम्य

स्वरूपमप्य भावशृततुं च शब्बविनंगबाह्यमप्य सामाधिकादिचनुब्वराधकीर्णकभेदत्रव्यभावात्मक-श्रृतं समुज्ययं माडल्पट्टुबु । पुदगलद्रध्यरूपं वर्णयदवाक्यात्मकं द्रव्यश्रृतमक्कुं । तच्छ्रवण-समुत्यन्त श्रृतज्ञानपर्यायरूपं भावशृतमक्कुमं वितिवाचार्य्याभिद्रायं ।

प्ययायाविज्ञावंगळ्गे निरुक्ति तोरत्पकृपुमदे ते दोष्ठे परीयंते व्याप्यते सच्छे जीवा अनेनेति पर्यायः। सच्येज्ञच्यतानिमतप् ज्ञानरहितजीवक्कभावनेयक्कुमपुर्वीर्व । केवळ्ज्ञानवंतरप्य जीवंगळीळ्मा ज्ञानपुमक्कुमदे ते दोष्ठे महासंक्येयप्य कोटपावियोळ् एकाछल्यसंक्येयुमल्ळियंतते ज्ञातव्यसकृतः

अर्थामद्रियं तस्मै अक्षाय श्रोत्रेद्रियाय राति दबाति स्वमृष्ययतीत्प्रक्षरम् । पछते गच्छित जानात्यस्थमात्माऽनेतेति पदम् । सम् संक्षेपेणंकदेशेत हृत्यते गम्यते ज्ञायते एका गतिरनेनेति संघातः । प्रतिपद्यते सामस्येन ज्ञायते चतन्नो गतयोऽनयेति प्रतिपत्तिः । संज्ञायां कप्रत्ययविष्याना- १० रातिपत्तिः । अनु गुणस्यानानुसारेण गस्यादिषु मार्ग्गणासु युज्यते संबंध्यते जीवा अस्मिन्ननेनेति वा अनुयोगः ।

प्रकषंण नामस्यापनाद्रव्यभावनिवृदेशस्यामित्यसाधनाधिकरणस्यितिविधानसःसंस्याक्षेत्र-स्पर्शनकालांतरभावाल्यबहुत्याविविश्रेषेण बस्त्वधिकाराल्यौराभृतं परिपूर्णं प्राभृतं बस्तुनोधिकारः प्राभृतमिति संज्ञास्त्यास्तोति प्राभतकं प्राभतकस्याधिकारः प्राभृतकप्राभृतकं । वसीत पृथ्वमहार्ण- १५

स्वरूपं भावश्रुतम् । चान्यत् जङ्गबाष्ट्रसामाधिकादिवतुर्देशास्त्रीणंकभेदद्रव्यमावात्मकश्रुतं पुर्गलद्रव्यक्ष्यं वर्णपद्मावात्मक्ष्यं, तच्छ्रवणसमुत्यनम् तज्ञात्मपर्यायक्ष्यं भावश्रुतं च समुच्चीयते इति आचार्यस्य अभिन्नामः । गर्यायादिश्वदाता निर्वत्तः प्रदर्शते । तद्यचा-परोष्ट्रमते व्याय्यन्ते सर्वे जीवा अनेनिति वर्षायः सर्वज्ञयन्यसानं, इत्ज्ञानतरित्तस्य अविस्यामानं । केवल्जानवस्यानं तद्यस्य कोव्यादौ एकाय्यन्यस्यानं, व्यत्य गर्जाव्यस्यायः कोव्यादौ एकाय्यन्यस्यानं, व्यत्य गर्जाव्यस्यायः कोव्यादौ एकाय्यन्यस्यानं, व्यत्य गर्जाव्यस्य त्याप्ति स्वर्यते सम्पर्यनेत्वस्यस्य । यद्यते गर्ज्यते जात्यावर्यस्यस्य १० अनेनिति पर्वत्यन्यस्य एकायस्य प्रविद्यान्यस्य स्वर्यत्यस्य स्वर्यत्यस्य पर्वत्यस्य पर्वत्यस्य पर्वत्यस्य पर्वत्यस्य स्वर्यत्यस्य विद्यत्यस्य पर्वत्यस्य विद्यत्यस्य स्वर्यत्यस्य पर्वत्यस्य स्वर्यस्य पर्वाद्यस्य पर्वाद्यस्य स्वर्यस्य पर्वाद्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य पर्वाद्यस्य स्वर्यस्य पर्वाद्यस्य स्वर्यस्य स्वरस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वरस्य 
रूप वर्णपर वाक्यात्मक द्रव्यकृत होता है और उसके सुननेसे उत्पन्न हुए ज्ञानरूप भावश्रुत २५ है यह आचार्यका अभिप्राय है। अब पर्याय आदि सब्दोंकी निरुक्ति कहते हैं—इसके द्वारा सब जीव 'परीयन्तें ज्याप्त किये जाते हैं वह पर्याय अदि सब्दोंकी निरुक्ति कहते हैं—इसके द्वारा सब जीव 'परीयन्तें ज्याप्त किये जाते हैं वह सहार से हाने है। इस प्रकार के ज्ञानसे रहित कोई जीव नहीं है, केवल ज्ञानियोंमें भी वह रहता है। वीने कोटि आदि महा-संख्यामें एक आदि अल्प संख्या मित्र रहती है। 'अब्राय' अर्थान् ओवोन्द्रयके लिए 'राति' अपनेको देता है वह अबर है। जिसके द्वारा आत्मा अर्थको 'प्रवाते' जानता है वह पह है। ३० जिसके द्वारा पर गति 'सं' संबंध रूपसे एक इसे हिन्मते' जाने जाती है वह संघात है। जिसके द्वारा वारों गतियाँ 'प्रतिपचान्ते' पूर्ण रूपसे जानी जाती हैं वह संघात है। जिसके क्षारा वारों गतियाँ 'प्रतिपचान्ते' पूर्ण रूपसे जानी जाती हैं वह संघात है। अनुसके अनुसार गति आदि मार्गणाओं प्रतिपचाने पूर्ण किये जाने ज्ञान के अनुसार गति आदि मार्गणाओं प्रतिपचाने पुर्ण किये जाती हैं वह अनुयोग है। 'प्रकर्णण' नाम, स्थापना, द्वयं, भाव, निर्मण, स्वामित्र हो। स्वामें स्वापन, अधिकरण, स्थिति, दिवान, सत्, ३५ संख्या, क्षेत्र, स्थान, तक्ष्य, स्थान, क्ष्यकरण, स्थिति, दिवान, सत्, ३५ संख्या, क्षेत्र, स्थान, क्ष्य अपन्त, भाव, अस्वस्वा, क्षेत्र, स्थानें वह अधिकार, १६ संक्षित स्वत्र अधिकार, अस्वा, विद्या, स्वत्र, १५ संख्या, क्षेत्र, स्थान, क्ष्य अपन्त, भाव, अस्वस्वा, क्षेत्र, स्थानें वस्त्र अधिकार, व्यक्ति संक्षित अधिकार, विद्यास स्वत्र, ३५ संख्या, क्षेत्र, स्थान, अस्वत्र, ३५ संक्ष्या, क्षेत्र, स्थानें वस्त्र अधिकार स्वत्र अधिकार स्वत्र अधिकार स्वत्र अधिकार स्वाप्त स्वत्र अधिकार स्वत्र स्वत्र स्वत्र संक्षा स्वत्र स्वाप्त स्वत्य 
बस्यार्त्या एकदेशेन संधान्मिनिति बस्तुपूर्वाधिकारः । पूर्यति श्रुतार्त्यान् संबिभतीति पूर्वं । सं संगृद्धा पर्यायावीन पूर्वपर्यतानि स्वीकृत्य अस्येते शिष्यते विकल्प्येते इति समासाः । पर्याय-ज्ञानवत्तिष्तृत्तरिकरूपेत्रञ्ज पर्यायसमासंग्रञ् । अक्षरज्ञानदत्तिणनुत्तरिकरूपेगळक्षरसमासंग्रञ्ज इंतु मुद्देरुक्षेत्रयोळं पदसमासादिगळ् योज्यंगळप्यु ।

इस्जि पृथ्वेगजु १४ वस्तुगजु १९५ प्राभृतकंगजु २२०० द्विकवारप्राभृतकंगजु ९३६०० अनुयोगंगजु १७४४०० प्रतिपत्तिकसंवातपरंगजु संख्यातसहस्रगुणितकमंगजु । एकपवाक्षरंगजु १६३४८३०७८८८ समस्तालरंगजु रूपोनेकट्टप्रमितंगजु १८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ ईयक्षरंगज्जेकपदाक्षरंग्राज्ज प्रमाणिसुसं विरकृदादशांगपदप्रमाणमक्कुमें दु कथ्यमं पेज्वपं :—

बारुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होति लक्खाणं । अट्टावण्णसहस्सा वंचेव पदाणि अंगाणं ॥३५०॥

द्वावशोत्तरं शतं कोटचस्त्र्यशोतिस्तयः च भवंति लक्षाणामष्टपंचाशत् सहस्राणि पंचैव पदान्येगानां ॥

भूतं परिवृणं प्रापृत वस्तुनोऽपिकारं, प्रापृतिमति गंजा अस्थासतीति प्रापृतकं, प्रापृतकरसाधिन ११ प्राप्तवन्त्रम् प्रमुक्त । वसन्ति पूर्वमहाणंबस्य अवाः एकरेजन सन्त्यस्मिनिति अत् । पूर्वाधिकारः प्रप्यति पूर्तार्थात् १५ संविक्तसीति पूर्वम् । सं-संगृह्य पर्यावादीति गृत्वपंत्रतानि स्वोकृत्य अस्यति क्षित्रपाने प्रति समामा । पर्याव्यक्तात्तुत्तरनिकल्याः पर्यावमामानः । अवस्त्रातानुत्तरनिकल्याः पर्यावमामानः । अवस्त्रातानुत्तरनिकल्याः पर्यावमानान्ति १९६०, अनुवाना १७४४०, प्रतिनिकल्याः पर्यावस्त्रम् स्वयत्त्रमृत्यावित्रक्रमाणि एक्ष्यक्षस्त्रम् एक्ष्यावस्त्रमृत्यावित्रक्रमाणि एक्ष्यक्षस्त्रम् एक्ष्यावस्त्रम् प्रमाणितेषु समस्त्रस्त्रात्रम् स्वर्णेतिक्षस्त्रम् एक्ष्यवस्त्रस्त्रम् प्रमाणितेषु स्वर्णक्षस्त्रम् प्रमाणितेषु स्वर्णक्षस्त्रस्त्रम् प्रमाणितेषु स्वर्णक्षस्त्रस्त्रम् प्रमाणितेषु स्वर्णक्षस्त्रस्त्रम् स्वर्णक्षस्त्रम् प्रमाणितेषु स्वर्णक्षस्त्रस्त्रम् प्रमाणितेषु स्वर्णक्षस्त्रस्त्रम् स्वर्णकान्ति ।

सम्बन्धी अधींसे जो 'आधृत' परिपूर्ण है वह प्राधृत है। और प्राधृत संझा होनेसे प्राधृतक है। प्राधृतक के अविकारको प्राधृतक करते हैं। तसमें पूर्व नामक महाससुद्रक अर्थ 'बसन्ति' एक देशसे रहते हैं वह बन्तु है। यह पूर्वोक्ता अधिकार है। अतुके अर्थोका 'पूर-वित्ते' परिपूर्ण करता है वह पूर्व है। सं अर्थात प्राचिस केर पूर्व पर्यन्त भेदों को 'अरथन्ते' अपनात है। प्रश्न है। अर्थात प्राचिस समास है, अर्झर झानसे चत्तर भेद प्रश्न समास है। प्राधृत केरा पर्याच समास है। अर्झर झानसे चत्तर भेद अर्झर समास हैं। प्राधृतक करता। पूर्व चीदह हैं। बन्तु एक सी पंचानवे हैं। प्राधृतक जनतात्रीस सी हैं। प्राधृतक-प्राधृतक तिरानवे हजार खह सी है। अनुयोग तीन काल चौदसर हजार चार सी है। प्राधृतक-प्राधृतक तिरानवे हजार वस्ते हैं। पर्याच्य अर्था सो है। प्रश्न पर्याच्य के अर्था सो चौती में हो हो। है। उत्तर अर्था पर्याच्य केर्य सो चौती में हो। है। समस्त अर्था एक कम एकट्टी प्रमाण १८४५६७४४७४५०३००५९५५६५५ हैं। इत अर्झरोमें एक पदके अर्झरोसे भाग देनेपर जो कथ्य आया वह द्वादशांगक पर्दोक्ता प्रमाण है और श्रेप बचा वह अंगवाद्यके अर्झरोक्ता प्रमाण है। विरुध--३४९॥

पहले द्वादशांगके पदोंकी संख्या कहते हैं--

ų

90

१५

द्वावशोत्तरशतप्रमितकोटिगळु गैशोतिलक्षंगळु मध्यत्ते हु सासिरवय्दु द्वावशांगमध्यमसर्व्य-पदप्रमाणमक्तुं ११२८३५८००५ ।

अनंतरमंगबाह्याक्षरसंख्येयं पेळवपनवु मेकपदाक्षरंगाँळ दे≆कटुनं भागिसुत्तिरलु शेषाक्षरं-गळवर प्रमाणमं पेळदंपं :—

> अडकोडिएयलक्सा अडुसहस्सा य एयसदिगं च । पण्णचरिवण्णाओ पहण्णयाणं पमाणं तु ॥३५१॥

अष्टकोटपेकलक्षमप्रसहस्रं चैकजतिकं च । पंचोक्तरसातिवर्णाः प्रकोणंकानां प्रमाणं तु ॥
एंदु कोटिगळ्नेकलक्षमुमं दुसहस्रगळ् नूरेप्पतेंदु ८०१०८१७५ मंगवाह्यांगळप्प सामायिकाविचतुर्वदाभेवंगळोळ् संभवित्तव प्रकोणंकाक्षरंगळ प्रमाणमक्कुं। तु डाव्डविंदं पूर्व्वसूत्रदोळ्
हादशांगपवसंख्ये पेळल्पटद्वी सुत्रवोळगबाह्याक्षरसंख्ये पेळल्पट्वदें बी विशेषमरियल्पडण ।

अनंतरमी यत्यंतिर्णयात्यं गाथादयमं वेळव्यं :---

तेचीसर्वेजणाइं सत्तावीसा सरा तहा भणिया । चत्तारिय जोगवहा चउसटठी मुख्यण्णाओ ॥३५२॥

त्रयम्बिकाहर्यजनानि सप्तविकाति स्वराः तथा भणिताः । चत्वारश्च योगवाहाः चतुःबष्टि-मूलवर्णाः ॥

हादगीतराजनकोट्यः प्रयोतिकशाणि अष्टमञ्चाशस्तहृत्वाणि पञ्च च द्वादशाङ्गाना मध्यमसर्वपद्यमाण भवति ११२, ८२, ५८, ००५ । अर्थाते मध्यमर्थर्जस्यते हृत्यङ्गम् । अयवा आचारादिद्वादशज्ञास्त्रवस्कृत्रस्य भवतः न्यत्रकृत्यः अर्थान्यत्रकृत्यः अर्थान्यत्रकृत्यः अर्थान्यत्रकृत्यः अर्थान्यत्रकृत्यः । ॥३५०॥ अर्थाङ्गान्यस्याक्ष्यः कृष्यावि—

अष्टकोट्योकलकाहिमत्त्र्वकात्तपञ्चमतित्रमाणाः प्रकीर्णकाना अञ्चवाद्यानां मामायिकादोना च २० चनुर्दशाना वर्णा भवन्ति ८०१०८१७५ गुनव्यः पूर्वमूत्रे द्वादणाङ्गपदसंस्थोका, अस्मिन् मूत्रे च अङ्गवाद्यान सरसंस्थोकाति विशेषं ज्ञायति ॥३५१॥ अवाममेवायं गायाद्यंनाद्व---

हादशांगके सब मध्यम परोंक। प्रमाण एक सौ बारह कोटि, तेरासी लास, अठावन हजार पाँच है। अक्रपते अर्थात मध्यम परोंके द्वारा जो लक्षित होता है वह अंग है। अथवा आवार आदि बारह शास्त्रसमृहरू प्रतुस्कत्यका जो अंग अर्थात् अवयव या एक-देश है। अर्थात् आवार आदि एक-एक शास्त्र अंग है।।३५०।।

अब अंगवाह्यकी अक्षर संख्या कहते हैं—

प्रकीर्णक अर्थान् सामायिक आदि चौदह अंगवाहाँके अक्षर आठ कोटि, एक लाख आठ इजार एक सी पिवहत्तर प्रमाण होते हैं। तु सक्द विशेषार्थक है वह झापित करता दे कि पूर्व गाथासुत्रमें द्वादगांगके प्रोंकी संख्या कही है। इस गाथा सुत्रमें अंगवाह्यके अक्षरोंकी संख्या कही है। १२५१।

इसी अर्थको दो गायाओंसे कहते हैं-

एतस्कोछान्तर्गतपाठो नास्ति व प्रतौ ।

को बहो ब्यंकनानि अर्द्धमात्रंगळण व्यंक्रनंगळ्चव्यांक्रास्त्रमितंगळणुबु ३३ स्वराः स्वरंगळेक द्वित्रमात्रंगळ् सप्तर्षकातिः सप्तीवजनित्रमितंगळ् २७ योगवाहाः योगवाहंगळ् चत्वारस्य नात्कु ४ ब्यपुबु संतु मूलवर्णगळ्चनुत्यविद्यमितंगळणुबे दु वो अहो भव्या नीनरियं वितनाविनियनपरमागम -बोल प्रसिद्यंगळा प्रकारिवयं पेळल्यटटुब ।

व्याज्यते स्कुटोक्रियतेऽर्यो यैस्तानि व्यंजनानि । स्वरंत्यत्यं कवयंतीति स्वराः । योगमन्या-क्षारसंयोगं बहुतीति योगवाहाः । मूलानि संयुक्तोत्तरवर्णास्त्रिकारणभूता वर्णा मूलवर्णाः एाँवतु समासास्थ्रकर्णियससंयुक्तमागिये सदुःविद्वर्णाल्यु आहुंगळपुतु । ई बण्णेक्कं संस्कृतदोल्य दौग्या-भावमावोडपनुकरणवीळं देशांतर भावगळोळ सद्भावसक्तुं । ए ऐ तो जो एंबी नास्कवकं संस्कृत-बोल्यु हस्वाभावमावोडं प्राकृतदोळं देशांतरभावगळोळ सद्भावसक्तुं ।

चउसिट्ठपदं विरिष्ठिय दुगं च दाऊण संगुणं किच्चा । रूऊणं च कए प्रण सदणाणस्सवस्तरा होति ॥३५३॥

चतुःषष्टिपर्व विरलप्रिया द्विकं च दत्वा संगुणं कृत्वा। रूपोनं च कृते पुनः श्रृतज्ञानस्या-क्षराणि भवति ॥

'ओ' अर्थात् हे भव्य ! अर्धमात्रा जिनमें होती है ऐसे सब व्यंजन तैतीस है—

२५ क् ख़् ग् घ्ड्र | च छ ज् झ् ज्। द उ इ ड् ग्। त अ द् भू न्। प् क् स् म्। य र छ व ग्रुप्स हू। एक-दो-तीन साशावाछ स्वर सताईस होते हैं — अ, इ ७ ऋ छ ए ऐ ओ ओ ये नी। प्रत्येक्डो हम्ब, दीर्घ और प्लुत तीनसे गृगा करनेपर सत्ताईस होते हैं। अ आ आ द। इ ई ई दे। उ ऊ उ दे। ऋ ऋ ऋ दा। ल छ छू दे। ए १ ए २ ए दे। ऐ १ ऐ २ ऐ दे। ओ १ ओ २ ओ ३। औ १ औ २ औ ३। अ अ ्र क्रूप ये चार योगवाह। इस ३० प्रतार सब मिळकर मूळ अक्षर चौसठ हैं। जैसा अनादिनियन परमागममे प्रसिद्ध है चैसा है। यही यहाँ कहें हैं।

ंव्यव्यते' जिनके द्वारा अर्थ प्रकट किया जाता है वे ब्यंजन हैं। 'स्वरन्ति' जो अर्थको कहते हैं वे स्वर हैं। योग अर्थात अस्य अक्षरोंक संयोगकां जो 'वहन्ति' वहन करते हैं वे योगवाह हैं। 'सृष्ट' अर्थान संयुक्त उत्तर वर्णोंकी उत्पत्तिक कारण वर्ण सून वर्ण है। इस श्रमासके अर्थक करते अर्पयुक्त अवर ही चौसट है वह ज्ञात होता है। जु वर्ण संस्कृत भाषा- में ही भे नहीं है, तथापि देशान्तरको भाषामें हैं। ए पे ओ औ ये चारों संस्कृतमें हस्य नहीं हैं। तथापि प्राकृत और देशभाषामें हैं। 1848।

\*4

मूलवर्णप्रमाणमण्य चतुः यष्ट्रघंकस्थानरूपंगळं विरक्षिति तिर्ध्यं वर्षस्तरूपंविदं स्थापिति क्यं प्रति द्विकंगळिनित् संपुणं कृत्वा परस्पर गुणनमं मादि तत्कक्ष्यवोज् रूपोनं माइतित् सूनः सासस्य द्वारवांगमसीण्यं अत्तर्काख्यस्य तद अपुनरुस्ताकारंगळ् तत्कक्ष्यम्मितंगळप्युने तं वोडे वाच्यात्वं प्रतीतिनिमितंगळप्युने त्वारक्ष्यात्वे संत्यानियमाभावमप्युवीर्दं । एकद्विष्यावि चतुः- विद्यांगियप्यत्तेमप्य संयोगाक्षरंगळ् तक्ष्यितमापुतित् स्व अत्तरकंषाक्षरप्रमाणोत्पन्तियक्षुमा भावित्यनम्भिति वोडे पेळवपरः :—

एक्कट्ठ च च य छस्सत्तयं च च य सुण्णसत्तियसत्ता । सुण्णं णव पण पंच य एक्कं छक्केक्कगो य पणगं च ॥३५४॥

एकाष्ट्रबतुःबतुःबद्सप्तकं च चतुःबतुःश्रून्यसप्तत्रिकसप्त। शून्यं नव पंच पंच च एकं बट्कैक-करच पंचकं च ।।

र्णिततेकांकमादियागि पंचांकावसानमार्टीवशतिस्थानात्मकडिरूपवर्ग्णयाराख्योनखष्ठवर्गन प्रमाणाक्षरंगळपुत्रु—१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ ।

| क् | ख् | ग् | घ्  | ड् | च् | छ् | ज्  | झ्  | স্  | ००००६४    |
|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|
| 8  | 8  | 8  | . 8 | 8  | 8  | 8  | ٤   | 8   | १   | प्रत्येक  |
| 8  | ٤  | 2  | ₹   | 8  | ٩  | Ę  | હ   | ۷   | ٩   | द्विसंयोग |
|    | 2  | 8  | 3   | Ę  | १० | १५ | २१  | २८  | ३६  | त्रिसंयोग |
|    |    | R  | 8   | 8  | १० | २० | 34  | ५६  | ८४  | चतुःसंयोग |
|    |    |    | 6   | 8  | ٩  | १५ | 34  | 90  | १२६ | पंचसंयोग  |
|    |    |    |     | १६ | 8  | Ę  | २१  | 48  | १२६ | षट्संयोग  |
|    |    |    |     |    | 32 | 8  | 9   | 26  | 68  | सप्तसंयोग |
|    |    |    |     |    |    | ६४ | 8   |     | ३६  | अष्टसंयोग |
|    |    |    |     |    |    |    | १२८ | 8   | ٩   | नवसंयोग   |
|    |    |    |     |    |    |    |     | २५६ | 8   | दशसंयोग   |
|    |    |    |     |    |    |    |     |     | 485 |           |

मुखबर्णप्रमाणं चतुःषष्टिपदं एकैकरूपेण विरलयित्वा रूपं रूपं प्रति दिवकं दस्ता परस्पर सङ्घुष्य तल्लस्थ

मूल अक्षर प्रमाण चौंसठ पर्दोको एक-एक रूपसे विरलन करके एक-एक रूपपर दो- २५

ह्वेकडिनिसंयोगाविष्कु-विक्तिसंयोगप्यातम्य संयोगालरसंजनितालरंगळ संस्येयपृविर्ग स्कृडिजिसंयोगालरगळिनुत्यित्तकमं तोरत्यहुगुमवेते वोष्टे व्यंजनंगळ नयस्त्रिकारप्रमितंगळ् । स्वरंगळ् सप्तिव्यातिकामतंगळ् । स्वरंगळ् सप्तव्यातिकामत्वयात् स्वरं के स्वरंग स्वयात् स्वरंगळ् वे स्वरंग । द्वरं योगाच्यात् स्वरंग । द्वरं योगाच्यात् स्वरंग । द्वरं योगाच्यात् । स्वरंग । द्वरं योगाच्यात् प्रशासिक स्वरंग । स्व

चेवाह—

क्षात्र प्रकार प्रकार के प्

करानेके लिए गृहीत पुनरक अक्षरोंको सँख्याका कोई नियम नहीं है ॥३५३॥ एक आठ बार बार छह सात बार बार प्रत्य ग्रन्थ सात तीन मात ग्रन्थ नी पाँच पाँच २५ पक छह एक पाँच १८४४६७४४७०३५००९५५९६१५ इन प्रकार एक अंकसे लेकर पाँच अंक पर्यन्त बीस स्थानरूप अपुनरक अक्षर होते हैं। सो दिरूप बर्गधारामें उत्पन्त एक हीन छठे बर्ग मुमाण हैं। ये अक्षर एक संयोगी हो संयोगी तीन संयोगी आदि बोसठ संयोग पर्यन्त

होते हैं। उनकी उत्पत्तिका कम दिखलाते हैं--

उक्त मूळ वर्ण चौंसठ एक पिक्तिमें ळिखें। उनमें में क्वर्णमें प्रत्येक भंग एक है। इब्हिसंबोगी आदि नहीं है। खबणमें प्रत्येक भंग एक हिमंबोगी भंग एक है। इस प्रकार दो भंग हैं। ावर्णमें प्रत्येक एक, दो संबोगी दो, तीन संबोगी एक, इस तरह चार भंग हैं। चवर्णमें प्रत्येक एक, दो संबोगी तीन, तीन संबोगी तीन, चार संबंगी एक, इस तरह अाठ भंग हैं। इक्वर्णमें प्रत्येक एक, दो संबोगी चार, तीन संबोगी उह, चार संबोगी चार, तांच संबोगी एक, इस तरह सीळह भंग हैं। चवर्णमें प्रत्येक एक, दो संबोगी पाँच, त्रिसंबोगी दस, चार संबोगी दस, पाँच संबोगी एक, इस तरह सीळह भंग हैं। उक्वर्णमें प्रत्येक एक, दो संबोगी दस, पाँच संबोगी पाँच, तीन संबोगी एक, इस तरह सीळह भंग हैं। उक्वर्णमें प्रत्येक एक, दो संबोगी एक, इस तरह सीळह भंग है। जवर्णमें प्रत्येक एक, दो, संबोगी एक, इस तरह चौंसठ भंग है। जवर्णमें प्रत्येक एक दो, संबोगी एक, इस तरह चौंसठ भंग है। जवर्णमें प्रत्येक एक दो, संबोगी सात, तीन

.

च ५६ पं ७०। च ५६। सप्त २८। बष्ट ८ नव १ अंतु २५६। अवण्योकु प्र १ द्वि ६ वि ३६ च ८४ पं १२६। च १२६। स ८४। बष्ट ३६। नव १० वश्व १०। स्व १ व्याप्त स्व अवस्त नाल्कुं स्थानंगठोळ नवसुवुदंतु नवसुत्तित्त स्थानंगठोळ नवसुत्तित्त स्थानंगठोळ हे स्व १५ वि ४० वश्व १५ वश्व १० वश

### पत्तेयभंगमेगं बेसंजोगं विरूवपदमेतं।

#### तिसंजोगादिपमा रूवाहियवारहीणपदसंकळिदं ॥

प्रत्येकभंग एकः विवक्षितस्यानदोत् प्रत्येकभंगमी देयककं । १ । द्विसंयोगी विरूपपदमात्रः । विर्मातं रूप यस्मात् तच्च तत्पदं च विरूपपदं । तदेव मात्रं प्रमाणं यस्यासौ विरूपपदमात्रः । रूपोनपदमितमे बुद्धवं । तिसंजोगादिपमा त्रिसंयोगदिपमा त्रिसंयोगपद्मित्रपत्रिक्षत्रपर्वमात्रः । स्वाचित्रपद्मित्रपत्रसं च्याद्विम् व्यव्यक्षमं क्षममतित्रक्षित्रसं स्वदिष्टास्वारहोगपदमंत्रकित्र प्रयाक्षमं क्षममतित्रक्षित्रस्य स्वत्यव्यव्यक्षित्रपर्वम् अपित्रप्वाद्यक्षित्रपर्वम् एकदित्रवाराद्विमक्ष्रित्रप्वम् । इक्ति विवक्षित्रपर्वम् । स्वत्यक्षमं । इक्ति विवक्षित्रपर्वम् प्रत्येकभंगमों दृश द्विसंयोगो विरूपपदमात्रः द्विसंयोगसंस्य स्वोगनपदमात्रमक्षं । ९ । त्रिसंयोगादि-

च ५६ मं ७० म ५६ सप्त २८ अष्ट ८ नव १ एवं २५६ । अवर्षे प्र १६ ६ श्व ३६ च ८४ मं १२६ म १२६ सप्त ८४ अष्ट ३६ नव ९ दश १ एवं ५१२ । अनेन क्रसेण चतुन्तिष्टस्यानेषु गतेषु प्रत्येकादिसङ्गाः पूर्वपृक्षेत्राः उन्तरोत्तरे हिंगुणा दिगुणा भवन्ति । ३५४ । तेषा संक्यासाधने करणपूत्र श्रीमदभयचन्द्रगृत्तिदान्त-चक्रविन्नोगादमायेन केववर्षणनः प्राहः—

पनेयभङ्गमेगं वेसत्रोगं विरूवपयमेत्त । तियमंत्रोगादिषमा रूवाहिषवारहीणपदसंकलिदं ॥ प्रत्येकभङ्गमेकं द्विसंयोगं रूपोनपदमात्रं । त्रिसंयोगादिप्रमाण रूपाधिकवारहीनपदसंकलितं ॥

विवक्षितस्थानेषु सर्वत्र प्रत्येकभङ्गः एकैकः। हिसंयोगभङ्गो रूपोनपदमात्रः। विसंयोगादीना प्रमाण तु यथाक्रमं रूपाधिकवारहीनपदसंकलिनम्। एकवारादिगकलितं तद्वारसंख्यया एकस्पाधिकया हीनस्य

संयोगी इक्डीस, वार संयोगी पैंतीस, पाँच संयोगी पैंतीस, छह संयोगी इक्डीस, सात संयोगी सात, आठ संयोगी एक, इस तरह एक सी अठाईस मंग है। झवणेंसे प्रश्नेक एक, दो संयोगी आठ, तीन संयोगी अठाईस, बार संयोगी अठाईस, वार संयोगी अठाईस, इस तरह एक सी अठाईस मंग है। झवणेंसे प्रश्नेक एक, दो संयोगी अठा, तो संयोगी पक, इस तरह दो सी छप्यन भंग होते हैं। अवणेंसे प्रत्येक एक, दो संयोगी जी, तीन संयोगी छत्तीस, बार संयोगी वौरासों, पांच संयोगी एक सी छड़बीस, सात संयोगी चौरासों, पांच संयोगी एक सी छड़बीस, सात संयोगी चौरासों, पांच संयोगी एक, सार संयोगी एक, सात तर्स योगी चौरासों हैं। इस क्रमसे चौराह मंगे हैं। इस क्रमसे चौराह मंगे हैं। इस क्रमसे चौराह मंगे प्रत्येक आदि स्थानों के इस क्रमसे चौराह मंगे हैं। उनकी संख्या छानेके छिए करणाहुम श्रीमत् अभवचन्द्र सूरि सिद्धान्य चक्रवर्तिक चरणोंक प्रसादसे केशवर्षी कहते हैं। दिसंयोगी में एक क्रम-गच्छ प्रमाण होते हैं। तीन संयोगी मंग एक क्रम-गच्छ प्रमाण होते हैं। तीन संयोगी मंग एक क्रम-गच्छ प्रमाण होते हैं। तीन संयोगी

प्रमा त्रिसंयोगचतुःसंयोगपंचसंयोगादिस्वसंभवसंयोगंगळ प्रमाणं रूपाधिकवारहीनगवसंक्रिते भवति । रूपाधिकेतद्वित्रवारादिस्यसंभवसंक्रुनसंस्था १२१११११ बिहोनविवक्षितः १२३४५६७

पदं:--१०। -२।१०। -३।१०। -४।१०। -५।१०।-६।१०। -७।१०।-८।१०-९। ई पदंगळ तत्तद्वारसंकल्प्तिं यावत्तावद्भवति । त्रियोगंगजु रूपायिकेकवारसंकलनसंख्याहोनपद-५ वेकवारसंकल्प्तिसक्कुं १०-२।१०१ अपर्वत्तितिमिदुः।३६। चतुःसंयोगंगजु त्रिक्पोनपदिक्विवार-

संकलितमक्कुं ७।८।९ अपर्वात्ततिमदु।८४।पंचसंयोगंगळु चतूरूपोनपदित्रवारसंकलितमक्कुं ३।२।१

६।७।८।२ अपर्वोत्ततमिदु। १२६। षट्संयोगंगळु पंचरूपोनगदचतुर्वारसंकलितमक्कं ४।३।२।१

५।६।७।८।९ अपर्वात्ततमिदु–१२६ । सप्तसंयोगंगळु षड्रूपोनपवर्पचवारसंकलितमक्कुं ५।४।३।२।१

विवक्षितपदस्य यावत्तावद्भवति । यथा दशमं अवर्षे त्रिसंयोगाः इतिरूपोनपदस्य एकवारसकलनमानाः— १० १०—२ । १०—१ अपवर्तिताः ३६ चतु संयोगा त्रिन्योनपदस्य द्विकवारसकलनमात्राः—

७।८।९ अपर्वतिताः ८४। पञ्चर्मयोगाः चतुरूयोनपदस्य कितवारमंकरुनमात्रा ६।७।८।९ ३।२।१ अपर्वतिताः १२६।पट् संयोगः पञ्च रूपोनपदस्य चतुर्वारसकरुनमात्राः ५।६।७।८।९ अपर्वतिताः ७।४।३।२।१

आदिका प्रमाण यथाकम एक अधिक वार होन गच्छका संकलन धन मात्र है। जितनी बार संकलन हो उतने बारोंकी संख्यामें एक अधिक करके और उसे विवक्षित गच्छमें घटानेपर १५ जो तेष प्रमाण रहे उतनेका संकलन करना चाहिए। जैसे इसने अवर्णमें त्रिमंगोगी मंग लोनेके लिए एक बार संकलनका प्रमाण एक होनेसे उसमें एक अधिक करनेपर दो हुए। इस दोको गच्छ इसमें से घटानेपर शेष आठ रहे। इस आठका एक बार संकलन धन मात्र विसंयोगी भंग होते हैं। संकलन धन लानेके लिए कहे गये करणसूत्रके अनुसार विवक्षित इस वेचवर्णमें प्रत्येक भंग एक, दिसंयोगी एक कम गच्छ प्रमाण ती, त्रिमंगोगी भंग होते हैं। की संवक्षत धन लानेके सुत्रके अनुसार आठ और नौको दो और एकसे भाग देकर अपवतन करनेपर छत्तीस होते हैं। अर्थात् आठ और नौको दो और एकसे भाग देकर अपवतन करनेपर छत्तीस होते हैं। अर्थात् आठ और नौको दो और एकसे भाग देकर उत्तर हुए। और दो-एकको परस्परमें गुणा करनेपर दे हुए। दोसे बहुत्तरमें भाग देनेपर छत्तीस होते हैं। इसो तरह चनुरसंयोगी भंग तीन होन गच्छका दो बार संकलन धन मात्र हैं। सो सात, आठ, नौको तीन, हो, एकको

गच्छका तीन बार संकलन घन मात्र हैं। सो छह, सात, आठ, नी को चार, तीन, दो, एकसे भाग देकर ६।७।८।९। अपवर्षन करनेपर एक सी छब्बीस होते हैं। पट्संयोगी संग ४।३।२।१।

```
४।५।६।७।८।९ जपर्वात्ततिमृदु ८४। अष्टसंयोगंगळु । सप्तरूपोनपवषड्वारसंकलितमक्कु
६।५।४।६।९।
६।४।५।६।७।८।९ जपर्वात्ततिमृदु ३६। नवसंयोगंगळु अष्टड्योनपदसप्तवारसंकलितमक्कुं
७।६।५।४।३।२।१
२।३।४।५।६।।८।९ जपर्वात्ततिमृदु ९। दशसंयोगंगळु नवड्योनपदाष्ट्वारसंकलित-
८।७।६।५।४।॥॥
```

मक्कुमाबोडमल्लि परमार्त्यीवं संकलितमिल्लिल्लियो वे रूपमक्कु-। मिवेल्ळं कूडि ५१२। इंती प्रकारविवेल्लेडयोळ् तंदु को बुदु।

बरमस्यानबोङ्ग् तोप्यें वं देतें बोडे चरमदोळ प्रत्येकभंग एकः प्रत्येकभंगमों हु । द्विसंयोगो द्विरूपपदमात्रः। द्विसंयोगाज्ञ्वसंख्यं विरूपपदमात्रमञ्जू । ६३ । त्रिसंयोगादिकमाः त्रिसंयोगचतुः-संयोगपंचसंयोगादि स्वसं भवचतुःवािटसंयोगावसातमाव संयोगपंज्ञ प्रमाणं यथाक्वमं क्रममनितः क्वमिसदे रूपािफकवार्द्वोनपदसंचित्रतं रूपाियकैकद्वित्रिवारािदिन्यसंभवद्वपत्तरस्विट्यप्येसाानं-

```
१२६ । सप्तसंगोनाः पङ्गोनपदस्य पञ्चवारसकञ्जनमात्राः ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ अपवर्तिता ८४ ।
६ । ५ । ४ । ३ । २ । १
अप्रसंगोनाः सप्तन्योनगरस्य पड्वारसकञ्जनमात्राः ३ । ४ । ६ । ७ । ८ । ९ अपवर्तिताः ३६ । १०
```

नवसंयोगा अष्टरूपोनगदस्य ससवारसकलनमात्रा २।२।४।५।६।७।८।९ अपर्वतिसाः९। ८।७।६।५।४।३।२।१।

दनसंबोगाः सवस्पोनपदस्य अष्टवारसंकलनमात्राः। अत्र परमार्थतः सकलनमेव नास्ति इत्येकः। एते सर्वे एकप्रत्येकभङ्गनवद्विमंशोगेः द्वादशोत्तरपञ्चानतभङ्काः भवन्ति ५१२ । एवं सर्वेपदेखानयेत् । चरमस्याने प्रत्येवभगः एक १। द्विसंयोगो विकायदमात्राः। दच त्रिसंयोगाः द्विख्योनपदस्यैकवारसंकलनमात्राः

पाँच हीन गण्डका चार वार संकलन धन मात्र हैं। सो पाँच, छह, सात, आठ, नौको पाँच, १५ चार, तीन, दो, एकसे भाग देकर भा ६ ।७ । ८ । अपवर्तन करनेपर एक सौ छण्डीस साध्या ३ । ३ । १० ।

होते हैं। सान संयोगी भंग छह डीन गच्छका पाँच वार संकलन घन मात्र हैं। सो चार, पाँच, छह, सात, आठ, नी में छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देकर प्राधाऽ।ऽ।र इ.।धाऽकार।र

अपवर्तन करनेपर चौरासी होते हैं। आठ मंथोगी भंग सात हीन गच्छका छह बार संकल्ज धन मात्र हैं। सो तोन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नो को सात, छह, पाँच, चार, तीन, २० दो, एकका भाग देकर ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९ अपवर्तन करनेपर छत्तीस होते हैं। ७। ६। ५। ४। ३। ३। २। ४।

नी सयोगी भंग आठ होन गच्छका सात बार संकछन धन मात्र है। सो दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नोको आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका माग देनेपर नी होते हैं। दस संयोगी भंग नी होन गच्छका आठ वार संकछन धन मात्र हैं। सो यहाँ वास्तवमें संकछन नहीं है क्योंकि एकका सकछन एक ही होता है अतः एक हो भग हैं। २५ इस प्रकार सबको जोड़नेपर दसर्वे स्थानमें पाँच सी बारह भंग होते हैं इसी प्रकार सब

१. म<sup>°</sup>सानवार संकलनसंख्या । २. इतो ज्ये मुद्रितप्रतौ सर्व नास्ति ।

संकलनबारसंस्थाहीनपर्वगळ ६४-२। -६४-३। -६४-४। ६४-५। ००००। ६-४-६३ तत्तद्वार-संकलितं यावताबद्भवति एतितु त्रिसंयोगान्यु रूपाधिकेकवारसंकलनसंस्थाहोनपवव एकवार-संकलितमक्कुं ६४-२। ६४। १ अपर्वतितमितु १९५३ चतुःसंयोगान्यु त्रिरूपोनपबिकिवार-

संकल्पितमक्कुं ६ १ । ६२ । ६३ अपर्वात्ततमिदु ३९७११ पचसंयोगंगङ् चतुरूपोनपदित्रवारसंकलित-

 भक्कुं ६०। ६१। ६२ अपर्वात्ततमिदु ५९५६६५ षट्संयोगंगळु पंचल्पोनपवचतुर्व्वारसंकालत-४। ३। २
 भक्कुं ५९। ६०। ६१। ६२। ६३ अपर्वात्ततमितु ७०२८४४ सप्तसंयोगंगळु षड्रूपोनपवपंच-

५ ४ ३ २ १ बारसंकिलितमब्कुं ५८। ५२। ६०। ६२। ६२। ६३ अपर्यात्ततिमदु गुणितमिबुं ६७९४५५२१ ६ ५ ४ ३ २ १ अष्टमंयोगंगळ् सप्ररूपोनपद षड्बारसंकिलितमञ्कुं ५७। ५८। ५२। ६०। ६१। ६२। ६३

७ ६ ५ ४ २ ५ ८ अपर्वोत्ततगुणितमिदु ५५३२७०६७१ नवसंयोगंगळु अष्टरूपोनपदसप्तवारसंकलितमक्कु अपर्वोत्तते-

१० ६४--२।६४--१ अपर्वाततपृथिता १९५३। चतु संयोगा त्रिक्योनयदस्य द्विकवारसंकलनमात्रा २ ।१ ६१।६२।६३। अपर्वातता ५९५६६५। घट्संगोगाः वञ्चक्योनयदस्य चतुर्वारसकलनमात्रा ३ ।२ ।१ । ५९।६०।६१।६२।६३ अपर्वातता ७०२८८४०। ससम्बोगाः वङ्क्योनयदस्य वञ्चवारसंकलन-५। ४। ३। १ मात्राः अव्यविता ५०।५९।६०।६१।६२।६३। ६७९४५५२१। अटटसयोगाः ससक्योन-मात्राः अव्यविता ५०।५९।६०।६१।६२।६३। ६७९४५५२१। अटटसयोगाः ससक्योन-

६। ५। ४। ३। २। १। पदस्य षड्वारमकलनमात्रा । ५०। ५८। ५९।६०।६१।६२।६२। अपर्वातताः ५५३२७०६७१। ७। ६। ५। ४। ३। २। १।

भ्यानों में जानना। अन्तर्क चौसठवें स्थानमें प्रत्येक भंग एक, द्विसंयोगी भंग एक हीन गच्छ मात्र विरस्तठ, त्रिसंयोगी भंग दो हीन गच्छका एक बार संकठन बन मात्र। सो बासठ और विरस्तठकों दो और एकका भाग देनेयर उन्होंस सो तिरपन होते हैं। तथा बतुःसंयोगी भंग तीन होन गच्छका दो बार संकठन घन मात्र। मां इकसठ, वासठ, तिरसठको तीन, दो, एकका भाग देनेयर वनताळीस हजार सात सी त्यारह भंग हाते हैं। पंच संयोगी भंग चार हो तीन गच्छका तीन वार संकठन घन मात्र। सो साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठको चार, तीन, दो, एकका भाग देनेयर पाँच छाल पंचवान हजार छह संयोगी भंग सार पंच होन गच्छका तीन वार संकठन घन मात्र। सो उतसठ, साठ, इकसठ, बासठ, विरसठको पाँच, बार तीन, दो, एकका भाग देनेयर सत्तर छाल अठाईस हजार आठ सौ स्वाळीस होते हैं। सात संयोगी भंग छह होन गच्छका पाँच वार, संकठन मात्र। सो अतसठ, साठ, इकसठ, बासठ, विरसठको पाँच, बनसठ, साठ, इकसठ, वारठ, तिरसठको छह, पाँच, बार, तीन, दो, एकका भाग देनेयर छह करोड़ जन्यासी छाल पैताछीस हजार पाँच सौ इक्कीस होते हैं। आठ संयोगी

१. म [ ५८०४५६०१ ]।

```
नागतराज्ञि ७ । ५७ । २९ । ५९ । ० । ६१ । ३१ । ० अपर्वोत्ततगणितसिव ३८ । ७२८९४६९७
       46 1 40 1 42 1 42 1 60 1 68 1 67 1 63
        21 91 81 41 81 31 71 8
```

क्यामंगोर्गकोज्ञ नवस्त्रपोत्तपद अष्टवारमंकलितमञ्जे अप ५५। ७।१९।२९।५९। ०।६१।३१। ० ५५ । ५६ । ५७ । ५८ ।५९।६०।६१।६२।६३ E 4 8 3 7 8

हेतीप्रकारदिदमक्षसंचारसंजनितैकादशसंयोगादिभंगंगळ ययासंभवंगळ नडद द्विचरमत्रिषष्टि-

संयोगंगळ रूपाधिकैकष्वविदारसंकलनसंख्याविहोनपद ६४-६१ **एकष**ष्टिवारसंकलितमक्कं २३। ४ । ०००० । ६० । ६१ । ६२ । ६३ अपर्वोत्ततमिद् ६३ । चतुःषष्टिसंयोगमो देयक्कं। १ । ६२ ६२ । ६० । ५५४ । ३ । २ । १ मध्य

. . . .

ई चरमचतःषष्ट्यक्षरस्थानदोळ प्रत्येकभंगमादियागि चतःषश्यक्षरं संयोगभंगावैसानमादसमस्ता-क्षरविकल्पंगळ यति एक्कट्रन अद्धंमक्क-१८= मितेकाद्येकोत्तरवर्णवद्धिक्रमदिवं चतःषष्ट्रवर्णाव-

नवसंयोगा अष्टरूपोनपदस्य सप्तवारसंकलनमात्राः ५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३। < 1 9 1 5 1 4 1 X 1 3 1 7 1 7 1</p> अपर्वतिताः ३८७२८९४६९७ । दशसंयोगाः नत्रह्मयोनपदस्याष्ट्रवारसकलनमात्रा

५५।५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३। अनेन द्वण क्रसंबारसंजनितैकादशसयो- १० 21 21 91 51 41 81 31 21 21

नीत्वा दिचरमत्रिपष्टिसंयोगाः दाषष्टिरूपोनपदस्यैकपष्टिवारसंकलनमात्राः २ । ३ । ४ । ००० । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । अपवर्तिता ६३ । चनः प्रक्रिसयोगः एक गव भवति । ६२।६१।६०। मध्य ४। ३। २। १।

अत्र चतुःषष्टितमेऽक्षरस्थाने प्रत्येकादीना चतुःपष्टिसंयोगान्ताना सर्वेषामक्षराणा यतिरैकटस्यार्द्ध भवति । भंग सात हीन गच्छका छह बार मंकलन मात्र होते हैं सो सत्तावन, अट्ठावन, उनसठ, साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठको सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर १५ पचपन करोड़ बतीस लाख सत्तर हजार छह सौ इकहत्तर होते हैं। नौ संयोगी भंग आठ

हीन गच्छका सात बार संकलन मात्र। सो लप्पन, सत्तावन, अठावन, उनसठ, साठ, इक-सठ. बासठ. तिरसठको आठ. सात. छह, पाँच. चार. तीन, दो. एकका भाग देनेपर तीन अरब सत्तामी करोड अट्राईस लाख चौरानवे हजार छह सौ सत्तानवे होते हैं। दस संयोगी भंग नौ हीन गन्छका आठ बार संकलन मात्र। सो पचपन, छप्पन, सत्तावन, अठावन, २० उनसठ. साठ. इकसठ बासठ, तिरसठको नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर होते हैं। इसी प्रकार ग्यारह संयोगी आदि भंग जानना ।

तिरसठ संयोगी भंग बासठ हीन गच्छ दोका इकसठ बार संकलन धन मात्र सो दो. तीन आदि एक-एक बढते तिरसठ पर्यन्तको बासठ इकसठ आदि एक-एक घटते एक पर्यन्तका भाग देनेपर तिरसठ भंग होते हैं। चौंसठ संयोगी भंग एक ही है। चौंसठवें २५

१. म अपर्वाततगुणितमिद् २१४५८८४५८३१५ इती प्रकार । २. म वस्यान ।

सातमाव बतुःबध्दिस्वानिकरूपंगळोळभसं वारांवतमु पत्तयभंगमेगमित्वादिकरणसूत्रविवानींवर्षं मेणुत्तरत्यद्व प्रत्येकहिसंयोगारिवर्णांवकरूपगळ पुतिप्रतिस्वानमुमेकवर्णस्वानं मोदरुगों द्व चतुःबध्दि-वर्णस्वानावसानमागि वो वेरडु नाल्कें दु पविनारु मुक्तेरडु अरुवत्तनाल्कु नूरिप्यत्तें दिभूरप्वतारौतूर-हन्नेरडो क्रमंति हिगुणादिगुणंगळागुत्तं पोगि चनुञ्चरमत्रिवरमहिबरम चरमस्यानंगळोळु एक्कट्वन बोढ्याक्रोवकहृतस्यमात्रमेक्कट्वनचतुत्वाकामेकहृतकंप्रमिनाकरिकरूपंगळपुत्रु संहष्टिः — १।२।४।८।१६।३२।६२।३२।६४।१२८।२५८।२९६

इंतिर्देक्षरविकल्पसंस्थेगळं चन्नसहिठपदिवरिळय इत्याविगुणसंकलनविधानदिरं मेणु अंतथणं गुण-गुणियं आदिविहीणं रूक्रणंतरभजियमे वितु संकलन धनमं तरुत्तिरलु डादशांपप्रकीर्णकथुतस्कथ-समस्ताक्षरंगळ संस्थे रूपोनेकटठप्रमितनश्कमं वृद तात्पर्य्यं ।

१० १८ =। एवमेकावेकोत्तरक्रमेण चतु वच्यान्त्रवर्णस्वानेष्वक्षसचारक्रमेण 'पत्तेयभगमेकामि'स्वादि-करणसूत्र-२ विभागेन वा जानीताना प्रत्येकद्विगंग्रेगादीना गृति कमज्ञ. एवो ज्ञौ चन्त्रारोष्ट्री योडल द्वात्रिशच्यु - पिष्ट्रशासिकाय्य गृत पद्गाच्यायत्यिकद्विततं द्वाद्यानः सम्बन्धाने द्विष्णा द्विष्णा मृत्या चतुत्रवरम- त्रिचरमहिष्यस्य गृत पद्गाच्यायत्यिकद्विततं द्वाद्यानः सम्बन्धाने द्विष्णा द्विष्णा मृत्या चतुत्रवरम- त्रिचरमहिष्यस्य मेषु एकदृत्य बोडशासाशत्रवतुर्वागाद्वप्रतिनता स्वन्ति । १ । २ । ४ । ८ । १६ । ३२ । ६४ । १८ - । १८ - । १८ - । १८ - । एवं स्विताक्षर-

१५ संस्था 'चर्साट्टपट' बिरलिय' इत्यादिना वा 'अन्१षणं गुणगूणिय' इत्यादिना वा मकलिरा मती हादशाङ्ग-प्रकीर्णकश्रतस्त्रन्यसमस्ताक्षरसस्या रूपोनेकट्टप्रकिना स्वतीति तात्पर्यम् ॥३५४॥

स्थानमें प्रत्येक आदि चौसठ संयोगी पर्यन्त भंगोंको जोडनेपर एकट्टीके आधे प्रमाण मात्र भंग होते है। इस प्रकार एक आदि एक-एक अधिक चौंसठ पर्यन्त अक्षरोंके स्थानों में 'पत्तेयभंगमेगं' इत्यादि करण सूत्रके अनुसार भंग होते है। अथवा गुणस्थानोंके वर्णनमें २० प्रमादोंका व्याख्यान करते हुए जो अक्षसंचार विधान कहा था उसके अनुसार भी इसी प्रकार भंग होते है। वे भंग कमसे एक, दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ, एक सौ अठाईन, दो सी छपन, पाँच मी वारह, एक हजार चौबीस, हो हजार अहतालीस, चार हजार छानवे, आठ हजार एक सी बानवे, सीलह हजार तीन सी चौरासी, बत्तीस हजार सात सी अड़सठ, पैंसठ हजार पाँच मी छत्तीस, एक छाख बतीस हजार बहत्तर, दो लाख २५ बासठ हजार एक सी चौआलांस, पाँच लाख चौबीस हजार दो सौ अठासी, दस लाख अडवालीस हजार पाँच सौ छियत्तर, बीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ बावन, इकतालीस लाल चौरानवे हजार तीन सौ दो, तिरासी लाख अठासी हजार छह सौ चार, एक करोड़ सइसड़ लाख तिहत्तर हजार दो सी आठ आदि दुने-दूने होते है। अन्तिम स्थानसे चौथे, तीसरे, दूसरे तथा अन्तिम स्थानमें अर्थात् ६१, ६२, ६३ और ६४वें स्थानमें एकट्रीके सोलहवें भाग, आठव भाग, चतुर्थ भाग और आधे आग प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार स्थित अक्षरोंका संख्या 'चडसट्ठि पदं विरलिय' इत्यादिके द्वारा या 'अंतधणं गुणगुणियं' इत्यादिके द्वारा संकल्पित की जानेपर द्वादशांग और अगवाह्य श्रुतस्कन्धोंके समस्त अक्षरोंकी संख्या एक हीन एकदठी प्रमाण होती है ॥३५४॥

## मज्झिमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंगुपुन्वगपदाणि । सेसक्खरसंखाओ पडण्णयाणं पमाणं तु ॥३५५॥

मध्यमपदाक्षरापहृतवर्णास्तानि अंगपूर्विगपदानि । शेषाक्षरसंख्याः ओ अहो भव्याः प्रकीर्ण-कानां प्रमाणं तु ॥

परमाणमप्रसिद्धमध्यमयवयोडअञ्चतचनुर्हिन्द्रशःकोदित्र्यशीतिलक्षसमसहलाष्ट्रश्वताष्टाञ्चीति - ५ प्रमिताक्षरसंख्येय्वसा सकलञ्जुतस्कंपाक्षरसंख्येय् मागिनुत्तिरकु तस्लब्धप्रमितंगजु द्वादशांग-पूर्व्यातसम्प्रमायवंगळपुतु । अवशिष्टाक्षरसंख्येयु-मागबाह्यप्रकोणकालरंगळ प्रमाणमाश्कृमितिल व्रेताशिकं माइत्यद्वागुमेत्तालानुमो दु मध्यप्यवाशरंगळने तस्को दु मध्यप्यवमागकु दृत्तसरंगळनेतितु मध्यप्यवाश्यकपुत्र वृत्तालाक्ष्मानितु मध्यप्यवाश्यकपुत्र वृत्तालाक्ष्मानितु मध्यप्यवाश्यकपुत्र वृत्तालाक्ष्मानितु मध्यप्यवाश्यकपुत्र वृत्तालाक्ष्मानित्र प्रमाणराजिष्य मागितिव्यलक्ष्मानपूर्व्यवयंगळपुत्र ११२८१७५ ओ १० अर्थानित्र वृत्तालाक्ष्मानित्र प्रमाणराजिष्य मागिव्यमानित्रम् प्रमाणपुत्रनित्र वृत्तालाक्ष्मानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्यमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्यमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्रमानित्यस्तितित्रमान

अनंतरमंगपूर्व्वंगळ पदसंख्याविशेषमं त्रयोदशर्गाथासूत्रंगींत्रदं पेळवपरः :— आयारे सदयडे ठाणे समवायणामगे अंगे ।

तत्तो विहाहपणतीए णाहस्स धम्मकहा ॥३५६॥

आचारे सुत्रकृते स्थाने समवायनामके अंगे । ततो व्याख्याप्रज्ञप्रौ नाथस्य धम्मकथा ॥

परमागममें प्रसिद्ध मध्यम परके मोलह सी चौतीस कोटि, तिरासी लाख, सात हजार आठ सी अठासी प्रमाण अक्षरोंसे समस्त अनुसकन्यके एक कम एकट्टी प्रमाण २५ अक्षरोंमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उनने अंगों और पूर्वीके मध्यमपद होते हैं। शेष रहे अक्षरोंकों संख्या अंगवाक्कस्त प्रकीर्णकेकि अक्षरोंका प्रमाण होता है।

यदि इतने अखरोंका एक मध्यमपद होता है तब एक हीन एकट्टी प्रमाण अक्षरोंके कितने पद होते हैं (इस प्रकार जैराजिक करके प्रमाण राग्नि सम्य पदके अक्षरोंकी संख्यासे भाग देनेयर को उच्छा आया एक सी वादह कोड़ि, तिरासी लाख अठावन हजार पाँच, यह ३० अंग और पूर्वोंके पदोंका प्रमाण है। तथा होग बचे अक्षर आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सी पवहत्तर सामायिक आदि अंगवाछके अक्षर होते हैं। है भव्य ! इस प्रकार अंग और अंगवाछ अवोंके पद और अक्षरोंका प्रमाण जानो। प्राक्ठतमें 'ओ' शब्द सम्योधनार्थक अव्यव है। १९५७॥

अब अंगों और पूर्वोंके पर्दोंकी संख्या तेरह गाथासूत्रोंसे कहते हैं-

29

٠,

50

इच्युन्तसनिषकरिकिको है निक्तिक्षुं प्रतिपाद्यात्येषुं पदसंस्थाविशेषंगळुमें विवक्के तत्त्रवंग-पूर्व्यगळीळु प्रकपणे माडल्पङ्गुमेके होडे आस्त्रभृतदोळु निस्क्त्याद्यसंभवमप्पुर्वारं । इस्टि हावशांगं-गळ मोदलोळाबारांगं चेळल्पट्उके होडे मोक्षहेतुगळ्य संवरनिजराकारणपंबाचारविसकल-चारित्रप्रतिपादकस्वविंवं । मुप्रभुगळिनावरिसल्पड्ड मोक्षांगमप्प परमागमशास्त्रकके मोवळोळु ९ वक्तव्यत्यं प्रक्तिसद्वमेवित ।

चनुर्वानसप्रद्विसंपन्नरप्प गणघरदेवकान्धिः तीर्थ्यकरमुखसरोजसंभूतसर्वभाषा-स्मकदिब्यय्वनिश्रवणावचारितसमस्त्राब्दार्थंगींळदं जिष्यप्रतिशिध्यानुग्रहार्थमाणि विर्रावसिद श्रुतस्कंबद्वावज्ञांगंगळोळणे मोवळोळाचारांग विर्रावसल्पट्टुटु । आवर्रति समंत्रतोऽनृतिष्ठित मोलामार्गमाराचयंत्यस्मिननेतेति वा आवारस्तरिमन आवारांगे इंतप्पाचारांगदोळ—

जदं चरे जदं चिट्ठे जदं आसे जदंसये।

जबं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्झइ।।

कयं चरेत् क्यमासीत कयं आयोत कयं भाषेत कयं भूंजीत कयं पापं न बध्यते । ऐतितु गणधरप्रश्नानुसारदिदं यतं चरेत् यतं तिष्ठेतु यतमासीत यतं अयीत । यतं भाषेत यतं भूंजीत

द्रथ्यम् तमिष्ठकृत्य निरुक्तिप्रतिपाद्यार्थयसंस्थाविषाणा तनदङ्गपूर्वेषु प्ररूपणा क्रियते भावश्रृते निरुक्तपाद्यसभ्यात् । अत्र द्वारद्याङ्गेषु प्रयमाचारार्ग् क्यितम् । कृतः ? मोक्षहेतुभूतसंबरनिर्वराकारणपञ्चा-चारारितकञ्चान्त्रप्रतिपादकस्वनं मुभुश्चीभारिदयमाणस्य गोशाङ्गभूतस्य परामायशास्त्रस्य प्रयमते क्षार्यप्यस्य ग्रामिद्धस्याः । चनुप्रतिसमिद्धस्याः । चनुप्रतिसमिद्धस्याः । चनुप्रतिसमिद्धस्याः । चनुप्रतिसमिद्धस्याः । चनुप्रतिसमिद्धस्याः वर्षान्तिम् वर्षान्ति । स्वाप्यस्य प्रयमाचाराङ्गे वर्षाचनम् । चानितमस्वरक्षस्य विषयप्रतिध्यानुष्ठार्थं वर्षाचनक्षः अस्मन्त्रनेति व । आचारः तस्मिन आचारार्यन्ति । अस्मन्तिवेति व । आचारः तस्मिन अचारार्यन्ति अस्मन्तिवेति व । आचारः तस्मिन अचारार्यन्ति ।

जदंचरे जदंचिटठे जदंशांग जद सये।

जरं मुञ्जेष्य आसेश्व एव पावं ण वक्तर ॥१॥ कथं वरेत् ? कथं तिष्ठेत् ? कथामानीन् ? कथं शयीत ? कथं भाषे न ? कथं भुञ्जीत ? कथं पापं न कथ्यते ? इनि गणपरप्रकानुसारेणं यत चरेत् । यत तिष्ठेत् । यतमामीत । यत धरीत । यत भाषेत । यत

द्रव्यक्षतको अधिकृत करके उस-उस अंग और पृत्रों में निरुक्ति, प्रतिपादित अर्थ और पृत्रों की संख्याका कथन करते हैं न्यों कि भावअतमें निरुक्ति आदि सम्भव नहीं हैं। द्वारत्रांग-१५ में पहला आवारांग कहा है न्यों कि भोवअंक हेतु संवर निर्देशके कारण पंचाचार आदि सकल चारिजका प्रतिपादक होनेसे सुत्रुक्ष लोक द्वारा आदरणीय तथा सोक्षके अंगमूत आचार-का परमागम प्राक्षमें प्रथम चक्क्य होना सुक्तिसद्ध है। चार झान और सात ऋद्वियों सम्पन्न गणपदिवने तीर्थकरके मुखकमलसे करान्य सर्वभाषामयी द्विष्यक्षतिको सुनकर सम्पन्न गरुक्यभंको अवधारण करके शिष्य-प्रशिष्यों अनुगृहके लिए विरक्तित द्वारतांग पृत्रक सम्पन्न गरुक्यभंको अवधारण करके शिष्य-प्रशिष्यों अनुगृहके लिए विरक्तित द्वारतांग पृत्रक सम्पन्न गरुक्यभंको अवधारण करके शिष्य-प्रशिष्यों अवस्था गायक्षति अच्छी रीतिस्र आवरण करते हैं, मोझ मागकी आराधना करते हैं वह आचार है। इस आचारांगमें कैसे चलता, कैसे सहे होना, कैसे बीक्य, कैसे सोजन करना कि पापका व्यापक हो। इस गणपदके प्रश्नके अनुसार सावधानतापूर्वक चित्र, सावधानतापूर्वक सहे हो इस श्रावपानतापूर्वक सहे हो हुए, सावधानतापूर्वक सहे हो हुए, सावधानतापूर्वक सहे हो हुए, सावधानतापूर्वक सहे हो हुए, सावधानतापूर्वक सावधानतापूर्वक सहे हो हुए।

एवं पाय न बच्चते । इत्याणुत्तरबास्यप्रतिपादितम्निननतसमस्तावरणं वीणसस्यट्डु । पुत्रयति-संश्लेपणाव्यं सुव्यतीति सुत्रं परमागमः । तदर्थं कृतं करणं सानविनतावि निक्चिनाध्ययनाविक्रिया । अथवा प्रज्ञापना कर्ण्याकर्ण्यवेयो परमान् । तदर्थं कृतं करणं सानविनतावि निक्चिनाध्ययत्वरुषं च सुत्रेः कृतं करणं कियाविद्याये परमान् स्थानं तस्मन् संग्रहनयेन नाम द्वितीयमंगं । तिष्ठंत्यस्मिन्येकाये-कोत्तराणि स्थानानीति स्थानं स्थानां तस्मन् संग्रहनयेन एक एजास्मा व्यवहारनयेन संसारी प्रमुक्तकाणपुत्तः, अपशामक्षयप्रशिव्यक्त इति त्रित्रक्षणः, कम्मवंशाच्यक्त्यार्गतिव संसारी प्रकारम् प्रचानः, अपशामक्षयायिकस्थायार्गमिकदियक्षणर्थानिकानिव्यव्यक्षण्याक्षम् । स्थानिकानिव्यक्षण्यात्रम् स्थानः, प्रव्यत्विष्णपदिक्षमोत्तरायिकस्थायार्गमिकावियक्षणर्थानिकानिव्यक्षण्याः वद्कापकम्युक्तः, स्यावस्ति-रयान्नास्ति स्यावस्तिनास्ति स्यावकक्ष्यः स्थावस्वक्ष्यः स्यानास्यवक्षक्यः स्यावस्तिनास्यय् वक्तव्यः इत्यादिसार्मामान्त्रयावे उपयुक्तः, अव्यविकसम्मान्त्रवणुक्तस्यावद्यात्वरः, नवन्नोवाजीया-रव्यव्यमंत्रतिनज्ञरामोक्षपुष्यपायक्षणः अत्यां स्थान्ताः स्यावस्त्रात्वर्यः, प्रव्यक्षण्यायस्य एक्ट्यः स्थावस्यः, प्रविव्यक्षमं स्थावस्य स्थावस्यात्र्यः, प्रव्यक्षित्रस्य स्थावस्यात्रस्यः ।

और मावधानतापूर्वक भोजन करिए। ऐसा करनेसे पापका बन्ध नहीं होता, इत्यादि कत्तर वाक्यों में प्रतिपादित मुनिजनोंका समस्त आवरण वर्णित है। 'सूत्रवित' अर्थोत् जो संक्षेपसे अर्थको स्वित करता है वह सूत्र नासक परमागम है। उसमें कुत अर्थान् जानकी विनय आदि, २५ निर्मुद्ध अर्थको स्वित करता है वह सूत्र नासक परमागम है। उसमें कुत अर्थान् आवस्त्र प्रवाद एक किया व्यवहार धर्मकी कियाएँ तथा स्वसमय-परसमयका वर्णन है। अथवा सूत्रोंके द्वारा कृत कियाविशेष का जिसमें वर्णन है वह सूत्रकृत नासक दूसरा अंग है। जिसमें पकको आदि लेकर एक-एक बढ़ते हुए स्थान 'विष्ठतिन' रहते हैं। वह स्थानांग है। उसमें संग्रहन्त्रयो आत्मा एक है, उथवहारत्रयो संसारी मुक्त हो प्रकार है, ज्यावस्त्रयो शुक्त होनेसे विश्वष्ठण है, कर्मवश्च २० चारों गतियोंमें संक्रमण करनेसे वार सक्रमणसे पुक्त है, औपश्चित्रक, श्वायिक, श्वायोग्श्रायक, औद्विक, पारिणामिकके भेदसे पाँच विश्वष्ट स्वत्र वे प्रकृत, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उक्त्याति, अर्थागतिक भेदसे संसार अवस्थामें छह उपक्रमोसे युक्त है, स्वादित, स्थान् नात्ति, स्थान् अवक्रय, स्थान् अस्ति आवक्रय, स्थान् अस्ति आवक्रय, स्थान् अस्ति आवक्रय, स्थान् अस्ति नात्ति अवक्रय है, जाव अजीव आस्रव वन्ध संवर निर्जर मोस्रवंसि ३५ प्रकृत का प्रकार के कम्मेस्रवंसि ३५ हो, आव प्रकार के कम्मेस्रवंसि ३५ हो से अप प्रकार के कम्मेस्रवंसि ३५ हो, आव प्रकार के कम्मेस्रवंसि ३५ हो स्वार सित्र अवक्रय, स्थान् अस्ति नात्ति अवक्रय हथादि सप्तमंगीके सद्भावमं उपकृत्य व्यक्त है, आव प्रकार के कम्मेस्रवंसि ३५ हो स्वार संवर निर्वर मोस्रवंसि ३५ हो स्वार संवर निर्वर मोस्रवंसि ३५ व्यक्त होनेसे आव आस्रवर्ष है, जाव अजीव आस्रवर्ष स्थान सम्बद्ध स्थान स्थान स्वार संवर निर्वर मोस्रवंसि ३५ व्यक्त होनेसे आव आस्रवर्ष है। स्वार प्रकार कर्म संवर निर्वर मोस्रवंसि ३५ स्वार स्वार संवर निर्वर मोस्रवंसि ३५ स्वार संवर निर्वर मोस्य विषय स्वार प्रकृत होनेसे आव अस्त स्वर स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वर स्वर संवर निर्वर मोस्य स्वर संवर निर्वर मोस्य स्वर स्वर संवर निर्वर संवर निर्वर मास्य संवर निर्वर मित्रवर स्वार संवर संवर निर्वर सित्रवर स्वर संवर निर्वर स्वर संवर निर्वर संवर सित्रवर स्वर संवर निर्वर सित्रवर सित्रवर सित्रवर सित्रवर सित्रवर सित्य सित्रवर सित्य सित्रवर सित्य सित्य सित्य सित्य सित्य सित्

पुद्गलः विशेषार्पणया जणुरकंषभेवाद्दितयः इत्यादि पुद्गलादीनां च एकाद्येकोत्तरस्थानानि कर्ण्यतः इति स्थानं नाम ततीयमंगं ।

सम्संप्रहेण साबुश्यसामान्येन जवेयंते ज्ञायंते जीवाविषदात्याः इय्यक्षेत्रकालभावानाणित्य तस्मिलितः समयायां । तत्र इयावयेण धम्मासिकायेनाधम्मासिकायः सव्याः, संसारिजीवन संसारिजीव स्वयः, मुक्तकीवेन मुक्तकीयः सबुगः इत्याविद्ययसमयाः । सेत्राभयेण सोमंतनरक मत्य्यवेत्र व्यव्यविद्ययोगिण प्रदेशतः सदुग्रानि । अविध्याननरकांबृद्धीपसव्यांत्यिदि-विमानमेतानि सवृश्यानीत्यादि क्षेत्रसमवायः । एकसमयः एकसमयेन सवृशः । आविष्ठरावस्या सहज्ञी । प्रयमपृथ्वीनारकभावनध्यंत्राणं ज्ञययापूर्वि सहग्रानि । सामपृथ्वीनारक सर्व्यात्यस्यि-वेवानामुक्कप्रयुर्वो सहज्ञी । इत्यावि कालसमवायः । केवल्ज्ञानं केवल्यत्तेन सहग्रसित्याविर्याव-रैण समवायः। इति समवायाच्यं चतुर्य्यसंगं । विशेवज्ञेत्वानुष्ठप्रकारेराच्या कमितः जीवः कि नतिः जीवो किमेको जीवः किमनेको जीवः कि नित्यो जीवः किमनियो जीवः किमनियो जीवः विवायदेवप्रकारे

२०

वाक्यानि प्रजाप्यंते कथ्यत्वे यस्यां सा व्याक्ष्याप्रजीवनाम पंचममंगं । नाथस्त्रिकोकेश्वराणां स्वासी तीर्त्यंकरपरमभटारकस्तस्य धरमंकथा जीवाविवस्तस्वभावकथनं । चातिकर्मक्षयानंतर-केवलजानसहोत्पन्नतीर्त्वकरत्वपन्यातिशयविज भितमहिम्नस्तीर्त्वकरस्य पर्खाद्धमध्याहापराह्माऽ-द्वरात्रिय यह यह घटिकाकालपर्यंतं हादशगणसभामध्ये स्वभावतो विध्यध्वनिरुदगच्छत्यन्यकालेपि गणधरशक्रचक्रधरप्रश्नानंतरं चोदभवति । एवं समदभतो दिव्यध्वनिः समस्तासन्नधोतगणातु-हिश्य उत्तमक्षमादिलक्षणं वा धर्मं कथयति । अथवा ज्ञातर्गणधरदेवस्य जिज्ञासमानस्य प्रश्नातु-सारेण तदत्तरवाक्यरूपा धर्मकथातत्पध्टास्तित्वनास्तित्वविस्वरूपकथनं । अथवा ज्ञातणां तीर्त्यकर-गणधरशक्त चक्रधरादीनां धरमानुबंधिक बोपक बाक बनं ज्ञातधर्मक बानाम चळमंगं।

## तो वासयअज्झयणे अंतयडेणचरोववाददसे। पण्डाणं वायरणे विवायसत्ते य पदसंखा ॥३५७॥

तत उपासकाध्ययने अंतक्रदृशे अनुत्तरीपपाददशे । प्रश्नानां व्याकरणे विपाकसुत्रे च पद-संख्या १)

गणधरदेवप्रश्नवाक्यानि प्रजाप्यन्ते कथ्यन्ते ग्रन्यां सा व्याक्याप्रजीवनाम पञ्चममञ्जे । नायः-त्रिलोकेश्वराणां स्वामी तीर्यंकरपरमभट्टारकः तस्य धर्मकथा जीवादिवस्तुस्वभावकथनं, धातिकर्मक्षयानन्तरकेवस्रज्ञानसहो-रपन्नतीर्थं करत्वपण्यातिष्ठयविजिन्मतमहिन्नः तीर्थकरस्य पर्वोद्धमध्याद्वापराद्धार्थरात्रेष पटषटषटिकाकाल- १६ पर्यन्त द्वादरागणसभामध्ये स्वभावतो दिव्यध्यनिरुद्गग्च्छति । अन्यकालेऽपि गणषरशक्रचक्रधरप्रश्नानन्तरं चो.द्ववति । एव समदभतो दिव्यध्वनिः समस्तासन्तश्रोतगणानद्विदय उत्तमक्षमादिलक्षणं रत्नत्रयात्मक वा धर्मं कथयति । अथवा ज्ञातर्गणवरदेवस्य जिज्ञासमानस्य प्रश्नानसारेण तदत्तरवाक्यरूपा धर्मकथा तत्पष्टा-स्तित्वनास्तित्वादिस्वरूपकथनं, अथवा जातुणा तीर्थकरगणधरशक चक्रधरादीना धर्माऽनुबन्धिकथोपकथाकथनं नाथधर्मकथा ज्ञातधर्मकथानाम वा षष्ठमञ्जम ॥३५६॥

अंगमें होता है। क्या जीव है या नहीं है ? क्या जीव एक है या अनेक है ? क्या जीव नित्य है या अनित्य है ? क्या जीव वक्तव्य है या अवक्तव्य है इत्यादि गणधरदेवके साठ हजार प्रश्न भगवान् अर्हन्त तीर्थंकरके पासमें पुछे गये जिसमें विशेष अर्थात् बहुत प्रकारसे प्रजाप्यन्ते कहे जाते हैं वह व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पाँचवाँ अंग है। नाथ अर्थात् तीनों लोकों-के ईश्वरोंका स्वामी तीर्थंकर परम मट्टारककी धर्मकथा-जीवादि वस्तुओंके स्वभावका २५ कथन, कि पातिकमों के क्षयके अनन्तर केवलज्ञानके साथ उत्पन्न तीर्थकर नामक प्ण्याति-शयसे जिनकी महिमा बढ गयी है उन तीर्थंकरकी पर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और अधरात्रिमें छह-छह घड़ी काल पर्यन्त बारह गणोंकी समाके मध्य स्वभावसे दिव्यध्वनि खिरती है, अन्य समयमें भी गणधर, इन्द्र और चक्रवर्तिक प्रश्न करनेपर खिरती है। इस प्रकार उत्पन्न हुई दिन्यध्वनि समस्त निकटवर्ती श्रोतागणोंके उद्देशसे उत्तमक्षमादि लक्षणरूप रत्नत्रयात्मक धर्म- 30 का कथन करती है। अथवा ज्ञाता जिज्ञासु गणवर देवके प्रश्नके अनुसार उत्तर वाक्यरूप धर्मकथा, पछे गये अस्तित्व-नास्तित्व आदिके स्वरूपका कथन अथवा ज्ञाता तीर्थकर गण-धर इन्द्र चक्रवर्ती आदिके धर्मानवन्धी कथोपकथन जिसमें हो वह जातधर्मकथा नामक छठा अंग है ॥३५६॥

अस्लिवं बिळकं उपासते आहाराविदानींन्नत्यमहाविपुजाविधानैदव संघमाराध्यंतीत्युपा-सकाः । ते अजीयंते पठघते दर्शीक्षकातिकतामाधिकप्रोधधोपवाससीचत्तीवरतरात्रिमस्कतत-ब्रह्मचार्थारंभपरिपहिन्द्वाऽनुमतोहिस्ट्वितरनेवेकादशनिक्यसंबीधकतगुणशोकाचाराक्रियामंत्रावि -क्षित्रचार्थकंप्येत्रीकृतिकात्रिक्ताक्षाऽययनं नाम सम्प्रमार्थगं ।

प्रतितीत्वं वज्ञवज्ञमुनोश्वरास्तीवं बर्जुिब्बोपसां सोव्वा इंद्राविभिष्वरिवतं पूजादि, प्रातिहृत्यसंसान्तां व्यवा कम्मेलवात्तरं मंत्रारस्यांतमब्तानं कृत्वतोज्ञन्तृतः । श्रीवर्द्धमानतीत्वं निम सत्ता सोमिक रामधुत्र मुद्दत्तं यमछोक्विक्किकिकिकिका पार्ववय्पुत्रा इति वज्ञ । एवं वृव्यावितातेश्वर्षया व्यवादात्तार्थेश्वप्र वज्ञ व्यावकृत्ते वष्टि सिम्तनवस्त्रहृद्धां नामाष्ट्रमम्यं । तथा उपपादः प्रयोजन्ते मेवां ते इमे श्रीपपादिकाः अनुत्तरेषु विजयवज्यतंत्रवंतापराज्ञितस्व्यात्यंत्रित्वप्राय्येषु श्रीपपादिकाः अनुत्तरेषु विजयवज्यतंत्रवंतापराज्ञितस्व्यात्यंत्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यापत्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रवात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रवयात्रव्यात्रव्यात्यात्रव्यात्यात्यात्यात्यात्रव्यात्यात्रव्यात्यात्रव्यात्यात्यात्रव्यात्यात्रव्यात्या

'उपासते' जो आहार आदि दानके द्वारा और नित्यमह आदि पुत्राविधानक द्वारा संघकी आराधवा करते हैं वे उपासक है। वे उपामक दर्शनिक, त्रविक, सामिशिक, प्रोपधो-पवास, सिचितवरत, रात्रिमक्तक, प्रापधो-पवास, सिचितवरत, रात्रिमकक्रत, न्रव्रवर्ष, आरम्भिदरत, प्रार्यह्विरत, अनुपतिरत, विद्विद्विरत इन गृहस्थिके ग्यारह भेदोंसे सम्बद्ध वत, गृण, जीव, आचार, क्रिया, मन्त्र आदि विस्तारसे जिसमें 'अधीयन्ते' पढ़े जाते हैं वह उपासकाध्ययन नामक सातवाँ अंग है। प्रत्येक तीर्थमें इस्तर्स मुस्त्रिम अन्ति इत्तर रांचत पूजादि प्रतिहार्थों की सम्भावनाको प्राप्त करके उपासकाध्ययन नामक सातवाँ अंग है। प्रत्येक तीर्थमें निम्, मतंग, सांमिल, पूजादि प्रतिहार्थों की सम्भावनाको प्राप्त करके उपासकाध्ययन समारका अन्त करते हुए। इसिक्ष वन्हें 'अन्तकत' कहते हैं। श्री वर्षमान तीर्थकरके तीर्थमें निम्, मतंग, सांमिल, रामपुत्र, सुदर्मन, यसठीक, सठीके हैं श्री वर्षमान तांचकरके तीर्थमें निम, मतंग, सांमिल, रामपुत्र, सुदर्मन, यसठीक, सठीके हैं श्री वर्षमान स्वत्र अप्रपाद प्रयापने वे आदि हैं। तिसमें दस-दस अन्तक्रतीका वर्णन हो वह अंग अन्तरक्त, अपराजित और सवांधिसिद्धि नामक अनुतरीं उपपाद करना वे वे अपराद अप्राप्त करके समाधिपपूर्वक प्राणाँको स्वापन स्वत्रात्र विद्यापित अनुतरीं प्राप्त करके समाधिपपूर्वक प्राणाँको स्वापन स्वत्रात्र विद्यापित अनुतरीं स्वर्याद अनुतरीं वर्षमा करके समाधिपपूर्वक प्राणाँको स्वापन विवाप अनुतरीं अपराद समाधिपपूर्वक प्राणाँको स्वापन विवापन विद्यापित अनुतर समिति समें स्वरापन सम्त्रीय होते हैं। उनमें सी श्रीवर्धमान जिसमें वर्णन होते हैं। उनमें सी श्रीवर्धमान जिसमें वर्णन होते हैं। उनमें सी श्रीवर्धमान

स्वालीके तीर्थमें ऋजुदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, नन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, वारिपेण, २० चिळातपुत्र ये दारुण सहा उपसर्गोको जीतकर इन्ह्यां पिके द्वारा की गरी पूजाको प्राप्त करके अनुत्तर विसानमें उत्पन्त हुए। इसी प्रकार ऋषम आदि तीर्थकरों के तीर्थमें भी परमागमके अनुसार जानना । प्रश्न अर्थात् दृतवाक्य, नष्ट, सुष्टि चिन्तादि विषयक प्रश्नका त्रिकाल गोचर अर्थ जो धनधान्य आदिकी लाभ-हानि, सख-दःख, जीवन-भरण, जय-पराजय आदि-से सम्बद्ध है वह जिसमें व्याकियते अर्थात् उत्तरित किया गया हो, वह प्रश्नव्याकरण है। २५ अथवा शिष्योंके प्रश्नके अनुसार अवक्षेपणी विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेजनी ये चार कथाएँ जिसमें वर्णित हों वह प्रश्तव्याकरण है। तीर्थंकर आदिके इतिवृत्तको कहनेवाछे प्रथमानुयोग, लोकके आकार आदिका कथन करनेवाले करणानुयोग, देशचारित्र और सकळचारित्रको कहनेवाळे चरणानुयोग तथा पंचास्तिकाय आदिका कथन करनेवाळ द्रव्यानुयोग रूप परमागमके पदार्थोंका परमतकी आशंकाको दूर करते हुए कथनको आक्षे-पणी कथा कहते हैं। प्रमाणनयात्मक युक्ति तथा हेत् आदिके बल्से सर्वथा एकान्त आदि अन्य मतोंका निरावरण करानेवाली कथाको विक्षेपणी कथा कहते हैं। रत्नत्रयात्मक धर्मका अनुष्ठान करनेके फलस्वरूप तीर्थकर आदिके ऐश्वर्य, प्रभाव, तेज, ज्ञान, सुख, वीर्य आदिका कथन करनेवाली संवेजनी कथा है। संसार शरीर और भोगोंसे राग करनेसे दुष्कर्मका बन्ध होता है और उसके फलस्वरूप नारक आदिका दःख, दृष्कलकी प्राप्ति, शरीरोंके अगोंका विरुपपना, दारिद्रथ, अपमान आदिके वर्णनके द्वारा वैराग्यका कथन करनेवाली निर्वजनी

१. अवको-म् ।

7.

ध्याख्यायंते यस्मिन् तत्प्रकरम्याकरणं नाम वद्यासमंगम् । शुभाशुभकरमंगां तीव्रमंबमध्यमविकत्य-शक्तिरुपानुभाषस्य ब्रब्धक्षेत्रकालभावाख्यः कवदानवर्षितात्वय उदयो विपाकत्तं सूत्रयति वर्णयतीति विपाकतुत्रं नामेकादशसंगम् । एतेव्यावाराविषु विपाकतुत्रवप्यतेत्वेकादशस्त्रोषु प्रायेकं स्वय्यपयताती संवया ययाकमं बक्यते हृत्यात्वैः।

> अद्वारस छत्तीसं बादालं अडकदी अडविछप्पण्णं । सत्तरि अद्वाबीसं चउदालं सोलस सहसा ॥३५८॥

स पार अङ्कावास चंडवाल सालत सहसा गर्नामा अष्टादश वर्टीत्रशत द्वाचरवारिशत अष्टकृतिरष्टद्विः वर्ट्यंचाशत् सप्ततिरर्ध्टीवशतिः चतुश्चः

अष्टावश षट्षिशत् द्वाचरवारिशत् अष्टकृतिरप्टद्विः षट्पेचाशत् समितरप्टोवशीतः चतुश्च-त्वारिशत् बोडश सहस्राणि ॥

इगिदुगपंचेयारं तिबीस दुतिणउदिलक्ख तुरियादी । चलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागसत्तिम्म ॥३५९॥

एकद्विपंचेकावसत्रिविकाति द्वित्रिनवितलक्षाणि तुर्ट्यादीनि चतुरशीतिलक्षाण्येका कोटी च विपाकसत्रे ॥

निर्वेजनी क्या। एवंविधाः कथाः ध्याक्रियन्ते व्याख्यायन्ते यस्मितनस्थान्यः नाम दशममद्गम्। शुगा-धुम्बक्षमा तीयमन्दमध्यविकलपाविकलपानुमानस्य ज्याद्यक्षकालमावाधयकस्यानपरिवानिकः उदयः— विचाकः ते मुक्यति वर्षपत्तीति विपाकसूत्र नामैकादशमद्यम्। एतेष्वाधारादिए विपाकसूत्रप्रवेत्तेषु एकादशसु अर्होषु प्रत्येक मध्यमप्यानां संक्या यदाक्रमं वदयते हत्यरं। १३५०॥

सहस्रवाद्यः सर्वत्र संबय्पते । आचाराङ्गे अष्टादशसहस्राणि पदानि १८०००। मुत्रकृताङ्गे पट्त्रिव-रसहस्राणि पदानि १६०००। स्थानाङ्गे हायस्यारिसास्त्रह्माणि पदानि ४९०००। चतुर्वादिगु सम्बायादिगु १५ जन्मान्यस्यपर्यन्तेषु वातस्वर्षेषु एतस्वर्राणे ह्याद्याद्यागः क्रियते । तदाया—सम्बायाङ्गे एकस्यस्यप्राप्यस्य पदानि १६४०००। आक्ष्यप्राप्तरप्रदेषे हिज्याद्यादिवासहस्राणि पदानि १२८०००। आकृत्रवाद्यादे पद्यास्य षद्यस्त्रात्मस्त्रस्त्राणि पदानि ५५६००। उपास्त्रकाय्यनाङ्गे एकाद्यस्यस्त्रात्मतिस्त्रह्माणि पदानि १५००००।

कथा है। इस प्रकारकी कथाएँ जिसमें बाँजत हों बह प्रश्नव्याकरण नामक दसवों अंग है। मुझ और अनुभ कमेंकि तीक्ष-मन्द-मध्यम विकल्प शक्तिस्य अनुभागके द्रव्य-सेत्र-काल-भाव-के आश्रयसे फटदानकी परणतिक्प उदरको विवाक कहते हैं। उसको जो वर्णन करता है वह वियाक सुत्र नामका नयारहवाँ अंग है। आचारसे छेकर विपाक सूत्र पर्यन्त ग्यारह अंगोंमें-से प्रत्येकमें मध्यमपरोंको यशाक्रम कहते है। १४७॥

सहस्र शब्दका सन्बन्ध सर्वत्र लगाता है। आचारांगमें अठारह हजार पद हैं। सूत्र-कृतांगमें छत्तीस हजार पद हैं। स्थानांगमें बयालीस हजार पद हैं। चतुर्वे समदायांगसे केंद्रस प्रत्यव्याकरण पर्यत्न सात अंगीमें एक लाख आदिका योग किया जाता है। अतः समदायांगमें एक लाख चौंसठ हजार पद हैं। व्याव्यात्राति अंगमें दो लाख अठाईस अंतक्ष्रह्यांगवोकु त्रयोविद्यातिकसंगद्धमध्याविद्यातिसहस्रपदंगळपुत्रु २३२८०००। अनुतरौपपाविक-द्यांगयोकु द्विनवित्तकंगळु चतुत्रचस्वार्ग्यासहस्रपदंगळपुत्रु ९२४४०००। प्रदेनस्याकरणांगवोळु ज्ञिनवतिकसंगळुं वोड्यसहस्रपदंगळपुत्रु ९२१६०००। विपाकसूत्रांगवोळु एककोटियुं चतुरशोति-क्षप्रपदंगळपुत्र १८४००००।

### वापणनरनोनानं एयारंगे जुदी हु वादम्मि । कनजनजननाननमं जनकनजयसीम वाहिरे वण्णा ॥३६०॥

वा चतुः। प एक । ण पंच । न शून्य । र हि । नो शून्य । ना शून्य । नं शून्यमेकावशांगे युतिः। खलु वावे क एक । न शून्य । ज अटः । त वर् । ज अटः । म पंच । ता वर् । न शून्य । न शून्य । ज पंच । च एक । ति स्ता । म पंच बाह्ये वर्षाः पेप । व अटः । न शून्य । न शून्य । ज अटः । य एक । ति स्ता । म पंच बाह्ये वर्षाः पेपो पे वेळप्यु एकदशांगमञ्ज पवसंख्यायुतियनकारसंख्येदिवं वापकारनोनानं नाल्कु १० कािट्यं पविनेत्रुलजमुमेर्ड् सातिर पवंचञ्चपुड् । ४,५००२०० खलु स्फुटमाणि वावे हिष्टवावबोळ् कनजतत्वमताननमं नूरे दुक्तोटियुमच्चले दुलक्षमुमय्वनास्त्रातिरवद्युवंचञ्चपुड् १०८६८५६००१, जनकन्वयसीम । मेद्रकोटियु मोडुलक्षमु मेद्रसातिरव तूरेप्पलेव्युवरंगकु सामाधिकाविव्यवद्वेनामेव वोज्याबाह्योज्यपुड ८०१०८१९०, चित्रमेवा विश्ववद्वादेशाने वारोजनु वारस्तानिराकरलं च परिमन क्रियते तद्वविध्ववं नाम हावशमंगे। अवे ते बोड कोस्कल । काष्टे १५

अन्तकृह्गाङ्गे त्रयोविश्रतिकक्षाष्टाविश्रतिसहस्राणि पदानि २३२८००० । अनुत्तरौपमादिकदशाङ्गे द्विनश्रति-तक्षायपुरचरवारिकसहस्राणि पदानि ९२४४००० । प्रश्नव्याकरणाङ्गे त्रिनवतिकक्षयोद्धसहस्राणि पदानि ९३१६००० । विपाकमुत्राङ्गे एककोटिचतुरशीतिकक्षाणि पदानि १८४०००० ॥३५८-३५९॥

पूर्वोक्तेशादवाङ्ग्रग्दसस्यामृतिः अक्षरसस्यया वापवनरनोनानं चतुःकोटिपञ्चदशक्यद्विसहस्रप्रमिता । गवित ४१५०२०० खक् स्फूट । दृष्टिवादार्गे कन्त्रवत्वयतानम् अन्तिरदातकोठ्यष्टपष्टिकयाद्वञ्जास- २० सहत्रप्रश्चवदानि भवन्ति १०८६८५६००५ । जनकन्त्रवसीम अष्टकोठ्यकेलसाष्टमस्रस्यवयञ्चसासत्यसराणि मामामिकारित्वपुर्वगभेदेङ्ग्ववाङ्ग्वर्गे भवन्ति ८०१०८१७५ । दृष्टोगा विषय्तुत्तरित्रवतसंस्थाना मिष्याद्यकानाना वादः अनुवादः तिहराकरणं च यस्मिन् क्रियते तद् दृष्टिवादं नाम द्वादयमङ्गम् । तद्यवा कौत्कल-कर्णविद्धि-

हजार पद हैं। बात्कथांगमें पांच लाख छण्पन हजार पद हैं। वपासकाध्ययनांगमें स्यारह लाख सत्तर हजार पद हैं। अन्तकहरांगामें तेहूंस लाख अठाईंस इजार पद हैं। अनुत्तरीप-पादिक दशांगमें बानवे लाख चवालीस हजार पद हैं। प्रश्नव्याकरणमें तिरानवे लाख सोलह हजार पट हैं विपाक सूत्रमें एक कोटि चौरासी लाख पद हैं। १५५८-२५९॥

पूर्वोक्त ग्यारह अंगोंके पर्वोका जोड़ अक्षरोंकी संख्यामें 'बापणनरनोनानं' अर्थात् चार कोटि, परइह अस्त दो हजार प्रमाण होते हैं। पहले गितमार्गणोंमें सनुष्योंकी संख्या अक्षरों में कही हैं। उसकी टीकामें स्पष्ट कर दिया है कि किस अक्षरसे कीन संख्या छेना। जैसे २० यहाँ 'व' से चार, 'प' से एक, 'ण' से पांच, 'न' से मून्य, 'र' से दो और तीन सृन्य छेना क्योंकि 'व'य से चतुर्य अक्षर है, 'र' दूसरा अक्षर है, 'ण' टवर्गका पांचर्यों अक्षर है और 'प' पवर्गका प्रमाण अक्षर है। दृष्टिवाद अंगमें 'कनवतज्ञसताननमं' अर्थान् एक सौ आठ कोटि अक्षरठ छान, छण्पन हजार पाँच पर हैं १०८६८५६००। 'जनकनजयसीम' आठ कोटि अक्षरठ छान, छण्पन सी पचहत्तर ८०१०८१७५ अक्षर सामायिक आदि २५ चौरह मेदरूप अंगवासमें होते हैं। तीन सौ विरसठ दृष्टि अर्थान् सिध्यादशनोंका वाद

बिद्धि । कोशिक । हरिस्मण्ने । मार्ग्यविक । रोमध्य । हारोत । षुण्ड । आस्वकायननेविषयार्गकु कियावावहिष्टगिज्ञवर्गक नूरे मस् १८० । मरोवि । कपिक । उस्क । गार्ग्य । क्याप्रभृति । बाइविल । मार्ग्य । स्वाप्तम् । बाइविल । मार्ग्य । स्वाप्तम् । सारक्ष्य । सारक्ष्य । मार्ग्य । कठ । मार्ग्यविन । मोद । पैप्यकाय । सारक्ष्य । कठ । मार्ग्यविन । मोद । पैप्यकाय । वादरायण । स्विष्टक्य । देतिकायन । बसु जैमिन्यादिगक् अज्ञानहष्टियाकु इवर्गाकस्वतेर्ल्य ६ । वासरायण । स्वाप्त । सुकार्य । वासर्वा । स्वाप्त 
चंदरविजंबुदीवय दीवसमुहय वियाहपण्णची । परियम्मं पंचविहं सुचं पटमाणियोगमदो ॥३६१॥ पुथ्वं जलथलमाया आगासयरूवमयमिमा पंच । भेदा ह चुलियाए तेसु पमाणं हमं कमसो ॥३६२॥

चंद्ररिवजंबुद्वीपद्वीपसमूब्रव्याख्याप्रज्ञासयः। परिकम्मं पंचविधं सूत्रं प्रथमानुयोगोऽतः॥ पृष्टं, जलस्यलमायाकाज्ञारूपगर्नाममे पंचभेबाऽचृलिकायाः तेषु प्रमाणमिदं क्रमञः॥

दृष्टिवाददोळिथिकारंगजैवपुषवातुष्ठे दोडे परिकम्मं । सूत्रं । प्रथमानुयोगः । पूर्वगतं । बुलिकेयुनं वितिल्छ परितः सध्वेतः कर्म्माणि गणितकरणसूत्राणि वस्सिन् तत्परिकर्मा । ई परि-

कोशिक-हरिसमञ्ज्ञ-माध्यिक-रोमस-हारीत-मुख-आग्रकावनास्य क्रियाबाददृष्ट्य अतीत्युनरस्रत १८०। मृतीन-करिक-उक्क-नाम्य-व्याजमूनि-साद्वलि-माठर-मोद्दमनायनास्य ब्रक्कियाबाददृष्यस्वनुद्यीति ८४। ब्राक्किय-साक्कि-कुपुमि-सादमुष्ठि-नारायण-कट-माञ्चास्त्र-सीद-वेप्यकाद-सादरायच-विद्यक्षित-हरिकायन वसु २० जीमिन्याद्वरः अज्ञानकृष्ट्यः सप्तयष्टि ६७। ब्रिक्ट-पारायर-बनुक्कि-बार्किकि-रोमहर्गीज-स्वास्त-लाग्न-एकापुन-जीपमन्यन-नेत्वस्त-त्रमास्यादयां बैनविकर्ष्यो द्वाविश्वन् २२। मिळित्वा मिच्याबादाः निष्यप्रय-विश्वनी गर्यानः ॥३६०॥

दृष्टियादार्गे अधिकारा पञ्च । ते के ? परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगर्न चूलिका चेति । तत्र

अर्थान अनुवाद और उनका निराक्तण जिसमें किया जाता है वह दृष्टिवाद नामक २५ बारहवाँ अंग हैं। कौत्कल, केटेबिद्धि कौशिक, हरिरमधु, मांविषक, रोमस, हारीन, मुंड, आंखनायन आदि कियावाद दृष्टियाँ एक सौ अस्मी हैं। मरीचि, कपिल, जलूक, गार्म्य, व्याध्रभूति, वाइबिल, माठर, मौदगलायन आदि अक्रियावादृष्टि चौरासी हैं। शाकत्य, वाकत्रल, कुंबुमि, सारासुधि, नारावण, कठ, माध्यदिन, मौद, गैरपलाद, वादरावण, दिबांड्टक्य, ऐतिकायन, वसु, जीमिन आदि अज्ञानकुदृष्टि सङ्सठ हैं। विश्वष्ठ, पारावर, कजुकर्ण, वाक्तिक, रोमहर्षिण, सरायदत्त, त्यास, एळापुत्र, औपसन्यव, ऐन्द्रदत्त, अगस्य आदि बैनिश्च दृष्टि बत्तीम हैं। वे सब मिध्यावाद मिलकर तीन सी तिरसठ होते हैं।।

दृष्टिवाद अंगमें पाँच अधिकार हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका।

१. म मान्वियक । २. व काकस्य । ३. व दितकायन । दैत्यकायन मु । ४. अपमे ।

कम्मेनेंद्र प्रकारकरकुमते ते बोडे चंद्रप्रत्तियं। सूर्यंप्रतियं। कंद्रदीपप्रतियं। द्वीपसापरप्रतियं व्याख्याप्रतियं वेद्र चंद्रप्रतियं। व्याख्याप्रतियं वेद्र चंद्रप्रतिया क्रिंद्रियमस्त्रीनवृद्धिसकलाढं-चतुष्वार्यस्त्राप्रवाधिक वेप्तपुर्गः। सूर्यप्रतियं बुद्ध स्वयंग्यपुर्म्मं कल्परिवार क्रिंद्रियमसम्प्रण्याद्याप्तिया क्रिंद्रियमसम्प्रण्याद्याप्तिया क्रिंद्रियमसम्प्रण्याद्याप्तिया क्रिंद्रियम् । क्रंद्रद्वीपप्रतिये चुद्ध अंद्रद्वीपप्रतिये क्रिंद्र्य व्याद्याप्तिया व्याद्याप्तिया क्रिंद्र्य विकास 
पारितः सर्वतः कर्माणि गणितकरणमूत्राणि यसिन् तत्परिकम्, तच्य पञ्चिष्य चन्द्रप्रश्नतिः सूर्यप्रश्नतिः अम्बद्धापप्रश्नति । तत्र चन्द्रप्रश्नतिः इरिप्सायप्रश्नति । व्याव्याप्रश्नतिव्याद्यस्ति । तत्र चन्द्रप्रश्नतिः चन्द्रस्य विमानायु परिवारकृद्धिन् गमनत्वातिवृद्धस्वकार्यस्य वृद्धाप्रभावत् । सन्द्रश्नीपप्रश्नति । सन्द्रश्नीप्रस्य वर्षायति । सन्द्रश्नीपप्रस्य वर्षायति । सन्द्रश्नीपप्रमेष्ट्रक्रविक्राचन्त्रपण्यस्य स्वाव्याप्रस्य स्वाव्याप्रस्य स्वत्य स्वाव्याप्रस्य स्वाव्याप्त स्वाव्य स्वाव्याप्त स्वाव्य स्वाव

परितः' अर्थात प्री तरहसे 'कर्माणि' अर्थात गणितके करणसूत्र जिसमें हैं वह परिक्रम है। उसके भी पींच भेद हैं—चन्द्रप्रज्ञिति, सुर्यप्रज्ञिति, जन्दुदीपप्रज्ञिति, हीपसागरप्रज्ञिति, व्याख्या-प्रज्ञिति। उनमें से वन्द्रप्रकृति सुर्वप्रकृति, सुर्वप्रकृति, हीपसागरप्रज्ञिति, व्याख्या-प्रज्ञिति। उनमें से वन्द्रप्रमृति चन्द्रमाकि विमान, आपु परिवार, च्यद्धि, गमन, हानि, बृद्धि, पूर्णप्रहण, अर्थप्रहण, चतुर्यात्रमहण आदिका वर्णन करती है। चन्द्रक्षि सुर्यक्ष आपु, प्रमण्डल, परिवार, च्यद्धि, गमनका प्रमाण तथा प्रहण आदिका वर्णन करती है। जन्द्रश्चीप्रकृति असंक्यात होप-सुद्धिके आयास, महानदी आदिका वर्णन करती है। उपास्याप्रकृति असंक्यात होप-सुद्धिके स्वत्यात असे स्वत्यात असे स्वत्यात स्वत्यात असे वर्णन करती है। उपास्याप्रकृति स्वी-अस्पी, जीव-अजीव इत्योका, ३० भव्य और अमक्य भेरोंका, उनके प्रमाण और लक्षणोंका, अनन्तर सिद्ध और परम्परा सिद्धौंका जा अन्य वस्तुओंका वर्णन करती है। 'सूत्यवि' अर्थात् जो सिप्यादृष्टि दर्शनोंको स्वित करता है वह सुत्र है। जीव अवन्यक है, अकर्ता है, निर्गण है, अभोका है, स्वप्रकाशक कर्ति हो या नास्ति ही है हरपादि क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञाता और वैनयिक सिध्यादृष्टियोंक तीन सौ तिरसठ मर्ताको पूर्वपक्षके रूपमें कहता है। वस्त स्वर्याक और वैनयिक सिध्यादृष्टियोंक तीन सौ तिरसठ मर्ताको पूर्वपक्षके रूपमें कहता है। वस्त स्वर्याक और वैनयिक सिध्यादृष्टियोंक तीन सौ तिरसठ मर्ताको पूर्वपक्षके रूपमें कहता है। वस्त स्वर्याक और वैनयिक सिध्यादृष्टियोंक तीन सौ तिरसठ मर्ताको पूर्वपक्षके रूपमें कहता है। वस्त स्वर्याक और वैनयिक सिध्यादृष्टियोंक तीन सौ तिरसठ मर्ताको पूर्वपक्षके रूपमें कहता है। वस्त स्वर्यक्षक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्याक स्वर्यक स्वर्

१. म प्रकारमदेतेने । २. क तुमल्लि च ।

٠,

चतुर्विकातितीत्यंकरद्वादश चक्रवित्तगळ नवबलदेव नववासुदेव नवप्रतिवासुदेवरुगळप्प त्रिषष्टि-शलाकापुरुवपुराणंगळं वर्णिसुग्रं । मुंदे पूर्व्वं चतुर्दृशनिधं विस्तरविदं पेळल्पट्टपुद् ।

आकारावाताचूलिकोयें बुद्ध आकारानमनकारणमंत्रतेत्रतवरवयरणादिगर्स्य बर्णिसुगुं । पेरोरे पेट्य संब्रप्रसारकारिगर्द्धान्तु कमनाः यथाकर्मीददं पदप्रमाणमननंतरमे वश्यमाणमनिर्द जानीहि एवित संबोधनमध्याहार्य्यं ।

चक्रवित्तवस्वदेवनववासुदेवनववित्तवसुदेवनववित्तवसुदेवस्व वितरिशासकानुस्वपुराणानि वर्णयति । पूर्वं चतुरेशविध विस्तरेण अग्रे वश्वति । चुक्रवासि पञ्चिवमा जलगता स्वत्यता स्वायता स्वायता वित्त । तत्र जलगता स्वत्यता । स्वायता स्वायता चित्र वलगता स्वायता स्वायता चित्र वलगता स्वायता चित्र वलगता स्वायता चुक्रवा । सायाता चुक्रवा । सायात्वा चुक्रवा । स्वायता चुक्रवा । सायात्वा चुक्रवा । सायात्वा चुक्रवा । सायात्वा चुक्रवा । स्वायता चुक्रवा । सायात्वा चुक्रवा । स्वायता चुक्रवा । सायात्वा चुक्रवा । सायाव्वा चुक्रवा । सायाव्या चुक्यवा । सायाव्या चुक्रवा । सायाव्

प्रथम अर्थात मिध्यादृष्टि, अन्नती या अब्युत्यन्न ब्यक्तिके छिए जो अनुयोग रचा गाया वह प्रथमानुयोग है। यह चीवीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बल्देव, नौ बासुदेव, नौ प्रति- वासुदेव, नौ प्रति- वासुदेव, हम निरस्तठ शलाका प्राचीन पुरुषोंका वर्णन करता है। चौदह प्रकारके पूर्वोक्ते १९ सम्बन्धमें आगी विस्तारसे कहेंगे। चूलिका भी पाँच प्रकार को है—जलगता, म्यलगता, मायागता, आकाशगता और रूपाता। जलगता चूलिका जलका म्यत्मस, जलमें गमन, अनिका स्तम्मन, अनिका सम्बल, अनिपर बेटना, अनिममें प्रदेश अदिके कारण मन्त्र, तम्ब, तप्दवर्षण आदिका वर्णन करती है। स्वलगता चूलिका मेक, कुलाचल, भूमि आदिसे प्रवेश करने तथा शीन्न गमन आदिके कारण मन्त्र, तन्त्र, तप्दवर्षण आदिका वर्णन करती है। मायागता चूलिका मायावा कर, इन्द्रजाल (जाडूमर्स) विकित्य के कारण मन्त्र, तन्त्र, तप्दवर्षण आदिका वर्णन करती है। रूपाता चूलिका वर्णन करती है। रूपाता चूलिका मायावा चूलिका च

१. व सन्या ।

गतनम भनगं गोरम मरगत जनगतनोननं जजलक्खा । मननन धममननोनननामं रनधजधरानन जलादी ॥३६३॥ याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होति परियम्मे । कानवधिदाचनाननमेसी पुण चुलियाजोगो ॥३६४॥

गात्रि।त। षट्।न। शून्य। मार्पच।मा पंच।न। शून्य। गाँ।त्रि। गो। त्रि। र।द्वि।मार्पच।मार्पच।र।द्वि।गात्रि।त। षट्।ज। अष्ट।व । चतुः। गात्रि। त। षट्।नोननं।शून्य। शून्य। ज्ञान्य।जाअष्ट।जा अष्ट। रूआणि। मार्पच।न।नन। शून्य।शून्य।शून्य।धानव। मार्पच।मा पंच।न।शून्य।ना।शून्य।ना।शून्य।ना।पंच।रा।द्वि।न।शून्य। न्यामार्पच।रा।द्वि।न।शून्य।धानव। जाअष्ट।ध। नव।रा।द्वि।न।शून्य।

या। एक । जा । अब्दा । क एक । ना जून्य । मे । पंच । ना जून्य । न जून्य । न जून्य । मे सिति प्रश्निम भवति । परिक्रमणि । का । एक । न जून्य । व । चतुः । षि । नव । वा चतुः । व व । चतुः । पि । नव । वा चतुः । व व ए । ना जून्य । न जून्य । न जून्य । ने क्ष्म । ने क्ष्म शुन्त चूलिकायोगः । अकरसंक्रीयवं नातनानेन व्वर्ट्जात्रारुक्षप्रवेषस्त्र स्वर्यमियोग्चपुत्र । विश्वर पुत्र चेत्र स्वर्यम्य स्वर्यम्य प्रत्यमियोग्चपुत्र । विश्वर प्रत्यम्य प्रत्यमियोग्चपुत्र । विश्वर प्रत्यमियोग्चपुत्र । विश्वर विश्वर प्रत्यम्य प्रत्यमियोग्चपुत्र । विश्वर विश्वर प्रत्यम्य । विश्वर प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य । विश्वर प्रत्यम प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य । कल्यान्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य । कल्यान्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य । कल्यान्य प्रत्यम्य प्रत्यम्य । कल्यान्य । विश्वर प्रत्यम्य प्रत्यम्य । विश्वर । व

अक्षरसंत्रया चन्द्रप्रज्ञातौ पातनमनोनतं-यहाँचाल्य्यपञ्चसहस्त्राणि पदानि ३६०५००० । मूर्यप्रज्ञातौ मनगंनोनन-पञ्चलक्षत्रिसहस्राणि पदानि ५०३०० । जम्बूदीनप्रज्ञातौ गौरमनोननं त्रिल्यसञ्चित्रसह्रत्राणि पदानि २४२६००० । अस्त्रान्तरम् सरगतनोननं विश्वसायल्यस्यप्रत्रान्तरस्त्राणि पदानि ५२६६०० । मूर्व जनकस्त्रान्तरस्त्रान्तरम् अवगातनोननं —चतुरवीतिज्ञरारहित्रासहस्राणि पदानि ८४३६००० । मूर्व जनकस्त्रान्तरम् अष्टाभीतिलक्षाणि पदानि ८४०००० । प्रयमानुगांने मननन —पञ्चसहस्राणि पदानि ५००० । चनुर्दराष्ट्रवं समुक्यये धमननोनननाम—पञ्चनविकोटिपञ्चावालक्षराञ्चारानि ५५५०००० । जनादी जन्मतारिपञ्चन्त्राल्यस्त्रान्तर्यस्त्रान्तरम् एभए०००० । जनादी जन्मतारिपञ्चन्त्रान्त्रस्त्रान्तरम् प्रत्यके रनधवष्रपराननं-द्विकोटिनचन्त्रसन्त्रानीतिसहस्रद्विवतानि पदानि । २०९८ २०० ।

अक्षरोंकी संज्ञासे चन्द्रप्रक्षप्तिमें 'गतनमनोनन' अर्थात् छत्तीस छाख पाँच हजार १६०५००० पद हैं। सूर्यप्रवित्तमें 'भनगंनोननं' पाँच छाख तीन हजार ५०३००० पद हैं। जम्बूहीपप्रवित्तमें 'गोरमनोननं' तीन छाख पच्चीस हजार २९५००० पद हैं। ह्याप्तागर प्रवित्तमें 'गोरमनोननं' वाचन छाख छत्तीस हजार ५२३६००० पद हैं। छाख्याप्रवित्तमें 'करगतनोननं' चौरासी छाख छत्तीस हजार ८५३६००० पद हैं। सुत्रमें 'जजल्लवा' अठासी छाख छत्तीस हजार ८५३६००० पद हैं। सुत्रमें 'जजल्लवा' अठासी छाख ८८००००० पद हैं। चौरह पूर्वोमें 'भमसननोनननाम' पंचानवे कोटि पचास छाख पाँच ९५५०००००५ पद हैं। चौरह पूर्वोमें 'भमसननोनननाम' पंचानवे कोटि पचास छाख पाँच ९५५०००००५ पद हैं। जलगता आदि

२०९८९२० हपातंगज्ञु २०९८९२०। याजकनामेनाननं एककोटघेकाशीतिलकांगज्जमय्**नस्य** पर्वगज्ञ वंद्रप्रतत्थादि पंद्यप्रकारमनुज्ज्ञ परिकम्मंपुतियोज्ज्युत्रु १८१०५०० कानवधिवाचनाननं दशकोटघेकोनपंखाशल्ळशयद्वस्त्वारिजसहस्रयदंगज्ञु पुनः'मस्त्रे जलगतादि यंचप्रकारभृतच्चित्रकान् योगमित् १०४६४६००।

> पण्णस्ट्रहाल पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसदं । णउदी दुदाल पुन्ने पणवण्णा तेरससयाहं ॥३६५॥ छस्तयपण्णासाहं चउमयपण्णास छसयपणुनीसा । विहि लक्क्षेहि द गुणिया पंचम रूऊण छन्जुदा छट्ठे ॥३६६॥

पंचाशवष्टचत्वारिकाः विशिष्टा विश्ववात् विश्ववत् पंचाशत् व्यवश्यति नवितिद्वीचत्वारिकात् । पद्धतिपंचाशच्यां व्यवस्थाति । पद्धतपंचाशच्याः वद्भतपंचाशत् वद्भतपंचित्रातिद्वास्यां सक्षास्यां ग्रृणितास्तु पंचमरूपोन वश्चाताः विद

५०। ४८। ३५। ३०। ५०। ५०। १३००। ९०। ४२।५५।१३००।—६५०। ४५०।६२५।

ूश्वे उत्पादाित पूर्व्वदोत्र चतुर्द्वभविषदोत्र यथाक्रमिविदमी संख्ये पेत्रत्यदृदुरु । वस्तुविन १५ ब्रद्याद उत्पादक्ययप्रीययादि व्यक्तेष्ठमम्पूरकानुस्याद्युश्वेषवकु—मृदु जीवादिवस्यात्र नानात्रय-विषयकम योगपञ्चसंभावितोत्पादक्ययप्रशिद्यंत्र त्रिकाकाणोषरागद्य, नवस्ममनाद्यपुरु । तरात्रप्रति इत्याद्यम्पत्रप्रति विद्याद्यस्य प्रतिक्षात्रप्रति । विद्याद्यस्य प्रतिक्षेत्रस्य त्रिक्ष्य त्रिक्ष्य त्याद्यविति इतु नवस्यकारंगळपुषुत्रप्रत्यादिगञ्जा प्रत्येक नविषयसंभवदत्यावद्यस्य निकासीतिविकत्यपम्प

चन्द्रप्रत्यात्पिञ्ज्ञविषयत्त्रिमृत्तौ याककमामेनानम् —एककोट्येकाशीतिण्यपञ्चनहस्राणि पदानि १८१०५००। २० जनमतादिश्ज्ञविषयृत्तिकायोगः पुत्र कामवर्षस्याचनानन—दशकोटयेकोनगञ्जातल्ल्यवद्वस्तारिगलाहस्राणि पदानि १०४९४६०० ॥१६२–३६४॥

उत्तरावादिनपुर्देशपूर्वेषु यवाक्ष्म पदमस्योच्यते—बस्तुनो—द्रश्नस्य उत्तरक्ष्यवप्रीध्यावनेकपर्गपूरकः मुत्तादपूर्वं कच्च जीवादिक्याणा जानान्यदिक्यक्रमयोष्यवसंभावितोत्पाद्वयद्याधीस्याणि विकालगोचराणि नववर्षा भवन्ति । तत्त्रित्तिक द्रयमि नवविषं । उत्पन्न उत्तरक्षमानं उत्तरस्यमान । नष्ट नदस्य नदस्य । १९ स्थितं तिवह स्थास्यविति नवक्रकारा भवन्ति । उत्पन्नादोना प्रयक्तं नवविक्यनक्षयादेकावीतिविकरुपर्यमणितः

प्रत्येक चूं श्रिकामें 'रनभजभरानन' दां कोटि नी लाल नवासी हजार दो सी पद हैं २०९८९-२००। चन्द्रप्रवासि आदि पाँच परिक्रमोंने जिलाहर 'था बक्रनामेनानन' एक कोटि इक्यासी लाख पाँच हजार पद हैं १८१०५०००। जलनता आदि पाँचों चूलिकाओं के पदींका जोड़ 'कानविधवाचनान' इस कोटि इनचास लाख लियालीस हजार १०४९४६००० ३० है। १६६३-३६४॥।

बस्पाद आदि चौदह पूर्वोमें कमसे पद संख्या कहते हैं—द्वायके क्याद-क्यम आदि अनेक धर्मीका पुरक क्यादपूर्व है। जीवादि द्वत्योंके नाना नव विवयक कम और युगपत् होनेवाल तीन कालके क्याद-क्या-प्रीत्वरूप नी धर्म होते है अतः वन धर्मक्य परिणत द्वार भी नी प्रकारका है—क्यादन, उत्यवसान, क्यास्थ्यान, जो नष्ट हो जुका, हो ३५ रहा है, होगा, स्थिर हुआ, हो रहा है, होगा थे नी प्रकार हैं। क्याद आदि प्रसंबक्त नी परिणतद्रध्यवर्णनमं माळ्कु-। मिल्ल द्विलर्सगिळ्डं गुणितपंचाञ्चन्यक्रमेककोटिपदंगळपुषु १००००००। अग्रस्य द्वावर्गामेषु प्रधानभूतस्य वस्तुनः अयनं ज्ञानसप्रापणं तत्रप्रोज्ञनमप्रापणांगं द्वितीयं पूर्वमीयप्रापणां पृथ्वं समझत सुनय वृणेयं पंचास्तिकाय वस्त्रस्य तम्रतत्व न्वपदात्वंगळ् स्वावर्माक्यपुर्वे सुन्तः ।—
९६०००००। बोर्प्यस्य जोवाविवस्तुसाम्पर्ध्य अनुप्रवादोनुवर्णनमस्मिन्नित बोर्प्यानुवर्णमं तृतीयपुर्व्यम् आवाविवस्तुसाम्पर्ध्य अनुप्रवादोनुवर्णनमस्मिन्नित बोर्प्यानुवर्णमं तृतीयपुर्व्यम् आस्वतिय्यं परवीद्यं उभव्यक्षयः सेत्रबीद्यं कालबीद्यं नाववीद्यं तपोवीद्यं मेवित्याप्रिस्तरत्वव्यमुण्यपपिवर्षाम्यस्य व्यक्तिस्यस्य सेत्रबीद्यं कालबीद्यं प्रवासिक्यपर्यप्राच्यप्रवासम्यस्य अस्तिवास्य सेत्रविवर्णम् वित्याप्रवासम्यस्य स्वर्णे व्यवस्य स्वर्णे व्यवस्य स्वर्णे वित्यस्य स्वर्णे वित्यस्य स्वर्णे वित्यस्य स्वर्णे वित्यस्य प्रवासिक्यपर्यः स्वर्णे वित्यस्य प्रवासिक्यपर्यः स्वर्णे प्रवास्य प्रवासिक्यस्य स्वर्णे वित्यस्य प्रवासिक्यस्य स्वर्णे स्वरं स्वर्णे प्रवासिक्यस्य स्वर्णे स्वरं स्वर्णे स्वरं स्वर्णे स्वरं स

णतद्वयवर्णन करोति । तत्र दिलक्षगणितपञ्चाशस्यदानि एका कोटिरित्यर्थ १००००००। अग्रस्य दादशा होय प्रधानभतस्य वस्तन अथन जान अग्रायण । तत्प्रयोजनम् सम्रायणीयः हितीयं पर्व । तच्च सप्तशतसन्यदर्णस-पञ्चास्तिकायपद्रद्रभ्यसमतत्त्वनवपदार्थादोन वर्णयति । तत्र द्विष्ठकाणिताम्बन्धारिशत्पदानि पण्णवतिरुक्षाणि इत्यर्थ । ९६००००। वीर्यस्य-जीवादिवस्तुसामध्यस्य अनुप्रवाद --अनुवर्णनं अस्मिन्निति वीर्यानुप्रवादं नाम त्नीयं पूर्व । तच्च आत्मवीर्यपरवीर्योभयवीर्यक्षेत्रवीर्यंभाववीर्यतपोबीर्यादसमस्तद्रव्यगणपर्यायवीर्याणि वर्णयति । तत्र द्विज्ञश्चणितपञ्चित्रवात्पदानि सप्ततिलक्षाणीत्यर्थः ७००००० । अस्तिनास्तीत्यादिषमीणा प्रवाद:-प्ररूपणमस्मिन्निति अस्तिनास्तिप्रवाद चतुर्थ पूर्व । तच्च जीवादिवस्त् स्यादस्ति स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावा-नाश्चित्यः, स्याधास्ति चररव्यक्षेत्रकालभावानाश्चित्यः । स्यादस्ति नास्ति च क्रमेण स्वचररव्यक्षेत्रकालभावदय संयक्तमाश्रित्य । स्यादवक्तव्य यगगत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावद्यमाश्रित्य तथा ववत्मश्रवयत्वात् । स्यादस्ति प्रकार हो सकते हैं अतः इक्यासी धर्म परिणत द्रव्यका वर्णन करता है। उसमें दो लाखसे गुणित पचास अर्थात् एक कोटि पद होते हैं। अब अर्थात द्वादशांगमें प्रधान भूत वस्तुका 'अयन' अर्थात् ज्ञान अमायण है। वह जिसका प्रयोजन है वह दूसरा पूर्व अभायण है। वह सात सी सुनयों, दुनयों, पाँच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्व, नी पदार्थ आदिका वर्णन करता ह। उसमें दो लाखसे गुणित अहतालीस अर्थात लानवे लाख पद हैं। बीर्य अर्थात् जीवादि वस्तुकी सामर्थ्यका 'अनुप्रवाद' अर्थात् वर्णन जिसमें होता है वह बीर्यातुप्रवाद नामक तीसरा पूर्व है। वह अपने बीर्य, पराये बीर्य, उभयबीर्य, क्षेत्रवीर्य, कालवीर्य, भाववीर्य, तपवीर्य आदि समस्त द्रव्य गुण पर्यायोंके वीर्यका कथन करता है। समें दो लाखसे गुणित पैतीस अर्थान् सत्तर लाख पद हैं। अस्ति-नास्ति आदि धर्मीका 'प्रवाद' अर्थात् प्रहरण जिसमें हे वह अस्ति-नास्ति प्रवाद नामक चतुर्थ पर्व है। जीवादि ३५ वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा स्यादस्ति है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा स्थातनास्ति है। कमसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाळभाव और परद्रव्यक्षेत्रकाळ

द्विसंयोगित्रसंयोगजंगळ त्रित्र्येकसंख्यगळ ७ मेलेनंत सार्मागियं प्रश्नकार्विदमों दे बस्तुविनोळविरो-धाँदर संभविषुदं नानान्यमुख्ययोणभावदिदं प्ररूपियुगुमिल्लि । द्विलक्षपुणितगिशत्पदंगळू विशिलक्ष-पर्दगळप्यवेदवर्षं ६००००० ल ।

ज्ञानानां प्रवादः प्ररूपणमस्मित्रिति ज्ञानप्रवादं । पंचमं पूर्व्वमिद् । सित्युताविधमतः प् पर्ययः केवलमं वु पंच सम्यज्ञानंगळ् । कुमितकु त्तविभागमं व व्यक्तानंगिळवर र सबस्य-संस्थाविषयफ ठंगळनाभिधित्यवक् प्रामाण्याप्रामाण्यांवाभागमुमं वर्णसुम्भान्त दिललगुणित-पंचारान्यवंगळ् क्योनकािस्यान्यपुवर्वोत्ते वे पंचारमञ्ज्ञणमे वुवरिदं पंचारपुर्ववील द्विललगुणित-पंचारान्यवंगळ् क्योनकािस्यान्यपुवर्वोत्ते वे पंचारमञ्ज्ञणमे वृत्तिर्वे । अ = ९९९९९९ । सत्यस्य प्रवादः प्ररूपणमस्मित्रिति सत्यप्रवादं वष्टपुर्व्वमिद् वास्युतियुमं वास्यस्कारकारणंगळ्मं १० वास्त्रयोगम्भ द्वादाभायेणळ्मं वस्तुनेवाळ्मं व्वतिव्यव्यानियानमुमं व्यविधसत्यमुमं प्रकारियुन्

चांककथ च स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावान् युगपत् स्वपद्रव्यक्षेत्रकालभावद्यं च मंयुक्तमाजित्यः। स्थाप्यति चांवकथ्यं च पद्रव्यक्षेत्रकालभावान् युगपत्स्वपद्य व्यवेषकालभावद्यं च मंयुक्तमाजित्यः। स्थाप्तितं च नाम्तिः चांवकथ्यं च क्रमेण स्वपद्यव्यक्षेत्रकालभावद्यं युगपत्स्वगद्यव्यक्षेत्रकालभावद्यं च सयुक्तमाजित्यः। इत्ये-कांकिनित्यांगित्याद्यक्तत्वक्षमेणां विश्वित्येषावत्रकामञ्ज्ञाला प्रयेकदिनयोगित्रवयोगभावेन प्रक्रम्यति । तम् सममञ्जो प्रस्तवयादेकदिक्तमेले बत्तृति अविरोधेन सम्बन्तो गानाव्यक्षस्यगैगभावेन प्रक्रम्यति । तम् द्वित्वयानुण्यातिकालपानि चित्रच्याचित्रकालि च वात्रवाद्यक्षम्याति । तम् प्रक्रम्यप्रद्यापित्रविति जानप्रयाप्त पञ्चम पूर्वं, तज्व मतिभुताविषमन पर्वयक्षेत्रवानि पञ्च सम्पन्नानाति , कृमतिकृत्युत्रविभञ्जानगाति योग्न ज्ञानानि स्वक्ष्यस्थाविषयपक्षमानि धाष्टित्य तेषा प्रामाच्याप्तानाव्यक्षिमान व वर्षयति । तम् दिलदार्गाणन पञ्चादायस्यति किन्तु पञ्चमकञ्जमिनि क्यवादेकक्ष्योना कोटिरित्यवं ९९९९९९९। सन्वस्य प्रवाद

१. मा मेलण स । २. मा <sup>©</sup>लिंदिवर ।

मदे तं बोहे बसत्यनिवृत्तियं मेणु मौनमं वागुप्तियुमं बुदक्कुं। उरःकंठ छिरीजिङ्क्षामुक्यंतनासिकातात्कोष्ठाव्यंत्रक्रद्रयानंग्युं स्पृष्टतेषत्युद्धता विवृत्तेषद्वित्तता स्वृत्ता रूपंत्रय्य पंचप्रयत्नंग्युं वाक्संस्कार कारणंग्ये बुवक्कुं। शिष्टवृष्टक्यमण्य वाक्यवित्ता त्रक्षता स्वान्यव्य संकृतात्व स्वाक्तरणंग्युं वाक्त्रयोगमं बुदक्कुं। इदिवृत्तियं साहत्यदुद्धं वृत्तिरुक्ष्यनप्यम्ययात्वानुं। परस्यरिविरोधकारणक्रत्वववनमुं परंग बीधनुवन्यग्रुग्यववनम् । धम्मात्यकाममोक्षाद्भवववन्तरूपमबद्धप्रलापम् इदिवृत्ववयंग्यत्रोत्यु रामुस्यवित्त्वनम् । अवरोज्यरस्युत्तात्विक् वापूपारितवचनम् परिवृत्तान्तार्यक्षणाष्टासिक्तित्यु वाक्कुपिधवनम् बुदक्कुं। ध्यवहारदोत्यु वंचनाहेतुवाक् निकृतिवाक्कं बुक्कुं। रापोन्नानाध्वरात्रेष्ट्रस्य वित्तयहेतुवाक्कप्रणतिवागं बुदु अक्कुं। सिन्यादर्शनवानं मोषवागं बुदक्कुं। सनामार्गायदेशवाक् सम्यव्दर्शनवानं वृदक्कुं। सिन्यामारगोपदेशवाक् सिन्यादर्शनवागं बुदक्कुमित् इदिवाभावग्वे वृदक्कं।

ह्रांद्रियाविषंचेंद्रियपम्पतमाव जीवंगज् व्यक्तवस्तृत्वपर्ध्याममुळ्ळ वस्तृगळपुत्र । इव्य-क्षेत्रकालभावाजितमप्प बहुविषमसत्यवचनं मृषाभिषानमक्ष्युं । जनपदसत्याविदराप्रकारमप्प सत्यं मृपेळत्पट्ट ळक्षणमुळळुवक्षुमी सत्यप्रवावदोळ् द्विलक्षगुणितपंचाजत्यवंगळ् षड्तरकोटियक्ष्यु-

वक्नभेरान् बहुविष मृपाभिषान दशविष सस्य च प्रकायति । तथया-असस्यनिवृतिसौन वा यागुनिः । उर कण्डिवरीजह्नामुक्तन्तम्तासिकातात्योग्रस्थानि अष्टे स्थानािन । स्पृष्टवेयस्पृष्टताविकृततेपविकृतताव्यवान्तः । स्था पञ्च प्रथानास्य वावसम्कारकारणािन । विष्टुष्टुष्ट्यः प्रयोगः वाक्प्रयोगः तल्लक्ष्रमध्यास्य सम्कृतािन्दः स्थानः प्रथानः कल्कृत्वचन । पररोषपृष्ट्यन वेशुन्यवचन । परमायन्त्रमुक्त्रक्वनस्यम्प्रयास्या । परस्यविशेषकारणं कल्कृत्वचन । पररोषपृष्ट्यन वेशुन्यवचन । परायास्य । सम्प्राप्तिका वाक् रतिवाक् । तेषु अरस्युत्यादिका वाक् प्रतिवाक् । विष्युत्यास्य सम्बन्धानिकृत्यास्य सम्प्रयास्य । सम्पर्याप्तिका वाक् प्रतिवाक् । विष्युत्यास्य सम्प्रयास्य । स्थानाव्यक्ष्यास्य । स्थानाव्यक्षयास्य । सम्पर्याप्तिका वाक् प्रतिवाक् । विष्युत्यक्षित् सम्पर्याप्तिका । स्थानाव्यक्ष्यक्षयास्य सम्पर्याप्तिका । स्थानाव्यक्षित्यक्षयास्य । सम्पर्याप्तिका । स्थानाव्यक्ष्यक्षयास्य स्थानाव्यक्षित्यव्यक्षयास्य । स्थानाव्यक्षित्यव्यक्ष्यक्षित्यव्यक्ष्यस्य । अन्यवस्यविष्ट्याप्यस्यक्षित्यव्यक्षयास्य । अन्यवस्यवादिः

इस प्रकारके सत्यका कथन करता है। इन सक्का स्वरूप इस प्रकार है—असत्यसे निवृत्ति या ग्रीनको वचन गृप्ति कहते हैं। वर, कण्ठ, भिर, जिङ्का मूळ, हाँत, नाक, तालु, ओठ ये आठ स्थान हैं। इपुट्टा, किंचन्त्र सुष्टात, विज्ञतत, किंचन्त विवृत्तता, संवृत्तता ये श्रींच प्रयक्त हैं। ये सब स्थान और प्रयत्न चचन संस्कारके कारण हैं। शिष्ट्रहरूप और दुष्ट्रहरूप वचनप्रयोग होता है। 'यह इसने किया है' पेसा अनिष्ट वचन अध्याख्यान है'। परस्पर्दे विरोधका कारण चचन कळह वचन हैं। इसरेक होपको सूचन करना पैतृत्य वचन है। वसरे, अर्थ, काम और मोक्षा से असम्बद्ध वचन असम्बद्ध प्रवाप हैं। जो वचन इन्द्रियोंक विषयोंमें रिति उत्पन्न करे वह रितिवाक है। वी वाचन हैं। वार्ष्ट्राह्म कें त्र करे वह रितिवाक हैं। जो वचने असम्बद्ध प्रवाप वेचन वचन वह स्थान हैं। प्रतिकृत्ति अजेन और संरक्षण करें काम कि उत्पन्त करनेवाळ वचन वचन प्रिवाक हैं। व्यवहार में छळक्यर करनेवाळ हैं। हत् चचन निकृतिवाक हैं। तपस्वो और झानी जनोंक प्रति अविनयमें हेतु वचन अप्राप्तिवाक हैं। स्थान अस्तिवाक हैं। स्थान अस्तिवाक हैं। चप्तो और झानी जनोंक प्रति अविनयमें हेतु वचन अस्तिक हैं। वपस्वो और झानी जनोंक प्रति अविनयमें हेतु वचन अप्राप्तिवाक हैं। चप्तो और अस्ति अस्तिवाक हैं। स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान अस्तिवाक हैं। स्थान 
मेकें वोडे छज्जुदा छट्टे एंदिवॉरदं वष्ठपूर्व्यंत्रेजु द्विलक्षणुणितपंचाशस्लब्यमो दु कोटिप्रमितसंक्येयोळु षडपुतस्वकपनविदं १०००००६।

आत्मनः प्रवावः प्रकथणमस्मिनित आत्मप्रवादं सप्तमं पूर्वमतु । आत्मन "जीवो कताय वत्ताय पाणि भोत्ताय पोषाळो । वेवो विहु ल समंत्र य सरीरो तह माण जो । सत्ता जं तू य माणी य माणो गोग य सवनुडो । असक्कुडो य केत्यु अंतरप्ता तहेव य ।" इत्यावि स्वरूपमं वाणि पुण्यते ते दो हो :—जीविति व्यवहारतयेन वहाप्रणान् नित्रवयनयेन केवलज्ञानददानसम्यवत्वक्षावित् प्रणान् वारयति जीवित् वृद्धदंदचित जीवः । व्यवहारतयेन ग्रुभाग्रुभकममं निर्वयन्त्रयेन वित्यप्र्यात्म करीतीति कत्ती । व्यवहारेण सत्यामत्य वक्तीति वक्ता नित्रवयेनावक्ता । नय- हमे कित्यप्रणाम् सत्यस्येत प्रणो । व्यवहारेण जुभाग्रुभकममं कित्यप्रणाम् प्रणाम सत्यस्येत प्रणो । व्यवहारेण जुभाग्रुभकममं कित्यप्रणाम् प्रणाम व्यवहारेण क्ष्मनेत्रकम्भितुरालान् पूरयति गाल्यति चित्र वृद्धग्ले । निज्ञययेनावृद्धग्लः । नयद्वयेन लोकलोक्तानं त्रिकालगेत्वरं सब्दं वित्त व्यवतातीति वदः । व्यवहारेण कम्मवस्याद्भवे भवे स्वर्थित प्रणो । वित्रवयेन लावेन स्वर्थने वित्रविद्धान्य स्वर्थने त्रिव्यवनावित्रविद्धान स्वर्थने वित्रविद्धान स्वर्थने वित्रविद्धान स्वर्थने स्वर्थने वित्रविद्धान स्वर्थने वित्रविद्धान स्वर्थने स्वर्थने वित्रविद्धान स्वर्थने वित्रविद्धान स्वर्थने स्वर्धने स्वर्णने स्वर्धने वित्रविद्धान स्वर्थने स्वर्धने 
द्याप्रकारमस्य तत्र्यामुक्तल्रलामिति । तत्र सत्यववादं द्विल्यम्। शत्रवाति पद्मिर्रावकानि । छञ्चुदा १५ छट्टे इति बचनात् पबुल्तरकोटिरित्वर्यः । १००००००६ । आत्मानं प्रवादः प्रत्यवणमित्मित्रिति लात्यप्रवादं साममं पूर्वं । तत्र्य लात्मनं प्रवीदो कता य बत्ता य वाणी भोता य पुगले। वेदो विल्हु सम्भू य सारीरी तह माणवो ॥ सत्ता वत्र्य य माणी य मायी लोगी य समुद्धो ॥ अमनुद्धो य केसप्ट्रं लग्नत्या तहेव य । द्वार्याद्व स्वय्यप्त वर्षवित । तत्र्यवा—वौक्षित्र व्यवदारत्येन त्रयाणात् निक्यप्तने केल्ल्लान्यर्यन्तम्यक्षकप्तित्वयाणात् मार्यस्ति । योवित्यति जीवित्यपूर्वर्यने तीवः । व्यवहारत्येन प्रवादार्यने सत्याप्ताय च वर्षाति व का निवचतेत्रावत् । न्यद्वयोत्तप्रयानः मन्ति अत्याति प्राणी । थ्यवहारत्येन सत्यास्त्रय च वर्षाति व का निवचतेत्रावत्तः । नयद्योत्तप्रयातः मन्ति अत्याति प्राणी । थ्यवहारेण गर्भात्मात्रयातं प्राणी । थ्यवहारेण गर्भात्मन्ति प्रत्याते वित्यप्ति वित्यप्ति वित्यपत्रित्वया । स्वयव्यप्ति प्रत्याते प्राणी । थ्यवहारेण गर्भात्मन्ति वित्यपत्रित्वया । स्वयद्वात्यस्ति प्रत्याति वित्यपत्रित्वयात्रस्ति स्वयं व्यवस्वते स्वयं स्

१५ सृषावाक् है। जनपदसस्य आदि इस प्रकारके सत्यके लक्षण योगमार्गणामें कह आये हैं। सस्य प्रवादमें वो लाख गुणित पचास तथा लह अधिक अर्थात् एक कोटि लह पर हैं। आत्माका जिसमें प्रवाद अर्थात् क्यन है वह आत्मयवाद नामक सातवाँ पूर्व है। वह आत्माका तमा तमा कर करवा है कि जीव कर्ता, प्रणी, भोका, पुद्रगल, वेदी, विष्णु, स्वयम्भू, सरीरी, मानव, सक्का, जन्तु, मानो, मायो योगी, संकुट-अर्सकुट, क्षेत्रक्ष तथा के अन्यत्रास्या है। इनका स्वरूप कहते हैं—जीव अर्थान् जीता है जो व्यवहारनयसे दस प्राणोंको और निश्चवनसे केवल्यान, केवल्दर्शन सम्बन्दरूप चेनत प्राणोंका धारण करता है। तथा जो आगे तियोगा, पूर्वे जिया है वह जीव है। व्यवहारनयसे प्रभुभ कर्मको और निश्चवनसे चित्रयान है वह जीव है। व्यवहारनयसे प्रभुभ कर्मको और निश्चवनसे चित्रयान है। तथा जो अर्थ अर्थ क्राला है। तथा जो अर्थ तथा है। तथा जोत कर्मका है। विश्ववनसे अवका है। होनों नयोंसे कहे गये प्राणवाला होनेसे ३५ प्राणी है। व्यवहारनयसे प्रभाव क्राला है। तथा व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा सा है। व्यवहारनयसे प्रमुख क्राला है। क्या स्वरूपक करता है अरा सा है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा भोका है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा भोका है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा भोका है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा भोका है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा भोका है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा भोका है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका अरुपक करता है अरा भोका है। व्यवहारनयसे अपने स्वरूपका करता है। तथा जीव अर्थ करता है। तथा से अर्थ करता है।

स्वयं भू: । व्यवहारेणीबारिकाविकारीरमस्यास्तीति कारीरी निरुवयेनाकारीरः । व्यवहारेण मानवाविपर्यायपरिणतो मानवः । उपक्षमणत् । नारकस्तिन्याँ हेवेवरच निरुवयेन मनौ माने भवो मानवः ।
व्यवहारेण स्वजनिमारिवरिद्रहेषु सम्मतीति सक्ता । निष्ययेनासका । व्यवहारेण चनुग्गंतिसंसारी
व्यवहारेण स्वजनिमारिवरिद्रहेषु सम्मतीति सक्ता । निष्ययेनासका । व्यवहारेण चनुगंतिसंसारी
मानी निष्ययेनामानी । व्यवहारेण माया वंबनात्यास्तीति मानी निष्ययेनामानी । व्यवहारेण योगः कायवाग्मनस्कम्मीत्यास्तीति योगी । निष्ययेनायोगी । व्यवहारेण सुक्मिनगोदक्वव्यययान्निक्तस्वमंत्रवार्यानीन स्वयं कायवाग्मनस्कम्मीत्यास्तीति योगी । निष्ययेनायोगी । व्यवहारेण सुक्मिनगोदकव्यययान्निक्तस्वक्रवार्यान्तिकार्यायान्ति स्वयं ।
तिरुव्यक्ति प्रवेश स्वयं । निष्यवेन प्रवेशस्ति स्वयं ।
स्वयं निष्यवेन प्रवेशसंहारिवर्याणामावावनुभयः किबिवृत्तव्यक्तिराप्ताप्त एत्यस्थः ।
स्वयं ने भी स्वोकालोक स्वयं व जानातीति स्वेत्रकः व्यवहारेणाष्ट्रसम्प्रयं । स्वयं निष्यम्भयंतर्वात्स्वभावः
स्वा । निरुव्येन वैत्याग्यंतर्वान्यन्त्रवान्वात्रास्य । इस्लि व्यवबंग्रन्तानुक्तस्य न्वार्यान्यत्वान्तिस्यभावः

ज्ञानदर्धनस्वरूपेण सर्वति परिणमि इति स्वयम्भः। व्यवहारेण जाँदारिकादिसरीरमस्यास्तीति सरीरी निरूपयेनाधरीरः। व्यवहारेण मानवादिपर्याधपरिणतो मानवः, उत्तवक्षणात्रारकः तिर्वद्ध वेद्यवः। निरूपयेन मनो ज्ञाने भरः मानवः। व्यवहारेण स्ववर्तामत्रप्रदिपरिष्ट्वेण सक्तर्यात्रप्रदिपरिष्ट्वेण सक्तर्यात्रप्रदेश मानवः। व्यवहारेण स्ववर्तामत्रप्रदेश स्वयं निरूपयेनावन्तुः। व्यवहारेण मानवः अहंकारः अस्तास्तीति मान्नी, निरूपयेनामानी। व्यवहारेण मानवः अक्ष्रकारः अस्तास्तीति मान्नी निरूपयेनामानी। व्यवहारेण मानवः अक्ष्रकारः अस्तास्तीति मान्नी, निरूपयेनामानी। व्यवहारेण मानवः व्यव्यात्रस्य। स्वर्तास्त्रप्रदेश मानवतीति संव्यः । व्यवहारेण मानवः व्यवस्ति संवयः व्यवस्ति व्यवस्ति संवयः । विरूपयेन परिष्टप्रदेश मानवतीति संवयः परिष्टप्रपाणेन सकृतित सक्तर्यक्षास्ति स्वर्तामत्रस्य क्ष्रियः । विरूपयेन परिष्टप्रपाणेन सकृतित स्वर्तामत्रस्य क्ष्रियः। स्वर्ताति संवयः व्यवस्ति स्वर्यः। स्वर्तास्य स्वर्यः। स्वर्तास्य स्वर्यः। स्वर्तास्य स्वर्यः। स

वाले त्रिकालवर्ती सब पदार्थोंको जानता है अतः वेता या वेद है। व्यवहार नयसे अपने गहीत शरीरको और समद्रधात दशामें सर्व लोकमें ज्यापना है. निश्चयनयसे जानके दारा सबको 'वेवेष्टि' अर्थात् व्यापता है जानता है अतः विष्णु है। यद्यपि व्यवहारनयसे कर्मवज्ञ भव-भवमें परिणमन करता है तथापि निश्चयनयसे 'स्वयं' अपनेमें ही ज्ञान-दर्शनरूप स्वभावसे 'भवति' अर्थात् परिणमन करता है अतः स्वयम्भू है। व्यवहारनयसे औदारिक २५ अरोरवाला होनेसे अरोरी है और निश्चयसे अअरोरी है। व्यवहारसे मानव आहि पर्यायक्रप परिणत होनेसे मानव है, उपलक्षणसे नारक, तियंच और देव है। निश्चयनयसे मन अर्थान ब्रानमें रहता है अतः मानव है। व्यवहारसे अपने परिवार, मित्र आदि परिग्रहमें आसक्त होनेसे सकता है, निश्चयसे असकता है। ज्यवहारसे चार गतिरूप संसारमें नाना योनियों में जन्म होता है अतः जन्त यानी संसारी है। निश्चयसे अजन्त है। व्यवहारसे माया कवायमे 30 यकत होनेसे मायी है. निश्चयसे अमायी है। ज्यवहारसे मन-वचन-कायकी क्रियाह्नव योग-बाला होनेसे योगी है, निश्चयसे अयोगी है। व्यवहारसे सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकके सर्व जघन्य सरीरके परिमाणरूपसे 'संकटति' संकचित प्रदेशवाला होनेसे संकट है। किन्त सम-दघातसे सर्वलोकमें व्याप्त होनेसे असंकट है। निश्चयसे प्रदेशोंके संकोच विस्तारका अभाव होनेसे अनुभय है अर्थात् मुक्ताबस्थामें अन्तिम शरीरसे कुछ कम शरीर प्रमाण रहता है। 34 दोनों नयोंसे क्षेत्र अर्थात लोक-अलोक और अपने स्वरूपको जाननेसे क्षेत्रज्ञ है। व्यवहारसे आठ कमोंके अभ्यन्तरवर्ती स्वभाववाला होतेसे और निश्चयसे चैतन्यके अभ्यन्तरवर्ती

र्षणळडु कारणविंदं । व्यवहाराष्ट्रयविंदं कम्मंनोकम्मंरूपमूर्तंब्रव्यातादिमंबंघविंदं मूर्तंतु निश्चयनया-श्रवदिनमूर्त्तमेवित्याद्यात्मयम्मगळ समुच्चयं माङत्पङ्गुमोयात्मप्रवाददोळ् द्विलक्षगुणितत्रयोदकारात-पदंगळ् वडावशतिकोटिमळप्यदं बहर्ष्यं । २६०००००० २६ को ।

कम्मणः प्रवादः प्रक्षणणारिमास्मिलिति कम्मंप्रवादमप्टमं पृथ्वमृत् । मृष्ठोत्तरप्रकृतियेविभन्ने 
प बहुविकल्पवंशेदयोदीरणासत्वाद्यवस्यं ज्ञातावरणादिकम्मंत्वक्यं सांपराधिकेर्य्यापयतपर्याऽञ्याकम्मांवियुमं वर्णामुणारिक द्विलस्पृणातिकार्याक्षण्ये वृद्धस्य 
१८०००००० १८० कः । प्रत्याच्यायति निविध्यते सावद्यमिस्मानेतित वा प्रत्याच्यायता नवमं 
पूर्व्यमंत्र नामस्यापनाद्ययंत्रकारुकारुमार्थात्या पृथ्वमंत्रन्तनवरुप्यमुस्यानं पंचसमिति 
मेणपरिमितकार्लं प्रत्याच्यामं सावद्यवस्तुनिवृत्तियनुप्रवासविध्यं तद्वभावनाम्मुमं पंचसमिति 
विगुरपाविकमं वर्णामुगुमिलः द्विलसपुणितदात्तस्यारिकार्यस्यान् चतुरशीतिलक्षप्रवंगळरपुषे बृदस्य 
१०००००० ८४ कः । विद्यानामनुवारोजुकमेण वर्णनं यस्मिन् तद्विद्यानुवादं दश्यमं पृथ्वमृत् । 
समक्षतस्यानुप्रमत्निवाद्यस्यविद्यान्तुः रोहित्यावियंवजनमस्यान्त्रव्यान्त्रम्यस्यान्यम्यनम्यत्वप्रवावियानगरुमं सिद्धमादिविद्यान्त्रमं द्वस्यानिमित्ताप्रमत्याव्यवेशे क्रितरेस्य 
विद्यानिवाद्यस्यान्त्रम्यन्ति ।

दिसंबन्धन मृतीः निरुवयनयाश्रयेणामूतीः इत्यादय आत्मधर्माः ममुन्त्रोयन्ते । तस्मिन्नारमप्रवादे हिलक्षगुणित-त्रयोदशशतपदानि षडविंशतिकोट्य इत्यर्थः २६०००००० । कर्मणः प्रवादः प्ररूपणमस्मित्रिति कर्मप्रवाद-१५ मष्टमं पूर्व तच्च मूलोत्तरोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं बहविकल्पबन्धोदयोदोरणसत्त्वाद्यवस्य ज्ञानावरणादिकर्मस्वरूपं ्र समवधानेर्यापबतपस्याघाकर्मादि च वर्णयति । तत्र द्विलक्षगणितनवतिपदानि एककोट्यशीतिलक्षा-णीत्यर्यः १८००००० । प्रत्याल्यायते निषिच्यते सावद्यमस्मित्रनेनेति वा प्रत्याख्यानं नवम पूर्वं । तच्च नामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावानाश्रित्य पृष्पसंहननवलाचनुसारेण परिमितकाल अपरिमितकालं वा प्रत्याख्यानं सावद्यवस्तुनिवृत्ति उपवासविधि तद्भावनाङ्गं पञ्चसमितित्रिगप्त्यादिकं च वर्णयति । तत्र हिलक्षमणितद्वाचत्वा-२० रिशत्पदानि चतुरशीतिलक्षाणीत्यर्थः। ८४ ल । विद्याना अनवाद अनक्रमेण वर्णनं यस्मिन् तदिद्यानवाद दशमं पूर्वं, तच्चं सप्तशतानि अहम्षप्रसेनाद्यत्पविद्याः रोहिष्यादिपञ्चशतमहाविद्याः तत्स्वरूपसामर्थ्यमाधनमन्त्र-स्वभाववाला होनेसे अन्तरात्मा है। 'इति और च' शब्द उक्त और अनुक्त अर्थके समु-च्चयके लिए है। इससे व्यवहारनयसे कर्म-नोकर्मरूप मूर्त द्रव्य आदिके सम्बन्धसे मूर्तिक है और निश्चयनयसे अमृतिक है, इत्यादि आत्मधर्मका समच्चय किया जाता है। उस आत्म-प्रवाहमें दो लाखसे गुणित तेरह सौ अर्थात् छव्वीस कोटि पद हैं। कमका प्रवाद अर्थात् कथन जिसमें हो वह कर्मप्रवाद नामक आठवाँ पूर्व है। वह मूल और उत्तर प्रकृतिके भेदसे भिन्न, अनेक प्रकारके बन्ध बदय बदीरणा सत्ता आदि अवस्थाको लिये हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोंके स्वरूपको तथा समवदान, ईर्यापय, तपस्या, आधाकर्म आदिका कथन करता है। उसमें दो लाखसे गुणित नब्बे अर्थात् एक कोटि इक्यासी लाख पद हैं। जिसमें 'प्रत्याख्यायते' अर्थात् सावर्षं कर्मका निषेध किया गया है वह प्रत्याख्यान नामक नौंवाँ पूर्व है। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके आश्रयसे पुरुषके सहनन और वलके अनुसार परिमित काल या अपरिमितकालके लिए प्रत्याख्यान अर्थात् सावद्य वस्तुओंसे निवृत्ति, उपवासकी विधि, उसकी भावना, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन करता है। उसमें दो छाखसे गुणित बयालीस अर्थात् चौरासी लाख पद हैं। विद्याओंका अनुवाद अर्थात् अनुकमसे वर्णन जिसमें हो वह विद्यानुवाद पूर्व है। वह अंगुष्ठप्रसेना आदि सात सौ अल्पविद्याओं.

१. व साम्परायिकेर्या<sup>°</sup>।

क्रियादिभिन्नृत्यादिभिन्विद्यालं विस्तीणं शोभायमानं वा क्रियाविद्यालं त्रयोदशपूर्व्भवृ । १० संगीतशास्त्रव्यंदोलंकाराविद्वासप्रतिकळेगळं चतुःयध्टिख्योगुणंगळुमं शिल्पाविविज्ञानंगळुमं चतुर-शीतिगळुं गब्भीधानाविकंगळुमं अष्टोत्तरश्चतमं सम्यग्दर्शनाविगळुमं पंचींवशितयं देववंदनावि-

तन्त्रपुजाविधानामि सिद्धविद्यानो कर्जवशेषाम् अष्टमहानिमित्तामि, (तानि कानि?) अन्तरीक्षत्रोमाञ्जस्यरः स्वप्नक्रणाण्यस्यमनिष्यस्य स्वप्नक्रणाण्यस्यमनिष्यस्य स्वप्नक्रणाण्यस्य स्वप्नक्षराण्यस्य स्वप्नकृतिस्य स्वपन्नकृतिस्य स्वपन्य 
रोहिणी आदि पाँच सौ महाविद्याओं का स्वरूप, सामध्ये, साधन, मन्य-तन्त-पूजा विधान, सिद्ध विद्याओं का फल विदेश तथा आकाश, भीम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, लिन्न नामक आठ महानिमतों का वर्णन करता है। उसमें दो लाक्स मे गुणित पवपन अर्थान एक २५ करोड़ दस लाख पर है। कल्याणों का वाद अर्थान कथन जिसमें हैं वह कल्याणवाद नामक ग्यारहर्वों पूर्व है। वह तीर्थं कर, पक्रवर्ती, वल्देव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदिके गभेमें अवतरण कल्याण आदि महोत्सर्वोका, उसके कारण तीर्थं करता आप तुण्य विदेश में हें तु सोलह सावना, त्यापित्रों का आदिके अनुष्ठात, चन्द्र-सूर्य-मह-सक्ष्रविका गमन, प्रहण, शक्त आदिके फल आदिका बर्णन करता है। उसमें दो लाख मे गुण्य विद्यालय विद्यालय कर्याण वाद कर्याण करता है। उसमें दो लाख मे गुणित तेरह सौ अर्थात ल्व्यालय करता है। उसमें दो लाख मे गुणित तेरह सौ अर्थात ल्व्यालय करता है। इस माणावाद नामक बारहर्वों पूर्व है। वह कायिविक्तस आदि अर्थात अर्थात लव्यालय करता है। स्वर्में का स्वर्में क्षिण करता है। स्वर्में ते लाख कर्याण विद्यालय क्ष्यालय क्ष्याल

गळ्मं नित्यनैमित्तिकक्रियेगळुमं वर्णिसगुमल्लि द्विलक्षगुणितपंचाशविकवतुःशतपदंगळ् नवकोटि-गळप्पुचे बुबल्पं ९ को ९००००००। त्रिलोकानां विदवोऽवयवाः सारं च वर्ण्ययन्तेऽस्मिन्तित त्रिलोकबिद्सारं चतुर्हेशपूर्वमद् । त्रिलोकस्बरूपमं मूबतार परिकर्ममं एंदु व्यवहारंगलुमं नात्कृबीजंगळमं मोक्षस्वकपमं तद्गमनकारणिकयेगळमं मोक्षसुखस्वरूपमुमं विणसुगुमल्लि हिलक्ष-५ गुणितपंचिवसत्यविकषद्शतपदंगळ् द्वादक्षकोटिगळ् पंचाशल्छक्षंगळप्पवे बुदत्यं १२५००००० ।

सामायियचउवीसत्थयं तदो वंदणा पहिनकमणं । वेणियय किरिकम्मं दस वेयालं च उत्तरज्झयणं ॥३६७॥

सामायिक चतुर्विवशतिस्तवं ततो वंदना प्रतिक्रमणं। दैनयिकं कृतिकर्म्मदश्वैकालिकं

स्रोसराध्ययतं ।

कप्पवदारकप्पा कप्पियमहकप्पियं च पंडरियं। महपुंडरीयणिसिहियमिदि चोद्दसमंगवाहिरयं ॥३६८॥

कल्यक्यवहारं कल्याकल्यं महाकल्यं च पंडरोकं । महापंडरोकं निविद्धिकेति चतर्रशांग-बाह्यकं ।

सामायिकमें दं चतुब्विशतिस्तवनमें दुं वंदनेये दुं प्रतिक्रमणमें दुं वैनैकमे दुं कृतिकम्ममें दुं १५ दशवैकालिकमें दं वृत्तराध्ययनमें दं कल्पब्यवहारमें दं कल्प्याकल्प्यमें दं महाकल्प्यमें दं पुंडरीकमें दुं महापुंडरीकमें दु निविद्धिकेयुमेदितंगबाह्यश्रुतं चतुर्दृशविषमक्कुमल्लि सम् एकत्वे-नात्मिन आयः आगमनं । परद्रव्येभ्यो निवत्त्य उपयोगस्यात्मिन प्रवितः समयः अयमहं ज्ञाता दृष्टा चेति । योदितात्मविषयोपयोगमें बदरर्थं एके दोडात्मनोर्व्यंगये ज्ञेयज्ञायकत्वसंभवमण्यदरिदं ।

धानादिका अधोन रशतसम्बद्धांनादिकाः पञ्चविद्यति देववन्द्रनादिकाः नित्यनैमिनिका क्रियाञ्च वर्णयति । २० तत्र द्विलक्षमृणितपञ्चाशदधिकचत् रातपदानि नवकोट्य इत्यर्थः । ९ को, । त्रिलोकाना बिन्दव अवययाः सारं च वर्ण्यन्ते अस्मित्रिति त्रिलोकबिन्द्सारं चतुर्दशं पूर्वं तच्च त्रिलोकस्वरूप षट्त्रिशत्परिकर्माणि अप्टो व्यवहारान बत्वारि बीजानि मोक्षस्वरूप तदममनकारणक्रियाः मोक्षयसम्बन्धः च वर्णयति । तत्र द्विलक्षगणित-पञ्चीवशस्यधिकपटशतानि पदानि द्वादशकोटिपञ्चाशन्लक्षाणीस्यर्थः १२ को ५० ल ॥३६५-३६६॥

सामायिक चतुर्विशतिस्तव ततो बन्दना प्रतिक्रमणं वैनयिकं क्रतिकर्म दशवैकालिकं उत्तराध्ययन २५ कल्पाव्यवहार कल्प्याकल्प्य महाकल्प्य पुण्डरीक महापण्डरीकं निषिद्धिका च इत्यञ्जसाह्यश्रतं चतुर्दशिवधं भवति । तत्र समं एकत्वेन आत्मनि आयः आगमन परद्रव्येम्यो निवृत्य उपयोगस्य आत्मिनि प्रवृत्तिः समाय ,

एक सौ आठ, सम्यग्दर्शन आदि पच्चीस किया, तथा देववन्द्रना आदि नित्य-नैमित्तिक कियाओंका वर्णन करता है। उसमें दो लाख गुणित चार सौ पचास अर्थात् नी करोड़ पद हैं। तीनों लोकोंके बिन्दु अर्थात् अवयव और सार जिसमें वर्णित है वह त्रिलोकबिन्दसार ३० नामक चौदहवाँ पूर्व है। वह तीनों छोकोंका स्वरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज, मोक्षका स्वरूप, मोक्षमें गमनके कारण किया, और मोक्ष सुखका स्वरूप कहता है। उसमें दो ळाखसे गुणित छह सौ पश्चीस अर्थान् बारह कोटि पचास ळाख पर हैं॥३६५-६६॥ सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक.

क्तराध्ययन, कल्प्यव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, निषिद्धिका. ३५ इस प्रकार अंगबाह्य अत चीवह प्रकारका होता है! 'सम' अर्थात् एकत्व रूपसे आत्मामें जयवा सम् समे रागद्वेवाम्यामनुषष्ठते मध्यस्ये आत्मिन जाय उपयोगस्य प्रवृत्तिः समायः स् प्रयोजनमस्यिति सामायिकं निरम्निमित्तकानुद्रान्तुं तत्प्रतिपादकं शास्त्रपु सामायिकं बृदर्यः । नामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रकालः भावनेविद्यं सामायिकं विद्यविद्यक्षित्रकानुद्रव्यक्षित्रकानुद्रव्यक्षित्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रम्यस्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रकान्त्रस्तिकान्त्रकान्त्रम्यस्त्रकान्त्रकान्त्रम्यस्त्रकान्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रकान्त्रकान्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रकान्त्रम्यस्त्रकान्त्रम्यस्त्रकान्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्यस्यस्त्रम्यस्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्यस्त्रम्यस्त्रस्यस्यस्त्रम्यस्त्रस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रम्यस्त्रस्त्रस्त्रम्यस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रम्यस्त्रस्त्रम्यस्त्रस्त्रम्यस्त्रस्त्रस्त्रम्यस्तिष्यस्त्रस्त्रस्तिष्यस्यस्त्रस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्त्रस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्यस्तिष्य

अयमहं जाता द्रष्टा चेति आत्मविषयोगयोग इत्यर्थः, आत्मनः एकस्यैव जेयज्ञायकस्वसभवात । अथवा सं समे रागद्वेपाभ्यामनपहते मध्यस्ये आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवत्तिः समायः स प्रयोजनमस्येति सामायिकं १५ नित्यनैभित्तिकानुष्ठान तत्प्रतिपादक शास्त्रं वा सामायिकमित्यर्थः । तच्य नामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदा-त्यड्विधम् । तत्र इष्टानिष्टनामम् रागद्वेषनिवृत्तिः सामायिकमित्यभिषानं वा नाम सामायिकम् । मनोक्षामनोक्षाम् स्त्रीपरुपायकारास काप्रलेप्याचित्रादिप्रतिमास रागद्वेषनिवतिः । इद सामाधिकमिति स्वाप्यमानं यत किञ्चिन इस्त वा स्थापनासामायिकम् । इष्टानिष्टेष् चेतनाचेतनद्रव्येष रागद्वेषनिवन्तिः सामायिकशास्त्रानपयनक्षायकः तच्छरीरादिवर्षे द्रव्यसामायिकम । ग्रामनगरवनादिक्षेत्रेष इष्टानिष्टेष रागद्वेषनिवस्तिः क्षेत्रसामायिकम । वसन्तादि- २० ऋतुष् शक्लकृष्णपक्षयोदिनवारनक्षत्रादिष च इष्टानिष्टेप कालविशेषेप रागद्वेषनिवत्ति. कालसामायिकम । भावस्य जीवादितत्त्वविषयोपयोगरूपस्य पर्यायस्य मिध्यादर्शनकषायादिसंब्लेशनिवृत्तिः सामायिकशास्त्रोपयोग-युक्तज्ञायकः तत्पर्यायपरिणतसामायिक वा भावसामायिकमः । तत्तरकालसम्बन्धिना चतुर्विश्वतितीर्यकराणा 'आय' अर्थात् आगमनको समाय कहते है। अर्थान् परद्रव्योंसे निवृत्त होकर आत्मामें प्रवृत्तिका नाम समाय है, यह मैं ज्ञाता-दृष्टा हूँ इस प्रकारका आत्मविषयमें उपयोग समाय २५ है. क्योंकि आत्मा ही जेय और वही जायक होता है। अथवा 'सं' यानी सम-राग-द्वेषसे अवाधित मध्यस्थ आत्मामें 'आय' अर्थात उपयोगकी प्रवृत्ति समाय है। वह प्रयोजन जिसका है वह सामायिक है। नित्य-नैमित्तिक अनष्ठान और उनका प्रतिपादक शास्त्र सामायिक है यह इसका अर्थ है। वह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-के भेदसे छह प्रकारकी है। इष्ट-अनिष्ट नामोंमें राग-द्वेषकी निवृत्ति अथवा सामायिक नाम 30 नामसामायिक है। मनोज और अमनोज खी-पुरुष आदिके आकारोंमें काष्ट, लेप्य और चित्र आदिमें अंकित प्रतिमाओं में राग-देख न करना, अथवा जिस-किसी वस्तमें 'यह सामायिक हैं' इस प्रकार स्थापना करना स्थापनासामायिक है। इष्ट-अनिष्ट, चेतन-अचेतन द्रव्योंमें राग-देवकी निवृत्ति अथवा सामायिक शास्त्रका ज्ञाता जो उसमें उपयोगवान नहीं है, अथवा उसका शरीर आदि द्रव्यसामायिक है। इष्ट-अनिष्ट, प्राम-नगर आदि क्षेत्रोंमें राग-द्वेष न करना क्षेत्रसामाधिक है। वसन्त आदि ऋत, शुक्छ-कृष्ण पक्ष, दिन, बार, नक्षत्रादि इष्ट-अनिष्टकाल विशेषोंमें राग-द्वेष न करना कालसामायिक है। भाव अर्थात जीवादि तस्व विषयक उपयोगहरूप प्रयोगकी मिध्यादर्शन क्याय आदि संक्छेशोंसे निवृत्ति. अथवा सामा-

षत्रुनिवधवित्तध्याष्ट्रमहाभातिहार्ययरसौदारिकदिध्यदेहसमबसरणसभाधमभाँपदेशनावितीर्थकरससहिस्य स्तुतिष्ठ बतुष्किशतिस्तवनमं बु । तत्रप्रित्यावकशास्त्रपु खतुष्वशतिस्तवनमं बु
वेळल्यदुबु । ततः परं एकतीर्थकरालंडबनबैत्याल्यादिस्तुतियं वंवनेयं बुद तत्रतावावकशास्त्रपु
वंवनेयं दु पेळल्यदुबु । प्रतिक्रमये अभावकृतदेविक्तकाल्यादिस्त्रीयो निराक्तियते इतेनेति प्रतिक्रमयं ।
१ वैस्तिक राजिक पाविक बातुम्मातिक सांवतारिकेत्यापिकोत्तराव्यंत्रिकोत्तराव्यंत्रिकोत्तराव्यंत्रिकोत्तराव्यंत्रिकोत्तराव्यंत्रिकोत्तराव्यंत्रिकोत्तराव्यंत्रिकाल्याद्वेतिक स्त्राविकालकः
भरताविकालम् वात्रस्य प्रतिक्रमयभावस्त्रस्य विवायः प्रयोजनस्योति वेत्रिकक्तां दु ज्ञानदर्शनवारित्रतप्रत्यवात्रिकालयां विवायः प्रयोजनस्योति वेत्रिकक्तां दु ज्ञानदर्शनवारित्रतप्रत्यवात्रिकालयां विवायन्तर्याव्यास्त्र पेळ्लां ।

कृतेः क्रियायाः कम्भं विधानमस्मिन् वर्ष्यत् इति कृतिकम्मं । ई कृतिकम्मंशास्त्रमहेंसिद्धा-१० बाध्येबहुश्रुतसाधृगञ्जीवलाव नववेबतावेबनानिमसमं आस्माधीनता प्रावक्षिण्य विवारव्यवनित बतुःजिरोह्वाद्यावत्ताविललागनित्यनीमितिकक्रियाविधानमं वर्षिणसुग् । विशिष्टाः कालाः विकालः तेषु भवानि वैकालिकानि । वशकेकालिकानि वर्ष्यनेसिम्मिति वशकेकालिकः । ई वशकेकालिकः

विक शास्त्रमं क्यपुक्त इसका झाता, अथवा सामाधिक पर्यायरूप परिणत व्यक्ति भावसामाधिक है। इस-उस काल सम्बन्धी वीवीस तीर्थकरीक नास, स्थापना, इत्य और भावको लेकर महाकृत्याणक, चौंतीस अतिशय, आठ महाप्रातिहार्य, परम औदारिक दित्य शरीर, सम् चस्त्रण सभा, धर्मापदेशना आदिके हार, तीर्थकरको महामुक्त साव चतुर्वशिक्त है। अथवा उसका कथन करनेवाला शास्त्र चतुर्वशिक्त कहा जाता है। उसके पश्चात पक तीर्थकरको लेकर चैत्य-चैत्यालय आदिकी स्तुति वन्दना है। अथवा उसका प्रतिपादक आस्त्र वन्दना कहलात है। असके पश्चात प्रकाश करने किये हुए दैवसिक आदि दोष्टा अर्थात प्रभावसे किये हुए दैवसिक आदि दोष्टा किया वाता है वह प्रतिक्रमण है। वह दैवसिक, राजिक, पांक्रिक, वात्र किया किया किया है वह अर्थात प्रभावसे के मेर्ट्स सात प्रकारका है। भरत आदि लेज, दुष्मादि काल, वह संहननोंसे पुक्त स्थिय-अध्यय आदि पुक्षि में मेर्ट्स लेलकर प्रतिक्रमणका कथन करनेवाल लाखा भी प्रतिक्रमण है। विनय जिसका प्रयोजन है वह वैनियक है। वह जान, दर्भन, चारित्र, तय और उपचारके भेरसे पाँच प्रकारकी विनयका कथन करता है। जिसमें इति जर्थान कियाकमंका विभान कहा जाता है वह कियाकमं है । इत्य जर्भन है। वह जान, दर्भन, चारित्र, तय और उपचारके भेरसे पाँच प्रकारकी वन्दनाक स्थान करता है। जिसमें इति जर्थान कियाकमंका विभान कहा जाता है वह कियाकमं है । इसमें अहन्त साद-जावाय, वहुल (उपाध्याय), साधु आदि नी दैवताओंको वन्दनाक वित्त आसावीकात (अपने अधीन होना), तीन बार प्रदिक्ता ती नार नसस्कार. चार

शास्त्रं पुनिवनंगळाचरण गोचारविधियं पिडयुद्धिळक्षणमं वर्षणसुत्र । उत्तराष्यधीयंते पठ्यन्तेऽ-स्मितिस्पुतराज्ययमं । ई उत्तराज्ययनशास्त्रं चतुर्जिक्योधसम्पाण्य द्वाधिशतिपरीवर्षण्य सहनविधा-नमं तत्ककपुमं पित्रु प्रानमाबोडिनुतरमें वितुत्तरिक्यानमं वर्षामुत्रं । कर्ष्याय्यये योष्यं व्यवस्थिति बनुष्ठीयतोऽस्मित्रिति अनेतिति वा कल्प्यव्यवहारः । ई कल्प्यव्यवहारशास्त्रं साधुनक्र योग्यापुत्रात-विधानमं अयोग्यवेषयोक्त् प्रायक्षित्रसम् वर्षणसुन् । कल्प्यं चाकल्प्यं च कल्प्याकल्प्यं तद्वष्यतेऽस्मि-स्मितं कल्प्याकल्प्यं । ई कल्प्याकल्प्यशास्त्रं श्रयक्षत्रकाल आवंगळनाश्रयिसि मुनिगल्यितु कल्प्य-मिदकल्प्यमं इ योग्यायोग्यस्थिनागमं वर्णमुन् ।

महताँ कल्प्यमस्मिन्नित महाकल्पाँ । ई महाकल्प्यशास्त्रं जिनकल्पसाधुगळ्ये उत्कृष्टसंहन-नाविविशिष्टर्यक्षत्रेत्रकालभाववाँत्तारुले योध्यमप् त्रिकालयोगाद्यनुप्रान्तं स्ववित्कल्पस्यळ वीक्षा-शिक्षागणपोषणात्मसंस्कार सल्लेखनोत्तमात्यंस्यान्यतोक्कृष्टाराधनाविद्येषुमं विष्कुप् । पुंडरीक-में व शास्त्रं भावनन्यंत्रज्योतिककलस्वासिक्मानंगळोल्पत्तिकसण्यानपुष्कातप्रश्चरणाकामनिज्यं-

दय वैकालिकानि वर्ष्यन्तेऽस्मित्रिति दश्वैकालिकं तन्त्र मुनिजनाना आवरणयोषगर्विष पिण्डपृद्धिलसणं व वर्षयति । उत्तराणि अवीयन्ते प्रकल्ते अस्मितित तत्तराध्ययनं तन्त्र वर्ष्यति । उत्तराणि अवीयन्ते प्रकल्ते अस्मितित तत्तराध्ययनं तन्त्र वर्ष्यति । कल्प्य योग्यं व्यविद्वार्थे कनुष्टीयतेऽ स्मित्रनेतित वाकल्प्यववद्वारं , य वासुनां योग्यानुष्ठानिवयानं अयोग्यवेवायां प्रायदिवत्तं व वर्ष्यति । १५ कल्प्यं वाकल्पं व कल्प्याकल्प्य, तद्वप्यं वर्षितिति कल्प्याकल्प्यम् । तन्त्र व्यव्यवेकालाभावातात्रिय मृतीनामिदं कल्प्यं योग्यं इत्यकल्प्यं अयोग्यमिति विभागं वर्ष्यति । महतां कल्प्यमस्मितित महाकल्प्यं शास्त्रं तत्व विकालप्याम्यापुत्रा त्रव्हष्टात्रं विवास्य मृतीनामिदं कल्प्यं योग्यं इत्यकल्प्यं अयोग्यमिति विभागं वर्ष्यति । महतां कल्प्यमस्मितित महाकल्प्यं शास्त्रं तत्व विकालप्यापुत्रा त्रव्हष्टात्रं निवासित्ति विभागं वर्ष्यति । महतां कल्प्यमस्मितित महाकल्प्यं शास्त्रं तत्व वर्ष्यति । पुष्टति । वर्ष्यति । पुष्टतिकं तत्महापुष्टतीक शास्त्रं स्वाममादिवियान तत्तरुप्पादस्थानवेषविशेषं च वर्ष्यति । महत्व तत्पुष्टरीकं तत्महापुष्टतीक शास्त्रं स्वामाविवायान तत्तरुप्पादस्थानवेषविशेषं च वर्ष्यति । महत्व तत्पुष्टरीकं तत्महापुष्टरीक शास्त्रं स्वाम

बार मिर नमाना, बारह आवर्त आदि रूप नित्य नैमित्तिक किया विधानका वर्णन होता है। विशिष्ट कालोंको विकाल कहते हैं. उनमें होनेको वैकालिक कहते हैं। जिसमें दस वैकालिकोंका वर्णन हो वह दशवैकालिक है। उसमें मनियोंका आचार, गोचरीकी विधि और भोजन शदिका लक्षण कहा गया है। जिसमें उत्तरोंका अध्ययन हो वह उत्तराध्ययन है। उसमें चार प्रकारके उपसर्गों और बाईस परीषहोंके सहनेका विधान, उनका फल तथा इस प्रकारके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार होता है इसका कथन होता है। जो कल्प्य अर्थान योग्यके व्यवहारका कथन करता है वह कल्पव्यवहार है। उसमें साधुओंके योग्य अनुष्ठानके विधानका और अयोग्यका सेवन होनेके प्रायश्चितका कथन होता है। जिसमें कल्प्य और अकल्प्यका कथन हो वह कल्प्याकल्प्य है। वह दृत्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयसे यह ६० मुनियों के योग्य और यह अयोग्य है ऐसा कथन करता है। महान पुरुषोंका कल्प्य जिसमें हो वह महाकल्प्य आख है। उसमें जिनकल्पी साधओंके उत्क्रष्ट, संहनन आदि विशिष्ट दृत्य, क्षेत्र, काल, भावको लेकर त्रिकाल योग आदि अनुष्टानका तथा स्थविर कल्पी साधओंकी दीक्षा, जिल्ला, गणका पोषण, आत्मसंस्कार, सल्लेखना, उत्तम स्थानगत उत्कृष्ट आराधना विशेषका कथन होता है। पुण्डरीक नामक शास्त्र भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्प- ३५ बासी देवोंके विमानोंमें उत्पत्तिके कारण दान, पूजा, तपश्चरण, अकामनिर्जरा, सम्यक्त्व, मंग्रम आविका विधान तथा उस-उस उपपाद स्थानके वैभव विशेषको कहता है। महान

रासम्यक्त्वसंयमादिविधानमं तत्तदुपपादस्थानवैभवविशेषमुमं वर्णिसूर्ग् ।

महायुंडरीकमें व शास्त्रं महाँद्वकरप्पेंद्रप्रतींद्रादिगळोळुत्पतिकारण तपोविशेषाद्याचारमं विषस र्गः।

ैनियोधनं प्रमावदोबनिराकरणं निर्विद्धः संजेदोज् कप्रत्ययमागुत्तिरलु निर्विद्धका । एवितु ९ प्रायिचत्तकारारुमं बुदर्शमबु प्रमावदोषविशुध्यस्यं बहुप्रकारमप्प प्रायिक्तत्तमं वीलसुगुं । निर्दातिका बा एवित् क्वकित्याटं काणस्पद्गं ।

इंतु चतुर्देशवियमप्य अंगबाह्यश्रृतं परिभाविसल्पङ्कृदु । अनंतरं शास्त्रकारं श्रुतज्ञानम-हारम्यमं पेळवर्षे ।

सुदकेवलं च णाणं दोण्णिव सरिसाणि होति बोहादो ।

सुदणाणं तु परोक्खं पञ्चक्खं केवलं णाणं ॥३६९॥

श्रृतं केवळंच ज्ञानं हे अपि सद्शे भवतो बोघात्। श्रृतज्ञानं तु परोक्षं प्रत्यक्षं केवळं ज्ञानम्।

श्रुतज्ञानमुं केवलज्ञानमुमें घेरढुं ज्ञानंगळ बोधात् अरिविनिदं समस्तवस्तुद्रव्यगुणपर्य्यायपरि-ज्ञानिंददं समानंगळयपुत्रु । तु मने इदु विशेषमुद्देते वोडे परमोक्तर्यपर्यंत्राममाबुदावोडं १५ श्रुतकेवलज्ञानं सकलपदास्यगळोळू परीक्षं अविकासस्यधममूर्तगळोळमस्यंपर्यायगळोळा सूक्ष्मादेगाळोळ विश्ववत्वदंद प्रदुष्यभावसप्युदिर्दं । सूत्तगळोळ व्यंजनपद्ययिगळण स्थूलकांत्राळण स्वविषयंगळोळू अविज्ञानादियं ते साक्षात्करणाभावविद्यं सक्कावरणबोध्यांतराय निरव्होबक्षयो-

तस्य सहिषिकेषु इन्द्रप्रतीनदादिषु उत्पत्तिकारणतपौदियोगद्यावरण वर्णयति । निषेवनं प्रमाददोपनिराकरणं निषिद्धिः समाया कप्रयये निपिद्धका प्रायविचनतास्त्रीमस्यः तक्ष्य प्रमाददोपिदाः प्रयप्तिचन्तं दिवनं वर्णयति । निमीतिका इति क्वविचनाठो दृश्यते । एवं चतुर्दगिष अङ्गवाशुः तुत तरिभावनीयम् ॥३६७–३६८॥ अर गान्यकार पुत्रवानमाहास्यं वर्षयिः—

थुनज्ञानं केवन्त्रज्ञानं वेति दे ज्ञाने बोधात् समस्वबस्तुरव्यग्णवर्षायपरिज्ञानात् बद्घे समाने भवत तु-मुनः त्रय विवोगः । स कः ? परमोत्कर्ववर्षयेयं प्राप्तमपि श्रवकेवल्ज्ञान सक्तव्यरार्षेषु परोक्षं अवित्रदं अस्पर्ट अमुरुषु अर्थयपविषु अन्येषु सुस्मावेषु विवारत्वेषु (ब्यासरकेन प्रकृत्यभवात् । मूर्तेव्यपि व्यञ्जनपर्यायेषु स्यूलावेषु

श्रुतज्ञान और केवलजान ये दोनों ज्ञान समस्त वस्तुओं के द्रत्य-गुण-पर्यायोंको जानने-की अपेका समान हैं। किन्तु इतना विशेष है कि परम उत्कर्ष पर्यन्तको प्राप्त भी श्रुतज्ञान समस्त पदार्थोंमें परोक्ष होता है, अस्पष्ट जानता है, अमृत अर्थ पर्यायोंमें तथा अन्य सुरुम अंशोंमें स्पष्ट रूपसे उसको प्रवृत्ति नहीं होती। मूर्त भी ज्यंजन पर्यायोंको अपने विषयोंके

२५ पुण्डरीक आसको महापुण्डरीक कहते हैं। उसमें महधिक इन्द्र-प्रतीन्द्र आदिमें उत्यक्तिक कारण तपीविज्ञेप आदि आवरणका कथन होता है। निपेयन अर्थात् प्रमादसे लगे दोषोंका निराक्त्य निषिद्धिका होता है, उसका अर्थ है प्रायक्तित आसा। उसमें प्रमादसे लगे दोषोंकी विश्वद्धिके लिए बहुत प्रकारके प्रायक्षितोंका वर्णन है। कहीपर निसीतिका पाठ भी देखा जाता है। इस प्रकार चौदह प्रकारका अंग-वाध्व जाता है। इस प्रकार चौदह प्रकारका अंग-वाध्व अ्त जानना।।३६०-३६८।।

अय शास्त्रकार श्रुतज्ञानके माहात्म्यको कहते हैं--

रपन्नं केवलज्ञानं प्रत्यक्षं । समस्तत्वदिदं विदादं स्पष्टमक्कं । मृत्तीमृत्तिर्थेव्यंजनपर्यायस्यलसक्ष्माद्रां-गळप्प सर्व्यवरोळ प्रवत्ति संभविसुगुमप्पूर्वीरदं। साक्षास्करणदिवम् अक्षमात्मानमेव प्रतिनियतं परानपेक्षं प्रत्यक्षं। उपात्तानुपात्तपरप्रत्ययापेक्षं परोक्षमिति। एंदित् प्रत्यक्षपरोक्षशब्दनिविक्तः सिद्धलक्षणभेददिवमा श्रतज्ञानकेबलज्ञानंगळ्ये सादश्याभावसक्तमंते समंतभद्रस्वामिगळिदमं वैळल्पटटव । "स्यादाव केवलकाने सर्वतस्यप्रकाशने । भेदः साक्षावसाकास्य द्रावस्त्वन्यतमं भवे" वें दित । आप्तमी, ी

अनंतरं शास्त्रकारं पंचवप्रिगाथासत्रंगळिदमवधिज्ञानप्ररूपणेयं पेळळपक्रमिसिदपं । अवहीयदित्ति ओही सीमाणाणेति विणयं समये ।

भवगुणपच्चयविहियं जमोहिणांणेति णं बेंति ॥३७०॥

अवधीयत इत्यवधिः सीमाजानमिति वर्णितं समये। भवगणप्रत्ययविहितं यदविधज्ञान- १० मितीदं ब्रवंति ।

अवधीयते द्रव्यक्षेत्रकालभावंगींळवं परिमीयते पविशतल्पडुगु में दितविध यें बुदरेकें दोड मतिश्रतकेवलंगळंते द्रव्याविगळिवमपरिमितविषयत्वाऽभावमण्यूदरिवं सीमाविषयज्ञानमंद्र समये परमागमदोळ भणितं वेळल्पट्ट्र । यत् आयुदो द तृतीयज्ञानं भवगुणप्रत्ययविहितं भवो नरकादि-पर्ध्यायः गुणः सम्यन्दर्शनविश्वद्धधादिः । भवद्व गुण्डेच भवगुणौ तावेव प्रत्ययौ ताम्यां कारणाम्यां १५

स्वविषयेप अवधिज्ञानादिव साक्षात्करणाभावाच्च । सकलावरणवीर्यान्तरायनिरवशेषक्षयोत्पन्नं केवलज्ञानं प्रत्यक्षं समस्तत्त्वेन विवादं स्पष्ट भवति । मतीमर्तार्थवयसमध्ययिस्यलसङ्गाशेष सर्वेष्वपि प्रवत्तिसंभवात माशास्कारणाञ्च । अक्षं आत्मानमेव प्रतिनियत परावपेक्षं प्रत्यक्ष. उपात्तानपात्तपरप्रत्ययापेक्षं परोक्षमिति निहित्तिसद्भवक्षणभेदात्तयोः श्रवज्ञानकेयवज्ञानयोः सादश्याभावात । तया चौक्तं समन्तभद्रस्वामिभिः—

रयाद्वादकेवलजाने गर्वतस्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यावस्वन्यतमं भवेत ॥— [ आप्तमी० ] २० ॥३६९॥ अथ जास्त्रकारः पञ्चपष्टिगायास्त्रीः अवधिज्ञानप्ररूपणामपक्रमते-

अवधीयते-द्रव्यक्षेत्रकालभावै परिमीयते इत्यवधिमीतश्रतकेवलवदद्रव्यादिभिरपरिमित्विषयत्वा-भावात् । यत्वतीय गीमाविषयं ज्ञानं समये परमागमे वर्णिव तदिदमविष्णानीमत्यहेदादयो व्ववन्ति । तत्कति-

स्थृत अंशको अवधिज्ञानकी तरह साक्षात्कार करनेमें असमर्थ है। किन्तु समस्त ज्ञानावरण और बीर्यान्तरायके क्षयसे उत्पन्न केवलज्ञान पर्ण रूपसे स्पष्ट होता है। मूर्त अमृत, अर्थ- २५ पर्याय, व्यंजनपर्याय, स्थूल अंश, सूक्ष्म अंश सभीमें उसकी प्रवृत्ति है और सभीको साक्षात जानता है। अक्ष अर्थात् आत्मासे ही जो झान होता है, परकी अपेक्षा नहीं करता उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उपात्त इन्द्रियादि और अनुपात्त प्रकाशादि परकारणोंकी अपेक्षासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है। इस प्रकार निरुक्तिसे सिद्ध लक्षणोंके भेदसे श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें समा-नता नहीं है। स्वामी समन्तभद्रने भी अपने आवसीमांसामें कहा है-

स्याद्वाद अर्थात् शुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों ही सर्व तत्त्वोंके प्रकाशक हैं किन्तु भेद यही है कि केवल्झान साक्षात प्रत्यक्ष जानता है और श्रुतज्ञान परोक्ष जानता है। जो इन दोनों ज्ञानोंमें से एकका भी विषय नहीं है वह अवस्त है ॥३६९॥

अब शासकार पेंसठ गाथाओंसे अबधिज्ञानका कथन करते हैं—

'अवधीयते' अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके द्वारा जिसका परिमाण किया जाता है 🧸 बह अवधि है। अर्थात् जैसे मति, श्रत और केवलक्कानका विषय द्रव्यादिकी अपेक्षा

विहितसुक्तं भवगुणप्रस्यपविहितं भवप्रस्यसर्वीदरं गुणप्रस्यसर्वीदरं चेळल्यस्टुरं तिद्वमविधिज्ञान-मिति । अंतप्पिवनविध्जानमे दितु बुवेति अहँदादिगळु चेळवद । सीमाविषयमनुळळविषज्ञानं भवप्रस्ययमे दु गुणप्रस्ययमे दितु द्विविधमस्कुमे बुदुतास्पर्यः।

भवपञ्चह्रमी सुरुणिग्याणं तित्थेवि सञ्बअंगुत्थो। गणपञ्चह्रमी णरतिरियाणं संसादिचिण्ह्रभवी॥३७१॥

मवप्रत्ययकं सुरनारकाणां तीरवेषि सञ्चौगीत्यं। गुणप्रत्ययकं नरतिरत्यां शंखादि-चिद्यभवं।।

भ अवप्रत्ययाविधनानं वेवक्कंळोळं नारकरोळं वरमभवतीत्यंकरोळं संभविनुगुमनुबुमवरोळ् सर्वागोत्यमक्कुं। वस्कांत्मप्रवेशस्याविधनानावरणंवीय्यांतरावद्वयक्षयोयशामोत्यनमं बृद्धयं। गुण-श्रत्ययाविधिहानं यद्यांममञ्जूणमं संनिष्वंबंद्विययप्यांनित्यंवमं संभविनुगुमनुबुमवरोळ् हांविद्वि चिद्रमभं नामिप्रदेशांवंवं मेगण शंक्यपविष्युव्यत्वित्तक्षक्षककाराविशुभिचिह्नकितात्मभ्रदेशस्या-विध्नानावरणवीय्यांतरायकम्बृद्धस्योपशासोत्यमं बुदर्यं। भवप्रत्ययाविधनानदोळ् वर्शनविशुद्धप-विगुणसद्भावमावोद्धमनविभित्तवं भवप्रत्यत्वमित्यव्यकुं। 9प्रप्रत्यावधिनानदोळ् तिर्यंग्-मन्यभ्यनवस्यावमावोद्धमनविभित्तवं गण्यप्रत्यवस्यात्वस्यात्वस्य

१५ विश्वं भवगुणप्रत्ययविहित---भवः नरकादिपयायः, गुणः सम्यन्दर्शनविशुद्धधादि भवगुणौ प्रत्ययौ कारणे ताम्या विहितसुवनं भवगुणप्रत्ययविहित भवप्रत्ययत्वेन गुणप्रत्ययत्वेन अवधिज्ञानं द्विविधं कथितमित्यर्थः ॥३७०॥

तत्र भवेश्रययावधिक्षानं सुराणा नारकाणां चरमभवतीर्यकराणा च सभवति । तच्च तेया स्वयीगीरयं भवति । सर्वात्मप्रदेशस्यावधिक्षातावरणवीर्यात्मर्वात्मवर्यात्मप्रदेशस्यावधिक्षातावरणवीर्यात्मत्रत्यकर्याद्मप्रदेशस्यात्मेत्मत्याणा पिरदेश च साविश्वभवे निर्माणा पर्याप्तमन्त्रत्याणा निरदेश च साविश्वभवे निर्माणा पर्याप्तमन्त्र्याणा निरदेश च साविश्वभवे निर्माणा पर्याप्तमन्त्र्यात्मा निर्माणा निर्

अपरिमित है वैसा इसका नहीं है। परमागममें जो तीसरा सीमा विषयक ज्ञान कहा है उसे अहँत आदि अविध्वान कहते हैं। भव अर्थात् नरकादि पर्योय और गुण अर्थात् २५ सम्यन्दर्भन विशुद्धि आदि। भव और गुण जिनके कारण हैं वे भवप्रस्थय और गुणप्रस्थय नामक अविश्वान हैं। इस तरह अवशिकानके हो भेड़ हैं। 13-0-11

# गुणपञ्चहगो छद्धा अणुगाविद्ठदपवह्दमाणिदरा । देसोही परमोही सन्वोहित्ति य तिथा ओही ॥३७२॥

गुणप्रत्ययकः बोढा अनुगावस्थितप्रवर्द्धमानेतरे । देशाविषः परमाविषः सःवीविषिरिति च त्रिधाविषः ॥

बाबुदों बु गुणप्रत्यवाविकातमञ्ज बनुगमनुगारिये दुमबस्थितमे बु प्रवदंमानमे बुं मूर- ५ तरमञ्जू । इतरगळ् अनुगमनुगामिये दुमबस्थितमे बुं हीयमानुमं वितिष्ठ मुक्तरमञ्जूषत् कृष्ठि अनुगामि अनुगामिय अनिवाद सर्वमानहो मानिये व्यवस्थित सर्वमानहो मानिये क्षेत्र अनुगामियं अनुगामियं अन्तरमञ्जूषत् अन्यत्वस्य अन्तरमञ्जूषत् अन्तरमञ्जूष्य अन्तरमञ्जूषत् अन्तरमञ्जूषत् अन्तरमञ्जूषत् अन्तरमञ्ज्यस्य अन्तरमञ्ज्यस्यस्यसम्यस्यस्यस्यसमञ्ज्ञस्यस्यस्यसमञ्ज्ञस्यस्यस्यस्यस्यस्यस

यद्गुणप्रत्ययातिषेज्ञानं तदनुगाम्यतनुगाम्यत्रिस्वतमनवस्थितं प्रवर्धमातं हीयमानं चैति यद्विषम् । तत्र यदविषम् । त्र व्यत्विषम् । त्र व्यत्विषम् । त्र व्यत्विषम् । त्र व्यत्विष्मान् । त्यत्विष्मान् । त्र व्यत्विष्मान् । त्र व्यत्विष्मान् । त्र व्यत्विष्मान् । त्र व्यत्विष्मान् । व्यत्वान्तं । व्यत्विष्मान् । त्र व्यत्वान्तं । व्यत्वान्तं । व्यत्वान्तं । व्यत्विष्मान् । व्यत्वान्तं । व्यत्वाम्यत्वानं । व्यत्वाम्य

नहीं होती, केवल सम्यदर्शनादि गुणोंके कारण ही अवधिज्ञान प्रकट होता है इसलिए वह गुणप्रत्यय कहा जाता है।।३०१।।

गुणप्रत्यय अवधिज्ञान, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्षमान, हीयमानके भेदसे छह प्रकारका है। उनमें-से जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवका अनुगमन
करता है वह अनुगामी है। वह तीन प्रकारका है—क्षेत्रानुगामी, अवस्थान अवस्थान अपने स्वप्तिक्षेत्रसे अन्य क्षेत्रमुगामी, अवस्थान अपने स्वप्तिक्षेत्रसे अन्य क्षेत्रमुगामी हो। अवस्थान साथ जाता है, किन्तु
भवान्तरमें साथ नहीं जाता वह खेत्रानुगामी है। जो अपने उत्पत्तिक्षेत्रसे स्वामीका मरण होनेपर
दूसरे भवमें भी साथ जाता है वह भवानुगामी है। जो अपने उत्पत्तिक्षेत्र और भवसे अन्यत्र
भरत, ऐरावत, विदेह आदि क्षेत्रमें और देव, मतुष्य आदिके भवमें जीवका अनुगमन
करता है वह स्भवानुगामी है। जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवका अनुगमन नहीं करता
वह अनुगामी है। वह भी क्षेत्रानुगामी, स्वानुगामी, उभवानुगामीके भेदसे तीन
प्रकारका है। जो अवधि अन्य क्षेत्रमें नहीं जाता अपने उत्पत्तिक्षेत्रमें ही नह हो जाता है, ३५

> मनपन्चहमो ओहो देसोही होदि परमसन्त्रोहो । गुणपन्चहमो णियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥३७३॥

भवप्रत्ययावधिद्राविधवर्भवित परमसर्व्वाविधः । गुणप्रत्ययौ नियमाद् भवतः देशाविधरिप च गणे भवति ॥

जानुनो दु पूर्वोक्तभवप्रत्यपाविषयदुनियमादवर्यभावात् वेशाविषयेयक्कं । वेवनारकर-१५ गळगं गृहस्वतीर्थकरंगयुं परमाविषयुं सर्वाविषयुं संभविसवप्पुर्वारदं, परमाविषयुं सर्वाविषयुं नियमविदं गुणप्रत्ययंख्रेयप्पुवेकं बोडे संयमलक्षणगुणभवदोळा येरडकरुभावमप्प्रविदं वेशाविषयुं

तद्भवननुगामि । यत् क्षेत्रान्तरं भवान्तरं च नानुगच्छति रबीत्पन्नतेत्रभवयोरेव वितस्यति तत् भेत्रभवाननु-गामि । यदानिवृद्धिस्या विता सूर्यमण्डलवत् एकप्रकारमे विष्ठति तदबस्यतम् । यत् कदाचिद्वपति कदाचिद्वीयते व व्यवस्थानम् । २ यत् कृष्णपत्तवस्त्रमण्डलवत् स्वस्थायन्यत्ते होयते तद्वीयमानं देशाविद्यानां म्वति । त्वा सामान्यत् अवधिवानं देशाविद्यानां स्वात्रम्यानां स्वात्यम्यानां स्वात्रम्यानां स्वात्रम्यानां स्वात्यम्यानां स्वात्रम्यानां

यः पूर्वीको अवस्ययोशिषः स नियमान् — अवस्यंगवान देशाविष्यं भवति देयनारक्योगृहस्यतीर्थकरस्य च परमाविष्यवीवध्योरमंभवत् । परमाविषः सर्वीविष्यव द्वाविष्यं भवति वृयमारक्योगृहस्यतीर्थकरस्य च परमाविष्यवीवध्योरमंभवत् । परमाविषः सर्वीविष्यव द्वाविष् नियमेन गुणप्रयथ्यावेष भवतः

२५ भवान्तरस्य जाये या न जावे, वह क्षेत्राननुरामा है। जो जन्य अवसे हो स्व वाननुरामा है। जो न व्यत्तिस्यक्षेत्र हो सूट जाता, अन्य क्षेत्र में जाये या न जाते, वह भवाननुरामा है। जो न अन्य क्षेत्र में साथ जाता है और न अन्य भवमें साथ जाता है अपने व्यत्तिक्षेत्र और भवमें ही सूट जाता है वह क्षेत्र भवाननुरामा है। जो हानि-इद्धिके विना सूर्यमण्डलको तरह एक रूप हो रहता है वह अवस्थित है। जो क्ष्मो बदता है, कभी घटता है, कभी तदस्य द द जो क्ष्मो विष्य स्व है । जो कृष्णप्रकृष्य न वहता है यह वर्षमान है। जो कृष्णपृक्षके चन्द्रमण्डलको तरह अपने क्ष्यपर्यन्त घटता है वह हियमान है। तथा सामान्यसे अविष्यान हैशाविष्य, परमाविष्य स्व विष्यिके भेदसे तीत प्रकार है। इस मकार गुणप्रत्यय देशाविष्य क्ष्म प्रकार गुणप्रत्यय देशाविष्य क्ष्मो स्वर्वाविष्य की शिष्णा

पूर्वोक्त भवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है, क्योंकि देव, नारकी और १५ गृहस्थ अवस्थार्में तीर्थंकरके परसावधि सर्वावधि नहीं होते। परमावधि और सर्वावधि गुणे वर्जनविज्ञुद्धचाविरुक्षणगुनर्मुटागुत्तिररुयस्कं । मितु गुणप्रत्यंगळ्मूरुमविषगळं संभवितुववुं । भवप्रत्ययं वेशाविषये ये वितु निश्चितमाय्तु ।

देसोहिस्स य अवरं णरतिरिये होदि संनदिम वरं।

परमोही सन्बोही चरमसरीरस्स विरदस्स ॥३७४॥

देशाविषरवरं नरितर्प्यंकु भवित संयते वरं । परमाविषः सर्व्याविषद्वचरमशरीरस्य विर- ५ तस्य ॥

वेज्ञाविषज्ञानव जधन्यं नररोळं तिर्व्यंवरोळं संवतरोळमसंयतरोळमस्थुं। वेवनारकरोळपुषु एकॅवोबे वेज्ञाविषय सब्बोत्कृष्टं नियमविदं मनुष्यातिय सस्वत्यसंत्रोळयस्कु-। मितरपतित्रयदो-छिल्लेकं वोडे महावताभावमणुर्वरिदं। परमाविधसव्यविधाळरेडुं जधन्यविद्यमुगुक्कृष्टविद्यमुं मनुष्य-पतियोळे वरमांगरप्य महावितगळ्गोये संभविमुबबु। वरमं मंसारांतविततद्शवमोक्षकारणरत्तत्र- १० याराथकजीवसंविधातरीरं वयाक्रवभनाराचसंहननयुक्तं वस्यासो चरमाठरिरः।

पहिचादी देसोही अप्पहिचादी हवंति सेसा औ।

मिच्छत्तं अविरमणं ण य पडिवर्ज्जित चरिमदुगे ॥२७५॥ प्रतिपाती देशावधिरप्रतिपातिनौ भवतः शेषौ अहो । मिष्यात्वमविरमणं न च प्रतिपद्यन्ते चरमठिके ॥

सम्यक्त्वमुं चारित्रमुमें बो येरडॉरंड बळिचे मिष्यात्वाऽसंयमगळप्राप्ति प्रतिपातमक्कुमद-नुळ्ळुडं प्रतिपातियक्कुमितल्प प्रतिपाति देशाविषयेयक्कं। शेष परमाविष सर्व्वविधिगळेरडुम-

संयमलक्षणगुणाभावे तयोरभावान् । देशाविवरणि गुणे दर्शनविशुद्धचादिलक्षणे सति भवति । एवं गुणप्रत्ययास्त्र-योऽयवधयः संभवन्ति । भवप्रत्ययस्त् देशाविवरेवेति निश्चितं जातम ॥३७३॥

देशावधेवानिस्य जयन्यं नरितरस्वोरेव संयतासंयतयोः सवति, न्देवनारकयोः । देशावधेः सर्वोत्कृष्ट २० तु नियमेन मनुष्यपितस्कर्यस्यते एव भवति नेतररातिवये तत्र महावनाभावात् । परमावधिसविवधी ह्वावि जन्यमेनोत्कृष्टेन व मनुष्यपतावेव चरमाङ्गस्य महावितन एव सभवतः । वरमं संसारान्ववितिहृद्वभोक्ष-कारणस्तन्वयारावक्रजीवसंबन्धि शरीरं वायक्क्ष्यनगरावनहतन्त्रतं सम्याकी चरमवारीर. ॥३०४॥

सम्यक्त्वचारित्राभ्या प्रच्यत्य मिथ्यात्वासयमयोः प्राप्तिः प्रतिपातः तद्यतः प्रतिपाती स त देशावधिरेव

नियमसे गुणप्रत्यय ही होते हैं। क्योंकि संयमगुणके अभावमें वे दोनों नहीं होते। २५ देशाविध मो दर्शनिवागुद्धि आदि गुणोंके होनेपर होता है। इस प्रकार गुणप्रत्यय तो तीनों भी अविधि होते हैं। किन्त भवप्रत्यय देशाविध ही है यह निष्यित हुआ। ॥३७३॥

देशाविषजानका जियन भेद संयमी या असंयमी मनुष्यों और तिर्यचौंक ही होता है, देवों और नारिक्योंके कही होता। किन्तु देशाविषका सर्वोक्तप्ट भेद नियमसे सकलसंयमी मनुष्यके ही होता है, रोग तीन गतियमिं सकलसंयमी मनुष्यके ही होता है, रोग तीन गतियमिं मन्ही होते। २० परमाविष सर्वाविष जवन्य भी और उच्छप्ट भी मनुष्यातिमें ही चरमझरीरी महाव्रतीक ही होते हैं। चरम अर्थात् संसारके अन्तमें होनेवाले उची भवसे मोखके कारण रस्तत्रयकी आरापना करनेवाले जीवके होनेवाला चक्रवृत्यमनाराच संहननसे युक्त झरीर जिसका है उच्छीके होते हैं। वहीं चरमझरीरी है। १३०॥।

सम्यक्त और चारित्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व और असंयममें आनेको प्रतिपात कहते हैं। और जिसका प्रतिपात होता है वह प्रतिपाती है। देशाविष ही प्रतिपाती है। इस् ų

१५

प्रतिपातिगळ्यप्णुषु । चरमद्विषे परमार्वाधसर्व्यावधिद्वकवोळ् जीवंगळ् नियमदिवं मिध्यात्वपु-सनविरमणमुमं न च प्रतिपद्यंते पोद्वुंबवरत्ळरदु कारणदिवमा येरङ्गप्रतिपातिगळ्यप्पुबदु कारणदिवं वेजावधिज्ञानं प्रतिपातियुमप्रतिपातियुमप्रये बृद् सुनिष्टिचतं ।

दव्वं सेत्तं कालं भावं पडि रूवि जाणदे ओही।

. अवरादुक्कस्सो त्ति य वियप्परहिदो दुसन्बोही ॥३७६॥

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं प्रति रूपि जानीते अविधः । अवरादुत्कृष्टपय्येतं विकल्परहितस्तु सर्वाविधः ॥

अवरात् जधन्यविकल्पमोदलो दु उत्कृष्टिविकल्पप्यंतमसंख्यातलोकमात्रविकल्पमनुळ्ळ-विकानं ब्रष्यमं क्षेत्रमं कालमं भावमं प्रति प्रति प्रतिनियतसीमयं मादि रूपि पुदालब्र्य्यमं तस्संबंधिमसारिजोबद्यमुमं जानीते प्रत्यक्षमाणित्युं। तु मत्ते सर्व्यविष्कानं विकल्परित्तं जधन्य-मप्यमोत्कृष्टिविकल्परित्तमक्कृमत्वितेकल्पमं हानिवृद्धित्तित्तमं परमोत्कर्वप्राप्तमुमं बुदत्यं। अविष्कानारक्षमोत्त्रकासम्बद्धित्वस्यम् संभविष्तुमं । अदुकारणविंव देशाविष परमाविध-गळ्यो जायस्मयमोत्कृष्टिवकल्पेगळ् संभविष्तुमं बुद्द निद्धितसम्बद्धं।

> णोकम्मुरालसंचं मज्झिमजोगाज्जियं सविस्सचयं । लोयविभन्तं जाणदि अवरोही दब्बदो णियमा ॥३७७॥

नोकर्म्मोदारिकसंचयं मध्यमयोगाज्ञितं सिवस्रसोपचयं । लोकविभक्तं जानाति अवरावधि-इध्यतो नियमात् ।।

भवति । योषौ परमाविधसर्वावधी द्वाविष अप्रतिपातिनावेव भवत , चरमद्विके-प्यरमाधिमवाविधिद्वेत्रे जीवाः नियमेन मिथ्यार्थं अविरमणं च न प्रतिपद्यन्ते ततः कारणात् तौ द्वाविष अप्रतिपातिनो, देशाविधशानं प्रतिपाति २० अप्रतिपाति च इति निश्चितम् ॥३७५॥

अवरात् जमन्यविकरुपादारम्य उत्कृष्टीकरूपर्यंन्त असंख्यातलोकमात्रविकरूप अवधिवानं दृश्यं क्षेत्रं काल भावं च प्रतीत्य-निवनतीमा कृत्वा रूपि पुर्वलक्ष्य तत्मबन्धि समारिजीवक्ष्यं च जानोने प्रत्यतत्वया अवबुच्यते । तु-नुगः सर्वादिधानां वचनापप्यमोन्कृष्टिविकर्णार्वहेतं अवस्थितं हानिवृद्धिरहितं परमोस्कर्षप्रास-मित्यसं, अविधानावरणवायोगजमम्बोत्कृष्टस्य वर्षेच गोन्नावान्, तदः कारणाद् देशाविधिपरमावव्योजपस्य-प्रत्यानिकृष्टिविकर्णा संभवनोति निविचनं भवति ॥३०६॥

शेष परमावधि सर्वात्रधि दोनों अप्रतिपाती ही हैं। 'चिर्त्सहुनो' अर्थात् परमावधि सर्वावधि जिनके होते हैं वे जीव भिथ्यात्त्र और अविरतिको प्राप्त नहीं होते। इस कारण वे दोनों अप्रतिपाती हैं और देशावधिज्ञान प्रतिपाती भी है अप्रतिपाती भी है, यह निश्चित हुआ।।३५५।।

अविज्ञानके जयन्य भेदसे लेकर उन्हण्ट भेद पर्यस्त असंख्यातलोक प्रमाण भेद हैं। ३० वह इन्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादाके अनुसार रूपी पुद्गल इन्य और उससे सम्बद्ध समारी जीवांको प्रत्यक्ष रूपसे जानता है। किन्तु सर्वाविधिक्कान अब्यन्य, मध्यम, उन्हण्ट भेदसे रहित है, अवस्थित है, उसमें हानि-युद्धि नहीं होती। इसका अब्य है कि बह एस उन्हर्यको प्राप्त है, क्योंकि अवधिकानावरणका सर्वोत्कृष्ट अयोपराम वहीं होता है। इससे यह निश्चित होता है कि देशाविध और परमात्रधिक जवन्य, मध्यम, उन्हण्ट भेद होते हैं। अध्हा

३५ १. व °द्विको जीवः।

देशाविषज्ञवन्यज्ञानं द्रव्यतः द्रव्यदिदं मध्यमयोगाज्ञितमप्य नोकम्मौवारिकसंचयमं द्रघर्ढगुणहानिप्रमितसमयप्रवद्धसमूहरूपमं स्वयोग्यविक्रसोपवयपरमाणुसपुरुमं लोकदिदं भागिसल्यटुदं
नियमिंददं तावन्मात्रमने खानाित प्रत्यक्षमागिरगुमदर्गित किरिवरियदेवृद्धन्यं । जन्यप्रयोगािज्ञतमप्प नोकम्मौदारिकसंचयक्कल्पत्यमनिव्यवक्क सुक्ष्मत्यसंभविदं । तद्प्रहणदोज् तद्मानक्कं
इाक्तिक्रमावसपुर्वरिदं । उत्कृष्टयोगार्गिज्ञतनोकम्मौदारिकसंचयक्कं स्यूल्वमक्कं तद्प्रहणदोज्
प्रतिवेषरहितत्वविद्यमदर्गिदं नियमिवदं मध्यमयोगािज्ञतमप्प नोकम्मौदारिकसंचयक्ष्रप्रत्यमं

पेळल्पट्दुदु स a। १२-। १६ ख

सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्य जादस्य तदियसमयम्मि । अवरोगाहणमाणं जहण्णयं ओहिखेतं तः।।३७८॥

सूक्ष्मिनगोदापर्य्याप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये । अवरावगाहनमानं जघन्यमविधक्षेत्रं तु ।। सूक्ष्मिनगोदछक्यपर्य्यापकन पुट्टिंद तृतीयसमयदोळावुदो दु पूर्व्वोक्तजघन्यावगाहनमानमदु

तु मसे जेंघन्यदेशावधिज्ञानविषयमप्प क्षेत्रप्रमाणमक्कुं

प१९।८९।८।२२।१९

देशाविश्वचन्यज्ञानं इत्यतः मध्यमयोगान्तित नीकर्मीदारिकसंचयं इपर्वगुणहानिप्रमितसमयप्रवद्धसमूह-क्यं स्वयोग्यितस्योग चयपरमाणुग्येनं लोकेन विभन्नः नियमेन तीवन्मात्रवेत जानाति—प्रस्कातया अववृद्धस्ते न ततीऽप्यमित्यर्थः । व्यवन्ययोगानितस्य नोकर्मीदारिकसंचयस्य अस्यस्य ततीऽस्य सूरुमस्वसंभवात् । तदाव्रह्णे १५ तत्त्वानस्य अस्यभावातः । व्यवहृष्योगानितनीकर्मीदारिकसंचयस्य स्थनन्त्य भवति तदयद्वणे प्रतियोग्यामावातः।

मूक्ष्मिनिगोदलक्ष्यपर्याप्तकस्य उत्पत्तिवृतीयसमये यत्यूर्वोक्तज्ञपन्यावगाहन तत् तु-पुनः जधन्यदेशावधि-

सध्यस योगके द्वारा उपाजित नोकर्म औदारिक शरीरके संवयको, जो डेढ्र गुण हानि प्रसाण ससयबद्धीका समृहरूप है और अपने योग्य विक्रसोपचयके परसाणुओंसे संयुक्त है उससे असरा समयबद्धीका समृहरूप है और अपने योग्य विक्रसोपचयके परसाणुओंसे संयुक्त है उससे असरा देशाविज ज्ञान जानता है। उससे कमको नहीं जानता। जधन्य योगके द्वारा उपाजित नोकर्म औदारिक शरीरका संवय उससे अनर होनेसे सूद्भ होता है। उसको जाननेको शक्ति इस ज्ञानको नहीं है। और उक्तरण योगसे उपाजित नोकर्म औदारिकका संवय श्रुव्ह होता है उसकी जाननेको शिष्ठ है। और उक्तरण योगसे उपाजित नोकर्म औदारिकका संवय श्रुव्ह होता है उसकी जाननेको शिष्ठ नहीं है। तथा विक्रसोपचय रहित सूद्भ होता है इसकिए उसको जाननेको शिष्ठ नहीं है। इस प्रकार उक्तर स्वयक्त प्रयोक्त के प्रदेश प्रमाण खण्ड करके उनमें से एकखण्डरूप अतिनिद्ध पुद्राज स्कृत्यको सच्चे ज्ञान देशाविद्धान प्रत्यक्ष जानता है, इस प्रकार उच्चका नियम कहा है।१९९७॥

सुक्स निगोर अञ्चयपर्याप्तकके उत्पत्तिके तीसरे समयमें जो जघन्य अवगाहनाका प्रमाण पहले कहा है वह जघन्य देशाविध झानके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण होता है। इतने ३० इनितु क्षेत्रदोळु पृथ्वोत्कवघन्यइय्येगळेनितोळवनितुमं जघन्यदेशादघिकानमरिगुर्माल्कयुं पोरिग-दुर्ददनरियदें दित् क्षेत्रसीमे पेळल्पट्ट्यु ।

अवरोहिखेचदीहं वित्थारुस्सेहयं ण जाणामो ।

अक्नं पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥३७९।

अवराविधक्षेत्रवैष्यं विस्तारोत्सेघकं न जानीमः । अन्यत्युनः समकरणे अवरावगाहन-प्रमाणं त ।

ज्जयन्यावधिविषयक्षेत्रदेर्प्यविस्तारोत्सेघप्रमाणमं नामरियेवु ईगळ्डरपदेशाभावमप्युवरिदं । वु मसे परमाष्ट्रपदेशपरंपरायातं मानो दुंदु समकरणबोज् भुजकोटिवेदियाज्ये हीनाधिकभावमित्स्वदे समीकरणमणुतिरल् पुष्टिव असेत्रफलं जधन्यावगाहनप्रमाणं धनांगुलासंस्थातेकभागमात्रमनकुमें-१॰ बिदने बस्लेवु ।

अवरोगाइणमाणं उस्सेहंगुलअसंखभागस्स ।

म्रहस्म य घणपदरं होदि हु तक्खेत्तसमंकरणे ॥३८०॥

अवरावगाहनमानमुत्सेथांगुलासंख्यातभागस्य । सूच्याञ्च घनप्रतरं भवति खलु तत् क्षेत्र-समकरणे ।

अंताबोडा सूक्ष्मिनगोद लब्ब्यपम्याप्तकन जघन्यावगाहनमेंतुर्टीवतु प्रश्नमागुत्तिरलुत्तरवचन-मिदु तज्ज्ञघन्यावगाहनमनियतसंस्यानमक्कुमादोडं क्षेत्रलंडनविघानाँददं भुजकोटि वेदिगच्यो सम-करणमागुत्तिरलुत्सेथांगुलमं परिभाषानिय्यनम्ब्यवहारसूच्यंगुलमनाबुदानुमो द संस्थातींददं लंडिसि-

ज्ञानविषयभूतक्षेत्रप्रमाणं भवति ६।८।२२। एतावति क्षेत्रे पूर्वोक्तज्ञचन्यद्रव्याणि यावन्ति संति तावन्ति

जचन्यदेशाविधज्ञानं जानाति न तद्बहि.स्यितानीति क्षेत्रसीमा कथिता ॥३७८॥

२० जणन्यावधिवयस्त्रेत्रस्य वैरुप्येविस्तारालेषप्रमाणं न जानीमः । इदानी तदुपदेशामावात् । तु पुनः परममुक्तपदेशपरम्यायात जपन्यावणाहत्रमाणं समकरणे-समोकरणं कृते सनि धनाङ्गुलासंस्थातंकप्रमाणं भवि व्ययन्तरतानीमः ॥३०५॥

तर्हि तत्सूरमिनगोदलब्ध्यपर्यातकस्य अवस्यावगाह्न कोद्ग् अस्ति ? इति वेत्, तदवगाहून अनियत-संस्थानमस्ति तथापि क्षेत्रखण्डनविधानेन भुजकोटिबेशाना समकरणे सति उत्सेधाङ्गलपरिभाषानिष्पत्रव्यवहार-

२५ क्षेत्रमें पूर्वीक प्रमाणवाले जितने जघन्य दृश्य होते हैं उन सबको जघन्य देशावधिज्ञान जानता है। उस क्षेत्रसे वाहर स्थितको नहीं जानता। इस प्रकार जघन्य देशावधिज्ञानके क्षेत्रकी सीमा कही॥३०८॥

हम जघन्य देशाविध झानके विषयभून क्षेत्रकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई नहीं जानते, क्योंकि इस काल्ये स्वका उपरेश नहीं प्राप्य हैं। किन्तु परम गुरुके उपरेशकी परम्परासे ३० इतना जानते हैं कि जघन्य अवगाइनाके प्रमाणका समीकरण करनेपर क्षेत्रफल पनांपुळके, असंस्थाववे भाग मात्र होता ॥३०॥

प्रश्न होता है कि वह सुरुम निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना कैसी है ? इसका उत्तर यह है कि उस जपन्य अवगाहनाका आकार नियत नहीं है। फिर भी क्षेत्र वेकभागमात्रभुक्कोटिवेदिगळ अन्योन्यगुणकारोत्पन्नधनक्षेत्रं घनांगुलासंस्थातभागमात्रं सक् परमागमदोळु स्कुटं प्रसिद्धमप्पुदु बक्कुँ । तत्समानं जघन्यदेशावधिज्ञानक्षेत्रमक्कुमेदितु तात्पय्यं । तन्त्यासिमिदु २२ — गुणितिबोडे घनांगुलासंस्यातभागमात्रमक्कुं ६ च झब्बदिव

जघन्यावगाहनमुं जघन्यदेशावधिक्षेत्रमुमीप्रकारमप्पुर्वे दितु समुक्त्वि-

सल्पट्दुद् ।

अवरं तु ओहिसेत्तं उस्सेहं अंगुलं हवे जम्हा । सहैमोगाहणमाणं उवरि पमाणं तु अंगुलयं ॥३८१॥

जबन्यं त्वविक्षेत्रं उत्सेषांगुलं भवेद्यस्मात् । सुक्मावगाहनमानमपरि प्रमाणं त्वंगुलं ।

तु मत्ते जवन्यदेशाविध्नातिवययनेत्रमावुदो दु जवन्यावगाहृतसमानं घतांगुलासंस्थात-भागमात्रं पेळल्यददुदबुल्सेधांगुलमन्त्रुं । स्यवहारांगुलमताश्रयित्ति ये पेळल्यददुदु । प्रमाणात्मांगुल- १० मनाश्रयित्ति पेळल्यददुदिल्लदेकं दोडे बाबुदो दु कारणदिदं सुक्मनिगोदलब्ध्यप्यांप्रकजघन्यावगाह-

मूच्य द्वृत्रं असंख्यातेन भगरता तरेकमायमात्र भुक्कोटिबेघाना अन्योग्यपुत्रनोत्यन्नप्रनाङ्गुडासंख्यातभागमात्र सन्तु परमायमे स्कृट प्रसिद्धमात्रम्ब्राते । तस्यमानन्न पत्र्यदेशार्वाधमानक्षत्रमित्यस्य २ । २ । गृणिये घनाङ्गुठा-३ । ३ ।

सम्यातमात्रं भवति ६ ॥३८०॥

्र-पून', जवन्यदेशायिकानिक्यस्त्रेतं यञ्जपत्यावगहनमानं घनाङ्गुलासंस्थातभागमात्रमुकं तद्दन्त्रेयाङ्गल व्यवस्थाद्वातभागमात्रमुकं तद्दन्त्रेयाङ्गल व्यवस्थाद्वातं भागस्याक्ष्मले । यस्मात्कारणान् १५ खण्डन विधानके द्वारा सुज, कोटि और वेषका समीकरण करनेपर, उत्सेधांगुलको असंस्थानसे भाजित करके एक भाग प्रमाण सुज कोटि और वेषको परस्परमें गुणा करनेपर घनांगुलके अमंस्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रफल होता है। उसीके समान जवन्य देशाविधानका क्षेत्र है।

विशेषार्थ—आमने-सामने दो दिशाओं में-से किसी एक दिशा सम्बन्धी प्रमाणको सुज २० कहते हैं। श्रेष दो दिशाओं में-से किसी एक दिशा सम्बन्धी प्रमाणको कोटि कहते हैं। उत्तर्वाह के प्रमाणको चेथ कहते हैं। व्यवहार में इन्हें जाई, बौड़ाई, उम्बाई कहते हैं। यहाँ जयन्य क्षेत्रकी जम्बाई, जीड़ाई, उनाई एक सी नहीं है कमती-बहती है। किन्हा क्षेत्रकण करनेपर ऊँचाई, जीड़ाई, उम्बाईका प्रमाण उत्सेधांगुलके असंख्यातयं भाग मात्र होता है। उनको परस्परमें गुण, करनेपर धनांगुलके असंख्यातयं भाग प्रमाण घनकोत्र- कर होता है। इतना ही प्रमाण जयन्य अवगाहनाका है और इतना ही जयन्य देशाविषके क्षेत्रका है। ३८०॥

जवन्य देशावधिज्ञानका विषय क्षेत्र जो जवन्य अवगाहनाके समान घनागुरुके असंख्यातवें भागमात्र कहा है वह उत्सेषांगुरु व्यवहार अंगुरुकी अपेक्षा कहा है, प्रमाणांगुरु नप्रमाणं जवन्यदेशावधिक्षेत्रमबु कारणिवरं ब्यवहारांगुक्तमाश्रयिक्षिये वेळल्पट्टुर्डु । तज्ज्ञचन्याव-गाहनमुं परमागमवीकु वेहगेहलामनगराविष्रमाणमुस्तेषांगुर्कावये ये वितु नियमितमप्युर्वारवं व्यवहारांगुर्काम्प्रतमे यक्कुं । मेले यादुवे विदेयोक्कुकमाविक्र्या एकभागमसंबेडजमित्याविगाया व्यवहारांगुर्काम्प्रतकोलु लंगुकप्रहलमस्लि प्रमाणांगुर्कम् ब्राह्ममक्कुमुतरोत्तर निर्वद्यमानहस्तगव्यूति-भू योजनभरताविक्षेत्रगळ्यो प्रमाणांगुर्कामितत्वविदं ।

### अवरोहिखेत्तमज्झे अवरोही अवरदव्यमवगमह । तद्व्यस्सवगाहो उस्सेहासंख्यणपदरो ॥३८२॥

अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवरावधिरवरद्रव्यमवगच्छति । तद्द्रव्यस्यावगाहः उत्सेघासंख्य-घनप्रतरः।

जान्याविधिनेत्रमध्यवीक्रितिर्द् पूर्व्योक्तज्ञध्ययहण्यमं जधन्यदेशविधिनातमित् । तत् लोजमध्यवीक्रितिर्दं असंस्थातंगक्रनौदारिकशरीरसंख्यकोक सक्तकभागप्रमितल्लंडगक्रनितृपनिरगु-मं बुरायं । तत्जपय्यपुद्यक्षस्वयः मेर्ले एकद्वधाविप्रयेशोत्तरपुरालस्वयंगक्रनीर्गृसेद्वितिस्त्र पेक्रस्थेडेकं दोडे सुक्सविधयावानक्तकं स्ट्रकावबोध्यनदोक्न सुधटत्वमणुदीर्दं । द्रध्यावयाहक्षेत्रं जघन्या-विधिवधयन्त्रंत्रमं नीडकसंस्थेयगुष्कृतिनमक्कमावोडं उत्सेषयानानुकसंस्थातमामानामक्तं । मदर

१५ मूक्सिनगोरलब्ब्यपर्यातकवपन्याववाहनप्रमाणं वधन्यदेशावधिक्षेत्रं ततः कारणात्, देहगेहधामनगरादिग्रमाणं जलेधाङ्गुक्तेनेवित परमागमे नियमितत्वत्तत् व्यवहाराङ्गुक्येमाथितं भवति । उपरि यत्र 'अङ्गुल्मावित्राग् मागमसंवेजवदी वि संवेजने, स्त्यादिगायामुत्रोन्तकालक्षेत्र अङ्गुल्क्युलं तत्र प्रमाणाङ्गुल्येन प्राह्मं, उत्तरनेतर-निरिद्यमानहस्तराष्ट्र् वियोजनस्त्राविक्षंत्रणां प्रमाणाङ्गुल्येतिवत्ताल ॥६८१॥

जणन्याविधिक्षेत्रमध्ये स्थितं वृत्रीकं जुष्णब्द्धा्यं जष्ण्यदेशाविधिज्ञानं जानाति तरतेवमध्यस्यितानि

कौदारिकतारीरार्यस्यस्य कोकिस्मित्तर्वाभागप्रमित्तवस्यानि अस्त्यातानि जानातीरायः । तन्त्रप्रमप्यद्वराक्ष्णक्ष्यस्थोपिरः एक्ट्रयाविदरेशीर्भातपुद्वराक्ष्णक्ष्यम् न जानातीति न वाज्यं, मृश्मित्वयज्ञानस्य स्कृतात्वोद्यते
मृश्मद्वात् । स्थावनाहस्येत्रं तु वषम्याविधित्वयक्षेत्रादसंस्थातपृण्हीनं भवति, तवापुर्ताध्यानामुक्तात्वातः

या आत्मागुळकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सुक्त निगोद ळब्ब्ययाँप्तककी जघन्य अवगाहना प्रमाण जयन्य देशाविषका क्षेत्र है। और परमागममें यह नियम कहा है कि शरीर, घर, २५ प्राम, नगर आदिका प्रमाण उत्सेषोगुळसे ही मापा जाता है। इस्तिये ज्यवहार अंगुळका ही आश्रय लिया है। शरी 'अंगुळका त्यार' आदि गाथासुर्जोमें कहे गये काण्डकोंमें अंगुळका प्रमाण प्रमाणीगुळसे लिया है। उससे आगे भी जो हस्त, गज्यूति, योजन भरत आदि प्रमाण क्षेत्र कहा है वह सब प्रमाणागुळसे ही लिया है। १३ स्था

जपन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रके मध्यमें स्थित पूर्वोक जघन्य द्रव्यको जघन्य देशावधि-१० झान जानता है। अर्थोत् चस क्षेत्रके मध्यमें औदारिक शरीरके संचयको लोकसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण जो असंख्यात खण्ड स्थित हैं उनको जानता है। उस जघन्य पुद्गल स्कन्यसे उपर एक-दो आदि अधिक प्रदेशलों को वह नहीं जानता ऐसा नहीं है। चर्यों कि जो जान सुस्मको जानता है वह स्यूलको जाननेमें समय होता है। द्रयक्ष अवगाहनाका प्रमाण जघन्य अवधिके विषयमूत क्षेत्रके प्रमाणसे असंस्थात गुणाहीन

३५ १. व, तन्यसंख्याखण्डानि जा ।

भुजकोटिवेदिगळु सूच्यंगुलासंस्यातैकभागमात्रंगळरियल्पडुवुवु

aa

आविल असंखभागं तीद भविस्सं च कालदो अवरं । ओही जाणदि भावे काल असंखेजजमार्ग तु ॥३८३॥

आवल्यसंस्थभागं अतीतं भविष्यं तं च कालतोवराविधन्जीनाति भावे कालासंस्थेय

भागं तु ।

कार्लीदवं जधन्याविधज्ञानं अतीत भविष्यत्कालमनावत्यसंख्यातभागमात्रमनरिगुं

स्वविषयैकद्रव्यगतव्यांजनपद्यांगंगळनावन्यसंख्यातैकभागमात्रपूष्ट्यों तरंगळ निरगुमें बुदर्यं । एकें -दोडे व्यवहारकालक द्रव्यव पर्व्यायस्वरूपमल्लवन्यत् स्वरूपांतराभावमणुर्वीरवं । आवे भाववोळ् तु मत्ते कालासंख्यामार्गं तज्ज्ञघन्यावधिविषयकालाबन्यसंख्यातैकभागव असंख्येयभागमात्रमन-रिगं । इंतु जधन्यवैज्ञाविष्यानविषयद्वव्यत्रेत्रकालभावं गळ्गे सीमाविभागमं पेळ्बु तहेजाविष्ज्ञान- १० विकल्पाळं चर्ताव्याविषयभेविषयं पेळ्वं ।

भागमात्रमेव भवति । तद्भुवकोटिवेषाः मूच्यङ्गुनामंख्यातैकभागमात्रा ज्ञातव्याः २ २ ॥३८२॥ aa aa २

कालेन जघन्यावधिज्ञान अतीतभविष्यत्कालमावत्यसंख्यातभागमात्रं जानाति ८ । स्वविष्यैकद्रस्यगत-

व्यञ्जनपर्यायान् पूर्वोत्तरान् तावतो जानातीत्वयः । व्यवहारकालस्य दृब्यस्य पर्यायस्वरूपं विमाञ्यस्वरूपान्त-राभावात् । भावे तज्बचन्यद्रव्यमतवर्तमानपर्याये तु पुनः कालासंस्वेयभागं तज्बचन्यावधिविषयकालस्यावस्य-सस्यातंत्रभागस्य असंस्थातंकभागमात्रं जानाति ८ । एवं जयन्यदेशावधिज्ञानविषयदृब्यक्षेत्रकालभावानां सी- १५

माविभाग प्ररूप्येदानी द्वितीयादीन् देशाविधज्ञानविकल्पान् चतुविधविषयभेदानाह---

होता है। तथापि घनांगुळके असंस्थातवें भाग मात्र ही होता है। उसके मुजा, कोटि और वैध सच्यंगळके असंस्थातवें भागमात्र हैं ॥३८२॥

कांडकी अपेक्षा जयन्य अविश्वान आवडीके असंख्यातवें भागमात्र अतीत और अनागतकालको जानता है। अर्थान् अपने विषयम्त एक द्रव्यकी अतीत और अनागत व्यवस्थानपर्यक्षिक आवडीक और अनागत व्यवस्थानपर्यक्षिक आवडीक असंख्यातवें भागमात्र जानता है क्योंकि अवडहारकालके और द्रव्यके पर्याय स्वक्ष्म किना अन्य स्वक्ष्म सम्भव नहीं है। भावकी अपेक्षा उस जयन्य द्रव्यगत वर्तमान पर्यायोंकों कांडके असंख्यातवें भाग जानता है अर्थात् जयन्य अविषक्षा क्ष्म उस्थातवें भागमात्र अर्थपर्यायोंकों कांडकों असंख्यातवें भागमात्र अर्थपर्यायोंकों को जानता है। शहर शा

इस प्रकार जघन्य देशावधिज्ञानके विषय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी सीमाका विमाग कहकर अब देशावधिज्ञानके द्वितीय आदि विकल्पोंके विषयभूय द्रव्यादिको कहते हैं—

### अवरद्दव्वादुवरिमद्व्ववियप्पाय होदि धुवहारो । सिद्धाणंतिमभागो अभन्वसिद्धादणंतगणो ॥३८४॥

अवरद्रव्याद्रपरितनद्रव्यविकल्पाय भवति ध्रुवहारः। सिद्धानंतैकभागोऽभव्यसिद्धादनंत-गुणः ॥

जधन्यदेशावधिज्ञानविषयद्रव्यदिदं मेलणनंतरदेशावधिज्ञानविकल्पविषयद्रव्यविकल्पमं तर-त्वेडि सिद्धानंतैकभागमुमभव्यसिद्धानंतगुणमुमप्प **झ** वभाग<sub>टी</sub>रमरियल्पडुणुं ।

> ध्वहारकम्मवरगणगुणगारं कम्मवरगणं गुणिदे । समयपबद्धप्रमाणं जाणिक्जो ओहिविसयम्मि ॥३८५॥

ध्रुवहारकाम्मं वयर्गणागुणकारं कार्म्भणवर्गणां गुणिते । समयप्रबद्धप्रमाणं ज्ञातव्यमविध-१० विषये ॥

काम्मंणवर्गणाया गणकाराः कोम्मंणवर्गणागणकाराः ध्रवहाराः चेते काम्मंणवर्गणा-गुणका राइच ध्र वहारकाम्भंणवर्ग्यणागुणकारास्तान् । काम्भंणवर्गणां च गुणितेऽविधिवषये समय-प्रबद्धप्रमाणं भवतीति ज्ञातन्यं । गुण्यरूपदिनिर्दं काम्मणवर्ग्यणेगे गुणकाररूपदिनिद्दं ध्रवहारंगळं कार्मणवर्गणयुमं गुणिसत्तिरल अवधिविषयसमयप्रबद्धप्रमाणमक्कमं द् जातव्यमक्क् ।

जवन्यदेशार्वाधविषयद्वव्यात् उपरितनद्वितीयाद्यविकानविकल्पविषयद्वव्याणि आनेत् (सञ्चानन्तकभागः, 24 अभव्यसिद्धेभ्योऽनन्तगुण ध्रत्रभागहारः स्यान ॥३८४॥

द्विरुपोनदेशावधिविकल्पमात्रध्यवहाराद गत्यत्पसेन कार्मणवर्गणागणकारेण दिरुपाधिकपरमाविध-ज्ञानिकल्पमात्रघ्रवहारसवर्गसमरणन्नकार्मणवर्गणा गृणिता सती अवधिविषये समयप्रवद्धभात्रप्रमाण स्यादिति

जघन्य देशावधि ज्ञानके विषयभृत दृष्यसे ऊपर द्वितीय आदि अवधिज्ञानके भेदींके २० विषयभूत द्रव्योंको लानेके लिए सिद्ध राज्ञिका अनन्तवाँ भाग और अभव्य राज्ञिसे अनन्त-गुणा भवभागहार होता है।।

विशेषार्थ-पूर्वपूर्व द्रव्यमें जिस भागहारका भाग देनेसे आगेके भेदके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण आता है वह ध्रव भागहार है। जैसे जघन्य देशावधिज्ञानके विषयभत द्रव्यमें भाग देनेसे जो प्रमाण आता है वह उसके दूसरे भेदके विषयभत द्रव्यका प्रमाण होता રષ દે ાારેટશા

देशावधिज्ञानके विकल्पोंमें दो घटानेपर जितना प्रमाण रहे उतनी जगह ध्रवहारोंको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जितना प्रमाण होता है उतना कार्मण वर्गणाका गुणकार होता है। और परमावधिक्षानके विकल्पोंमें दो अधिक करनेपर जितना प्रमाण हो **उ**तनी जगह प्रुवहारोंको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जितना प्रमाण हो वह कार्मणवर्गणा होती है। कार्मणवर्गणाके गुणकारसे कार्मणवर्गणाको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह अवधिज्ञानका विषय समयप्रवद्ध जानना। अर्थात जो जघन्य देशावधिका विषय-

प्रवहारक्क सदृष्टि नवाकं तत्प्रमाण मुदे पेळल्पडुगुमीग पेळ्वुदेक दोड देशाविषय चरमद्रव्याविकल्पंगळं बिट्ट त्रिचरमदोळ्तोडिंग प्रथमविकल्पपर्यंतमेकादघेकोत्तरक्रमदिनिळिदिळिदु बदु प्रथमविकल्पदोळ् तावनमात्रध्र वहारगळि कार्म्मणवर्मणेयं गुणियिसिद लब्धप्रमाणसमान प्रथमद्रव्यमे वदस्य ॥

विशेषविषे ध्रुवहारप्रमाणमं पेळ्यपं :— मणदञ्जवग्गाणाण वियप्पाणंतिमसमं खु धुवहारो ।

अवरुक्कस्सविसेसा रूबहिया तन्त्रियण्या हु ॥३८६॥

मनोद्रव्यवर्ग्णानां विकल्पानामनंतैकभागसमः स्फुट<sup>ँ</sup> ध्रुवहारः । अवरोत्कृष्टविशेषाः रूपायिकास्तद्विकल्पाः खलु ॥

ध्रुवहारप्रमाणमरियल्पङुगुमदे ते दोडे मनोद्रव्यवर्गाणगळ विकल्पंगळिनितोळविनि ल १ ख

तवनंतैकभागवोडने ज १ समानमक्कुं। खलु स्फुटमागि। अंतावोडा मनोद्रव्यवर्गणाविकल्पं-ख ख

गळतामेनितप्वें दोडे पेऊल्पड्रुपुं । अवरोत्कृष्टविशेषाः रूपाघिकास्तद्विकल्पाः खलु जघन्यमनो-द्रध्यवर्गाणेयनुत्कृष्टमनोद्रब्यवर्गाणयोज्कञ्चेदुळिद शेषदोळेकरूपं कृड्तिरस्ना मनोद्रव्यवर्गणा-

विकल्पंगळप्पुषु। आदी।ज।अन्ते जस्स मुद्धे ज१ विड्डिहिदे ज१ रूबसंजुदे ठाणा १० स्न स्व स्व१

्र इ स्थानविकल्पंगळनंतैकभागवेडिन ज समानं घ्रु बहारप्रमाणमक्कुमें बुदर्वमंतादोडा ख ख जान्योकणमनोद्रस्थानगंजगळ प्रमाणनेतिने वेडि पेळवर्षः—

अवरं होदि अणंतं अणंतभागेण अहियम्रक्कस्सं ।

इदि मणभेदाणंतिमभागो दन्वस्मि धुवहारी ।।३८७॥

अवरो भवत्यनंतोऽनंतभागेनाधिक उत्कृष्ट, इति मनोभेदानामनंतैकभागो द्रव्ये ध्रुवहारः॥ १५

ज्ञातव्यम् ॥३८५॥ विशेषेण ध्रुवहारप्रमाणमाह—

मनोद्रध्यवर्गणाया यावन्तो विकल्पास्तेपामनन्तैकभागेन सम संस्थया समानं खलु ध्रुबहारप्रमाणं

स्यात् । ते च विकल्पा कति ? मनोवर्गणाजधन्य ज तदुत्कुर्ष्ट ज स विशोध्य शेषे ज रूपाधिकीकृते एतावन्तः

•— ज सलु स्युः ॥३८६॥ ते जधन्योत्कृष्टे प्रमाणयति—

भूत द्रव्य कहा था उसे ही यहाँ समयप्रबद्धके रूपमें स्थापित किया है। इसमें ही ध्रुवहारका २० भाग दे देकर आगेके विकल्पोंके विषयभूत द्रव्य लावेंगे॥३८५॥

सामान्य रूपसे ध्रुवहारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तर्वे भाग कहा। अब बिशेष रूपसे ध्रवहारका प्रमाण कहते हैं—

मनोद्रश्यवर्गणाके जितने भेद हैं उनके अनन्तर्वे भागकी संख्याके बराबर प्रुवहारका प्रमाण है। मनोवर्गणाके जयन्यको मनोवर्गणाके उत्कृष्टमें से घटाकर जो प्रमाण शेष रहे २५ इसमें एक जोडनेपर मनोवर्गणाके भेदोंका प्रमाण होता है ॥३८६॥

आगे मनोवर्गणाके जघन्य और उत्कृष्ट भेदका प्रमाण कहते हैं-

जधन्यमनोडव्यवर्गणाप्रमाणमनंत मदर । ज । अनंतेकभागविनधिकमुक्तृष्टमनो-इत्यवर्गणाप्रमाणमक्तु ज ल मितु मुंपेळ्ड कर्मावंदमावियंते सुढे इत्याविवधानीवर्व तरत्यदृद्ध

मनोद्रध्यवर्गाणाविकल्पंगळ १ वनंतेकभागवोडने ज १ ववधिविधयद्रव्यविकल्पंगळीळू पुगुव स स्व प्रवहारप्रमाणं समानमें द निक्वयिसुबुद्द ॥ वथवा :—

धुवहारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेनं पि ।

समयपबद्धणिमित्तं कम्मणवन्गाणगुणादो दु ॥३८८॥ श्रुवहारस्य प्रमाणं सिद्धानंतैकभागप्रमाणमात्रमपि । समयप्रबद्धनिमित्तं काम्मंणवर्माणा-गुणात् ॥

होदि अणंतिममागो तग्गुणगारोवि देसओहिस्स ।

दोऊणदन्वमेदपमाणं धृवहारसंवग्गो ॥३८९॥

भवत्यनंतैकभागस्तदगुणकारोपि देशावधेद्विरूपोनद्रव्यभेदप्रमाणध्रवहारसंवर्गः ॥

ध्रुवहारप्रमाणं सिद्धानंतैकभागप्रमाणमात्रमादोडमर्वाधिवधयसम्यप्रबद्धान्दचयनिमत्तं काम्मणवर्मणागुणकारमं नोडलु वु मत्तं अनंतैकभागमक्कुमा काम्मणवर्मणागुणकारमुं देशावधि-मानहिरूपोनहथ्याविरुध्यविरुध्यविरुध्यहारंग् असंवर्णमक्कुमा देशावधिज्ञानहथ्यविरुप्याज्ञेनितं दोडे १५ फेक्टप्यग् ।

इत्र . वेशावधिद्रव्यविकल्परचनेयोळु त्रिचरमदेशावधिद्रव्यविकल्पदोळु गुण्यरूपकाम्मंणवर्गाणेगे

मनोद्रव्यवर्गणाजघन्यं अनन्तो भवति । तदनन्तैकभागेनाधिकमृत्कृष्ट भवति इत्येवमूक्तरीत्या मनोद्रव्य-

ज वर्गणाविकत्यानामनन्तैकभागः स्न अवधिविषयदव्यविकत्येषु घृबहारप्रमाणं ज्ञातव्यम् । अथवा---प्रवृहारप्रमाणं विद्यानन्तैकभागमात्रमपि अवधिविषयसमयप्रबद्धप्रमाणमानेतुं उत्तरूय कामंगवर्गणा-२० गुणकारस्य अनन्तैकभागमात्र स्थान् । स च गुणकारोऽपि कियान् ! देशावधिज्ञानस्य द्विरूपोनद्ययभेरमात्र-

मनोबर्गणाका जधन्य भेद अनन्त प्रमाण है। अर्थात् अनन्त परमाणुओंक स्कृत्य-क्रप जधन्य मनोबर्गणा है। इसमें अनन्तका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उसे इस जधन्य भेदमें जोड़नेपर इसीके उस्कृष्ट भेदका प्रमाण होता है। इस प्रकार मनोद्रय वर्गणाके विकृतोंके अनन्तवं भाग अवधिज्ञानके विषयभृत द्रव्योके विकृत्यों प्रवहारका प्रमाण

१५ है। १२८०॥
यद्यपि ध्रुवहारका प्रमाण सिद्ध राज़िके अनन्तवें भाग है किन्तु अवधिज्ञानके विषयभूत समयभवद्वका प्रमाण कोनेके लिए पहले कहें कार्मणवर्गणाके गुणकारका अनन्तवों भाग है। और वह गुणकार देशावधिज्ञानके इत्यक्षी अपेका मेहोंमें दो घटाकर जो प्रमाण केप रहे उतनी कार्य प्रवृहारोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण हो उतना है।
१० इतना प्रमाण कैसे कहा, सो कहते हैं—देशावधिज्ञानके विषयभत द्रव्यकी रचनामें उत्कर्ष्ट

पोक्कध्रवहारगृणकारमो दु तदनंतरींबस्तनविकल्पदोळेरदु ध्रृवहारगृणकारंगळप्पुवो क्वमींवदानिळ-विळितु देशावधिजधन्यव्रध्यपय्यंतमविक्छन्नरूपदिनेकाखेकोत्तरकर्माददं पोक्क ध्रृवहारगृणकारंगळू सर्व्वज्ञययदेशावधितानविवयव्रव्यविकल्पदिल्ञ कार्म्मगदानीलेगे पोक्क ध्रृवहारगुणकारंगळेनि-तप्पुचंदोडे देशावधिव्रव्यसर्व्वविकल्पसंस्थेयोळु डि्ट्स् दिल्पहोनमाशंगळपुतु संदृष्टि—

```
ष अवितितुमं परस्परसंबर्गा माडिबोडे गुण्यरूपकार्म्मणवार्गणेय गुणकारप्रमाण-
ब
ब ९९
ब ९९९
ब ९९९
० ०
० २
ब ≊६।२९
```

सक्कुमी कार्म्मणवर्गणागृणकारवनंतैकभागं ध्र वहारप्रमाणमें बुदर्श्वमा गृष्यरूपकार्मणवर्गणेपुममी कार्म्मणवर्गणागुणकारमुमं गुणिमुत्तिरसृ जघन्यदेशावधिज्ञानविवयत्वदि वेळत्यट्ट नोकम्मीदारिकः

```
ध्र्यहारसंबर्गमात्र स्यान्।कुटः ? तदृद्रव्यरचनायामस्या—
व त्रिवरमविकल्पादेकात्रेकोत्तरकभेण अधोऽघो गत्वा प्रयमविकल्पे कामणवर्गणायाः तावतां ध्रुवहाराणा
९
व व ९
व ५ ९ १।
व ९ ९ ९ ।
०
० १ — २
व क — ६ । २ ९
प ठ
```

गुणकारत्वेत सङ्गावातः । गृष्णगुणकारं राणितं प्रागुको जोङ्गिभक्षतैकवण्डमात्रनोकर्मौदारिकसंवय एव १० अन्तिस भेदका विषय कार्सणवर्गणार्मे एक बार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतता है। उसके नीचे द्विचरम भेदका विषय कार्मणवर्गणा प्रमाण है। उनके नीचे त्रिचरम भेदका विषय कार्मणवर्गणा प्रमाण है। उनके मौचे त्रिचरम भेदका विषय कार्मणवर्गणा प्रमाण है। उतते हैं। उसके स्वेदका विषय कार्मणवर्गणा कर्ने प्रति है। उसके सोचे चतुर्थ चरम भेदका विषय दो बार ध्रुवहारसे कार्मणवर्गणाको गुणा करते परते एत प्रमाण हो उतता है। इस प्रकार एक बार अधिक ध्रुवहारसे कार्मणवर्गणाको गुणा करते फरते १६ दो कर देशविष्ठ हुव्यभेद प्रमाण ध्रुवहारों अपाण होता है वहीं जचन्य देशविष्ठाना प्रमाण हुआ उससे कार्मणवर्गणाको गुणा करते परते हो कर विष्ठ हुव्यभेद प्रमाण ध्रुवहारों अपाण होता है वहीं जचन्य देशविष्ठाना के

संचयलोकविभवतैलंडप्रमाणमेयवकुमें दु निश्चिषसुबुदु स ३१२—१६ ल इन्तु देशाविधिवेषय-सर्व्यदक्षाविकल्पार्योक्तिने दोडे फेळ्वपं :—

अंगुल असंखगुणिदा खेत्तवियप्पा य दव्वभेदा हु ।

सेत्तवियप्पा अवरुक्कस्मविसेसं हवे एत्थ ॥३९०॥

अंगुरुतसंख्यातगुणिताः क्षेत्रविकल्पाश्च द्रव्यभेदाः खलु । क्षेत्रविकल्पा अवरोत्कृष्टविशेषो भवेदत्र ।

सूर्व्यंगुलासंख्यातेकभागगुणितक्षेत्रविकरूपंगळ् देशावधिज्ञानविवयसव्यंद्रव्यभेदंगळ्पुतु । खल् स्फुटमागि। अंतादोडा क्षेत्रविकरपंगळ्यामीनतं दोठे बत्र इस्लि अवधिवययबोळ् क्षेत्रविकरपाः क्षेत्रविकरपंगळ् अवरोल्कुष्टविशोषी भवेत् । जपन्यदेशावधिज्ञानविवय सूक्पनिगोदलःध्यपय्यीमक् १० जचन्यावागुलुमितकायन्यक्षेत्रमनिव ६ १८८। २२ नपर्यन्तितमं धनागुल्यसंख्या-

#### प १९ँ। ८९ । ८। २२ । ७९

तैकभागमात्रम ६ नुरहृष्टदेशाविधज्ञानविषयक्षेत्रंङोकप्रमित ≇ मदरोळकळेडुळिडुवेनितोळवनि-प

विकल्पं गळप्पुषु ः च - ६।२ एके दोडे देशाविध जघन्यद्रव्य विकल्पं मोदल्गो डुध्रवहारभक्ते-प a

स्यात्।—स a १२—१६ स्व ३।८ ॥३८९॥ देशावधिद्व त्र्यविकल्यान् प्रमाणयति—

् सूच्यङ्गुलासंस्यातैकभागगृणितदेवार्याधात्रवस्यसंक्षेत्रविकल्याः सन् तद्विषयदृश्यिकल्या भवन्ति, ते च क्षेत्रविकल्याः अत्र देवार्वाधिविषये अवरे जपन्यसेत्रे ६ तद्विषयोत्कृष्टसेत्रं झिर्वाधित्रे सेपमात्रा भवन्ति झन्

विषयभूत द्रव्यका प्रमाण है जो छोकसे भाजित नोकर्म औदारिक शरीरका संचय प्रमाण है। विशेषार्थ—यहाँ उत्कृष्ट भेदसे छंकर जघन्य भेद पर्यन्त रचता कही है इससे इस

ावरागाय-व्यहा उत्कृष्ट महत्त उक्तर जपन्य मद पयन्त रचना कहा ह इसस इस प्रकार गृणकारका प्रमाण कहा है। यदि जयन्यसे छेकर उत्कृष्ट भेदप्यन्त रचनाकी जावे २. तो कमसे भुवहारका भाग देते जाइए। अन्तिम भेदमें कामणवर्गणाको एक बार भुवहारसे माग देनेपर द्रव्यका प्रमाण आ जाता है।।३८८-३८९।।

अब देशावधिके द्रव्यको अपेक्षा विकल्प कहते हैं--

देशाविषके विषयभूत क्षेत्रकी अपेक्षा जितने विकल्प है उनको सूच्यंगुरूके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर देशाविषके विषयभृत द्रव्यकी अपेक्षा भेर होते हैं। कैकभागमान्त्रप्रश्राविकरपंगळ् मुरूबंगुलासंस्थातैकभागमान्त्रंगळ् नडेनडदेकैकप्रदेशक्षेत्रवृद्धियागुसं पोगियुक्कृष्टदेशाविषय सर्व्योक्कृष्टद्रध्यक्षेत्रविकर्त्यं युद्धियागळ् ततुस्कृष्टक्षेत्रं संपूर्णलोकमानुवतु कारण-विद्यं। आविक्षेत्रमानंत्रयक्षेत्रवीक्करुतु सुन्वयंकुपासंस्थातिवर्दं गुणिसि कम्बदोळों दु रूपं कृष्टिदोडे देशाविष्क्रमानविकरंगळ्ं प्रश्वविकरंगळुमप्युविवक्कंससंदृष्टिशाविषयुक्कृष्ट्रभत्रयंगळ्. इस्लि

| 8       | 6       |
|---------|---------|
| 2       | હ       |
| 8       |         |
| ४२      | ૭       |
| ४२२     | Ę       |
| ४२२२    | Ę       |
| ४२२२२   | ٩       |
| ४२२२२   | 4       |
| ४२२२२२  | R       |
| ४२२२२२२ | 8       |
| द्रव्य  | क्षेत्र |

डरिरं गुणिसि एकरूपं कृष्ठिदोडे— ४।२ देशाविषसर्व्यंद्रध्यविकत्वंगळणुत्रु ।९। 'बादी अंते मुद्धे बहिददित रुवारे के स्थान करणपुत्रक र्याख्यातं विरोध-मुद्धे बहिददित रुवारं के द्वारा । दिवी स्थानविकत्यमं सामिशुव करणपुत्रक व्याख्यातं विरोध-मागि वक्टुमं देतत्वे डके दोडिल्ल चशक्यमन्त्यंककचनमणुदित्तिल्ल किविदिष्टनापनमक्टुमवं -ते दोडे यंकारं 'वेस्तवियपा ववक्कस्सविसेसं हुवे एत्य' एंदु जयन्योत्कृष्टगळं शोबेमुत्तिरलल्ल कोजिक्तवंकत्वाळं चे क्रिजीडिल्ल कृष्टुबेकरूपं बेरिरिस कृष्ट्यंगुलसंख्यातींदर्वं गृणिसि ल्डम्बरोळारूपं १०

रूपपुतक्षेत्रविकल्पंगळं सच्यंगुलासंख्यातींदवं गणिसिदोडे दृष्टेप्टविरोधमक्कूमदंतेंदोडे

अंकसंदृष्टियोजु रूपयुतक्षेत्रविकल्पंगळय्दु ४ इवं कांडकमप्पेरडरिंदं गुणिसिदोडे पत्तु १०। इदु

्रा. एते एवं मूच्यह्ग्लासस्यातेन गुणियत्वा एकच्यदृताः देशाविषमवंत्रव्यविकल्पाः स्यु ≔–६। २ क्रुतः? प्

जघन्यद्रव्यं घ्रुवहारेण भक्त्वा भक्त्वा मूच्यङ्गुलासंख्येयभागमात्रद्रव्यविकल्पेषु गतेषु जधन्यक्षेत्रस्योपर्येकप्रदेशी

और वे क्षेत्रकी अपेक्षा विकल्प इस प्रकार हैं—देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रमें जयन्य क्षेत्रकों घटानेपर जो प्रदेशका प्रमाण श्रेष रहता है उतने क्षेत्रकों अपेक्षा विकल्प हैं। उनको ही सूच्यांगुळे अपेक्षा विकल्प हैं। उनको ही सूच्यांगुळे अपेक्षा विकल्प हैं। उनको हो सूच्यांगुळे-अस्टार्विक ह्र्याकों आपेक्षा विकल्प होते हैं। वह कैसे यह कहते हैं—जयन्य इत्यकों भू बहारसे भाग देते-देते सूच्यांगुळ-के असंस्थातय भाग मात्र द्रव्यके भेद बीतनेपर जयन्य क्षेत्रक उपर एक प्रदेश बढ़ता है। इसी प्रकार लोकप्रमाण उत्कृष्ट देशाविषयों पर्यत्त जानना। इसका आश्रय यह है कि सूच्यांगुळके असंस्थातव भागपर्यन्त इत्यके विकल्प होने तक क्षेत्र बही रहता है जो जयन्य भेदका विषय या। इतने विकल्प बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेशकों बृद्धि होती है। पुना स्न्यांगुळके असंस्थातव या। इतने विकल्प बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेशकों बृद्धि होती है। पुना स्न्यांगुळके असंस्थातके

ब्रष्यिकल्यंगळलु द्विक्यहोनब्रष्यिकल्यमात्रध्रवहारसंवगामे वर्गाणागुणकारमें बल्लि येळ् मार्वे टक्के प्रसंगमक्कुमंतुमल्लदेयुं क्यपुतमल्लद क्षेत्रविकल्यमं । ४। कोडकदिवं गुणिसि लब्बदोळके रूपं कृडिवोडे । ४। २। अबु देशाविद्यद्यविकल्यप्रमाणमन्तु । द्विक्योगब्ध्यविकल्पमात्र प्रवहार-संवगीसे वर्णाणागुणकारमें बल्लि एळ्मावारके प्रसंगमक्कुमणुर्वीरवन्तनुमलु दृष्टविरोषमुमागम-५ विरोक्षमुमणुर्विरंदं क्यपुतसल्लद क्षेत्रविकल्पमें काडकदिवं गुणिसि लब्बदोल्डेचे क्रुंदिदोडे देशाविद्यव्यविकल्पमों मस्त्रेणुविद्युनिक्वियबोषविषयमक्कुं। अंतादोडा जघन्योत्कृप्देशाविद्यानिक् विषयज्ञस्योत्कृपक्षेत्रविकल्पमों मस्त्रेणुविद्युनिक्वियबोषविषयमक्कुं। अंतादोडा जघन्योत्कृप्देशाविद्यानिक

अंगुलअसंखभागं अवरं उक्कस्सयं हवे लोगो ।

इदि वम्मणगुणगारो असंख धवहारसंवम्मो ॥३९१॥

- अंगुलासंख्यातभागोऽबरः उत्कृष्टो भवेत्लोकः। इतिबागंणागुणकारोऽसंख्यभुबहारसंबगाः। अंगुलासंख्यातभागः मुगेळ्व घनांगुलासंख्यातेकभागमप्य लब्ल्यपर्योप्तकज्ञयन्यावगाहप्रमाणमे अवरः जयस्यक्षेत्रविकत्यप्रमाणसम्बद्धमुद्धन्तृतः भवेत्लोकः। उत्कृष्टक्षेत्रविकत्यं सार्णलोकप्रमाण-मसङ्ग्-। मितु वर्गणागुणकारमसंख्य प्रवृत्वहारसंबगाप्रमित्तमक्षुं। दिल्पोनवेद्याविध्वानविषयसर्थं-द्वय्यविकत्य प्रमित् भ्र वहारसंबगांब्रनितलक्ष्यप्रमितं वर्गणागुणकारप्रमाणमे बृदस्यं।
- १५ वर्षते अनेन क्रमेण लोकमात्रक्षेत्रोत्सत्तिपर्यन्तं गमनिकासञ्ज्ञावान् अवशिष्टप्रयमद्रव्यविकल्पस्य परवाजि-क्षेपान ॥३९०॥ ते जयस्योत्कारक्षेत्रे संस्थाति—

अवरं जघन्यदेशावधित्रिषयक्षेत्रं सक्ष्मनिगोदलकः युपयित कजधन्यावगाहप्रमाणमिदं-

```
६।८।२२

a १-

प१९।८।९।८।२२।१।९
```

अपर्वतितं धनाङ्गुलासंस्थातभागमात्र भवति ६ उत्कृष्ट लोकः जगच्छोणिधनोः भविन इत्येवं द्विरूपोनदेशाविष-प

२० सर्वेद्रव्यविकल्पमात्रासम्बध्धं बहारसवर्ग एवं कार्मणवर्गणागुणकारः स्थात् ॥३९१॥ अत्र क्रमप्राप्तं वर्गणा-प्रमाणमाह—

भाग द्रव्यके विकल्प होने तक क्षेत्र एक प्रदेश अधिक उतना ही रहता है। उसके परचान् स्रोत्रमें पुनः एक प्रदेश बढता है। इस तरह प्रत्येक सूच्यगुलके असंख्यातवें भाग द्रव्यके विकल्प होनेपर क्षेत्रमें एक-एक प्रदेशकी बृद्धि उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्यन्त प्राप्त होने तक होती २५ है। इसीसे क्षेत्रकी अपेक्षा विकल्पोको सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर द्रव्यकी अपेक्षा विकल्प कहें हैं। इनमें पहला द्रव्यका भेद पीलेसे मिलाया वह अवशेष था अतः एकको मिलाना कहा।।१९०॥

अब देशावधिके चन जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्रोंको कहते हैं--

जघन्य देशविषका विषयभूत क्षेत्र मुक्स निगोद लब्ब्यपर्याप्तकको जघन्य अवगाहना ३० प्रमाण घर्नानुलका असंख्यातवें भाग भात्र होता है। उत्कृष्ट क्षेत्र जगन् अणिका घरारूप लोक-प्रमाण है। इस प्रकार देशाविषके समस्त दृष्यकी अपेक्षा विकल्पोंमें दो कम करके

२५

# वग्गणरासिपमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तंपि । दुगसहियपरममेदपमाणवहाराणसंवग्गो ॥३९२॥

वर्गणाराशिप्रमाणं सिद्धानंतैकभागप्रमाणमात्रमपि । द्विकसहितपरमभेदप्रमाणावहाराणां संवर्गः ॥

वर्गणाराज्ञिप्रमाणं इन्ना काम्मण वर्गणाराज्ञिप्रमाणं ताने तुटे दोडे सिद्धानंतैक भाराप्रमाण-मात्रमणि सिद्धारधनतैकभाषाप्रमाणमण्युवेताबोडे हिक्सहितपरणभेवप्रमाणावहाराणां संवर्णः हिरूपयुक्तपरमावधिज्ञानसर्वविकरूपंग्रजीनतु ध्रवहारंगळ संवर्गसंज्ञानतळक्षप्रमितमक्कुमंताबोडा परमावधिज्ञानविकरुपंग्रजावनितं वोडे पेज्यपं :—

> परमावहिस्स भेदा सगओगाहणवियप्यहदतेऊ । इदि धवहारं वग्गणगुणगारं वग्गणं जाणे ॥३९३॥

परमावधेर्भेदाः स्वावगाहनविकत्पहततैजसाः । इति घ्रवहारं वर्ग्गणागुणकारं वर्गणां जानीटि ॥

परमावधेर्मेदाः परमावधिज्ञानविकल्पंगळुं स्वावगाहनविकल्पहततेजसाः मुग्नं जीवसमासा-धिकारदोळ्पेळल्पट्ट स्वकीयावगाहनविकल्पंगीळवं गुणिसल्पट्ट तेजस्कायिकजीवंगळ संख्यातराशियु तववगाहनविकल्पंगळोळु सर्म्बजपन्यावगाहनमित्रु ६।८।२२ तदुत्कृष्टाः

पश्रार्धा ८।२२।१९

कार्मणवर्गणाराशिप्रमाण सिद्धराध्यनन्तैकभागमात्रमपि हिरूपाधिकपरमावधिसर्वभेदमात्रध्रुवहार-सर्वामात्र स्यात व ॥३९२॥ ते भेदाः कति ? इति चेदाह—

परमायधिज्ञानस्य भेदा तेजस्कायिकावगाहनविकल्पैगृणिततेजस्कायिकजीवराशि**ः a** मात्रा भवन्ति

a। ६ । a। ते अवनाहनिकल्पा प्राग्मस्स्यरचनाया तज्ज्ञघन्यमिदं ६। ८ । २२ प

प १९ । ८ । ७ । ८ । २२ १९ । --- व व व

उतनी बार ध्रुबहारोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही कार्मण बर्गणाका २० गुणकार होता है ॥३९१॥

अब क्रमानुसार वर्गणाका प्रमाण कहते हैं--

कार्मण वर्गणा राशिका प्रमाण सिद्ध राशिके अनन्तर्वे भाग है तथापि परमावधिके समस्त भेदींमें दो मिळानेपर जितना प्रमाण हो खतनी बार ध्रुवहारोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो बतना है ॥३९२॥

वे परमावधिके भेद कितने हैं, वह कहते हैं--

तैजस्कायिककी अवगाहनाके विकल्पोंसे तैजस्कायिक जीवराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो बतने परमाविषके भेद हैं। तथा अन्तिकायिककी जघन्य अवगाहनाके प्रमाण-

वगाहमिद् ६।८।८ आदी अंते सुद्धे इत्यादि सुत्राभिप्रायविदं तरल्पट्टपर्वात्तितलक्ष्याव-

9 6 6 6 199

गाहविकल्पंगळिनितप्पुवु र्६ व ई तेजस्कायिक सब्धावगाहनविकल्पराशियदं गुणिसुत्तिरलावु-

दों दु लब्धं तल्लब्धमात्रं परमावधिज्ञानविकल्पंगळणुवु 🗃 ६ ब 🕻 परमावधिज्ञानविकल्पराशियं

द्विरूपयुक्तं माडि विरलिसि प्रतिरूप घ्र वहारमनित् वींगतसंबगं माडुत्तिरलु आयुरी द्र लब्बमद् ५ कार्म्मणवर्गाणाराशियक्कुं। व। इदि इंतु ध्रुवहारप्रमाणमुं वर्गाणागुणकारप्रमाणमुं वर्गाणाप्रमाणमुं व्यक्तमागि मूर्र राशिगळं पेळल्पटटुववं नौनु जानीहि अरियं दु शिष्यसंबोधनं माडल्पट्टुदु ।

> देसोहि अवरदव्वं धवहारेणवहिदे हवे बिदियं । तदियादिवियप्पेस वि असंखवारोत्ति एस कमो ॥३९४॥

वेशावधेरवरद्रव्यं ध्रवहारेणापहते भवेदद्वितीयं । ततीयादिविकल्पेष्विप असंख्यवारपर्यंत-<sup>१०</sup> मेख क्रमः॥

देशावधिज्ञानविषयज्ञघन्यद्रव्यमं स ३१२।१६ ख छ वभागहारदिदं भागिसिदेक-

भागं देशावधिज्ञानविषयद्वितीयद्रव्यविकल्पमक्कुं स ००१२। १६ ख तृतीयविकल्पंगळोळमी

तहुन्तुष्टे ६।८।८ विशोध्य शेषश्यवर्थ ६।७ एकस्पे निक्षिप्ते एतावन्तः ६।०। इत्येवं व \_\_\_\_\_ प प ६। ८८। १९

श्रुवहारप्रमाणं वर्गणागुणकारप्रमाण वर्गणाप्रमाण च जानीहि ॥३९३॥

्र — यत्त्रागुक्तः देशाविक्तानविषयज्ञघन्यद्रव्य-स a १२-१६ ख । ध्रुवहारेण एकेन भक्त द्वितीयदेशाविध-

को अग्निकायिककी उत्कृष्ट अवगाहनाके प्रमाणमें से घटाकर जो लोव बचे उसमें एक जोड़ने-पर अग्निकायकी अवगाहनाके भेट होते हैं। इस प्रकार ध्रवहारका प्रमाण, वर्गणाके गुणकारका प्रमाण और वर्गणाका प्रमाण जानना ॥३९३॥

जो देशावधिक्रानका विषय जवन्य द्रव्य पहले कहा था, उसकी धुवहारसे एक बार २॰ भाग देनेपर देशावधिके दूसरे भेदका विषयभूत द्रव्य होता है। इसी प्रकार ध्रवहारका

20

कर्मावव्यसंस्थातवारंगळरियल्पडुवुवु । इंतसंस्थातवारं ध्रुवहारभन्तैकैकभागंगळागुत्तं पोपुवंतु पोगल्के:—

> देसोहिमज्झमेदे सविस्ससीवचयतेजकम्मंगं। तेजोमासमणाणं वसाणयं केवलं जत्य ॥३९५।

वेशाविधमध्यभेदे सविस्रसोपचयतेजः कार्म्मणांगं । तेजोभाषामनसां वर्गणां केवलां यत्र ॥ ५

पस्सिदि ओही तत्थ असंखेज्जाओ हवंति दीउवही ।

वासाणि असंखेज्जा होति असंखेज्जगुणिदकमा ॥३९६॥

पश्यत्यविधस्तत्रासंख्येया भवंति द्वोपोदघयः । वर्षाण्यसंख्येयानि भवंत्यसंख्येयगुणित-क्रमाणि ॥

देशाविधमध्यभेदे देशाविधज्ञानमध्यमिकरूपदोज्ञ् यत्र आवुदानुमो देहेयोज् विस्रसोप्चय- १० सहितमप्प तेजसदारीरस्कंपमुमं काम्मंजारीरस्कंपमुमं विस्रसोपचयरहित केवलं तैजसवर्गाण्युमं भावावर्गाण्युमं मतोवर्गाण्युमं पद्मत्यविधः अविध्वानं प्रत्यक्षमागरिदुमा यहेगळोज्ञ क्षेत्रगळ-भावावर्गाण्युमं मतोवर्गाण्युमं पदम्यव्यविधः अविध्वानं प्रत्यक्षमागरिदुमा होपोदिधाळु क्षेत्रगळ-संस्थातिष्रगण्युच्यु । कालंगळुमा यहेगळोज्ञ असंस्थावर्षगण्युच्या होपोदिधाळ्युव । संस्थातिग्राच्यानुम् तेजसवरीरस्कंपस्थानं मोदल्गो इत्तरीत्तरगळसंस्थातप्रणितक्रमंगळ्यमपुष्यु ।

तत्तो कम्मइ्यस्सिगिसम्यपवढं विविस्ससोपचयं।

धुवहारस्स विभन्जं सन्वोही जाव ताव हवे ॥३९७॥

ततः कार्म्मणस्यैकसमयप्रबद्धं विविश्नसोपचयं । घ्रुवहारस्य विभाज्यं सर्व्वविधिर्प्यावत्ताः बद्धवेतु ॥

विषयद्रव्यं भवति—स a १२-१६ स्व । एवं तृतीयादिविकल्पेष्वपि असल्यातबारपर्यन्तमेष एव क्रमः == ९

कर्तव्यः ॥३९४॥ तथा सति कि स्यादिति चेदाह-

देवाविधज्ञानमध्यमिकरूपेषु यत्र सविश्वसीपचर्य तैवसभरीरस्कृत्य तदश्चे यत्र ताद्वा कार्माणगरीर-स्कृत्यं तदश्चे यत्र केवला विविव्योषचर्या तैज्ञसर्वणा तदश्चे यत्र केवला भाषावर्वणा तदश्चे केवला मनोवर्यणा त्र अविध्यानं जानाति । तत्र पञ्चमु स्थानेषु क्षेत्राणि असंस्थातद्वीपीरचयः काला असस्यातदर्वाणि व भवन्ति तथापि जरुरोस्तरसस्थातपणिकरुमाणि ॥३९५-३९६॥

भाग दूसरे भेदके विषयभूत द्रव्यमें देनेपर तीसरे भेदके विषयभृत द्रव्यका प्रमाण आता है। २५ ऐसा ही क्रम असंख्यात बार पर्यन्त करना चाहिए ॥३९४॥

ऐसा करनेसे क्या होता है यह कहते हैं-

देशावधिज्ञानके मध्यम भेदोंमेंसे जहाँ देशावधिज्ञान विस्रसोपचय सहित तैजसझरीररूप स्कन्धको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्रसोपचय सहित कामंगस्कन्धको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्रसोपचय रहित तैजस वर्गणको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्रसोपचय रहित साथावर्गणको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्रसोपचयरहित सनोवर्गणको जानता है वहाँ हम पाँचों स्वानिम स्वेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष होता है। तथापि उत्तरोत्तर असंख्यात वर्ष होता है। अर्थात पहलेसे

ततः पश्चात् बळिकमा मनोबर्गाणेयं घ्रवहारिवदं भागिमुत्त योगल् केवलं विस्नतोपचय-रहितमप्प काम्मंगैकसमयप्रबद्धमाबुदो देडेयोळ्युददुगुर्मील्ल्यत्तला काम्मंगसमयप्रबद्धं ध्रवहारक्के भाज्यराशियक्कमन्त्रेवरमें दोडे सब्बोचिम्नानमेन्त्रेवरमन्त्रेवरं।

एदम्मि विभन्जते दुचरिमदेसावहिम्मि वग्गणयं ।

चरिमे कम्मइयस्सिगिवग्गणमिगिवारभजिदं तु ॥३९८॥

एतस्मिन् विभाज्यंते द्विवरमदेशावयी वर्माणां । चरमे कार्म्मणस्येकवार्गणामेकवारभक्तां तु । ई कार्म्मणतमयप्रवद्ध दोलू सम्बर्वाधिषय्यंतमवस्मितमात्र्यदोल् पुरवहार पुरूतं पोगळू द्विचरमवेद्याविष्योणु कार्म्मणवर्माणेयक्षमा कार्मणवर्माणयं तु सत् एकवार भक्तां ओडु वार्रि प्रवहारभक्तञ्कमात्रमं चरमे कडेयोलु सर्व्योत्कृष्टदेशाविष्यानं दययति प्रत्यक्षमाणि काणुमरित्रुं ।

अंगुल असंखभागे दन्त्रवियप्पे गदे दु खेत्तम्मि ।

एगागासपदेसो बड्डिद संपुण्णलोगीत्ति ॥३९९॥

अंगुलाऽपंख्य माणे ब्रध्यविकत्ये गते तु पुनः क्षेत्रे । एकाकाशप्रदेशो बर्ढते सपूर्णलोकपर्यातं । सूर्व्यापुलासंख्यातीकभागमात्रद्रध्यविकत्यंगळ् सल्तः विरुद्धः क्षेत्रदोळेकाकाशप्रदेशं पेच्चुंपुमी प्रकारिंददमे सर्व्योत्कृष्टदेशावधिज्ञानविषयं सर्व्योत्कृष्ट्येशं संपूर्णलोकमक्क्रमेश्रवरमानेवर पेच्चुंगं ।

आविल असंखभागो जहण्णकालो कमेण समयेण ।

बड्डिद देसोहिवरं पन्छं समऊणयं जाव ॥४००॥

आवल्यसंख्येयभागो जघन्यकालः क्रमेण समयेन वर्द्धते । देशावधिवरः पल्यं समयोनं यावतु ।

ततः परचान् ता मनोवर्गणा ध्रुबहारेण पनः पुनर्भक्त्वा यत्र विकल्पे विविक्सयोपचयः कार्मणैकसमय-रि॰ प्रबद्ध उत्तवति, तत उपरि स एव ध्रुबहारस्य भाज्यं भवेत यावस्सवविधिज्ञानं तावत ॥३९७॥

एतस्मिन् कार्मणसमयप्रवद्धे विभज्यमाने सति द्विचरमे देशावधिविकल्पे कार्मणवर्गणैवावधिष्यते, तु-पनः, चरमे ध्रवहारेण पकवारभक्तैव अवधिष्यते ॥३९८॥

सच्चर्गुजासस्येयभागमात्रेषु द्रव्यविकत्येषु गतेषु जचन्यक्षेत्रस्योपर्येकाकाशप्रदेशो वर्धते इत्यय क्रमः ताबद्विषये यावन सर्वोरक्रप्रदेशाविधिवयवक्षेत्र सम्प्रणंजोको भवति चा।३९९॥

२५ दूसरे, दसरेसे तीसरे, तीसरेसे चीथे और चीथेसे पाँचवें भेद सम्बन्धी क्षेत्र कालका परिमाण असंख्यात गणा है ॥३९५-३९६॥

उसके पश्चात् उस मनोवर्गणाको ध्रु बहारसे बार-बार भाजित करते करते जिस भेव्से जिससोपचयरहित कार्मणशरीरका एक समयप्रबद्ध उत्पन्त होता है। उसीमें आगे भी ध्रु बहारका भाग तबतक दिया जाता है जबतक सर्वाविधिज्ञानका विषय आता है।।३९०।।

इस कार्मण समयप्रवद्धमें श्रुवहारसे भाग देनेपर देशाविधके द्विचरम भेदमें कार्मणवर्गणारूप द्रव्य उसका विषव होता है। और अन्तिम भेदमें श्रुवहारसे एक बार भाजित कार्मणवर्गणा द्रव्य होता है।।३९८॥

सूच्यंगुळके असंख्यातर्वे भागमात्र द्रव्यकी अपेक्षा भेटोंके होनेपर जघन्य क्षेत्रके ऊपर एक आकाशका प्रदेश बढ़ता है। यह क्रम तबतक करना जबतक सर्वोत्कृष्ट देशावधिज्ञानका <sup>१५</sup> विषयभूत क्षेत्र सम्पूर्ण लोक हो ॥३९९॥

#### जघन्यदेशाविधज्ञानविषयमप्प जघन्यकालमावल्यसंख्येयभागमात्रमक्कु ८ मी जघन्यकालं a

क्रमॉबर मेकैकसमर्योददं पेर्ज्युनं पोकुमेन्नेवरं मुत्कृष्टदेशावधिकानविषयमप्प कालं समयोनपत्यमात्र-सक्कुमेन्नेवरं । प–१ । इल्लि जघन्यकालद मेलेकैकसमयवृद्धिक्रममं तोरिवप ।

अंगुरु असंखभागं धुबह्बेण य असंख बारं तु । असंखसंखं भागं असंखवारं तु अव्धुवगे ॥४०१॥ धुवअद्धुबह्वेण य अवरे खेत्तम्मि बहिद्दे खेत्ते । अवरे कारुम्मि पुणो एक्केक्कं बहुद्दे समयं ॥४०२॥

अंगुलासंस्थभागं प्रुवरूपेण च बसंस्थवारं तु । बसंस्थमस्यभागं बसंस्थवारं तु अध्रवके । प्रवाधवरूपेणावरे क्षेत्रे वद्धिते क्षेत्रे । अवरस्मिन काले पुनरेकैको वद्धीते समयः ।

पूर्व वरुममाणकांदकगळ कटाक्षिति कालवृद्धिविशेषमं प्रवाधुवरूपदिवं पेळदपना कांडकंग- १० ळोळां मोदल कांडकरोळ, अंगुलासंख्यामां प्रवस्थित च धनांगुलासंख्यातेकभागमात्रप्रदेशांगळू प्रवस्पविदं जाध्यक्षेत्रव मेले क्रमदिवं पेल्जि पेल्जि वील्जि च चेलो दो दु समय पेल्जूलं पेल्जूलं प्रवस्पकांडकवरमविकत्पपर्यंते असंख्यवारं जु असंख्यातवारं पेल्जिवोडे असंख्यातसम्यगळ् पेल्जूणे। मदे ते दोडे प्रयमकांडकदोळु जधन्यक्षेत्रमिद्ध ६ तत्कांडकोत्कृष्टक्षेत्रमिद्ध ६ आवियनंतदोळु

कळेदाडा शेषमा कांडकदोळ जघन्यक्षेत्रदमेळे पेन्चिद प्रदेशंगळ प्रमाणंगळपुबु ६०-७ मत्तमाकां- १५ ७०

जधन्यदेशावधिविषयकालः आवन्यमंख्येयभागः ८ सोऽय क्रमेण ध्रुवाध्रुववृद्धिरूपेण एकैकसमयेन

तायद्वर्यते याबदुत्कृष्टदेशाविषिविषयः समयोग पत्यं भवेत् प—१ ॥४००॥ अयः तावेव कसौ एकान्नविराति-काण्यकेष वक्तमनास्तावस्त्रयमकाण्यके गाषासार्थद्वयेनाहः—

पनाड्गुलामंस्यातैकमार्ग आवल्मिक्तवनाङ्गुलमात्र ध्रुवरूपेण वृद्धिप्रमाणं स्यात् सा **च वृद्धि** 

जभन्य देशावधिका विषयम्भन काल आवलीका असंस्थातवा भाग है। यह कमसे २० भुबद्दद्वि और अभुबद्द्विके रूपसे एक-एक समय करके तवतक बढ़ता है जबतक उत्क्रुप्ट देशावधिका विषय एक समय कम पत्य होता है।।४००।

आगे क्षेत्र और कालका क्रम उन्नीस काण्डकों में कहनेकी भावनासे शास्त्रकार प्रथम

काण्डकको अढ़ाई गाथासे कहते हैं-

घनांगुळको आवळीसे भाग देनेपर घनांगुळका असंस्थातवाँ भाग होता है। उतना ही वृष् ध्रुवरूपसे बृद्धिका प्रमाण होता है। यह बृद्धि प्रथमकाण्डके अनिवम मेद पर्यन्त असंस्थातवार होती है। पुनाः उसी प्रथम काण्डकमें अधू बृष्ट्यिकी विबक्षा होनेपर उस बृद्धिका प्रमाण चनांगुळका असंस्थातवाँ भाग और संस्थातवाँ भाग होता है। अध्रुव बृद्धि भी प्रथम काण्डकके अन्तिम भेद पर्यन्त असंस्थातवार होती है।।४०१॥

ु उक्त धुववृद्धिके प्रमाणसे या अधुववृद्धिके प्रमाणसे जघन्य देशावधिके विषयभृत 🕫

क्षेत्रके ऊपर क्षेत्रके बदनेपर जघन्यकालके ऊपर एक-एक समय बद्ता है।

बिज्ञेषार्थ-पहले कहा था कि द्रव्यको अपेक्षा सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग भेद बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेश बहता है। यहाँ कहते हैं कि जबन्य ज्ञानके विषयभ्त क्षेत्रके ऊपर

डकवोळे जघन्यकालमिवु ८ तत्कांडकोत्कृष्टकालमिवु ८ आदियनंतवोळ्कळे दोडे होषं तत्कांडक-बोळु जघन्यकालद मेले पेञ्चिद समयंगळ प्रमाणमप्पुदु ८०१ ई कालविशेषाँदवं क्षेत्रविशेषमं भागिसुबुदेके दोड जधन्यकालद मेले इनितु समयंगळ पेचिवदागळा जधन्यक्षेत्रद मेलेनितु प्रदेशंगळु पेक्टिबद वो द समयं पेक्टिबदागळीनत् प्रदेशंगळ पेर्च्युगुमें दितु औराशिकं माडि प्र काल ८०१ ५ फलप्रदेश ६०७ इच्छाकालसमय १ लब्धक्षेत्रप्रदेशंगळु ६ इंतावलिभक्तघनांगुलप्रमितक्षेत्र विकल्पंगळ धृत्ररूपदिवं नडेबु नडेदो दो दु समयवृद्धियागुत्तं पोगि प्रथमकांडकचरमविकल्पदोळ् जघन्यकालद मेले पेन्चिद समयंगळिनितप्पुत्र ८०७ इवं तज्जघन्यकालदोळु कुडुवागळु समच्छेदं माडि ८७ आवळिगावळियं तोरि संख्यातरूपुगळं कृडिदोडिदु ८० अत्रत्यासंख्यातto भाज्यभागहारंगळं सरिगळिद शेषं संख्यातभक्तावलिप्रमितमक्क् मत्तमों द समयवृद्धि-यादागळ क्षेत्रदोळ आवलिभक्तघनांगुलप्रमितप्रदेशंगळ क्षेत्रदोळ पेर्स्च्तं विरलागळिनितु समयंगळ पेक्सिबल्लिगेनित् प्रदेशंगळ क्षेत्रदोलु पेर्च्चवे बिंतु गैराशिकमं माडि प्र=का स १।फ। = प्रदेश ६ इ=का स ८ ०-७ लब्धक्षेत्रप्रदेशंगळ ६ ०-७ इवं जघन्यक्षेत्रदोळ कडवागळ संख्यातरूपु-र्गीळवं समच्छेदं माडि ६७ घनांगुलक्के घनांगुलमं तोरि संख्यातरूपुगळं कूडिदोडिदु ६० अत्र-त्यासंख्यातभाज्यभागहारंगळनपर्वातसिद शेषं संख्यातभक्त घनांगुरुप्रमितं चरमक्षेत्रविकल्प-मक्कुं६

इन्तु प्रवृष्टपवृद्धि विवक्षींय सर्व्यकांडकदोळं परिपाटिक्रमवरियल्पडुगुमिन्तु ध्रुववृद्धि-विवक्षीयत तरप्रपतकांडकदोळ् ब्रत्तेच्यं संस्थं भागं असंस्थवारं तु धनांगुलासंस्थातिकभागात्रकेत्र प्रदेशंगळ् जपग्यकीत्रद मेले वेष्टिबदागळो दो दुं समयं कञ्चणकालद मेले वेष्ट्युगसेतं धनांगुलासंस्था-तैकमागामाश्रतेत्रप्रदेशंगळू पंचिबदागळो दुं समयं कञ्चण कालदसेले वेष्ट्युग्मिन्तु प्रवाध्यवृद्धि-गळ्क्षेत्रदोळ तद्योग्यासंस्थातवारंगळागृत्तं विरल् केलटोळ् मुवेक्टिबतितु समयंगळ ८ ०-७

प्रयमकाण्डकचरमिवकन्पर्यन्त असस्यातवार भवति । तु-पुन ,तत्रैय काष्ट्रकं अग्न वृत्यविवसाया तद्वृद्धि-प्रमाण गनार्गुलस्यातक्यातैकमागमात्रं संस्थातैकमागमात्र च स्यात् साथि तस्वरमथर्यन्तमसंस्थातवारं भवति ॥४०१॥

तेन उक्तर् वर्शवरमाणेन अञ्चवर्षित्रमाणेन वा जयन्यदेशावधिवयस्त्रेत्रस्योपरि क्षेत्रे विधिते एक-एक प्रदेश बढ़ते-पद्द चनांगुळके असंख्यातवं भाग प्रदेश बढ़तेपर जायन्य देशावधिके विषयम्त काळमें एक समयकी वृद्धि होती है। इस प्रकार क्षेत्रमें इतनी वृद्धि होतेपर काळमें एक समयकी वृद्धि होते है। इस प्रकार क्षेत्रमें इतनी वृद्धि होतेपर काळमें एक समयकी वृद्धि काला में होती है इसे प्रवृद्धि कहते हैं। और पूर्वीक प्रकारसे ही कभी

जधन्यकालदोळ पेर्च्युववी प्रथमकांडक्केपरिपार्टिपियं घृबाघृबनृद्धिगळ् वेजाविषय सम्बंकेनकाल-कांडकंगळोळ तत् क्षेत्रकालानुसार्राव्यं संभविमुवविल्ल क्षेत्रवृद्धिगळ् प्रवक्तपंविकांपियं तत्तत्-कांडकंगळेट्यस्पित्वस्पमक्कुमार्य्यवृद्धिविवकांपियं तत्तस्कांडकरोळ् प्रयमकांडकं मोदलापि क्षेत्रान्-सारमापि केलवेडयोळ् घनांगुलसंक्यातिकभागमात्रं केलवेडयोळ् प्रमानुलसंक्यातिकभागमात्रं केलवेडयोळ् धनांगुलसात्रं केलवेडयोळ् संस्थातधनांगुलमात्रं केलवेडयोळ् धनांगुलसंक्यातधनांगुलमात्रं केलवेडयोळ् संस्थातयोणमात्रं केलवेडयोळ् संस्थातधनांगुलमात्रं केलवेडयोळ् प्रतराक्षययभागमात्रं केलवेडयोळ् संस्थातयोणमात्रं केलवेडयोळ्संच्यात्रधिमात्रं केलवेडयोळ् प्रतराक्षययभागमात्रं केलवेडयोळ् प्रतरसंस्थयभागमात्रं केलवेडयोळ् प्रतरामात्रं केलवेडयोळ् प्रतराक्षययभागमात्रं केलवेडयोळ् प्रतरसंस्थयभागमात्रं केलवेडयोळ् प्रतराक्षयात्रक्षतरमात्रं केलवेडयोळ् प्रतराक्षयात्रक्षतरमात्रं केलवेडयोळ् संस्थात्वार्य पेर्च्य प्रशेगिक्यक्षेत्रवोळ् पेर्च्यव्यक्षमुक्ताल्याव्यक्ष्यक्षत्रकालंगळ्त्यस्थितावार्य पेर्च्यकुमुक्तास्थात्वार्य पेर्च्य

संखातीदा समया पढमे पन्विम्म उभयदो बहुढी।

खेत्तं कालं अस्सिय पढमादी कंडये बोच्छं ॥४०३॥

संख्यातीताः समयाः प्रथमे पर्व्वणि उभयतो वृद्धिः । क्षेत्रं कालमाश्रित्यः प्रथमादिकांडकानि वक्ष्यामि ॥

प्रथमे पर्व्याण मोदलकांडकदोळु संस्थातीताः समयाः असंस्थातसमर्थगळु पूर्व्योक्तप्रमितं- १५ गळु ८०१ उभयतो वृद्धिः घृदाध्रृदस्यविदं वृद्धियरियत्पडुगुं। क्षेत्रमुमं कालमुमनाश्रयिसि

जघन्यकालस्योपरि एकैक समयो वर्धते ॥४०२॥

एव मति प्रवमे पर्वणि काण्ड उभयतः ध्रवरुपतोऽमुबरूपतो वा वृद्धिः शेत्रवृद्धिः संस्थातीताः समयाः जयस्यकान्धेनतदुरकुष्टकालमात्राः स्य ८ । ७–२ क्षेत्रवृद्धिस्तु तज्जयस्यतेत्रीनतदुरकुष्टक्षेत्रमात्री ६ । ७–१ इमी २०

वृद्धिक्षेत्रकाली जघन्यक्षेत्रकालाम्या — ६। ८ समञ्जेदेन ६। १। ८। १ मेलयित्वा ६। a। ८। a अपवर्तिती

। ६ । ८ प्रथमकाण्डकचरमविकल्पविषयो क्षेत्रकालौ स्याता । इतः परं क्षेत्रं काल चाश्रित्य प्रथमादीनि एकान्न-९ । ९

घनांगुळके असंख्यातवें भाग और कभी घनांगुळके संख्यातवें भाग प्रदेशोंकी वृद्धि होनेपर काळमें एक समयकी वृद्धिके होनेको अधुववृद्धि कहते हैं ॥४०२॥

इस प्रकार पहले काण्डकमें ध्रुवक्प और अभुवक्ष्यसे एक-एक समय बहुते-बहुते २५ असंख्यात समयकी वृद्धि होती है। सो प्रधमकाण्डक के उक्कृष्टकालके समयोंमें से जबन्यकाल- के समयोंको घटानेपर जो ग्रेप रहे उतने असंख्यात समयोंकी द्वि प्रथम काण्डकमें होती है। इसी तरह प्रथमकाण्डकके उक्कृष्ट क्षेत्रके प्रदेशोंको घटानेपर जो ग्रेप रहे उतने प्रदेशोंको घटानेपर जो ग्रेप रहे उतने प्रदेशांको घटानेपर जो ग्रेप रहे उतने प्रदेशप्रमाण प्रथम काण्डकमें क्षेत्र बृद्धि होती है। इन वृद्धिक्ष्य क्षेत्र अर्थ काण्डकके अनियम विकल्पके क्षेत्र ३० और कालको जवन्य क्षेत्र और जवन्य कालमें जोड़नेपर प्रथम काण्डकके अनियम विकल्पके क्षेत्र ३० और काल होते हैं। अर्थान वृद्धिक्ष प्रदेशोंके परिमाणको जयन्य क्षेत्र चनागुलके असंख्यातवें मागर्मे कालोपर प्रथम काण्डकके अनियम भेत्रके क्षेत्रका प्रमाण होता है। इसी प्रकार वृद्धिक्ष प्रदेशोंके परिमाणको जयन्य काल क्षेत्र प्रमाणको क्षेत्र प्रथम काण्डकके अनियम भेत्रके क्षेत्रका प्रमाण होता है। इसी प्रकार वृद्धिक्ष प्रमाणको जयन्य काल क्षेत्र प्रमाणको ज्ञानिक परमाणको काल्यक कालकाल क्षेत्र कालकाल क्षेत्र कालकाल क्षेत्र कालकाल कालकाल क्षेत्र कालकाल क्षेत्र कालकाल कालकाल कालकाल कालकाल क्षेत्र कालकाल कालका

प्रथमाविकांडकंगळं वेळवपेने बुदाचार्यन प्रतिज्ञेयक्कं ।

अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्जदो वि संखेज्जा।

अंगुलमावलियंतो आवलियं चांगुलपुधर्च ॥४०४॥

अंगुलमाबच्यो भीगोऽसंख्येयतोपि संख्येयः । अंगुलमाबस्यंतः आवलिकं चांगुलपुण्यस्दं ॥ प्रयमकांडकदोजु जयन्यक्षेत्र कालंगजु धनांगुलाविजगळ असंख्यातेकभागमार्वीदवं मेले संख्येयो भागः क्षेत्रमं कालमं यथासंख्यमापि धनांगुलसंख्येयभागममावळि संख्येयनागमुमक्क् ६ ८

१ १ द्वितीयकांडकदोळू क्षेत्रं घनांगुरुमक्कुं कारुमावत्यंतमेयक्कुं। किबिबूनावर्लि येंबुदर्यं । ६ । ८–।

द्वितायकाङकदोळ् क्षत्र धनागुलमञ्जू कालमावत्यतमयञ्जू । का बदूनावाल य बुदर्य । ६ । ८ तृतीयकाङकदोळ् आदल्पिंगुलपृषस्त्वं घनांगुलपृषस्त्वमुमावलियमञ्जू । पृथस्त्व । ६८ ।

आवल्यियुधत्तं पुण इत्थं तह गाउयं सुहृत्तं तु । जोयणभिण्णसुहृत्तं दिवसंतो पण्णुवीसं तु ॥४०५॥

आविलपृथक्त्वं पुनर्हस्तस्तथा गर्व्यूतिम्मुंहूर्तस्तु । योजनं भिन्नमुहूर्त्तः विवसांतः एंच-विकातिस्तु ॥

चतुत्येकांडकवील् पृथकत्वावलियुमेकहत्तमुमककुं। हस्त १।८।प्। पंचमकांडकवील् तथा गव्यतिनर्मृहत्ततिः एकक्रोत्रामृततम्बृहत्तमुमककुं। को १। का २७-। यथनांडकवोल् योजनिभन्त-१५ मृहृतः एकयोजनम् भिन्नमृहत्तमुमककुं। यो १। का = भिन्नमृ १॥ सप्रमकांडकवोल् विवसांतः पंचित्रप्रतिस्तु किंत्रमृत्यिकस्तृ पंचित्रप्रतियोजनंतल्युमकक्ं। यो २५ का = वि १।

विश्वतिकाण्डकानि वस्ये इत्याचार्यप्रतिज्ञा ॥४०३॥

प्रयमकाण्डके क्षेत्रकाली जवस्यौ घनाहगुलावत्योरसंख्यातैकभागौ ६।८ उत्कृष्टी तयोः संख्येयभागौ

६ । ८ द्विनीयकाण्डके क्षेत्रं घनाङ्गुलम् । कालः स्नावत्यन्तः-किचिद्दनावलिरित्यर्थः ६ । ८– । तृतीयकाण्डके १ । १

२० क्षेत्रं घनाङगुलप्यक्त्वं कालः आविलप्यक्त्वं पृ ६ । ८ ॥४०४॥

चतुर्धकाण्डके कालः आविष्य्यस्य । क्षेत्र एकहस्तः । ह १।८ प् । पञ्चमकाण्डके क्षेत्र एकक्रोयः । कालः अस्तर्भृद्धते । क्षो १। का २ ९ । पष्टकाण्डके क्षेत्रयेक्योवन, कालः मित्रमूर्द्धते । यो १ का भिन्न म० १-। ससमकाण्डके कालः किचिद्वनिद्वमः क्षेत्र पञ्चावदातियोजनानि यो २५ का दि १-॥४०५॥

के अन्तिम भेदमें कालका प्रमाण होता है। आगे क्षेत्र और कालको लेकर उन्नीस काण्डक २५ कहेंगे ऐसी प्रतिक्का आचार्यने की है ॥४०२॥

प्रथम काण्डकमें जबन्य क्षेत्र घनांगुङके असंस्थातवें भाग और जबन्य काल आवलीका असंस्थातवों भाग है। उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुङका संस्थातवों भाग और उत्कृष्ट काल आवलीका संस्थातवों भाग है। उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुङका माण और काल कुछ कम आवली है। तीसरे काण्डकमें क्षेत्र घनांगुङ प्रथम्बन प्रभाग है और काल आवली प्रयस्त प्रभाग है।।४४४॥ चतुर्थ काण्डकमें काल आवली प्रथम्ब और क्षेत्र एकहाथ प्रमाण है। पाँचवें काण्डक

चतुय काण्डकम काल आवला पृथक्त आर क्षेत्र एक हाथ प्रमाण है। पाचव काण्डक में क्षेत्र एक कोस प्रमाण काल अन्तर्गृह्त है। छटे काण्डकमें क्षेत्र एक योजन और काल मिश्र मुहुत है। सप्तम काण्डकमें काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र पत्तीस योजन है।।४०५॥

भरहम्मि अद्धमासं साहियमासं च जंबुदीवस्मि । वासं च मणुवलोए वासपुषचं च रुबगस्हि ॥४०६॥

भरतेर्द्धमासः साधिकमासङ्घ जंबूद्वीपे । वर्षं च मनुजलोके वर्षपृथक्त्थं च रुचके ।।

अष्टमकांडकदोळु भरतक्षेत्रमुमद्धेमासमक्कं। भर । अर्द्धं मा । नवमकांडकदोळु जंबूद्वीपमं साषिकमासमुमक्कं। जं मा. १। दशमकांडकदोळु मनुष्यठोकमुमेकवर्षमुमक्कं। म ४५ छ । वर्ष १। एकादशकांडकदोळ रुबकद्वीपमं च वर्षप्यक्स्यमुमक्कं। ६। व ।

> संखेजनपमे वासे दीवसप्रदा हवंति संखेज्जा । वासम्मि असंखेजने दीवसप्रदा असंखेजना ॥४०७॥

संख्येयप्रमे वर्षे द्वीपसमद्वा भवंति संख्येयाः । वर्षे असंख्येये द्वीपसमद्वा असंख्येयाः ॥

हादशकांडकदोत्र् संख्येयमात्र होपसमुद्रंगत्र् संख्यातवर्षगत्रुमपुत्रु । हो = स = १ ॥ वर्ष १० १ । मेळे त्रयोदशादि कांडकंगळोळू तैजसशरीरादि इध्यविकल्पगळेडेयोळु मुं पेळ्वऽसंख्यातहीप-समुद्रंगळु तत्कालंगळुमसंख्यातवर्षगळुमसंख्यातगुणितकमंगळपुत्रु । इंतु देशाविषज्ञानविषयंगळप्प इष्यक्षेत्रकालं भावंगळ एकान्तविशतिकांडकगळोळु चरमकांडक चरमद्रव्यक्षेत्रकालभावंगळु मुं पेळव घृबहारैकवारभक्तकाम्मंवावर्गणेयुं व संपूर्णकमुं=समयोनैकपत्यमुं ॥ प १३३ ययाकम-

## दिदमप्पूर्वमाद्यदेशावधिज्ञानविषय द्रव्यक्षेत्रकालभावंगळगे सदृष्टि-

अष्टमकाण्डके क्षेत्र-मरत्स्त्रेत्रं, काल लयंगात , भर लयंगा = । नवमकाण्डके क्षेत्रं जम्बूदीप ,कालः साधिकमास., जं = । मा १ । ददामकाण्डके क्षेत्रं मनुष्यलोकः कालः एकवर्षः, ४५ ल वर्षः १ । एकादक्षे काण्डके क्षेत्रं रूकदर्याः, काल वर्षप्रवस्य र । व प ॥४०६॥

द्वादशे काण्डके क्षेत्रं मस्त्रेयद्वीगसमुद्धाः । कालः सस्त्यातवर्षाणि द्वी = स = ९ वर्ष ९ । उपरिक्रयोदशा-दिषु काण्डकेषु तैजसकारीरादिद्रव्यविकरनस्यानेषु क्षेत्राणि असंस्थातद्वीपसमुदाः कालः असंस्थातवर्षाणि २० उभयेऽपि असस्यातगुणितक्रमेण भवन्ति । चरमकाण्डकचरमे द्वव्यं घृबहारभक्तकार्मणवर्गणा व क्षेत्रं संपूर्ण-

लोकः ≡कालः समयोनपत्यं प---१ ॥४०७॥

अष्टमकाण्डकमें क्षेत्र भरतक्षेत्र और काल आधामास है। नौने काण्डकमें क्षेत्र जन्दू द्वीप काल कुछ अधिक एक मास है। दसर्वे काण्डकमें क्षेत्र मसुख्य लोक, काल एक वर्ष है। ग्यारहर्वे काण्डकमें क्षेत्र रुचकद्वीप काल वर्षपृथकरव है।।४०६॥

बारहवें काण्डकमें क्षेत्र संख्यात द्वीप-समुद्र और काल संख्यात वर्ष है। आगे तेरहवें आदि काण्डकोंमें जो तेजस शरीर आदि इत्यकी अपेक्षा स्थान कहें हैं, उनमें क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और काल असंख्यात वर्ष है। दोनों हो आगे-आगे क्रमसे असंख्यातगुने असंख्यातगुने होते हैं। अन्तके उन्नोसवें काण्डकमें द्रव्य तो कामणावर्गणामें ध्रुबहारका माग देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। क्षेत्र सम्यूणं लोक हे और काल एक समय कम पत्य ३० प्रमाण है। श्रित्र सम्यूणं लोक हे और काल एक समय कम पत्य ३० प्रमाण है। श्रित्र सम्यूणं लोक हो और काल एक समय कम पत्य ३०

| í   | देशावधि संबंध          |                   |                          |                     |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|-----|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---|----------|---------|-------------|-----|-----|------------|---|---|---|---|
| ١   | व                      | 3                 | प१                       | æa                  |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
| - 1 | ٩                      | 0                 | •                        | 0                   |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | व९                     | 0                 | •                        | 0                   |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | व<br>व९९               | 0                 | •                        | 0                   | 1 |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     |                        |                   |                          |                     |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | काम्मंसम<br>काम्मंसम   | ह्वी <b>प</b> a ६ | वर्षं ३६                 | 0000                |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | ह<br>मणव               | 00                | 000                      | 0000                |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | मणव                    | द्वीप १५          | <b>ৰ</b> ৰ্ড ১ ৭         |                     |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
| ч   | श्र<br>भाषा प          | 8                 | 000                      | 0000                |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | भाषो प                 | द्वीप a ४         | वर्षa४                   |                     | i |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | हे<br>तेज वर्ग         | 000               | 000                      | 0000                |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | तेज वेग्गं             | द्वीप a ३         | वर्ष a ३                 |                     |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | है<br>काम्मेण श        | 00                | 000                      | 0000                |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | काम्मण श               | द्वीप a २         | वर्षa२                   | •                   |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | 8                      | 0                 | 00                       | 0000                |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | तेज्ंशरीर<br>तेजः शरीर |                   |                          | 0                   |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | तेजः शरीर              | द्वीप स ७         | वर्षa१                   |                     |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | 0                      | 0                 | वर्ष स ७                 | 000                 |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
| १०  | 0                      | रुचक              | वर्ष पृ                  | 000                 |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     | 000                    | मानसक्षे.४५       |                          | 000                 |   |          |         |             |     |     |            |   |   |   |   |
|     |                        | जंबु द्वीप        | ह<br>मास १               | 000                 |   |          |         |             | 0   | 0   |            |   |   | _ |   |
|     | 8                      | भरत<br>भरत        | ड<br>दिन १५              | 000                 |   |          |         | •           | Ę   | 0   |            |   |   |   | • |
|     | 00                     | थे<br>यो २ ५      | हु <sup>-</sup><br>दिन १ | 000                 |   |          |         | 0           | 0   | 0   | ٤ د        |   |   |   |   |
| ٤٩  | 000                    | ें हु<br>यो १     | ह<br>भिन्न १–            | 000                 |   |          |         | 0           | 0   |     | 6 9<br>6 0 | ۷ | а | а | а |
|     | 000                    |                   |                          | 000                 |   |          |         | 0           | 0   |     | 6 6<br>6 6 | 8 | а |   |   |
|     |                        | क्रोश १_          | . २३ <b>झ</b> १-         | - o-                |   |          |         |             | 0   | 0   | аа         | а |   |   |   |
|     | . 8                    | हस्त १            | 9 %                      | 000                 |   | $\equiv$ | १२<br>९ | १६ ख<br>~~~ | Ę   | 6   | د<br>ع     |   |   |   |   |
|     | 000                    | हस्त १<br>पृद     | 8                        | 0000 0000 0000 0000 |   | स त<br>≡ | १२      | १६ ख        | 8 6 | а   |            |   |   |   |   |
|     | 000                    | <b>१</b> ६        | 000                      | 0000                |   | 3        | ख्य     | क्षेत्र     | काल | भाव | r          |   |   |   |   |

# काल विसेसेणवहिदखेत्तविसेसो धुवा हवे वड्ढी।

अब्धुववब्द्दीवि पुणो अविरुद्धं इट्ठकंडिम्म ॥४०८॥ कालविशेषणापहुतक्षेत्रविशेषो भवेत् ध्रुवा वृद्धिः । बाध्यवृद्धिरपि पुनरविरुद्धमिष्टकांडके । कालविशेशणापहतः क्षेत्रविशेषो प्रया वृद्धिभवेत । प्रयमकांडकवोळ कारायकालम् ८

तन्तुत्कृष्टकालदोळु ८ विशेषिसि ८०-३ अर्दीरदंभागिसल्पट्टक्षेत्रविशेषं जघन्यक्षेत्रमं १ ३० तन्तुत्कृष्टक्षेत्रदोळु ६ शेषिसिदुदनिद ६०-३ भागिसिद लब्ब ६०-१ व

ध्रवा अवेत् वृद्धिः। प्रयमकांडकदोत्रः ध्रृवरूपक्षेत्रवृद्धिप्रमाणमन्त्रुं। सुच्यंगुलासंस्यातभागमात्र-द्रध्यविकरपंगळ्वस्थितरूपदि नद्वरो हु प्रदेशं क्षेत्रवोत्रः वेष्कुंत्रुमो क्रमविदमोपाविल भक्तप्रमांशुरू-प्रमितप्रदेशांग्रु जयन्यले त्रवोकु पेष्टिक कारुवोजो हु समयं व्ययस्थालय मेले पर्क्सुप्रीमत् तत्स्वांक्र्य चरमपर्यातं ध्रृवरूपदिवं जयन्यकालव मेले पेष्ट्रिव समयंगळिनितप्युबु ८०९ इवं जयन्य-

कालदोळु ८ समक्छेदं माडि कूडिदोडे प्रयमकांडक चरमबोळु झाविल संस्थेयभागमसकुमें बुदर्थ ८ अधन्य क्षेत्रद मेले ६ पेन्चिद प्रदेशंगळुमिनितत्पुत्रु ६०१ विवं जधन्यक्षेत्रदोठ कूडिदोडे १ ६ प्रयमकांडकचरमदोळु धनांगुरुसंस्थेयभागमात्रमक्कुं ६ इंतेल्ला कांडकंगळोळ घृदव्हियं

विवधिनकाण्यकं जपन्यक्षं त्रं स्वोत्कृष्टको ने जनन्यकालः च स्वोत्कृष्टकोले विद्योच्यः शेपराशी क्षेत्र-कालविशेषी स्याताम्। तत्र प्रथमकाण्डके कालविशेषेण ८। ७–३ श्रं त्रविशेषः ६। ७–३ भक्तवा ६०–३ १। १०८०–३ १५ १०८०–११०

अपबितित ६ ध्रुवावृद्धिभेवेत् । सून्यद्गुलामन्ययमागामात्रद्रव्यविकत्येषु अवस्थितरूपेण गतेषु एकप्रदेशः क्षेत्रे ८ ४ वर्षते । अनेकक्रमेण आविल्यमन्त्रयाद्गुलप्रमितप्रदेशाः जधन्यस्थे बस्योगरि वर्धन्ते । तदा जधन्यकालस्योगरि एकः समयो वर्षते । एव तत्काण्डकवरमध्येन्त ध्रुवरूपेण जधन्यकालस्योगरि वर्षितसमयप्रमाणमिदम् । ८ ०-१ वृ व

विविश्त काण्डकके अपने उत्कृष्ट क्षेत्र में जयन्य क्षेत्रको और अपने उत्कृष्ट कालमें । जयन्य कालको यटानेपर जो शेष राशि रहती है उसको क्षेत्र विशेष और काल विशेष कहते हैं। प्रथम काण्डकके कालविशेषसे क्षेत्रविशेषमें भाग देनेपर ध्रुवहृद्धिका प्रमाण होता है। सूच्यंगुल्के असंस्थातयें भागमात्र द्रश्यके विकल्पिक बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेश बहुता है। इस कससे जयन्य क्षेत्रके ऊपर आवलीसे भाजित घनांगुल प्रमाणप्रदेश जयन्य क्षेत्रके ऊपर बहुते हैं। इतने प्रदेश जयन्य क्षेत्रके उपर बहुनेपर जयन्यकालके उपर एक समय बहुता है। इस प्रकार प्रथम काण्डकके अन्त पर्यन्त ध्रुवदृद्धिसे जितने समय बहुँ उन्हें जयन्यकालों से सिलानेपर आवलीका संस्थातवों भाग प्रथम काण्डकका उत्कृष्ट काल होता है। इसो तरह जितने जयन्य क्षेत्रके उत्तर प्रदेश बहुँ उन्हें जयन्य क्षेत्रमें मिलानेपर यनांगुल्का संस्थातवाँ साधिमुबुडु । अध्रुववृद्धिरापे पुनरविरुद्धमिष्टकांडके अध्रुववृद्धियुं तन्न विवक्षितकांडकवोळ विरुद्धमागि ।

> अंगुल असंखभागं संखं वा अंगुलं च तस्सेव । संखमसंखं एवं सेढीपदरस्स अद्ध्वगे ॥४०९॥

५ अंगुलासंस्थातभागं संस्थं वा अंगुलं व तस्येव । संख्यमसंस्थां एवं श्रेणीप्रतरस्या घ्रावके ।।
अध्य वृद्धिविविक्षितमादोडे तत्कांडक क्षेत्रकालंगळऽविरुद्धमागि घनांगुलासंस्थातेकभागमात्रम्ं ६ सेण् घनांगुल संस्थातेकभागमात्रम् ६ नेण् घनांगुलमात्रम् ६ संस्थातघनांगुलमात्रम्
६१ । असंस्थातघनांगुलमात्रम् । ६०। एवं इंतु अणिगं प्रतरक्कमरियल्पङ्गुमयंते वोडे लेण्यसंस्थियभागमात्रम् अणिय संस्थेयभागममात्रमु अणिमात्रमुं, संस्थातश्रीणमात्रमुं ॥— ॥ असंस्थात
१० अणिमात्रमुं ।-०। असंस्थ्यभागमतरसात्रमुं व प्रतरसात्रमु = संस्थातप्रतरमात्रमु = १ वसंस्थातप्रतरमात्रमुं = अदेशगळ् पेचि पेचिकालदोळेकेक समयं पेच्चुगमं बुवध्रवात्रकमं ।

कम्मइयवम्मणं धुवहारेणिमिवारमाजिदे दव्वं । उक्कस्सं खेत्रं पुण लोगो संपुण्णत्रो होदि ॥४१०॥

काम्मणवर्माणां प्रवहारेणैकवारभाजिते ब्रथ्यमुक्टब्टं क्षेत्रं पुनरुकिः संपूर्णो भवति ॥ अत्र न जपत्यकाले ८ समञ्जेदेन ६। १। मिलिते प्रवमकाण्डकचरमे घनाहन्तुरुसंख्येयभागो भवति ६ एव ० १ १ सर्वकाण्डकेषु धृवर्षेद्धं साथयेत् । अध्युवर्षेद्धरिपं विवक्षितकाण्डकेन तत्तत्त्वे त्रकालाविरोपेन वक्तव्या॥४०८॥ तत्त्वया—

धनाङ्गृलासस्यातैकभागमात्राः ६ वा धनाङ्गुलसस्येयभागमात्राः ६ वा धनाङ्गुलमात्राः ६ वा

२० संस्थातपनादगुतमात्राः ६ ३ वा अवंस्थातपनादगुतमात्रा ६ ३ एव अंगीप्रतरयोरिष, नमाहि-अंग्यसस्येय-मागमात्राः व चा श्रीणसस्येयनामात्राः १ वा अंग्रिमात्राः—वाः संस्थातश्रीणमात्राः—७ वा असंस्थात-श्रीणमात्राः—० वा प्रतरासंस्येयमात्राः १ वा प्रतरसंस्थयभाषमात्रा =वा सस्थातप्रतरसात्राः = १ वा

असंस्थातप्रतरमात्राः = ८ प्रदेशा विधित्वा विधित्वा काले एकैकसमयो वर्धते इत्याप् वृबद्धिक्रमः ॥४०९॥ भागप्रमाण बत्कृष्टक्षेत्र प्रथमकाण्डकका होता है। इसी प्रकार सब काण्डकोमें ध्रुवष्टद्धिका प्रभाण लाना चाहिए। अध्रुवष्टद्धि भी विवक्षित काण्डकमें उस-उस क्षेत्रकालका विरोध न करते हए लानी चाहिए॥४०८॥

वही कहते हैं—

पनीपुळके असंख्यातवें भागमात्र अथवा घनोगुळके संख्यातवे भागमात्र, अथवा घनोगुळके असंख्यात घनोगुळमात्र, अथवा अर्था पनोगुळमात्र, अथवा अर्था अर

1.

कार्म्भणवर्ग्गणेयनोम्मं घ्रुवहारविदं भागिसिदोडे देशाविधज्ञानदुःकुष्टद्रव्यमक्कुं

तदुत्कृष्टं क्षेत्रं मत्ते लोकवोळेनुं कोरतेयिल्लवे संपूर्णलोकमात्रमक्कृं।

पन्स समऊणकाले भावेण असंखिलीगमेचा हुँ।

दन्वस्स य पज्जाया बरदेसोहिस्स विसया ह ॥४११॥

पत्यं समयोनं काले भावेन असंख्य लोकमात्राः खलु । द्रव्यस्य च पर्ध्यायाः वरदेशावधे-र्विवयाः खल ॥

> काले चउण्ह उड्ढी कालो भजिदन्त्र खेत्तउड्ढी य । उडढीए दन्त्रपञ्जय भजिदन्त्रा खेत्तकाला हु ॥४१२॥

कालं चतुर्जा वृद्धिः कालो अजनीयः क्षेत्रबृद्धिस्य । इव्यप्टर्याययोद्धी भक्तव्यी क्षेत्रकालो ।। आवाग्छोम्मं कालबृद्धियक्कुमागळु इव्यक्षेत्रकालभावंगळ्नात्कर वृद्धिगळककुं क्षेत्रवृद्धिया-गुत्तं विरक्ष कालमो दे अजनीयमककुं । इव्यभावंगळ वृद्धियोळु क्षेत्रकालद्वयवृद्धिगळु विकल्पनीयं-गळपुषं वृद्ध चुक्तिग्रक्तमेयवकं ।

कार्मणवर्गणा एकवार घृवहारेण भक्ता देशावध्युत्कृष्टद्रव्य भवति व तदुत्कृष्टक्षेत्र पुनः सपूर्णलोको भवति ≡।४१०।।

काले देशावधेरुत्कृष्ट समयोनपुरुषं भवति प—१। भावेन पुनः असस्यातलोकमात्रं भवति च्र∂ कालभावशब्दद्वयवाच्यास्ते द्वयस्य पर्याया वरदेशावधिज्ञानस्य स्फट विषया भवन्ति ॥४११॥

यरा कालबृद्धिस्तरा इत्यादीना चतुर्णा बृद्धयो भयन्ति । यरा क्षेत्रवृद्धिस्तरा कालबृद्धि स्याद्वा न वेति भवनीया । यदा इत्यमाववृद्धी तदा क्षेत्रकालबृद्धी अपि भजनीये इत्येतत्सवं युक्तियुक्तमेव ॥४१२॥ अय २० परमावधिज्ञानम्रक्ष्मणमाह—

कार्मणवर्गणाको एक बार ध्रुवहारसे भाजित करनेपर देशावधिका उत्कृष्ट द्रव्य होता है और उत्कृष्ट क्षेत्र सम्पूर्ण लोक है ॥४१०॥

देशावधिका उत्कृष्ट काल एक समयहीन पत्य है और भाव असंख्यात लोकप्रमाण है। काल और भावशब्दसे द्रव्यकी पर्याय उत्कृष्टदेशावधिज्ञानके विषय होती हैं। ऐसा जानना। २५

बिशेषार्थ—एक समयहीन एक पत्य प्रमाण अवीतकालमें हुई और उतने ही प्रमाण आगामी कालमें होनेवाली द्रव्यकी पर्यायोंको उन्कृष्ट देशावीच जानता है। भावसे असंख्यात लोकप्रमाण पर्यायोंको जानता है।।४११।

अवधिज्ञानके विषयमें जब कालकी वृद्धि होती है तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारोंकी वृद्धि होती है जब क्षेत्रकी वृद्धि होती है तब कालकी वृद्धि भजनीय है, हो या न हो। जब ३० द्रव्य और भावकी वृद्धि होती है तब क्षेत्र और कालकी वृद्धि भजनीय है। यह सब यक्ति

युक्त ही है ॥४१२॥

स्वितियसकंघगतानंतवर्णीदिकिस्यो भाव इति राजवात्तिके उक्तवात् ब्रव्यस्य पथ्योया एव कालभाव-शब्दवाच्या भत्तभावि पर्ध्यायाणा वर्त्तमानपर्ध्यायाणा च कालभावत्वस्थापनात इति टिप्पण ।

१५

अनंतरं परमावधिज्ञात प्ररूपणमं वेळदपं :--

देसावहिवरदव्वं ध्वहारेणवहिदे हवे णियमा ।

परमावहिस्स अवरं दन्वपमाणं तु जिणदिद्वं ॥४१३॥

देशाविष्वरद्भव्यं प्रवहारेणापहृते भवेन्नियमात् । परमावधेरवरद्भव्यप्रमाणं तु जिनविष्टं ॥ सर्व्योत्कृष्टदेशाविषज्ञानविषयोत्कृष्टद्भव्यमं पुश्चीक्तः प्रवहारैकवार भक्तकाम्मेणवार्गणा-प्रमाणमं व ध्रवहारविदं भागिमुक्तिरत् व तु मन्ते परमाविष्विषयज्ञघन्यद्भव्यप्रमाणं नियमविद-व

मक्कुमें हु जिनर्राळ वे कळल्पटुडु । इत्ना परमाविष्युक्तृष्टद्रस्यप्रमाणमं पेळवपं :— परमाविहस्स भेदा सग् ओगाहणवियप्पहद्रतेऊ । चरिमे हारपुमाणं जेड्रस्स य होदि दन्वं तु ।।४१४॥

परमावधेर्भेदाः स्वकावगाहनविकल्पहततेजतः । चरमे हारप्रमाणं ज्येप्रस्य भवेत् इष्यं तु ॥ परमावधिज्ञानविकल्पंगळेनितप्ये दोडे स्वावगाहनविकल्पंगीळदं गृणिसल्पट्ट तेजःस्कायिक-

जीवंगळ संख्ये यावतावत्प्रमाणंगळप्युवुं ऋ ० ६ ० ई परमावधिज्ञानसर्व्वविकल्पंगळोळू सर्व्वो-प

त्कुब्टबरमिविकत्यबोज् तु मने इच्यमुर्व्हब्टयरमाविषये झृबहारप्रमाणमेयक्कुं ॥ ९ ॥ मञ्बाविहस्स एक्को परमाण् होदि णिन्त्रियप्पो सो । गंगामहाणइस्स पवाहोन्त्र पुत्री हवे हारो ॥४१५॥ सर्व्यावयेरेकः परमाणः अवेन्तिव्यकत्यः । सः गंगामदानद्याः प्रवाहबन झ वो अवेद्वारः ॥

देशावधेरुक्षुष्टव्यमिद व नु-पुनः घ्रुवहारेण भक्त तदा व परमावधिविषयजधन्यद्रव्यं नियमेन भव-

तीति जिनैरुक्त ॥४१३॥ इदानी परमावधेस्त्कष्टद्रव्यप्रमाणमाह—

परमायिज्ञानविकल्पा' स्वावगाहनविकल्पगुणिततेजस्कायिकजीवगय्या भयन्ति ः ≇०६ । व । तेषु

प्नः सर्वोत्कृष्टवरमविकल्पेषु पुनः द्रव्यः ध्रुवहारत्रमाणमेव ९ भवेन् ॥४१४॥

अब परमावधिज्ञानका कथन करते हैं-

देशाविषिके अकुष्ट द्रव्यको ध्रुवहारमे भाग देनेपर परमाविषिके विषयभूत जघन्य द्रव्यका प्रमाण होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥४१३॥

अब परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण कहते हैं---

तेजन्कायिक जीवोंको अवगाहनाके भेरोंसे तेजन्कायिक जीवोंकी संख्याको गुणा <sup>२५</sup> करनेपर जो प्रमाण आता है उतने परमावधिक्षानके भेर हैं। उतमें-से सबसे उद्घष्ट अन्तिम भेरके विषयभृत द्रव्य धुवहार प्रमाण ही होता है। अर्थात् धृवहारका जितना परिमाण है उतने परमागुओंके समृहरूप सूक्ष्म स्कन्यको जानता है।।४९४।। मत्तमा परमावधिसञ्बॅल्क्टिड्डिब्स प्रृ बहारप्रमितमं । ९ । तु मले घृ बहारदिवं भागिति-बोडो वे परमाजवस्तुमा इत्यं सव्यांवधिसानविषयइव्यायस्कुमा सव्यांवधिसानपु निष्करूपनेयस्कु-मितु देशावधिसानविषयमप्प जयन्यद्रव्यराशियोज् मध्यमयोगाजिलतनोकम्मीदारिकशरीरसंव्य-सविस्रतोगचयकोक्रविभागमित्रवयस्त्रेयवोज् देशावधिसानाद्वितीयविकल्पं मोदागो दु परमा-वधिसानसञ्जॉल्क्टिड्यपर्यंतस्वयोज पोष्टु गंगानदीसहाप्रवाह्म तु हिमाचकडोळ्डिट्ट पूर्वादिय-पर्यंतमविच्छन्तक्पविष्यं परिदु गोगि तदुविध्रविच्ट्यादुवंते घृ बहारपुमविच्छन्तक्पवंदं प्रवेशितिः प्रवेशिति परमाणुद्धव्यपर्यंवसानमागि निद्ववेक्षंदोडे विषयभूतपरमाणुर्वं विवायियप्सव्यावधिसानम् निव्विकर्यकाळपूर्वरिव

परमोहिदव्वमेदा जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होति ।

तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसर्या असंखगुणिदकमा ॥४१६॥

परमावधिद्रव्यभेदाः यावन्मात्राः खलु तावन्मात्रा भवति । तस्यैव क्षेत्रकालविकल्पाः विषया असंख्यगणितक्रमाः ॥

परमावधिक्षानविषयद्वध्यविकल्यंगळ् यावन्मात्रंगळ् तावन्मात्रंगळ्यप्पुबु । परमावधिक्षान-विषयंगळप्य क्षेत्रविकल्यंगळ् काळविकल्यंगळ् तावन्मात्रविकल्यंगळागुनळ् तंतम्म अध्ययविकल्यं मोवल्गों बुं तंतम्युत्कृष्टपर्यंतमसंस्थातगुणितक्रमंगळप्युवेतप्यतंसस्यातगुणितक्रमंगळप्युवे वोडे १५ पेळ्यं।

पुनस्तर्यः साविधवर्षेत्व्रष्टं द्रस्यं ९ धृबहारेणैकवारं भवत एकपरमाणुमात्रं सर्वाविधवानिवर्यं द्रस्यं भवति । तःचानं निविकत्यक्रमेव स्थात् । त व धृबहारः गङ्कामहानद्याः प्रवाह्वद्भवित-यद्या गङ्कामहानदीः भगादः तिमावन्तरिविध्वयं भवस्य पूर्वोद्यो गस्वा स्थितस्त्वयायं हा रोप्ति देशाविधिवययज्ञयन्यद्रध्यारुरसाविध-स्वातंत्रस्त्रव्ययं स्वतः स्वातंत्रस्वययं स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः द्रव्ययं स्वतः स्वतः प्रविकत्यकः स्वतः स्

परमाविकानविषयहञ्जविकरुग यावन्सात्रा. तावन्सात्रा एव भवन्ति तस्य विषयमूतक्षेत्रकाल-विकल्पा । तावन्सात्रा अपि स्वस्यवयन्यान् स्वस्वेत्हृष्ट्ययेन्तं अतंख्यातगुणितकमा भवन्ति ॥४१६॥ कीदृग-संख्यातगणितकमाः ? इत्यक्ते प्राष्ट्र—

उस परमावधिक सर्वोक्तप्ट द्रव्यको एक बार ध्रुवहारसे भाग देनेपर एक परमाणु भात्र २५ सर्वावधिक्रानका विषयभूत इत्य होता है। यह क्षान निर्वकरण ही होता है इसमें जघन्यउत्कृष्ट भेद नहीं है। वह ध्रुवहार गंगा महानदीके प्रवाहको तरह है। जैसे गंगा महानदीका
प्रवाह हिमावळसे अविध्युत्न निरन्तर बहुता हुआ पूर्व समुद्रमें जाकर ठहरता है वैसे ही
यह ध्रुवहार भी देशाकथिक विषयभूत जघन्य इत्यसे सर्वावधिक उत्कृष्ट इत्य पर्यन्त बहुता हु
आह एता सर्वावधिक विषयभूत जघन्य इत्यसे सर्वावधिक उत्कृष्ट इत्य पर्यन्त बहुता
निर्वकरण हैं ॥४१%॥

परमाविधानके विषयभूत इत्यकी अपेक्षा जितने भेर कहे हैं उतने ही भेर उसके विषयभूत क्षेत्र और कालकी अपेक्षा होते हैं। फिर भी अपने-अपने जघन्यसे अपने-अपने उत्कृष्ट पर्यन्त कमसे असंख्यात गुणित क्षेत्र व काल होते हैं॥४१६॥

किस प्रकार असंख्यात गुणित होते हैं यह कहते हैं-

## आवल्जिसंखमागा इच्छिद्गच्छधणमाणमेत्ताओ । देसावदिस्म सेत्ते काले वि य हॉति संवग्गे । ४१७.।

आवल्यसंख्यभागा इंग्सितगच्छ्यनमानमात्राः । देशावयः क्षेत्रे कालेऽपि च भवति संवर्षे ॥

परमाविध्वानविवयंगळप्य क्षेत्रकालंगळु तंतम्म जायन्यं मोदल्यो चु असंख्यातगणितः

कर्माददं परमाविध्वानसञ्जीत्कृष्टपय्यंतमिविच्छिन्नक्पविदं नडेववंतु नडेव क्षेत्रकालविक्ष्यपान्यः
वेषयोळु विविक्षतंगळपुवित्तिः देशाविध्वानविध्योत्कृष्टकोत्रकालमात्रगुष्यंगळ्ये आवल्यसंख्यातन्यान्यः
आगाग्यकारंगळ् तद्विविक्षतगच्छ्यमानमात्रंगळ् संवर्गगळग्विष्टत्तं तावस्मात्रप्रास्त्रकालं कर्माणळं दियलपङ्क्षते ते देशे परमाविध्वानप्रयमिकित्पदेळि आवल्यसंख्यातमागण्यकारंगळ् अवत्यसंख्यातमागण्यकारंगळ्यः

तद्वाचळमो वदर संकलितधनमात्रांगळ् १२ अपुचे बिल्ल्यो वो वे गुणकारमक्कु च ८० । ८ २१ ।

सते विवक्षितदितीयविकल्यदोळ् तद्वाच्छसंकलनधनमानमात्रगळपुचु २२ मुक्त मुक्त गुणकारं२१ ।

गळपुतु अब८८८ । प-१८८८ अंते विवक्षिततृतीयविकल्पबोळु तद्गण्डसंकलनघनमानमात्रंगळ-ववव ववव ववव

≣८।१० ष−१।८।१० मिते पंचमविकल्पदोळु तद्गच्छसंकलनघनमात्रंगळप्पु २६ बेंदु a a २१

परमावर्धोवविधातक्षेत्रविकल्शे विविधातकाळविकल्शे च तिक्विरूप्यस्य यावर्सक्लित्यम् तावरप्रमाणभाशा आवत्यर्सस्येयमागाः परस्यर संवर्षे देशावधेरत्कृष्टसेत्रे उत्कृष्टकाळेऽपि च गुणकाराः भवन्ति । ततस्तै गुणकाराः प्रथमिकल्शे एकः । हितायविकल्पे त्रयः । तृतीयिकल्पे यट् । चतुर्पविकल्पे दश् । पञ्चमविकल्पे राष्ट्रदश एवं

परमावधिकै विवक्षित क्षेत्र और विवक्षित कालके भेदमें उस भेदका जितना संक-लित घन हो, जतने प्रमाण आवलीके असंख्यातवें भागोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो २॰ प्रमाण आवे जतना देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालमें गुणकार होते हैं। वे गुणकार प्रथम भेदमें एक, दूसरे भेदमें तीन, तीसरे भेदमें छह, चतुर्थ भेदमें दस, पंचम भेदमें पन्द्रह् इस प्रकार अन्तिस भेद प्यन्त जानना।

विशेषार्थ — जिस नम्बरके भेदकी विवक्षा हो, एकसे लगाकर इस भेद पर्यन्तके एकएक अधिक अंकोंको जोड़नेसे जो प्रमाण आवे उतना ही वसका संकृष्टित धन होता है। जैसे

रेप
प्रथम भेदमें एक ही अंक है अवः उसका संकृष्टित धन एक जानना। दूसरे भेदमें एक और
दीको जोड़नेपर संकृष्टित बन तीन होता है। तीसरे भेदमें एक, दो तीनको जोड़नेसे संकृष्टित धन लह होता है। चीथे भेदमें उसमें चार जोड़नेसे संकृष्टित धन दस होता है।
पांचवें भेदमें पांचवा अंक और जोड़नेसे संकृष्टित धन एन्द्रह होता है। सो पन्द्रह जगह
आवलीके असंख्यातवें भागोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो परिमाण हो वही पांचवें

भेदका गुणकार होता है। इस गुणकारसे उस्कृष्ट देशावधिक क्षेत्र अकेको गुणा करनेपर जो

२५

पदिनेतु पविनेतुं गुणकारंगळप्युषु ा८।१५ प-१।८।१५ ई प्रकारविवं चश्चविपरमाविध-० ० चरमविकल्पपर्धातं सैकपवाहतपववज्वचाहतमात्रमुणकारंगळावल्यसंख्यातंगळ् पूर्व्वोक्तगुण्यंगळगे गुणकारंगळप्युवें बी व्याप्तिपरियल्पवर्गं।

मतमी गुणकारंगळ्लातिकसमं प्रकारांतर्राव केळवपरः :— गच्छतमा तक्कालियतीदे रूऊणगच्छथणमेता । उसये वि य गच्छस्स य धणसेता होति गुणगारा ।।४१८।।

गच्छसमा तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमात्राः । उभयस्मिन्नपि गच्छस्य च धनमात्राः भवंति गुणकाराः ॥

राधस्तनविकल्पबोळु रूपोनगण्डधनमात्राः तद्विवक्षितरूपोनगण्डधन ४।४ मात्रंगळु ६ उभ-२१ यस्मिन्सिलितेपि च ई रूपोनगण्डधनमात्रंगळं विवक्षितगण्डधमात्रंगळुमं ४ कूडुलिरलु गण्डस्य १५ धनमात्रा भवंति मुं पेळवंते विवक्षितगण्डधनमात्रंगळ् यत् गुणकारंगळपुत्र = ४८१२ण-१८८१२

 वेत पंचमधिकत्पदोळु गुणकाराः गुणकारंगळु गच्छसमाः विवक्षितगच्छसमानंगळु ५ तालकालिका-तीते तिद्वविततस्यानानंतराथस्तनविकत्पदोळु ब्योनगच्छबनमात्राः तद्विवित्तरूयोनगच्छधन

े ५ मात्रंगळुं १०। उभयस्मिन्मिलितेपि च ई रूपोनगच्छवनमात्रंगळकं १०। विवक्षितगच्छ ११ मात्रंगळमं ५ कूडुत्तिरलु गच्छस्य च धनमावा भवंति मुपेळवंते विवक्षितगच्छधनमात्रंगळ् पदिनेद्

पद्यादिचरमपर्यन्तं नेतव्यम् ॥४१७॥ पुनः प्रकारान्तरेण तानेव गुणकारान् उत्पादयति— गच्छममाः—गच्छमात्राः यया चतुर्यविकल्पे चत्वारः, तात्कालिकातीते च ततीयविकल्पे रूपानगच्छ-

प्रमाण आवे उतना परमावधिके पाँचवें भेदके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण होता है। तथा इसी गुणकारसे देशावधिके विषयभूत उत्कृष्ट काल एक समय हीन एक पल्यमें गुणा करनेपर पाँचवें भेदमें कालका परिमाण होता है। इसी तरह सब भेदोंमें जानना ॥४१७॥

पुनः प्रकारान्तरसे चन्हीं गुणकारोंको कहते हैं---

गच्छके समान धन और गच्छमे तत्काळ अतीव को विवक्षित भेदसे पहला भेद, सो विवक्षित गच्छमे एक कम गच्छका जो संकल्पित धन, इन दोनोंको मिलानेसे गच्छका संकल्पित धन प्रमाण गुणकार होता है। उदाहरण कहते हैं—जितनेवाँ भेद विवक्षित हो ٠,

गुणकारंगळपुतु ः =८।१५।प-१।८।१५। इतेल्ळेडेयोळं व्याप्तियरियल्पडुगुं।

परमावहिबरखेत्तेणवहिदउक्कस्स ओहिखेत्तं तु । सन्वावहिगणगारो काले वि असंखलोगो द ॥४१९॥

परमावधिवरक्षेत्रेणापहृतोत्कृष्टावधिक्षेत्रं तु । सर्व्वावधिगुणकारः कालेप्यसंख्यातलोकस्तु ।

परमावधिक्तानविषयोत्कृष्टक्षेत्रप्रमाणविदं . अवधिनिबद्धोत्कृष्टक्षेत्रमं भागिषु चिरकावृदों दु कृद्धमञ्ज तु मत्ते सत्वविधिक्तानविषयक्षेत्रगुणकारमक्कुमावगुण्यक्षिककुगुणकारमक्कुमं दोडे परमाव-विक्षानविषयसर्व्योत्कृष्टक्षेत्रकक्ककुमा गृण्यगुणकारंगळं गुणिसिद कुक्यं सर्व्यावधिक्रानविषयक्षेत्र-मक्कमं बहर्षः । अंतावोडा अवधिनिबद्धोत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणमनित दोडे ।

> घणळोगगुणसळागा वन्गद्वाणा कमेण छेवणया । तेजक्कायस्स ठिवी जोहिणबर्ढ चं खेतं ॥ अज्ज्ञवसाणणिगोवसरीरे तेसु वि य कायठिवी जोगा । अज्ज्ञवसाणणिगोवसरीरे तेसु वि य कायठिवी जोगा ।

एंबी ंद्यागमप्रमाणविदं घनघनाषारियोळ्येळल्पट्ट अवधिनिबढ़ोत्कुष्टमसंस्थातलोक-संबर्गसंजनितलब्बराशियक्कुमी राशियं परमावधिज्ञातविबयसव्वॉत्कुष्टलेत्रविदं भागिसुतिरल् १५ ﷺ ड ञ ड ञ ड ञ ठ लब्बं यावतावत्प्रमाणं ≘ ठ औ ठ गुणकारप्रमाणमक्कुमी ≘ ﷺ ठ ﷺ ठ ﷺ

गुणकाराँवर्षं परमावधित्रानिवयसर्थोत्कृष्टक्षेत्रमं ॾ ॾ a ≅ a ट a गुणिसिदोडे सर्वावधि-ज्ञानिवयक्षेत्रमे अवधिनिवद्योत्कृष्टक्षेत्रमक्क्सेंबृदर्थं ब ट a ट a ट a ट a ट a ट a l a q सत्ते

बसके प्रमाणको गच्छ कहते हैं। जैसे विवक्षित भेद चौथा सो गच्छका प्रमाण चार हुआ। और तक्काल अवीत तीसरा भेद तीन, उसका गच्छ धन छह हुआ। पहला गच्छ चार और यह छह मिलकर दस होते हैं। इतना ही विवक्षित गच्छ चारका संकलित धन होता है। २५ यही चतुर्ध भेदका गुणकार होता है। इसी प्रकार सब भेदोंमें जानना ॥४८॥

बर्गहरू अविभिन्नानका क्षेत्र कहते हैं। ढिरूपपनाधनधारामें लोक, गुणकारललाका, वर्गललाका, अधिकेदरालाका, अधिकेदरालाका, अधिकेदरालाका, अधिकेदरालाका, अधिकेदरालाका, अधिकेदरालाका, अधिकेदरालाका, उत्तिकेदरालाका, उत्तिका परिमाण, ये स्थान असंस्थात असंस्थात वर्गस्थात जानेपर सरनान होते हैं। इसालिए पौच वार अस्वस्थात लोक प्रमाण परिमाणसे लोकको गुणा करतेपर सर्वोवधिज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका भाग देनेपर को परिमाण आता है। उसमें उत्कृष्ट परमावधिज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण लानेके लिए गुणकार होता है। इससे परमावधिज्ञानके विषयभूत स्वक्र परिमाण लानेके लिए गुणकार होता है। इससे परमावधिज्ञानके विषयभूत स्वक्र केदिया सर्वोवधिका परमावधिज्ञानके विषयभूत स्वक्र स्वत्र स्वविधिका परमावधिज्ञानके विषयभूत स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत

ų

24

सर्ध्वाविद्यनानिषयपकालबोळ् परमाविद्यनानिषयपोक्तृष्टकालगुण्यक्तेपुमसंस्थातलोकां ।  $\equiv$  a गुणकारमक्कुमा परमाविद्यनानिषयसर्ध्वात्कृष्टक्षेत्रकालंगळ प्रमाणंगळता मेनितंबोडे तवानयन-विद्यानकरणसुत्रद्वयमं पैळवपं ।

इच्छिदरासिच्छेदं दिण्णच्छेदेहि भाजिदे तत्थ ।

स्द्रमिददिण्णरासीणन्मासे इन्छिदो रासी ॥४२०॥

ईप्सितराशिष्छेदं देवच्छेदैर्भाजिते तत्र । लव्यमितदेवराशीनामस्यासे ईप्सितो राशिः ।

इदु साधारणसूत्रमप्पुर्वारदमिल्छियंकसंदृष्टि मुन्नं तोरिसल्पङ्गुमवं ते दोडे परमावधिज्ञान-विषयक्षेत्रकालंगळोळ्यब्त्यसंस्थातभागगुणकारंगळु पृथ्वीक्तक्रमविदं विदक्षितगच्छथनप्रमितंगळं ब ब्याप्तियुंटपुर्दारदं परमावधिज्ञान तृतीयविकत्यमं विदक्षितं माडिको हु ईन्सितराजियुमं बेसवछप्प-ण्णनं माडि २५६ अदक्के गुणकारभूतावल्यसंस्थातक्के खतुःवष्टि खतुस्याँदामं ६४ संदृष्टियं १०

माडिदीयावलियऽसंस्यातगुणकारंगळा तृतीयविकत्पदोळु गच्छवनप्रमितंगळपुबु ३।४ लब्ध-२।१

षिविषयक्षेत्राज्यने गुणकारो भवति अ ठ ≅ ठ बनेन परमाविषक्षानिवयवर्थालुष्टक्षेत्रे गृणिते सर्वाविष-ज्ञानिवयवेत्रं स्वात् इत्ययः । तु—पुनः सर्वाविधिवयकाठानवने परमाविधिवययसर्वोक्तृष्टकारुस्य प-१ ≅ठअ≅िड ठ संव्यातङ्गेकः ः च गृणकारो भवति ॥४१९॥ तत्परमाविधिवययोक्तृष्टलेत्रकालप्रमाणानय-नविभाने कत्पानुष्टवयमाह—

सत्सु ८ तत्र यावल्लब्ध २ ताबन्मात्रदेयराशीनां ६४ ६४ अम्यासे परस्परगुणने कृते सति ईप्सितराधिश्रस्पद्यते।

२५६ एवं पत्यमुच्यङ्ग्लजगच्छ्वे णिलोकानामपीप्सितराज्ञीनामर्षच्छेदेषु देयस्यावस्यसंख्येयभागस्यार्धच्छे-

विषयभूत कालका परिमाण लानेके लिए असंख्यात लोक गुणकार है। इस असंख्यात लोक २० प्रमाण गुणकारसे परमाविषके विषयभृत सर्वोत्कृष्ट कालको गुणा करनेपर सर्वाविधिक्कानके विषयभत कालका परिमाण होता है।।४१९॥

अब परमावधिके विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालका प्रमाण लानेके लिए

दो करणसूत्र कहते हैं-

```
६४।६४।६४।६४।६४।६४ मिल्लि इप्सिल-
    भार ६। एतावन्मात्र गुणकारंगळपुव
    राशिक्छेदं विवक्षितराशियद बेसदछप्पनानदर क्छेदराशियेंद् ८। इदन् देयच्छेदैः देयमावस्पसं-
    ख्यातकांसंबध्दि ६४ इबर्द्धकेवंगळिनितप्यवंबोडे भन्जस्सद्धक्छेवा भाज्यवर्द्धक्छेवंगळाव ६।
    हारद्वच्छेदणाहि परिहोणा हारदर्द्वच्छेदंगाँळदं परिहीनंग अदोहे । ६ । २ । नाल्कु । अदस्सद्वंछेवा
    तल्लब्बराशिगर्ढं च्छेवशलाकेगळपुवप्पवरिवमी वेयराशियर्ढं च्छेबंगळिंवं भागंगीळ्लिरल् १ ८
    लब्धं यावन्मात्रं २ तावन्मात्रदेवरासीणब्भासे देवराधिगळगन्योन्यास्यासमागुत्तिरलु ६४।६४
    तन्न विवक्षितराशियप्य बेसद छप्पण्णं पूटदुर्गामत । पत्य । सुच्यगुल । जगच्छेणिलोकंगळीप्सित-
    राशिगळाडोडं तत्तर्ज्ञच्छेदंगळना वेग्रमप्पावस्यमंख्यातदर्ज्ञचेर्गळिं भागिसि
               संस्थंगलस्टेब जगस्टेणीस्टेब लोकस्टेब
                                                              तनस्त्रहधमात्रमावस्थानंशल<u>ं</u>
                              १६ - छे छे ३ १।६ -- ४

    गुणिमुस्तिरलु तस्तत्वसम्बर्गाल जगच्छेणिलोकंगळं पृट्दगुमे विरिवृद् ।
```

दिण्णच्छेदेणवहिदलोगच्छेदेण पदधणे भनिदे ।

लद्धमिदलोगगणणं परमावहिचरमगणगारो ॥४२१॥ देयच्छेदनापहृत लोकच्छेदेन पदधने भक्ते । लब्धमितलोकगणनं परमावधिचरमगणकारः।

देयच्छेदंगळिदं भागिसल्पट लोकच्छेदंगळिदं ८ पदधने मुन्नं विवक्षित ततीयपद

१५ घनमं ३।४ भजिदे भागिसृत्तिरलु ३।४ यल्लब्धं तल्लब्धमपर्वतितं मुरु ३ । ताबन्मात्र 2816 **६—**२

पत्यच्छेद | सूच्यङ्गुलच्छेद | जगच्छे णिच्छेद | लोकच्छेद . तत्र यल्लब्धं तत्तन्मात्रा-विछे छे ३ वि छे छे ९ 184-8 8 <del>-8</del> 8 -8

वल्यमस्येयभागानामभ्यासे कृते ते पत्यादीप्सितराशयः उत्पद्यन्ते ॥४२०॥

देयच्छेदभक्तलीकच्छेदैः ८ पदधने विवक्षितनृतीयपदस्य धने ३ । ४ भक्ते ३ । ४ **६**−२ €-2

२५६ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार पत्य प्रमाण या सुच्यंगुळ प्रमाण या जगतश्रेणी प्रमाण २० अथवा लोकप्रमाण जो भी इच्छित राज्ञि हो उसके अर्घच्छेदोंमें देयराज्ञि आवलीके असंख्यातवें भागके अर्धच्छेदोंसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका एक-एकके रूपमें विरलन करके प्रत्येकके उपर आवलीका असंख्यातवाँ भाग रखकर परस्परमें गुणा करनेपर इच्छित राशि पल्य आदि उत्पन्न होती है ॥४२०॥

देयराशिके अर्धच्छेवोंका भाग छोकराशिके अर्धच्छेदोंमें देनेपर जो प्रमाण आवे

815-8

बेसवळपण्णाळं संवर्णमादिव लब्बं तृतीयपवबोळ् परमावधिकेत्रकालंगळ्ये गुणकारप्रमाण-सक्कु ≅ ६५। ≆ २५६। व—१। ६५ = २५६। मिते चरमबोळं वेयमावत्यसंख्यातभागमक्कु ८ ०

मी राज्ञिगर्द्वच्छेदंगर्ळेनितप्पुर्वे दोडे संस्थातरूपहोनावलिच्छेदमात्रंगळप्पुषु १६—४ वर्दे ते दोडे— विरक्रिज्ञमाणराज्ञी विणस्सद्धच्छित्रीह् संगुणिदे ।

अद्वच्छेदसळागा होति समृप्पण्णरासिस्स ।

पंडिताविकिवें बुद्ध परिभितासंस्थातज्ञयन्यराशियं विरक्षित्त प्रतिरूपमा राशियने कोट्टु वांगतसंवर्ण माडे संजानितराशियपुर्वारवमा परिभित्तासंस्थातज्ञयन्यराश्यदं छेवेषाळु संस्थात-रूपंगिळं गुणितस्यष्ट परीतासंस्थातज्ञयन्यराशिप्रमाणमाविक्यदं च्छेवंगळपुत्र । १६।—७। गुणितिवोडे सम्बद्धारादि तद्योगयवारिराकोळु परीतासंस्थातमध्यपिततासंस्थातराशियक्कुमवकं संवृष्टि पविनातं १६ इवरोळ् हारभूतासंस्थाताद्वंच्छेवंगळु संस्थातस्थ्यपुत्रववं ४ कठेवोडे १० शेवमावत्यसंस्थातराशिगळदंच्छेवंगळपुत्र १६-४। इंतु त्रराशिकं माहत्यवृत्तुं प्र वि छे ८ वि छे

यन्त्रवरं तन्मात्र ३ वैनदक्कपणाना गणने परस्परक्षेत्रगैतिकारिक्षः तृतीयपदे परमात्रिभिनेत्रकालयोर्गृणकार-प्रमाण भवितः ६५ = २५६ । य-१ ६५ = २५६ एवं चरमेऽपि देयमावस्यसंस्थेयभागः तस्य अर्घच्छेदाः मानद्वारायंच्छेदन्युननाभ्यापंच्छेदमानद्वात् सस्यातक्ष्यनुन्यरीतासंस्थातकप्यम्यमेदमात्राः संदृष्टा एता-वन्तः १६-५ एति देशांचच्छेदेशस्त्रिन लोकापंच्छेदराशिना परयम् नरसाविध्वानचरम्बिकन्यसंक्रालस्तर्यम्वे भक्ते सति यत्ववध्यं तम्मात्रकोकाना परस्परगुणने परमाविध्यरमण्कारो भवित । यद्येतावता देयस्यावस्यसंस्थेयभागाना २ ८ परस्परगुणने लोक जत्यद्यते क ≋ तदा एतावता देयस्यावस्यसंस्थेयभागाना ३ ८ परस्परगुणने लोक जत्यद्यते क ≋ तदा एतावता देयस्यावस्यसंस्थेयभागाना ३ ८

a प्र। विछे छे ९ १६—४

उससे विवक्षित पदके संकलित वनमें भाग हैं। उससे जो प्रमाण आवे वतनी जगह लोकराजिको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे वह विवक्षित पर सम्बन्धी क्षेत्र २०
या कालका गुणकार होता है। इसी प्रकार परमावधिके अनितम भेदमें गुणकार जानना। वे कीसे देयराशि चौसठका चौथा भाग अर्थान् सोलह, उसके अर्थच्छेद चार, उसका भाग दो सी छप्पनके अर्थच्छेद आठमें देनेपर दो लञ्च आया। इसका भाग विवक्षित पद तीनके संकलित पन छहमें देनेसे तीन आया। सो तीन जगह दो सी छप्पन रखकर परस्पमें गुणा करनेसे जो प्रमाण होता है वही तीतरे स्थानमें गुणकार जानना। इसी तरह यथार्थमें २५ देयराशि आवलीका अर्सस्थातवा भाग, उसके अर्थच्छेद आवलीके अर्थच्छेदोंमें से भाजक अर्सस्थातके अर्थच्छेदोंको घटानेपर जो प्रमाण दोकराशिक अर्थच्छेदोंमें देनेपर जो प्रमाण आवे, स्वका भाग परमाविके विवक्षित भेदके संकलित धनमें देनेसे जो प्रमाण अवेद, स्वका भाग परमाविके विवक्षित भेदके संक्रित होनेसे जो प्रमाण

नापहृतकोकच्छेवेत पदधने अस्ते । देवच्छेवंगाळवं भागिसस्य हु कोकच्छेवराशिर्यिवं प्रमाणराधि-यणुर्वारेतं पदधने अस्ते इन्छाराशियण पदधनमं भागिनुत्तिरकु कव्यं यावताबर्श्यमतिकोकंगळ विभातसंवर्णं मार्डुणिरकु संजनितकक्षराशियकु ≅ 0 ≡ 0 ≡ 0 परमाविष्तानिवयमण्य पर्माणर्थभेत्रवोरं, पुलायानिहं कोकवस्त्रं गुणकारप्रमाणसक्तुं झ ड 0 ≅ 0 ≅ 0 व कालवोळं पत्य—१ ५ झ 0 झ 0 इ 5 तत्वक ।

> आविल असंखमागा जहण्णदन्वस्स होति परजाया । कालस्स जहण्णादो असंखगणहीनमेना ह ॥४२२॥

आवल्यसंख्यभागाः अधन्यत्रध्यस्य भवंति पर्ध्यायाः । कालस्य जधन्यादसंख्यगुणहीनमात्राः

खलु ।। १० आवल्यसंख्यातभागमात्रंगळु देशाविधज्ञानजधन्यद्रव्यद पर्ट्यायंगळपुवादोडमा जधन्य-

भागानां—दे ८ परस्परगुणने कियन्तो लोका उत्पद्यन्ते इति त्रैराधिकलल्प्यमात्राणां व

लोकानां ⊞ a 雪 a ≆ a यरमाविविवयवरमन्नेत्रकालानवने लोकसमयोनपत्वयोर्गुणकारो भवति ।⊞ । ⊞ a l 雪 a l ⊞ a प—१ l 雪 a 雪 a i 雪 a ॥४२१॥

आवल्यसंख्यातभागमात्राः देशाविधजधन्यद्रव्यस्य पर्याया भवन्ति तथापि तदिषयजधन्यकालात् ८

१५ आते, वतनी जगह लोकराजिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे सो वस मेरमें गुणकार होता है। वस गुणकारसे देशाविषके उत्कृष्ट लोकमें लोकप्रमाणको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे वतना उस भेदमें लोकका परिमाण होता है। तथा इसी गुणकारसे देशाविषके उत्कृष्ट काल समयहीन पहचको गुणा करनेपर वसी भेदसम्बन्धी कालका परिमाण आता है। इसी तरह प्रमाविष्कानके अन्तम भेदमें आवलीके असंस्थातवं भागके अर्थन्छेद्रांका भाग लोकके अर्थन्छेद्रांमें देनेसे जो प्रमाण आवे वसका भाग परमाविष्ठानके अर्थन्छेद्रांका भाग लोकके अर्थन्छेद्रांमें देनेसे जो प्रमाण आवे वसका भाग परमाविष्ठानके अर्थन्छेद्रांका भाग लोकके अर्थन्छेद्रांमें देनेस जो प्रमाण आवे वसका भाग परमाविष्ठानके अर्थन्छेद्रांमें भाग देनेस ते त्राहिक करना—आविष्ठ असल्यातवें भागके अर्थन्छेद्रांका लोक के अर्थन्छेद्रांमें भाग देनेसे जो प्रमाण आता है वतने आवर्णके असंख्यातवें भागोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे यदि पर लोक होता है तो यहाँ अनितम भेदके संक्ष्यित धन प्रमाण आवळीके असंख्यातवें भागोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे वित्र परमाण आवळीक अर्थन्यात्वें भागोंको रखकर परस्पर गुणा करनेसे कितने लोक होते। ऐसा प्रेग्निक करनेपर जितना प्रमाण आवे वतने लोकप्रमाण अतिवस मेरका गुणकार होता है। इससे देशाविषके व्यक्ष्य क्षेत्र लोकको अथवा वल्लाकाल स्वत्र परस्पर गुणा करनेस कितने लोक होते। इससे देशाविषके व्यक्ष्य क्षेत्र लोकको अथवा वल्लाकाल स्वत्र स्वत्र परस्पर गुणा करनेस कितने लोक होते। इससे देशाविषके व्यक्ष्य क्षेत्र लोकको अथवा वल्लाकाल स्वत्र स्वत्र हाथा।

जपन्य देशाविष ज्ञानके विषयभूत द्रव्यकी पर्याय आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण

वेशाविधज्ञानविषयज्ञधन्यकालमं नोडलु ८ मसंस्थातगुणहोनमात्रंगळणुबु ८ स्फुटमागि । a

> सन्वोहित्तिय कमसो आवलियसंखभागगुणिद्कमा । दन्वाणं भावाणं पदसंखा सरिसगा होति ॥४२३॥

सर्ख्वाविधिज्ञानपर्ध्यतं क्रमशः आवत्यसंख्यभागगुणितकमाः । द्वव्याणां भावानां पदसंख्याः सदशाः भवति ।।

देशावधिज्ञानिषयज्ञघन्यद्रथ्यदपर्यायंगळप्प भावंगळ् जघन्यदेशावधिज्ञानं मोदल्गो हु
सब्बावधिज्ञानपर्यंतं क्रमदिदं आवल्यसंख्यातगुणितकमंगळपुवदु कारणमागि द्रव्यंगळगं भावंगल्गं
स्थानसंख्येगळ समानंगळेग्रप्यव।

अनंतरं नरकगतियोर्ज् नारकगांवधिविषयक्षत्रमं पेळदपर---सत्तमस्विदिम्मि कोसं कोसस्सद्धं पवडददे ताव ।

जाव य पढमे णिर्ये जोयणमेक्कं हवे पुण्णं ॥४२४॥

सप्तमिक्षती क्रोधः क्रोशस्यार्धं प्रवहित तावत् । यावत्प्रयमे नरके योजनमेकं भवेत्पूर्णं ॥ सप्तमिक्षितमाधिवयोज् नारकग्गंवधिविषयम्प्य क्षेत्रमेकक्रोशमात्रमवक् । वध्टिक्षितियोज् क्रोशार्द्धं पंच्युंगं । प्रवमिक्षितयोज् मत्तमयं नोहे क्रोशार्द्धं पेच्युंगं । चतुर्विक्षितियोज्हर मेले क्रोशार्द्धं पेच्युंगं । तृतीयक्षेत्रशेळवर मेले क्रोशार्द्धं पेच्युंगं । दित्तीयपुल्कियोज्जमेतं क्रोशार्द्धं १५ पंच्युंगं । प्रवमिक्षितयोज् क्रोशार्द्धं पेच्च मंत्रपूर्णयोजनम्पाणमक्कुं । माक्रोश १। म ३। व। क्रोश २। अंक्रोश ५। मे क्रोश ३। वंक्रो ७। ष क्रो४।

अमंख्यातगुणहीनभावाः स्कुटं भवन्ति ८ ॥४२२॥

देशावधिजपत्तद्वश्यस्य पर्यायस्यामानाः जपन्यदेशावधितः सर्वावधिज्ञानपर्यन्तं क्रमेण **बाव**त्यसंख्यात-गृणितकमाः स्यु । तेन द्वव्याणा भावाना च स्यानसंस्था समाना एव ॥४२२॥ अच नरकगताववधिविषय- २० क्षेत्रमादः—

ससमक्षितौ अवधिविषयक्षेत्र एकक्रोज्ञः । तत उपरि प्रतिपृथ्वि तावत् क्रोज्ञस्यार्थार्थं प्रवर्धते यावस्त्रयमे

हैं। तथापि उसके विषयभृत जघन्य कालसे असंख्यातगुणा हीन हैं ॥४२२॥

देशाविषके विषयभूने द्रव्यके पर्यावस्य भाव जवन्य देशाविषक्षे सर्वाविषक्षान पर्यन्त क्रमसे आवलीके असंस्थातवं भाग प्रमाणसे गुणित हैं। अर्थात् देशाविषके विषयभ्त द्रव्यक्ष अर्थाल्या वहाँ जवन्य भेद है वहाँ ही द्रव्यके पर्यावस्य भावकी अपेक्षा आवलीके असंस्थातवं भाग प्रमाण भावको जाननेस्य जवन्य भेद है। जहाँ द्रव्यकी अपेक्षा दुसरा भेद है वहाँ भावकी अपेक्षा दुसरा भेद है वहाँ भावकी अपेक्षा उस प्रथम भेदको आवलीके असंस्थातवं भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उस प्रमाण भावको जानने रूप दूसरा भेद है। इसी प्रकार सर्वोविषयंत्त जानना। इस तरह अविषक्षा क्षा जानने भेद द्रव्यकी अपेक्षा हैं उतने ही भावकी अपेक्षा हैं। अत्य द्रव्यकी अपेक्षा हैं उतने ही भावकी अपेक्षा हैं। अत्य द्रव्यकी और भावकी अपेक्षा स्थान संस्था समान है। १४२२॥

अब नरकगितमें अवधिज्ञानका विषयक्षेत्र कहते हैं— सातवीं पृथ्वीमें अवधिज्ञानका विषयभृत क्षेत्र एक कोस है। उससे ऊपर प्रत्येक ८३

२५

अनंतरं तिर्ध्यंग्मनुष्यगतिगळोळविषिवयक्षेत्रमं पेळदपं ।

तिरिए अवरं ओघो तेजालंबे (तेजोयंते) होदि उक्सस्सं । मणए ओघं देवे जहाकमं सणह बोच्छामि ॥४२५॥

तिर्व्यारच्यवरमोघः तेजोऽवलंबे च भवत्युक्तृष्टं। मनुजे जोघः देवे ययाक्रमं श्रृणुत ५ वक्ष्यामि ॥

तिर्यंगातिय तिर्व्यंचरोळ् देशावधिकात जघन्यमक्कुं । मेले तेजः शरीरपर्व्यंतं सामान्योक्त ब्रथ्यक्षेत्रकालभावंगळक्कर्टावंदमल्लिपर्व्यंतं विषयमप्पव ।

मनुजरोळु वैज्ञावधिजधन्यं मोदन्गों डु सर्खावधिज्ञानपट्यातं सामान्योक्तसर्व्यमुमप्पुबु । वैवगतियोळ वेवक्कंळ्यं यथाक्रमांदवं पेळवं केळि :—

> पणुवीसजीयणाइं दिवसंतं च म कुमारभोम्माणं । संखेजजगुणं खेचं बहुगं कालं त जोइसिमे ॥४२६॥

पंचरिकातिय्योजनानि विवसस्यांतश्च कुमारभौमानां । संख्येयगुणं क्षेत्रं बहुकःकालस्तु क्योनिको ॥

भावनरोळं व्यंतरोळं जधन्यविविभाष्यतेषु योजनंगळुमोडु विनवीळणे विवयसक्कु । १५ ज्योतिष्करोळु भवनवासिव्यंतररगळ जधन्यविवयसेत्रमं नोडलु संख्यातगृणितं क्षेत्रमक्कु बहु-कालमक्कु ।

नरके योजनं सपूर्णं भवति ॥४२४॥ अथ तिर्यन्मनुष्यगत्योराह-

निर्वन्तीव देशावधिज्ञान वधन्यादारम्य उत्कृष्टतः तेन.शरीरविषयिकिक्पपर्यन्तमेव सामान्योभत्तर्द्र-व्यादिविषयं भवति । मृतुवे देशावधिवधन्यादारम्य सर्वावधिज्ञानपर्यन्तं सामान्योकतं सर्वं भवति ॥४२५॥ २० देवसतौ वयाक्रम् वदयामि ग्रुवतः—

भावनव्यन्तरयोजीयन्येन पञ्चविश्वतियोजनानि किविदूनदिवसञ्च विषयो भवति । ज्योतिष्के क्षत्रं ततः संस्थातगुण, कालस्तु बहुकः ॥४२६॥

षृथिवीमें आधा-आधा कोस बढ़ता जाता है। इस तरह प्रथम नरकमें सम्पूर्ण योजन क्षेत्र होता है।।४२४॥

अब तिर्यंचगति और मनुष्यगतिमें कहते हैं-

तिर्यचाविमें देशाविधान जधन्यसे लेकर उत्कृष्टसे तैजसहारीर जिस भेदका विषय है उस भेद पर्यन्त होता है। सामान्य अविधानके वर्णनमें वहाँ तक इत्यादि विषय जो कहे हैं वे सब होते हैं। मनुष्यमें देशाविधिक जधन्यसे लेकर सर्वाविधिक्वान पर्यन्त जो सामान्य कथन किया है वह सब होता है। आगे यथाकम देवगति में कहूँगा। उसे ३० सनो ॥४२५॥

अब देवगतिमें कहते हैं-

भवनवासी और व्यन्तरोंमें अब विज्ञानका विषयभूत क्षेत्र जघन्यसे पत्रीस योजन हैं और काल कुछ कम एक दिन हैं। तथा ज्योतिषी देवोंमें क्षेत्र तो इससे संख्यातगुणा हैं और काल बहुत है।।४२६॥

# असुराणमसंखेज्जा कोडीओ सेसजोइसंताणं । संखातीदसहस्सा उक्कस्सोहीण विसओ दु ॥४२७॥

असुराणामसंख्येया कोटघः शेषज्योतिष्कांतानां । ' संख्यातीतसहस्रमुन्कृष्टावधीनां विषयस्तु ।।

बसुरशान्त्रिगुकुष्टक्षेत्रमसंस्थातकोटिगज्जकुः । श्रेषनवविषभावनदेवक्कंळं व्यंतरज्योतिष्क-देवक्कंळगु असंस्थातसहस्रमुकुष्टाविधज्ञानविषयमकुः ।

> असुराणमसंखेज्जा वरिसा पुण सेसजोइसंताणं । तस्संखेज्जदिभागं कालेण य होदि णियमेण ॥४२८॥

असुराणामसंस्थेयानि वर्षाणि पुनः शेषज्योतिष्कातानां । तत्संख्येयभागः कालेन च भवति निग्रमेत ॥

असुरकुलद भवनामररिग्कुष्टकालमसंख्येयवर्षगळप्यु । तु मत्ते तेषनविषभावनदेवक्कंळगं व्यंतरक्योतिष्कदेवक्कंळगं असुरकुलसंभूतगर्गे पेळदकालमं नोडलु संस्थातैकभागमक्कुमुक्कृष्टकालं । व ०।

> भवणतियाणमधोधो थोवं तिरिएण होदि बहुगं तु । उड्डेण भवणवासी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥४२९॥

भवनत्रयाणामघोषः स्तोकं तिर्ध्येग्बहुकं भवति तु क्रज्वंतो भवनवासिनः सुरगिरिशिखर- १५ पर्थ्यंतं पर्श्यति ॥

भवनत्रयामरागेंत्लं केळ्मे केळमे अवधिविषयक्षेत्रं स्तोकस्तोकमक्कुं । तिर्ध्यकाणि बहुक्षेत्रं विषयमक्कुं । तु मत्ते भवनवासिदेवक्कळु तम्मिहॅडेंबिदंदि मेगे सुरगिरिशिखरपर्ध्यंतम-

अमुराणा उत्कृष्टविषयक्षेत्रं असस्यातकोटियोजनमात्रम् । शेषनविषधमावनव्यन्तरज्योतिष्काणा च असस्यातसहस्रवोजनानि ॥४२७॥

असुरकुलस्योत्क्रष्टकालः असंख्येयवर्षाणि पुनः शेषनविषध्यावनव्यन्तरच्योतिष्काणा तस्य संख्यातैक-भागः व a ॥४२८॥

भवनत्रयामराणामधोषोऽवधिविषयक्षेत्रं स्तोक भवति । तिर्यग्रूपेण बहुकं भवति । तु-पुनः, भवनवासिनः

असुरकुमार जातिके भवनवासी देवोंके अविध्वानका उन्क्रष्ट विषयक्षेत्र असंख्यात कोटि योजन प्रमाण है। शेष नौ प्रकारके भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषीदेवोंके असंख्यात २५ हजार योजन है ॥४२७॥

असुरकुमारोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष है। शेष नौ प्रकारके भवनवासी ध्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके उत्कृष्ट अवधिक्कानका काल उक्त कालके संख्यातवें भाग है॥४२८॥

भवनवासी, व्यन्तरों और ज्योतिषी देवोंके नीचेकी ओर अवधिक्कानका विषयक्षेत्र योड़ा है किन्तु तिर्येक् रूपसे बहुत है। भवनवासी अपने निवासस्थानसे ऊपर मेरुपर्वतके ३०

14

₹0

#### विधवर्शनविवं काण्यरं।

| जघन्य     | जघन्य  | उ    | _ <b>3</b>     |  |  |
|-----------|--------|------|----------------|--|--|
| भवनव्यंतर | जोयिसि | असुर | भ ९ । व्यं। जो |  |  |
| यो २५     | २५१    | कोa  | १००० I a       |  |  |
| वि १      | बहुकाल | व a  | <b>व</b> ∂     |  |  |
|           | "      |      | 9              |  |  |

# सक्कीसाणा पढमं निर्दियं तु सणक्कुमारमाहिदा।

तदियं तु बम्ह लांतव सुक्कसहस्सारया तुरियं ॥४३०॥

शकेशानो प्रथमां द्वितीयां तु सनन्कुमारमाहेंडौ । तृतीयां तु ब्रह्मलांतवौ शुक्रसहस्रारजी ५ तस्यौ ॥

सीधर्मातानकल्पजराज्य प्रथमपृथ्वीपय्यतं काण्डर। सनकुमारमाहिंडकल्पसंभूतर तु मत्ते द्वितीयपृथ्वीपय्यतं काण्डर। बह्मलांतवकल्पजरु तृतीयपृथ्वीपय्यतं काण्डर। शुक्रशतारकल्पजरु स्तृत्वंपृथ्वीपर्यतं काण्डर।

आणदपाणदवासी आरण तह अञ्चुदा य पस्संति ।

पंचमसिदिपेरंतं छिट्ठं गेवेज्जगा देवा ॥४३१॥

आनतप्राणतवासिनः आरणास्तवाऽच्युतास्च प्रश्चेति पंचमक्षितिप्रव्यंतं विद्वि ग्रैवेयका देवाः ॥ आनतप्राणतवासिगळु आरणाच्युतकल्पजदमंते पंचमक्षितिपर्यंतं काण्वरः। नवग्रैवेयकदहः मित्ररः प्रमुपक्वीपर्यंतं काण्वरः।

> सन्वं च लोयनालिं पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा । सम्बेचेत्ते य सकम्मे स्वगदमणंतभागं च ॥४३२॥

सर्वा च लोकनाडीं पश्यंत्यनुत्तरेषु ये देवाः । स्वक्षेत्रे स्वकम्मंणि रूपगतमनंतभागं च ॥

स्वकीयावस्थितस्थानादुपरि सुरगिरिशिखरपर्यन्तं अवधिदर्शनेन पश्यन्ति ॥४२९॥

सोधर्मेशानकाः प्रयमपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति । सनत्कुमारमाहेन्द्रजाः पुनद्वितीयपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति । ब्रह्माञान्तवजासन्तीयपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति । गुक्रशतारजाः चतुर्थपृथ्वीपर्यन्त पश्यन्ति ॥४३०॥

आनतप्राणतवासिनः तथा आरणाञ्चुतवासिनश्च पञ्चमपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति, नवप्रैवेयकजा देवाः पष्ठपथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति ।।४३१।।

शिखरपर्यन्त अवधिदर्शनके द्वारा देखते है ॥४२९॥

सीधर्म और ऐशान स्वर्गोंक देव अवधिज्ञानके द्वारा प्रथम नरक पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं। सत्तकुमार और माहेन्द्र स्वर्गोंके देव दूसरी पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर और छान्तव-कापिष्ट स्वर्गोंके देव तीसरी पृथ्वी पर्यन्त देखते हैं। शुक्र-महाशुक्र और शतार-सहसार स्वर्गोंके देव चुद्ध पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं।।४२०।।

आनत-प्राणत तथा आरण-अच्युत स्वर्गोंके वासी देव पाँचवी पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं तथा नौ प्रैवेयकोंके देव छठी पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं ॥४३१॥

सम्बंद्यां स्वाचित्र वाजुद्दिश्यं चानुस्तरिवानवासियळ्यह्मिद्वर काण्यद अहे ते दोडे सीयम्मिदिसम्दत्येवक्यं नेश स्वस्वस्वयांवियानस्ववं शिखरपट्यं काण्यद । नवाजुदिशिवयानवासियळ्यह्मिद्वरं काण्यद । नवाजुदिशिवयानवासियळ्यह्मिद्वरं मेले तं तम्म विमानशिखरं मोक्त्यो दु केळ्योत्थ्यितं सीवत्यान्य विमानशिखरं मोक्त्यो दु केळ्योत्थ्यितं सिक्त्यत्याच्याप्तरञ्जुविस्तारसम्बंशीकानादियान्यवो दु अवधिवर्शनिवरं काण्यद । पत्तविवर्शनिवरं व्यासंस्थ्यामि साधिकत्रयोदशरज्जुगळ्यं किचित्रनज्जुद्दिशरज्जुगळं काण्यदं - वुद्वर्थं । दुद्वं क्षेत्रपरिताणित्यामकामद्वु । तत्र तत्रकतिनयामकमक्ष्मुके देशि अच्युतकत्यप्रयत्येतः माव वेवक्कंळ्यहारमात्रिवर्शने वंतर्शे वंतर्शे वेवत्यविद्यान्ययय्याच्यान्यविद्यान्ययः प्रयोग्यत्यम् विद्यान्ययः प्रयोग्यत्यम् विद्यान्यस्य विद्यस्य विद्यान्यस्य विद्यान्यस्य विद्यान्यस्य विद्यान्यस्य विद्यान्

नवानुदियपञ्चानुतरेषु ये देवाः, ते सवाँ लोकनालि परयन्ति अयमर्थः। सौधर्मादिदेवाः उपिर स्वस्व-स्वर्मीयानाञ्चलरण्डांश्वरपर्यस्तं पर्यास्त । नवानुदियगञ्चानुतरेखास्तु उपिर स्वस्वविमानशिक्तरमधो यावद्व-द्विवीवन्ययं तावत् साधिकत्रयोदशरञ्चायता पञ्चीवरात्तृत्तरसत्तु, शत्वकृत्वकेनिवशितयोजनंत्र्यन्तस्तुर्वराज्ञ्वायता त रज्नुविस्तारा सर्वलोकनालि रायन्त्रतीति ज्ञात्वस्य । इदं क्षेत्रपरिमाणनियामकं न किन्तु तत्रतृत्रतस्यानित् यामकं अवित कृतः ? अव्युवान्ताना बिह्नारमार्गेण अन्यत्र नताना वत्रैव क्षेत्रे तद्वस्य्यूत्रपर्यस्युपरायात् । स्वक्षेत्रे स्वस्वविययगत्रेत्रपरेशयस्यरिमारास्तिः स्वातात्व स्वस्तार्विण स्वस्तान्त्रपरिवारमञ्चार्यः स्वस्ता देवास्त्रपरिवारमञ्चार्यः स्वस्ता देवास्त्रपरिवारमञ्चार्यः स्वस्ता देवास्त्रपरिवारमञ्चारम् । स्वस्तान्त्रपरिवारमञ्चारमञ्चारमञ्चारमञ्चारमञ्चारमञ्चार प्रवितः । प्रभेतः ।

नौ अनुदिशों और पाँच अनुत्तरोंमें जो देव हैं वे समस्त छोकनाछी अर्थात् त्रसनाछी-को देखते हैं। सौधर्म आदिके देव अपने-अपने स्वर्गके विमानके ध्वजादण्डके शिखरपर्यन्त देखते हैं। नौ अनदिश और पाँच अनत्तरोंके देव ऊपर अपने-अपने विमानके शिखरपर्यन्त और नीचे बाह्य तनवातवलयपयन्त देखते हैं। सो अनुदिश विमानवाले तो कुछ अधिक तेरह राज लम्बी एक राज चौडी समस्त लोकनालीको देखते हैं और अनुत्तर विमानवाले चार सी पचीस धनुष कम इक्कीस योजनसे हीन चौदह राजु लम्बी एक राजु चौडी समस्त त्रसनालीको देखते हैं। यह कथन क्षेत्रके परिमाणका नियामक नहीं है किन्त उस-उस स्थानका नियासक है। क्योंकि अच्यत स्वर्ग तकके देव विहार करके जब अन्यत्र जाते हैं तो उतने ही क्षेत्रमें उनके अवधिझानकी उत्पत्ति मानी गयी है। अर्थाप्त अन्यत्र जानेपर भी अवधिज्ञान उसी स्थान तक जानता है जिस स्थान तक उसके जाननेकी सीमा है। जैसे अच्यत स्वर्गका देव अच्यत स्वर्गमें रहते हुए पाँचवीं प्रथ्वी पर्यन्त जानता है वह यदि विहार करके नीचे तीसरे नरक जावे तो भी वह पाँचवीं प्रध्वीपर्यन्त ही जानता है उससे आगे नहीं जानता । अस्त, अपने क्षेत्रमें अर्थात् अपने-अपने विषयभूत क्षेत्रके प्रदेशसमृहमें-से एक प्रदेश घटाना चाहिए और अपने-अपने अवधिक्वानावरण कर्मेंद्रव्यमें एक बार ध्रव-हारका भाग देना चाहिए। ऐसा तबतक करना चाहिए जबतक प्रदेशसमहकी समाप्ति हो। इससे देवोंमें अवधिज्ञानके विषयभूत द्रव्यमें भेद सूचित किया है अर्थान सब देवोंके अवधिज्ञानके विषयभत दृश्य समान नहीं हैं ॥४३२॥

कप्पसुराणं सगसग बोहीखेचं विविस्ससोवचयं। ओहीदव्वपमाणं संठाविय धुवहारेण हरे।।४३३।। सगसगखेचपदेससलायपमाणं समप्पदे जाव। तत्थतणचरिमखंडं तत्थतणोहिस्स दव्वं तु॥४३४॥

कत्पमुराणां स्वकस्वकावधिक्षेत्रं विविश्नसोपचय—मविषिद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य श्रृवहारेण हरेत ॥

स्वस्वक्षेत्रप्रवेशशालाकाप्रमाणं समाप्यते यावत् । तत्रतनचरमखंडं तत्रतनावघेर्द्रव्यं तु । कल्पजरप्प वेवक्कंळ स्वस्वावधिक्षत्रमुमं विगतवित्रसोपचयावधिज्ञानावरणद्रव्यमुमं स्वाधितः—

| ऋक्षेत्र३<br>३४३।२    | <br>ऊ४क्षेत्र<br>३४३।  | ₹<br>₹<br>₹<br>₹ | ₹<br>383 | ≣१५<br>३४३।२ | ≖१८<br>३४३। | ≣१९<br>३४३।२ | ≡१०<br>३४३ | ≅8ξ<br>≡8ξ   | ₹8<br><b>3</b> 88 | इ <b>४</b> ई<br>≅ <b>१४</b> − |
|-----------------------|------------------------|------------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| सa१२<br>७१४<br>द्रव्य | सa१-२<br>७१४<br>द्रव्य | सa१-२<br>७१४     |          |              |             | सa१-२<br>७१४ |            | स३१-:<br>७१४ |                   | २सa१-२<br>७।४                 |

अममेवायं विशदयति—

कल्पवासिनां स्वस्वावधिक्षेत्रं विगर्तावस्रसोपचयावधिज्ञानावरणद्वयः च सस्याप्य---

| द्धश्रहार इ<br>≅३ : | R\$1   \$ <b>R</b> \$1<br>≅R   ≅ \$\$ | 3 3831 3<br><b>3</b> 2€   3 | ह्रश्र   इर्र्डा<br> ४३१२   इर्र्डा | इ४३।२ ३४३<br>≅१९ ≅१०    | 38± <br> ≡88 | ऋ१३।<br>३४३  | ₹84-<br> <br> = {8- |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| सa१२- स             | वर्र- सवर्र<br>७१४ । ७१४              | सa१२- स                     | १३२- स७१२-<br>७१४ ७१४               | मव१२-सव१२-<br>७१४ । ७१४ | सa१२-<br>७१४ | सa१२-<br>७१४ | सa१२-<br>७१४        |

इसी बातको आगे स्पष्ट करते हैं---

करुपवासी देवोंके अपने-अपने अवधिज्ञानके क्षेत्रको और अपने-अपने विस्नसोपचय-रिहत अवधिक्कानावरण द्रव्यको स्थापित करके क्षेत्रमें से एक प्रदेश कम करना और द्रव्यमें १५ एक बार प्रवृहारका भाग देना। ऐसा तबतक करना चाहिए जबतक अपने-अपने अविध-ज्ञानके क्षेत्र सम्बन्धी प्रदेशोंका परिमाण समाप्त हो। ऐसा करनेसे जो अवधिज्ञानावरण कर्मद्रव्यका अनितम खण्ड शेप रहता है उतना ही उस अवधिज्ञानके विषयभृत द्रव्यका परिमाण होता है।

विशेषार्थ जैसे सौधर्म ऐशान स्वर्गवालोंका क्षेत्र प्रथम नरक पृथ्वीपर्यत्व कहा है। २० सो पहले नरकसे पहला दूसरा स्वर्ग डेढ़ राज् ऊँचा है। अतः अवधिज्ञानका क्षेत्र कनका एक राज् लम्या-बोडा और डेढ़ राज् ऊँचा हुआ। इस धनरूप डेढ़ राज् क्षेत्र के जितने प्रदेश हों वन्हें एक जगह स्थापित करें। और जिस देवका जानना हो उस देवके अवधि- ज्ञानावरण कर्मद्रव्यके। एक जगह स्थापित करें। इसमें विकसोपचयके परमाणु नहीं मिलाना। इस अवधिज्ञानावरण कर्मद्रव्यके परमाणु अभी एक बार भ्रुवहारका भाग वें और १९ प्रदेशोंमें से एक कम कर दें। भाग देनेसे जो प्रमाण आया उसमें दुवारा भ्रुवहारका भाग दें

स्वविषयक्षेत्रदोत्रुं को हु प्रवेशमं तेगवोभ्में ध्रृवहार्राददं भागिसुबुद् । स्वस्वाविविषयक्षेत्र-प्रवेशप्रमाणं परिसामाप्तयक्ष्रुमेन्तेवरमन्तेवरं प्रवहार्राददं द्रध्यमं भागिसुबुदंतु भागिसुत्तिरत् तत्र-तन चरमखंडं तत्रतनाविष्वतानिवयद्रध्यप्रमाणमक्ष्रुं । स्वस्वाविविषक्षेत्रप्रदेशप्रचयप्रमित ध्रृवहा-रंगांक्रदं स्वस्वाविष्काानावरणद्रथ्यमं विक्रसोपचयमं भागिसुत्तिरत् स्वस्वाविष्कानविषयद्रव्यमक्ष्रु-में बुदु तारस्पर्यार्त्यं ।

सोइम्मीसाणाणमसंखेज्जा जो हु वस्सकोडीओ । उविस्मकप्पचउकके पन्छासंखेजजभागो दु ॥४३५॥ सोधम्मेंशानानां बसंख्येयाः खलु वर्षकोठ्यः । उपिरतनकत्पकतुष्के पत्यासंख्यातभागस्तु । तत्तो ढांतवकप्पप्पहुडी सन्वट्ठसिद्धिपेरंतं । किंचणपन्छमेत्तं कालप्रसाणं जहाजोगां ॥४३६॥

ततो लातवकत्पप्रभृति सब्बार्त्यसिद्धिपर्यतः । किचिद्गनपत्यमात्रं कालप्रमाणं यवायोग्यं । सौधम्मेशानकरणवर्षायविद्यानीवयकालमसंस्थात वर्षकीटिण्यपुष्ठ । वर्ष को । सक् सृष्टमागि । तु मत्ते उपरितनकत्पचतुष्के सनस्कुमार-माहूँद-बहु-बहुगोत्तर-कर्ण्यसुष्टध्यानीसिदेव-वर्कक्रये काल ययायोग्यमप्पस्यासंस्थातनामात्रमम्बस् प मेगे लातकरूपं भोवलागे हु सर्व्यात्य-

# सिद्धिपर्यंतं कल्पजर्गां कल्पातीतजर्गं कालं यथायोग्यमप्प किचिद्दनपल्यप्रमाणमक्कं।

क्षेत्रे एकप्रदेशमपतीयः दृथ्यमेकवारं ध्रुबहारेण भजेत् यावस्त्रस्वावधिलेवप्रदेशप्रमाणं परिसमाप्यते तावत् । तत्रतनचरमत्तरण्डं तत्रतनावधिज्ञानविषयद्रव्यप्रमाणं भवति । स्वस्वावधिविषयत्तेत्रप्रदेशप्रचयप्रमितद्रम् बहारभक्त विविसमोपचयस्यस्वावधिज्ञानावरणद्रव्य स्वस्वावधिविषयद्रव्यं स्थादित्यर्थं ॥४३३–४३॥।

सौधर्मेशानशानामवधिविषयकालः असंस्थातवर्षकोट्यः सलु वर्षको a । तु-पुनः, उपरितनकराचतुष्क-

और प्रदेशों में एक कम कर हैं। इस तरह तबतक माग हैं जबतक सब प्रदेश समाप्त हों। १० अन्तिम भाग देनेपर जो सूक्स पुद्गलक्ष्म क्षेप रहे उतने प्रमाण पुद्गलक्ष्मको सीधमें ऐशान स्वर्गका देव जानता है। इसी प्रकार सानत्कुमार माहिन्द स्वर्गक देवें के धन-रूप चार राजू प्रमाण क्षेत्रके प्रदेशोंका जितना प्रमाण है उतनी बार उनके अवधिक्षानावरण द्रव्यमें प्रवहारका भाग देते-देते जो प्रमाण रहे उतने परमाणुओं के स्कृत्यको उनका अवधिज्ञान जानता है। क्षक्म-ब्रह्मीक्षर स्वर्गके देवोंके साहे पाँच राजू, अनन्त-कािष्ठवालोंके छह १५
राजू, क्षम्-सहा्कृकवालोंके साहे सात राजू, शतार-सहस्रारवालोंके आठ राजू, आनतप्राणतवालोंके साहे नी राजू, आराण-अच्छुतवालोंके दम राजू, मैनेयकवालोंके स्वाद हराजू,
अवुदिशवालोंके कुछ अधिक तेरह राजू, अनुतर विमानवालोंके कुछ कम चौदह राजू क्षेत्रका परिमाण जानकर पूर्वोक्त विधान करनेपर उन देवोंके अवधिक्षानके विषयमून द्रत्यका
परिमाण होता है। अर्थात् सबके अवधिक्षानके विययमून क्षेत्रके प्रदेशोंका जो प्रमाण हो
सत्ति वार अवधिज्ञानावरण द्रयों भूवहारका भाग देते-देते जो प्रमाण रहे उतने परमाणुओंके स्कृत्यको वे-वे देव अवधिज्ञान द्वारा जानते हैं।।४३३-४३॥

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके अवधिज्ञानका विषयमूत काळ असंख्यात वर्ष कोटी है। उनसे ऊपर चार कल्पोंमें अर्थात् सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गोके

## जोइसियंताणोही खेता उत्ता ण होति घणपदरा । कप्यसराणं च पणो विसरित्यं आयदं होदि ॥४३७॥

उद्योतिष्कांतानामविधक्षेत्राष्युक्तानि न भवंति घनप्रतराणि । कल्पसुराणां च पुनर्विवसदृश-मायनं भवति ॥

ज्योतिषिकांतानामुक्तान्यविधन्नेत्राणि भावनस्थंतरज्योतिष्करिगेल्छःगं पेरगे पेळत्पट्टविध-विषयक्षेत्रगळु समबनुरस्र घनस्रेत्रगळल्लु एकं दोडं अवगाळविधिविषयक्षेत्रगळ्गे सुत्रदोळु विसद्-सत्वकपनानुंटप्युर्वार । इदिर पारिकथ्यित तद्योग्यस्थानदोळ् नारकतिप्यवराळविधिविषयक्षेत्रमे समधनक्षेत्रमं बुद्ध्यं । कल्यान्यग्रेल्ळं पुनः मत्ते तंतम्मविध्नानविषयक्षेत्रं विसद्दशमायतमक्कुं । आयतचत्रस्वत्रस्वत्रेमं बुद्ध्यंमविधन्नानं समाग्रमाप्तु ।

चितियमचितियं वा अदं चितियमणेयभेयगयं ।

मणपञ्जवं ति उच्चइ जं जाणइ तं ख णरलोए ॥४३८॥

चितितमचितितं वा अर्ड चितितमनेकभेदगतं । मनःपर्ययं इत्युच्यते यत् जानाति तत्खलु नरलोके ।

चितितं पेरविदं चितिसल्पट्टुदं। अचितितं वा मुंदे चितिसल्पट्टुदं। मेणु अर्द्वीचितितं १९ चिताविषयमं संपूर्णमागि चितिसदे अर्द्व चितिसल्प ड्युदुमं। अनेकभेदगतं इंतनेकप्रकारदिदं पेरर मनदोछिददुंदुं यत् आयुदों हु झानं जानाति बरिगुमा ज्ञानं खलु स्फुटमागि मनःपर्ययज्ञानमें विद्

जाना यथायोग्य पत्यासस्यातभागः प तत उपरि स्नान्तवादिसर्वार्थसिद्धपर्यन्ताना यथायोग्य किंचिद्रनपत्यं

प-॥४३५-४३६॥

ज्योतिकान्तित्रिवषदेवाना उन्प्रावधिवषयक्षेत्राणि समचतुरस्रधनस्याणि न भवन्ति, सूत्रे तेपा २० विसद्शत्करमान् । अनेन पारियोज्यात् तद्योग्यस्थाने नरनारकतिर्यगर्वधिवरयक्षेत्रमेव समधनिमत्यर्थः । कल्यामराणा पुनविसदशमायातं आयतचतुरस्वमित्यर्थः ॥४३७॥

चिन्ततं—चिन्ताविषयीकृतं, अचिन्तितं—चिन्तयिष्यमाणं, अर्धविन्तित-असपूर्णविन्तित वा इत्यनेक-भेदगत अर्थ परमनस्यवस्थितं यज्ज्ञानं जानाति तत् खलु मन पर्यय इत्युच्यते । तस्योरनचिप्रवृत्ती नरलोके

देवोंके अविधिज्ञानका विषयभूत काल यदायोग्य पत्त्यके असंख्यातवें भाग हैं। उनसे अपर लान्तव स्वासे लेकर सर्वाधिसिद्धिपर्यन्त देवोंके यथायोग्य कुछ कम पल्य प्रमाण हैं।।ऽथ-५०%।

ज्योतिषा देव पर्यन्त तीन प्रकारके देवोंके अर्थान् भवनवासी ज्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंके जो अवधिज्ञानका विषयमूत क्षेत्र कहा है वह समज्वुरस्न अर्थान् वरावर चौकोर सनस्प नहीं है क्योंकि आगममें उसकी लम्बाई चौहाई ऊँचाई वरावर एक समान नहीं कही है। इससे रोप रहे जो मनुष्य नारक, तिर्येच उनके अवधिज्ञानका विषयमूत क्षेत्र समान चौकोर घनरूप है यह अर्थ निकल्वा है। कल्यावासी देवोंके अवधिज्ञानका विषयक्षेत्र विसद्ग्र आयत है अर्थान् लम्बा बहुत और चौड़ा कम है।।४२७।।

॥ अवधिज्ञान प्रह्मणा समाप्त ॥

चिन्तित-जिसका पूर्वमें चिन्तन किया था। अचिन्तित-जिसका आगामी कारुमें १५ चिन्तन करेगा, अर्थचिन्तित-जिसका पूर्णरूपसे चिन्तन नहीं किया, इत्यादि अनेक प्रकार- पेळल्पट्टुडु । नरकोके तहुत्पत्तिप्रवृत्तिगळेरडुं मनुष्यक्षेत्रदोळेयक्कुं। मनुष्यक्षेत्रदिवं पोरगे मनःपर्यं-यमानकृत्पत्तियं प्रवृत्तियमित्कें बदर्वं ।

परकोयमनिस ध्यवस्थितोऽर्थः मन इत्युच्यते । मनः पर्येति गच्छति जानातीति मनः पर्येयः एवितु परमनोगतात्येग्राहकं मनःपर्य्यकानमक्कुमा परमनोगतात्येषु वितितमिबितितमर्थै-वितितमेवितनकोवनप्यदर्थं मनव्यक्षेत्रदोळ मनःपर्य्यकानमिष्ठिमे वर्षं तात्पर्ये ।

मणपज्जवं च दुविहं उज्जविउलमदिचि उज्जमदी तिविहा ।

उज् मणवयणे काये गदत्यविसयत्ति णियमेण ॥४३९॥

मनः पर्ययम् द्विविषः ऋजुविपुरुमती इति । ऋजुमितिस्त्रिविषः ऋजु मनोवचने काये गतात्र्यविषय इति नियमेन ।

सामान्यांदर्व मनःपर्य्यकानमो दु जवं भेविसिदोड ऋजुमितमनःपर्ययमें दु विपुलमित- १० मनःपर्य्यम वितु मनःपर्य्यकानं द्विविधमनजु-। मन्तिल ऋज्वी ऋजुम्यवाधनस्कृतात्यंत्य परकोयमनोपतस्य विज्ञानानिन्वर्षात्वात् निर्माना मनित्यस्य सः ऋजुमितः स बासो मनःपर्ययक्ष ऋजुमितः स बासो मनःपर्ययक्ष ऋजुमितमःपर्ययः। विषुला काववाधनस्कृतात्यंत्य परकोयमनोपतस्य विज्ञाना निर्वेत्तिता कृदिला च मित्र्यस्य सः विपुलमितः। स बासो मनःपर्ययक्ष विपुलमितमःपर्ययः। एवितु निर्वाक्तिद्वान्त्रपृत्विक ऋजुक्ष विपुला च ऋजु १५ विपुले। ते मतो ययोस्तौ ऋजुविषुलमतो। ऋजुमनोपतात्रपिवयमनःपर्ययमे दु ऋजुवक्ष-

मनुष्यक्षेत्र एव न तद्रहिः। परकीयमनसि व्यवस्थितोऽर्थः मनः तत् पर्येति गच्छति जानातीति मनः-पर्ययः ॥४३८॥

स मनःपर्ययः सामान्येनैकोऽपि भेदिबिद्याया ऋजुमतिमनःपर्ययः विपुल्मतिमनःपर्ययव्येति द्विविधः। तत्र ऋज्यो-ऋजुकायवाङ्गनतःक्रतापंस्य-परकीपमनोगतस्य विज्ञानील्यात्र मतिसंस्य सः ऋजुमतिः सः २० वागो मन पर्ययस्य ऋजुमतिमनःपर्ययः। विषुल्ञ कायवाग्मन ऋतापंस्य—परकीयमनोगतस्य विज्ञानातिवर्तिता अतिवर्त्य क्रित्यात्र मन्त्रपर्ययः । व्यवत्र ऋजुस्वर्तितः अतिवर्त्य स्विपुल्यमितमन्त्रपर्ययः। व्यवत्र ऋजुस्व विपुल्यमितमनःपर्ययः। व्यवत्र ऋजुस्व विपुल्यमितमनःपर्ययः। व्यवत्र ऋजुस्व विपुल्यमितमनःपर्ययः। व्यवत्र ऋजुस्व विपुल्यमितमनःपर्ययः। व्यवत्र ऋजुष्त्यप्रकारिमनःपर्ययः। तत्र ऋजुष्त्यप्रकारिमनःपर्ययः। क्षत्रविप्रवर्तिनःपर्ययः। तत्र ऋजुष्त्यभितमनःपर्ययः। तत्र ऋजुष्त्यभितमनःपर्ययः। विप्यवेतः

का जो अर्थ दूसरेके मनमें स्थित है, उसको जो जान जानता है वह मन्यर्थय कहा जाता २५ है। दूसरेके मनमें स्थित अर्थ मन हुआ, उसे जो जानता है वह मनःपर्यय है। इस जानकी उत्पत्ति और प्रवृत्ति मनुष्यक्षेत्रमें ही होती है, उसके बाहर नहीं ॥४३८॥

वह मनापर्यय सामान्यसे एक होनेपर भी भेद्विवद्वासे ऋजुमतिमनःपर्यय विपुक-मित्तमतःपर्यय इस तरह दो प्रकार है। सत्त्र काय, वचन और मनके द्वारा किया गया जो अर्थ दूसरेक मनमें स्थित है उसको जाननेसे निष्पन्न हुई मित जिसकी है वह ऋजुमति है के और ऋजुमति और मनःपर्यव ऋजुमतिमनःपर्यय है। तथा सत्त्र अथवा कुटिक काय-चचन-मनके द्वारा किया गया जो अर्थ दूसरेक मनमें स्थित है उसको जाननेसे निष्पन्न या अनिष्पन्न मिति किसकी है वह विपुक्तमति है। विपुक्रमति और मनःपर्यय विपुक्रमति मनः-पर्यय है। अथवा ऋजु और विपुक्त मित्र किसकी है वे ऋजुमति, विपुक्रमति मनः-पर्यय है। ऋजुमतिमनःपर्यय निवससे तीन प्रकारका है—सरक मनके द्वारा चिन्तित मनोगत ३५ विवं त्रिविधमक्कुं।

विउलमदीवि य छदा उजुगाणुजुवयणकायचित्तगयं। अत्यं जाणदि जम्हा सद्दर्थगया हु ताणत्था ॥४४०॥

विपुलमितरिप च षड्षा ऋज्वनृजुवचनकायिचत्तगतमत्यै जानाति यस्मात् झब्दात्यैगताः ५ खल तयोरत्याः।

त्रिविधः ॥४३९॥

२५ अर्थको जाननेवाला, सरल वचनके द्वारा कहे गये मनोगत अर्थको जाननेवाला और सरलकायसे किये गये मनोगत अर्थको जाननेवाला ॥४३९॥

विपुटमित मनःपर्यय छह प्रकारका है—क्यों कि वह सरछ और कुटिट मन-वधन-कायसे किये गये मनोगत अर्थको जानता है। अतः ऋजु मनोगत अर्थको विषय करनेवाला, ऋजु वधनगत अर्थको विषय करनेवाला, ऋजुकायगत अर्थको विषय करनेवाला तथा है। कुटिट मनोगत अर्थको विषय करनेवाला, कुटिट वधनगत अर्थको विषय करनेवाला तथा कुटिट कायगत अर्थको विषय करनेवाला इस तरह छह प्रकारका है। वन ऋजुमति और विषुटमित मनःपर्ययके विषय झन्दगत और अर्थगत होते हैं। यथा—किसी सरलमनसे निष्पन्न व्यक्तिने विकालवर्ती पदार्थों के विषयसे चिन्तन किया, सरल बचनसे निष्पन्न होते हुए वन पदार्थों का कथन किया और सरलकायसे निष्पन्न होकर उनको किया। किर मूल गुप्त गया, कालका अन्तराल पहनेपर सरलग नहीं कर सका। आ करके पूछता है अथवा चुप बैठता है। तब ऋजुमित मनःपर्ययक्का जान छेता है। तथा सरल या कुटिट मन-वधन-

१५

24

34

डोर्ड बेसगोळविद्देडि वियुक्तमतिमनःपय्यंपज्ञानमरियुमे वितिल्लियुं जब्दगताःश्वैगळुमत्यंगताःर्थंगळु-मेवितु द्विमकारांनळप्युषु ।

तियकालविसयरूविं चितंतं बहुमाणजीवेण ।

उजुमदिणाणं जाणदि भूदभविस्सं च विउल्लमदी । ४४१॥

त्रिकालविषयक्पिणं वित्यमानं बत्तमानजीवेन । ऋजुमतिज्ञानं जानाति भूतभविष्यंतौ च विपलमतिः ।

त्रिकालविषयपुराण्डरस्यमं वर्त्तमानजीर्वानदं बितिसल्पड्सिदर्दुढं ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान-मरिगुं। भूतभविष्यद्वत्तंमानकालविषयंगळप्प चितितमं चिन्तयिष्यमाणमं चित्यमानमं विदुलमतिः मनःपर्ययज्ञानमरिगं॥

सञ्बंगअंगसंभवचिण्हादृष्पज्जदे.जहा ओही।

मणपन्जवं च दन्वमणादी उपपन्जदे णियमा ॥४४२॥

सन्वागांगसंभविज्ञादुत्पद्यते यथावधिः । मनःपर्व्ययस्य ब्रब्धमनसः उत्पद्यते नियमात् ॥ सन्वागदोक्ष्रमासभवशंज्ञाविद्युत्पन्नित् पद्योठं यथा यं तीषद्ववधिज्ञानं युद्दपुप्रमेते मनःपर्य-यज्ञातमुं ब्रब्धमनदिवं युद्दुर्युं नियमविवं । नियमशब्दं ब्रब्धमनदौद्धस्त्वदे मत्तस्त्रियुमंगप्रदेशदोज् मनःपर्य्यं पुद्रदेववथात्त्रात्त्यमम्हः ॥

हिदि होदि हु दन्त्रमणं नियसिय अहुच्छदारनिंदं ना । अंगोनंगुदयादो मणवम्मणसंददो णियमा ॥४४३॥

हृदि भवति खलु द्रव्यमनो विकसिताष्टच्छदारदिन्दवत् । अंगोपांगोदयात् मनोवर्गणा-स्कन्यतो नियमात् ॥

त्रिकालविषयपवार्षीत् चिन्तितवान् वा उक्तवान् वा इतवान् विस्मृत्य कालान्तरेण समर्तुमशकः आगस्य २० पृष्छति वा तूल्मी तिष्ठति तदा विपुरुमतिमनःपर्ययज्ञानं जानाति ॥४४०॥

्रिकालविषयपुर्तलद्रव्यं बर्तमानअविन चिन्त्यमानं ऋजुमतिमन.पर्ययज्ञानं जानाति । भूतभविष्यद्वतै-मानकालविषयं चिन्तित चिन्तविष्यमाणं चिन्त्यमानं च विपुलमतिमन पर्ययज्ञानं जानाति ॥४११॥

सर्वाङ्गे अङ्गसंभवशङ्कादिशुनचिङ्गे च यद्या अविधज्ञानमुख्यवते तथा मनःपर्ययज्ञानं द्रव्यमनसि एवोत्पवते नियमेन नान्यत्राङ्गप्रदेशेषु ॥४४२॥

कायसे किये गये त्रिकालवर्ती पदार्थीको विचार किया कहा या अरोरसे किया। पीछे भूळ गया और समय बीतनेपर स्मरण नहीं कर सका। आकर पूछता है या चुप बैठता है तब विपुलमति मनः पर्ययज्ञानी जानता है ॥४४०॥

त्रिकालवर्ती पुर्गल दृश्य वर्तमान जीवके द्वारा चिन्तनवन किया गया हो तो उसे ऋजुमति मनःपर्यक्कान जानता है। और त्रिकालवर्ती पुर्गलदृश्य मूतकालमें चिन्तवन ३० किया गया हो, भविष्यन कालमें चिन्तन किया जानेवाला हो या वर्तमानमें चिन्तवन किया जाता हो तो उसे चिलुक्रमतिमनःपर्ययकान जानता है ॥४४१॥

जैसे भवप्रत्यय अविधिज्ञान सर्वांगसे उत्पन्न होता है और गुणप्रत्यय अविधिज्ञान शरीरमें प्रकट हुए शंख आदि गुभ चिह्नांसे उत्पन्न होता है वैसे ही मनापर्ययक्षान इत्यमनसे ही इत्पन्न होता है ऐसा नियम है, शरीरके अन्य प्रदेशोंमें उत्पन्न नहीं होता ॥४४२॥ अंगोपांगोवयात्कारणात् अंगोपांगनामकर्म्मोवयकारणीवर्वं मनोवर्ग्गणास्कर्षगाळिवं विक-सिताष्टच्छवारींवववंते ब्रब्यमनं हृदयबोळप्पुद् खलु स्कुटमागि ।

णोइंदियत्ति सण्णा तस्स हवे सेसइंदियाणं वा ।

वत्ततामावादो मण मणपञ्जं च तत्थ हवे ॥४४४॥

े नो इंब्रियमिति सज्ञा तस्य भवेत् शेवॅब्रियाणामिव व्यक्तत्वाभावात् मनो मनःपर्य्ययस्य तत्र भवेतः।

मतः आ ब्रथ्यमनं शेषेडियाणामिव स्पर्शनावीडियंगळ्गे तु संस्थाननिवृर्वशंगळणे ध्यक्तस्य-मुद्देते । तस्य आ ब्रथ्यमनक्षे ध्यक्तस्याभावात् कर्णनासिकानयनाविवत् व्यक्तस्याभावविदं नोइंडिय-मिते संक्षा भवेत् । ईविदियं नोइंडियमेंहितन्वस्थनंज्ञेतुवनकुं । तत्र आ ब्रथ्यमनवोळ् मनः भावमनो-१० ज्ञानम् मनःपर्ययक्ष भवेतु मनःपर्ययक्षात्रं पृदद्धं ।

> मणपज्जवं च णाणं सत्तसु विरदेसु सत्तह्र्द्रीणं । एगादिजुदेसु हवे वह्रदंतविसिद्वस्णेसु ॥४४५॥

मनःपद्यंपन्नानं सप्तमु विरतेषु सप्तद्धांनामेकावियुतेषु भवेद् वद्धमानविशिष्टाचरणेषु ॥

सामगु बिरतेषु प्रमस्तसंयताबिक्षीणकवायांतमाव सामगुणस्यानवात्तमळप्प विरतरोळु १५ सामद्रांनामेकावितुतेषु बुद्धितपोवेकुक्वंणीयपरसबकाक्षीणमं व सामब्रद्धिराळोळेक द्विज्यावियुतरोळु बद्धमानविद्याचरणेषु पेण्वंतिष्पं विज्ञिष्टासमुळळ महामुनिगळोळु मनःपर्ययस्य ज्ञानं अवेत् मनःपर्ययक्तानं युट्टे बुढु तारस्ययं

इंदियणोइंदियजोगादि पेक्खिनु उज्जमदी होदि।

णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥४४६॥

 इंद्रियनोइंद्रिययोगाबीनपेक्य तु ऋजुमितर्भवति । निरपेक्य च विपुलमितरविधवद्भवति नियमेन ॥

अङ्गोपाञ्जनामकर्मोदयकारणात् मनोवर्गणास्कर्न्यैविकसिताष्ट्रच्छदारविन्दसद्धः द्रव्यमनो हृदये उत्पद्यते स्फटम ॥४४३॥

तस्य द्रव्यमनसः सेपस्यर्थनादीन्द्रियाणामित्र स्थाननिर्देशास्या व्यक्तत्वाभावात् ईपदिन्द्रियत्वेन २५ नोइन्द्रियमित्यन्वर्थनाम भवेत । तत्र द्रव्यमनसि भावमनो मनःपर्ययद्वोत्पञ्चते ॥४४४॥

प्रमत्तादिससपुणस्यानेषु बृद्धिनभोविकुर्वाणोषघरसबळाक्षोणनामसप्तिंषमध्ये एकद्वित्र्यादिशुतेण्वेव वर्षमानविक्तिष्टाचरणेष् मन-पर्येयज्ञानं भवति, नान्यत्र ॥४४५॥

अंगोपींग नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणारूप स्कन्धोंके द्वारा हृदयस्थानमें मनकी उत्पत्ति होती है। वह खिले हुए आठ पौलुड़ीके कमलके समान होता है।।४४३॥

उस द्रव्यमनका नो इन्द्रिय नाम सार्थक है क्योंकि जैसे स्पर्शन आदि इन्द्रियोंका स्थान और विषय प्रकट है वैसा मनका नहीं है। इसलिए ईषन् अर्थात् किंपिन् इन्द्रिय होनेसे उसका नाम नोइन्द्रिय है। उस द्रव्यमनमें भावमन और मनप्पर्यवज्ञान उत्पन्न होते हैं। १४४४॥

प्रमत्त संयतसे क्षोणकथाय पर्यन्त सात गुणस्थानोंमें, बृद्धि-तप-विक्रिया-औपध-रस-बळ और अक्षीण नामक सात ऋद्वियोंमें से एक-रो-तीन आदि ऋद्वियोंके धारी तथा जिनका ६५ विशिष्ट चारित वर्षमान होता है इन सहामुनियोंमें हो मनःपर्ययज्ञान होता है, अन्यत्र नहीं ॥४४५॥

स्पर्शनार्वीद्वियंगळ्मं नोइद्वियपुमं मनोबचनकावयोगपुमे विवं तन्त पेरर संबंधिगळ्मन-पेक्षितिये ऋजुमतिमन-पर्ययक्षानं संजनिषुगुं । तु मत्ते इद्वियनोइद्विययोगादिनळं स्वपरसंबधि-गळनपेक्षित्ये विपुळनतिमन-पर्ययक्षानं चर्जुरिद्वियमोगळे तु स्माविगळं परिहरिसि रूपमो वेन परिच्छेविसुगुमंते मनःपर्ययक्षानम् भविषययाशेषानंतपर्यायगळं परिहरिसि आवृद्धे हु कारण-विवं अवस्तितद्वित्रिव्ययनपर्यायगळं परिच्छेविसुगुमहु कारणविवंमितविक्षानंते नियमीवर्धं संजनितृगुं ।

पिडवादी पुण परमा अप्पिडवादी हु होदि विदिया हु । सुद्धो परमो बोहो सुद्धतरो विदियबोहो दु ॥४४७॥

प्रतिपाती पुनः प्रथमोऽप्रतिपाती खलु भवति द्वितीयः। गुद्धः प्रथमो बोघः गुद्धतरो द्वितीय-

शेष्ट्रस्तु ।। प्रथमः मोबल ऋजुमितमनःपर्व्यायं प्रतिपातो प्रतिपातिवक्कुं । प्रतिपतनं प्रतिपातः उपजातकषायंगे चारित्रमोहोकेबिदं प्रच्युतसंयमित्राखरंगे प्रतिपातमक्कुं । अतेणकवायंगे प्रतिपात-कारणात्मविदं अप्रतिपातमक्कुं । त्ववेकिष्यं प्रतिपातोऽत्यास्तीति प्रतिपातो । पुनः मत्ते हितीयः वियुक्तमितमनःपर्व्यं अप्रतिपातो । खुकः प्रतिपातरिहतमक्कुं । न प्रतिपातो अप्रतिपातो । गुहः प्रथमो बोधः मोबल ऋजुमितमनःपर्व्यं विगुद्धवोधमक्कुं । प्रतिपत्रकाममंद्राणुतिरक् १५ अतस्मन प्रतामं विगुद्धियं बुद्ध । तवस्यास्तीति विगुद्धः गुद्धतरी हितीयबोधस्तु । तु मत्ते अतिशयः विदं विगुद्धसक्कं विगुक्यतिमनःपर्व्यं ।

परमणसिद्धियमहं ईहामदिणा उज्जद्धियं रुहिय । पच्छा पच्चक्खेण य उज्जमदिणा जाणदे णियमा ।।४४८।।

परमनित |स्थितमर्थं इहामत्या ऋजुस्थितं लब्ध्वा । पश्चारप्रत्यक्षेण च ऋजुमितना जानीते नियमात् ॥

ऋजुमतिमन पर्ययः स्पर्शनादीन्द्रियाणि नोइन्द्रियं मनोवचनकाययोगास्च स्वपरसंबन्धिनोऽपेश्यैवोत्पञ्चते । विपुलमतिमनःपर्ययस्नु अवधिज्ञानमिव ताननपेरयैगोत्पञ्चते नियमेन ॥४४६॥

प्रयमः ऋजुमतिमन पर्ययः प्रतिपाती भवति । शीणकपायस्याप्यप्रतिपातेर्जपः, उपशान्तकपायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्तसम्बात् । पुनः द्वितीयो विष्ठमतिमन.पर्ययः अप्रतिपाती सन् । ऋजुमतिमन पर्ययो विषुद्धः, प्रतिपक्षकर्मध्योपयमे सति आत्मप्रसादस्यवितुद्धेः सभवात् । तु पुनः विषुक्रमतिमनःपर्ययः अतिसयेन २५ विगुद्धो भवति ॥४४७॥

ऋजुमतिमनःपर्यय अपने और अन्य जीवांके स्पर्शन आदि इन्द्रियाँ, मन, और मन-वचन-काय योगोंकी अपेक्षासे ही उत्पन्न होता है। और वियुद्धमतिमनःपर्यय अवधिज्ञानकी तरह डनकी अपेक्षाके विना ही उत्पन्न होता है ॥४४६॥

प्रथम ऋजुमित मनःपर्यय प्रतिपाती होता है। जो ऋजुमित मनःपर्ययज्ञानी क्षपक- ३० श्रेणीपर आरोहण करके क्षीणकथाय हो जाता है यदापि वह वहाँसे गिरता नहीं है. किन्तु जो वशस्म श्रेणीपर आरोहण करके उपज्ञानत कषाय नामक ग्यारह्व गुलस्थानवर्षी होता है, चारित्रमोहका बढ़ेक होनेसे उसका प्रतिपात होता है। किन्तु दूसरा वियुक्तमितमनःपर्यय अप्रतिपाती है। ऋजुमित मनःपर्यय विशुद्ध है क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मका सायोपश्रम होनेपर

10

परर मनबोळिंदुंग्बंमं ऋजुस्यतं ऋजु यया भवति तथा स्थितं इहामविणा ईहामितज्ञान-विदं मुन्नं लब्ध्या पषेडु परचात् बळिकं ऋजुमितना ऋजुमितमनःपर्य्यक्षानिदं प्रत्यक्षण च प्रत्यक्षमाणि मनःपर्य्यकानी जानीते अरिगुं नियमात नियमिंदं ।

चितियमचितियं वा अद्धं चितियमणेयमेयगयं।

ओहिं वा विउलमदी लहिऊण विजाणए पच्छा ॥४४९॥

चितितमचितितं वा अर्द्धीचितितमनेकभेदगतं । अवधिवद्विपुरूमितिरुर्लञ्चा विज्ञानाति परचात ॥

चितितमुमांचितितमुमं मेणढींचितितमुमांनतनेकभेवबोळिट्टं परकीयमनोगतारथंमं मुन्नं पडदु बद्धिकं विपुलमितमनःपर्ययज्ञानमविज्ञानमं तंत प्रत्यक्षमागरिगुं ।

दव्वं खेर्च कालं भावं पहि जीवलक्खियं रूबिं।

उज्विउलमदी जाणदि अवस्वरं मज्झिमं च तहा ।।४५०।।

द्रवर्थ क्षेत्र कालं भावं प्रति जीवलक्षितं रूपिणं। ऋजु-विपुलमती जानीतः अवरवरं मध्यमं च तथा।।

ट्रब्यं प्रति क्षेत्रं प्रति कालं प्रति भावं प्रति प्रत्येकं जीवलक्षितं जीवनिर्व वितसल्पट्टुर्ड १५ रूपिणं पुद्गलं पुद्गलद्रस्थमं तत्संबंधिजीबद्रस्यमं । अवरवरं जधन्यमुमनृत्कुट्टम्मं । तथा अते मध्यमं च मध्यममुमं ऋजुविषुलमती ऋजुविषुलमतिमनःपर्ययंगळरडुं जानीतःअरिवयु ।

परस्य मनित ऋजुतया स्थितमर्थं ईहामितिज्ञानेन पूर्वं लब्ब्बा पश्चात् ऋजुमितिज्ञानेन प्रत्यक्षतया मनःपर्ययज्ञानी जानीते नियमात् ॥४४८॥

चिन्तित अचिन्तित अपवा अर्धीचन्तितं इत्यनेकभेदगतं परमनोगतार्थं पूर्वं लब्ध्वा पञ्चाद्विपुरुमतिमनः-२० वर्षमः अविधिन्यं प्रत्यक्षः जानानि ॥४४१॥

द्रव्य प्रति क्षेत्रं प्रति कालं प्रति भावं प्रति प्रत्येकं जीवलक्षितं-चीवचिन्तित, रूपि-गुद्गलद्रव्यं तसंबन्धिजीयद्रव्य च जयन्य उत्कृष्ट तथा मध्यमं च ऋजविषलमतिमन पर्येषौ जानीतः ॥४५०॥

आत्माको निर्मलना रूप विशुद्धिसे उत्पन्न होता है। किन्तु विपुलमतिमनःपर्यय अतिशय विशुद्ध होता है॥४४७॥

२५ दूसरेके मनमें सरखता रूपसे विचार किया गया जो अर्थ स्थित है उसे पहले ईहामितिज्ञानके द्वारा प्राप्त करके पीछे ऋजुमितिज्ञानसे मनःपर्ययज्ञानी नियससे प्रत्यक्ष जानता है ॥४४८॥

चिनितत, अचिनितत, अयवा अर्घचिनितत इत्यादि अने इ भेद रूप दूसरेके मनोगत अर्थको पहले प्राप्त करके पीछे विषुख मति मनःपर्यय अवधिक्कानको तरह प्रत्यक्ष जानता ३० हैं ॥४४९॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको लेकर जीवके द्वारा चिन्तित पुद्रगल द्रव्य और उससे सम्बद्ध जीवडव्यको जयन्य मध्यम उन्कृष्ट भेदको लिए हुए ऋजुमित और विपुलमित मनः-पर्यय जानते हैं।।४५०॥

#### अवरं दव्बमुरालियसरीरणिन्जिण्णसमयवद्धं तु । चक्किटियणिन्जिण्णं उक्कस्सं उज्जमदिस्स हवे ॥४५१॥

चाक्साद्याणाज्यण्ण उक्कस्स उज्जमादस्स इव ॥४२८॥ अवरं द्रव्यमोदारिकजरीरनिजर्जीर्णंसमयप्रबद्धस्तु । चर्जुरिद्रियनिजर्जीर्णंमुस्कृष्टं ऋजु-

मते भेवेत् । ऋजुमतिमनःपर्ध्यकानकके विषयमप्प जघन्यद्रव्यमौदारिकशरीरनिर्जीर्णसमयप्रबद्ध

अा औराशिकविधानमेनितेदोडे संस्थातधनांपुलप्रमितमोदारिकशरीरावगाहनप्रदेशंगळोळे स्लमेत्तलानुं सविस्रसोपचयौदारिकशरीरसमयप्रवद्धंगळोळेल्लमेत्तलानुं सविस्रसोपचयौदारिक-शरीरसमयप्रवद्धंगळेयिसुवागळ् चक्षुरिद्वियान्यंतरिनःवृत्तिप्रदेशप्रचयमिनितरोळिनितु द्रव्यंगळेयिसु- १०

गुर्मोदितु त्रैराशिकनं, माडि प्र६। १। फसर्व १६ खड्६ प आदांतशहर्श त्रैराशिकं

मध्यम नाम फर्न भनेत् एंदु बंद लब्धं चक्षुरिद्वियनिक्जीर्गद्रव्यमिदु ऋजुमतिमनःपर्ययक्कुरहृष्ट-

तत्र ऋतुमितमनःपर्ययः जधन्यद्रभ्य औदारिकशरीरिनर्जाणसमयप्रबद्ध जानाति स ३ १६ स । तु-पुनः, उत्कृष्टद्रभ्यं चर्शारिनद्रयनिर्जीर्णमात्र जानाति। तरिकवत् ? औदारिकशरीरावगहने संस्थातधनाञ्चले सर्विक्रसीप-चर्यादारिकगरीरसमयप्रबद्धो गलति तदा चन्नुरिन्द्रयाम्यन्तरिनर्वृत्तिप्रदेशप्रचये कियदिति त्रैराशिकेन १५

ऋजुमित मनःपर्यय औदारिक झरीरके निर्जीर्ण समय प्रबद्धरूप जघन्य द्रव्यको जानता है और उन्कृष्टद्रव्यके रूपमें चक्षु इन्द्रियके निर्जीर्णद्रव्यको जानता है। वह कितना है सी कहते हैं— औदारिक झरीरको अबनाइना संस्थात घनांगुळ है। उसके विक्रसोपचय महित औदारिक झरीरके समय प्रबद्ध परमाणुओंकी निर्जरा होती है। तब चक्षु इन्द्रियको अध्यन्तर निर्देश के स्वत्य प्रवस्य कितनी निर्जरा होती है। तब चक्षु इन्द्रियको अध्यन्तर निर्देश के स्वत्य प्रवस्य कितनी निर्जरा हुई, ऐसा नैराहितक करनेपर जितना पर्णपरिमाण आवे उतने परमाणुओंके स्कत्यको ऋजुमित उन्कृष्ट रूपसे जानता है।।४५१।

मणदन्त्रवग्गणाणमणंतिमभागेण उजुगउक्कस्सं । खंबिदमेचं होदि ह विजलमदिस्सावरं दन्वं ॥४५२॥

मनोद्रध्यवर्षाणानामनंतैकभागेन ऋजुमतेरुक्ट्टं । खंडितमात्रं भवति खलु विपुल-मतेरवरं द्रव्यं ॥

मनोद्रय्यवर्गाणेगळनंतैकभागं श्रुवहारप्रमाणमक्कु ज १ मी श्रुवहार भागविवं ऋजुमित-ख ख पर्ययज्ञानविवयोत्कृष्टद्रव्यमं खंडिमुन्तिरलाबुदोदेकखंडं तावत्मात्रं खलु स्कुटमागि विपुलमितमनः-पर्ययज्ञानविवयज्ञचन्यद्रव्यमक्कुं स व १६ ख ६ प

अट्टण्डं कम्माणं समयपवद्धं विविस्ससोवचयं । धुवडारेणिगिवारं भजिदे विदियं हवे दव्वं ॥४५३॥

अष्टानां कर्म्मणां समयप्रबद्धो विविन्नसोपचयो । ध्रवहारेणेकवारं भाजिवे द्वितीयं भवेव्द्रव्यं । ज्ञानावरणाष्टप्रविधकर्मसामान्यसमयप्रबद्धं विगतविन्नसोपचयमदेकवारं ध्रवहारर्दिदं सागिसल्यङ्गतिरलेकबंडमाभ्रं वियुक्तमतिमनःपर्ध्यक्षानविषयद्वितीयद्वव्यविकल्पमबकुं स a-स क

मनोहब्यवर्गमाधिकस्पानामनन्तैकभावेन ध्रुबहारेण ज रे ऋजुमतिविषयोःऋष्टब्यं खण्डिते यावनमात्र , — सः सः तत्मकुटं विपुत्रमतिविषयत्रपत्पद्रव्यं भवति सः a १६ छ । १ प ।।४५२॥ व

१५ अष्टकर्मसामान्यसमयप्रबद्धे विविक्तवोपक्ये प्रुबहारेण एकवारं भक्ते यरेकखण्डं तिहपुत्रमतिविषय-—— द्वितीयद्रव्यं भवति— स a a a a क स सा४५३॥

मनोद्रत्य वर्गणाके विकल्पोके अनन्तर्वे भागरूप ध्रुवहारसे ऋजुमतिके विषय उन्छष्ट-द्रुव्यमें भाग देनेपर जो प्रमाण आता है उतना विपुत्रमतिके विषयभूत जघन्यद्रव्यका परि-माण होता है ॥४५२॥

२० आठों कमोंके विस्नसोपचय रहित सामान्य समय प्रबद्धमें ध्रुवहारसे एक बार माग देनेपर जो एक खण्ड आता है वह विपुलमितका विषय द्वितीयहुज्य होता है।।४५३॥

## तब्बिदियं कष्पाणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं। धुवहारेणवहरिदे होदि हु उक्कस्सयं दव्वं ॥४५४॥

तबृद्धितीयं कल्पानामसंख्यातानां च समयसंख्यासमं ध्रुवहारेणापहृते भवति खलूरकुष्टं द्रव्यं । तं द्वितीयं विष्ठमनःपर्ययक्षानाविषयद्वितीयद्रव्यविकल्पमं असंख्यातकल्पंगळ समयंगळ संख्यासमानधुरहारंगीळवं भागिषुतं विरकु याबरुप्रमाणं कथ्यं ताबरुप्रमाणं विप्रक्रमतिमनःपर्ययं ज्ञानविषयसव्यक्तिष्ठद्रव्यविकल्पमक्तुं खलु स्कृदमागि स ७ ख ख

९ क व ९९९

गाउपपुधत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोयणपुधत्तं ।

विउलमदिस्स य अवरं तस्स पुथत्तं वरं खु णरलोयं ॥४५५॥

गब्यूतिपृयक्त्वमवरमुत्कृष्टं भवति योजनपृयक्त्वं । विपुलमतेरवरं तस्य पृथक्त्वं खलु नरलोकः।।

ऋजुमितमनःपर्ध्यवज्ञानिवयवज्ञप्यक्षेत्रं गब्यूतिपृथक्तवमेरहुपूर क्रोशंगळणुबु । क्रो २ । ३ । मवरुक्ट्रप्रं योजनपृथम्त्वसम्पर्ध्यवज्ञान विद्ययज्ञप्यक्षेत्रं त्या पृथक्तिमन्त्रपर्ध्यक्षान विद्ययज्ञप्यक्षेत्रं तत्य पृथक्तवम् योजनंत्रकृष्ट्यक्षान्त्रम् योजनंत्रम् विद्ययज्ञप्यक्षेत्रं तत्य पृथक्तवम् योजनंत्रम् पृथक्तवम् योजनंत्रम् । तत्रुक्तव्ज्ञानविद्ययोक्तप्रस्कृ । तत्रुक्तव्ज्ञानविद्ययोक्तप्रस्कृ प्रमाणवक्कृं ।

णरलोएत्ति य वयणं विक्खंभणियामयं ण वट्टस्स ।

जस्हा तम्बणपदरं मणपज्जवस्त्रेत्तप्रुहिट्टं ॥४६६॥ नरलोक इति वचनं विष्कंभनियामकं न बृत्तस्य । यस्मात्तद्धनप्रतरं मनःपर्ध्यायक्षेत्रप्रुहिष्टं ॥

तस्मिन् विप्लमतिविषयदितीयद्रव्ये असंस्थातकल्पसमयसंस्थेर्घ्यं बहारैभंक्ते विप्लमतिविषयं सर्वोत्कृष्ट- २०

द्रव्यभवि— सaa a खखा।४५४॥ ९। क a ९९९

ऋजुमतिविषयज्ञष्यक्षेत्र गर्वातिवृषक्त द्वित्रिकोशाः २।३।उत्कृष्टं योजनृष्वस्तं सप्ताष्ट्योज-गानि ७।८। विष्जमतिविषयज्ञवस्यक्षेत्रं योजनपृषक्तः अष्टनवयोजनानि ।८।९।उत्कृष्टं स्कुटं नरलोकः ॥४५५॥

यद्विपुलमतिविषयोत्कृष्टक्षेत्रप्ररूपणे नरलोक इति वचनमुक्तं तत् तद्गतविष्कम्भस्य नियामकं निश्चायकं २५

विपुलमिके विषयभूत उस दूसरे हृज्यमें असंख्यात कृत्यकालके समयोंकी संख्या जितनी है उतनी बार ध्रुवहारसे भाग देनेपर विपुलमितके विषयभूत सर्व उत्कृष्टहत्य आता है ॥४५॥।

श्चजुमतिका विषयभृत जामन्य क्षेत्र गर्म्यूति प्रथमन्त्र अर्थात् दो-तीन कोस है। और उक्कृष्ट क्षेत्र योजन पृथमन्त्र अर्थात् सात-आठ योजन है। वियुव्यतिका विषयभूत जामन्य ३० क्षेत्र योजन पृथमन्त्र अर्थान् आठनी योजन है कीर उक्कृष्टवीय मन्यव्यविक है।।४५५॥

विपुलमतिका विषय उत्कृष्टक्षेत्रका कथन करते हुए जो मनुष्यलोक कहा है वह

मनुष्यक्षेत्रव समचतुरस्रघनप्रतरप्रमितं विपुलमितमः पर्य्ययज्ञानविषयसर्व्योत्कृष्टक्षेत्रप्रमाणमे वृ समुद्दिष्टं अनाविनिधनार्षदोज् पेळल्यट्टुदप्पेदे कारणमाणि मानुषोत्तरप्र्वतास्थतरिष्कभं नाल्वतय्बुलक्षयोजनप्रमाणमदर समचतुरस्रकोत्रधनप्रतरप्रमाणं कैकोळल्पडुद्देकं दोडे वा मानुषो-त्तरपर्व्वतिद्वं पोराण नाल्कुं काणगजोजिई तिर्व्यचरममर्रु चितिसिदुदं विपुलमितमनःपर्ययः

५ ज्ञानमरिगुमप्पुदे कारणमागि ।



# दुगतिगभवा हु अवरं सत्तद्वभवा हवंति उक्कस्सं।

अडणवभवा हु अवरमसंखेज्जं विउलउक्करसं ।।४५७॥

द्वित्रिभवाः खलु जघन्यं सप्ताष्ट भवा भवंति उत्कृष्टं । अष्टनवभवाः खलु जघन्यमसंस्थातं विष्कोत्कृष्टं ॥

 कालं प्रति ऋजुमतिमनःपय्यैयज्ञानविषयज्ञघन्यं द्वित्रभवंगळ् खलु स्फुटमागि अप्पुवु उत्कृष्टिविं सप्तप्टभवंगळप्पुवु । विष्कमितमनःपय्यैयक्के जघन्यमष्टनवभवंगळ्विषयमप्पुवु उत्कृष्टमसंक्ष्यातसमयमप्पुवृमादोढं पत्यासंख्यातैकभागमात्रमक्कुं प

भवति न तु नृत्तस्य । कृत े यतस्तरञ्ज्ञयन्त्रारिशन्त्रसयोजनप्रमाणं समयनुरस्यनप्रतरं मन गर्यययिगयोत्कृष्ट-क्षेत्रं समृद्दिष्टं ततः कारणात् तद्यि कृतः ने मानुयोत्तरात्र्बहिश्वनुःकोणस्यितिययमराणा परिचन्तिताना १९ ज्याप्रविषयमारे परिज्ञानात ॥४५६॥

(84 B) Rd

४५ ल

कालं प्रति ऋजुमतैर्विषयज्ञधन्य द्वितिभवाः स्युः । उत्कृष्ट सप्ताष्ट्रभवाः स्युः । विपुलमतैर्विषयज्ञधन्यं अष्टनवभवाः स्यु । उत्कृष्टं पन्यासस्थार्तकभागः स्यात् प ॥४५७॥

मनुष्यकोकके विष्क्रम्भका निर्चायक हैं गोलाईका नहीं। अर्थात् मनुष्यलोक तो गोलाकार है। वह नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पैतालीस लाख योजन प्रमाण समचतुरस्र धनप्रतर २० अर्थात् समान चौकोर घनप्रतर रूप मनाप्यवका चल्कष्ट चिपयक्षेत्र कहा है। अर्थात् पैतालीस लाख योजन रूचा जना हो चौड़ा लेना। क्योंकि मानुषोत्तर पर्यतके बाहर चारों कोनोंसे स्थित देवों और तिर्पचोंके द्वारा चिनितत अर्थकों भी चल्कष्ट विष्ठकारित जानता है।।४५६॥

कालकी अपेक्षा ऋजुमतिका जघन्य विषय दो तीन सब होते हैं। और उत्कृष्ट सात-आठ भव होते हैं। विपुत्तसतिका जघन्य विषय आठ-नौ भव होते हैं और उत्कृष्ट पत्यका २५ असंस्थातवा भाग है।।४५७॥

# आविलिअसंखभागं अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । तत्तो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउलमदी ॥४५८॥

आवल्यसंख्यभागो अवरञ्च वरःच वरोऽसंख्यगुगः ततोऽसंख्यगुणितः असंख्यलोकस्तु विपुलमतेः।।

भावं प्रति वक्ति । ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानविषयज्ञधन्यमावत्यसंस्थातैकभागमककुपुत्कृष्टम्मंते आवत्यसंस्थभागमक्कुमाबोडे जधन्यमं नोडलसंस्थातगुणमक्कुं । ततः आ ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानविषयोक्तृष्टभावप्रमाणमं नोडल् विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानविषयजधन्यभावमसंस्थातगुणितमककुमा विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानविषयोक्तृष्टभावं तु मत्ते असंस्थातलोकः असंस्थातलोकमात्रमक्कृं । ॐ ।

मिज्झमद्व्वं खेत्तं कालं भावं च मिज्झमं णाणं। जाणदि इदि मणपज्जयणाणं कहिदं समासेण ॥४५९॥

मध्यमद्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं च मध्यमद्रानं जानाति । इतिमनःपर्ययक्षानं कथितं समासेन ।।
ऋजुमितमनःपर्ययक्षानजध्य्योस्कृष्टद्वानंगळुं ई पैळल्पट्ट तंतम्मजध्य्योत्कृष्टद्वव्यक्षेत्रकालभावंगळनिरववुमा मध्यमक्षानिकल्पंगळुं तंतम्म मध्यमद्रव्यक्षेत्रकालं भावंगळनिरविंबतु मनपर्ययक्षानं संक्षेपीर्ववं पैळल्पट्टुहु । तद्बब्धक्षेत्रकाल- १९ भावंगळगे संवृष्टि :—

भाव प्रति ऋजुमतेनिषयज्ञथन्य आवल्यसंस्थातैकभागः ८। उत्कृष्टं तदालापमपि जघन्यादसंस्थात-

गुणं ८ a। ततः विपुरुमतेर्विषयजधन्यमसस्यातगुणं ८a a उत्कृष्टं तु पुनः असस्यातरुकोक ।ऋa॥४५८॥ aaa

ऋजुविषुत्रमत्योः जधन्योत्कृष्टीबक्त्यो उत्तरत्यवजपन्योत्कृष्टश्यक्षेत्रकालभावान् जानीतः। मध्यम-विकत्पास्तु स्वस्वमध्यमद्रश्यक्षेत्रकालभावान् जानन्ति इत्येवं मनःपर्ययज्ञान सक्षेत्रणोनतम् ॥४५९॥

भावकी अपेक्षा ऋजुमतिका जघन्य विषय आवळीका असंख्यातर्वा भाग है । उत्कृष्ट भी उतना ही है किन्तु जघन्यसे असंख्यातगुणा है । उससे विषुळमतिका जघन्य विषय असंख्यातगुणा है और उत्कृष्ट असंख्यात ळोक है ॥४५८॥

ऋजुमति और वियुक्तमिक जघन्य और उत्कृष्ट मेर अपने-अपने जघन्य और उत्कृष्ट इत्यरक्षेत्र-काल और भावोंको जानते हैं। तथा मध्यममेर अपने-अपने मध्यम क्षेत्र-काल-भाव- २५ को जानते हैं। इस प्रकार मनायर्वयज्ञानका संक्षेपसे कथन किया। ॥४५९॥

| ₹ a       | ल ल  | 8400000      | ٩         | भा≔ व | उत्कृष्ट  |
|-----------|------|--------------|-----------|-------|-----------|
| ९ क व ९ । | 98   | 0            | ۰ ۵       |       | विपुलमति  |
| 0 0       | ,    |              | 0         |       | 14 annu   |
| 0 0       |      |              |           |       |           |
|           |      |              |           |       | 1         |
|           | - 1  | ٥            |           |       |           |
| स a       | स स  |              |           | 1     |           |
|           | e =  | जोयण । ८।९   |           |       |           |
| स a १६ ख  | ६ष   | जायण । ८ । ९ | भव । ८। ९ | 609   | जघन्य     |
|           | 9    |              |           | 8 8 8 |           |
|           |      |              |           | (     | į.        |
| ६।१।प१    | -    |              |           |       |           |
| a         | a    |              |           |       | 1         |
| _ 5==     |      |              |           |       | 1         |
| सं ३१६ ख  | ६प   | जोयण । ७ । ८ |           | 6 S   | उत्कृष्ट  |
|           | а    | •            | •         | 8 8 8 | ऋजुमित    |
| ĺ         |      | 0            | 0         | 0     |           |
| ६।१।प।    | 99 d | ٥            | 0         |       |           |
| a         | • a  | •            |           | . 0   | 1         |
| 1         | 0    |              |           | ۷     | जघन्य ॥ ० |
| Į         | 0    |              |           |       | 1         |
|           |      | [            |           |       | 1         |
| स ३१६     | ख    | गाउय।२।३     | भव२।३     | 666   |           |
| द्रव्य    |      | क्षेत्र      | काल       | भाव   | 11011011  |

संपुष्णं तु समग्गं केवलमसवत्त सन्वभावगयं ।

लीयालीयवितिमिरं केवलणाणं मुणेदव्वं ॥४३०॥

संपूर्ण तु समग्रं केवलमसपत्नसन्त्रं भावगतं । लोकालोकवितिमरं केवलज्ञानं मंतर्व्य ।। जीवब्रव्यव शक्तिगतज्ञानाविभागप्रतिरुद्धेगळगिततोळविततुं व्यक्तिये बंदु ( घू ) वरणुदे कारणमाणि संपूर्णेषु मोहनोधबीष्यातरायनिरवजेवलयाव्यवसम्प्रतिहत्तर्वाक्तिकुक्तस्वविदंगुं निरुचलत्व- १५ विवमं समग्रमं इंद्रियसहायनिरपेक्षमप्युद्धीर्द्यं केवलव्यव्यवस्यात्रम् समग्रमं इंद्रियसहायनिरपेक्षमप्युद्धीर्द्यं केवलव्यव्यवस्यात्रम् सम्प्रमं समग्रमं इंद्रियसहायनिरपेक्षमप्युद्धीर्द्यं केवलव्यव्यवस्यात्रम् सम्प्रमं स्वयं सम्प्रमं सम्परमं सम्प्रमं सम्प्रमं सम्प्रमं सम्प्रमं सम्प्रमं सम्प्रमं सम्प्रमं सम्पर्यस्य सम्प्रमं सम्परमं सम्पर्यस्य सम्प्रमं सम्परम् सम्पर

जीवद्रव्यस्य धान्तगतसर्वज्ञानाचिभाषप्रतिच्छेदाना व्यक्तिमतत्त्रातसपूर्णम् । मोहनीवदीयन्तिरावितरव वीपधायादप्रतिहत्वानित्तृत्तत्वात् निश्चलत्वाच्च समग्रम् । इन्द्रियसहायनिरपेक्षत्वान् केवलम् । धार्तवन्तृष्टपप्रवयात् क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन मकलपदार्थगतत्वान् असपत्नम् । छोकालोकवोविमततिमरं तदिद् केवलज्ञान

जीवद्रव्यके शिक्तिप जो सब झानके अविभाग प्रतिच्छेद है वे सब स्वयक्त हो जानेसे केवळझान सम्पूर्ण है। मोहनीय और वीर्योग्दरायका सम्पूर्ण झव होनेसे केवळजानकी शिक्त वेरोक और निश्चळ है हसिळ्य वह समग्र है। इन्द्रियोकी सहायता न छेनेसे केवळ है। चार पारिया कर्मोंका अल्यन्त क्षय हो जानेसे तथा क्ष्म और इन्द्रियोंके व्यवधानसे रहित होनेके भ कारण समस्य पदार्थोंको जाननेसे असपत्त है। जोक और अडोकको प्रकाशित करनेवाळा ऐसा यह केवळजान जानना ॥४६०॥

अनंतरं ज्ञानमार्गणयोळ् जीवसंख्येयं पेळवपं । चदगदिमदिसद्वोहा पन्लासंखेज्जया ह मणपज्जा । संखेडना केवलिणो सिद्धादो होति अदिश्चिम ॥४६१॥

चतुर्गितिमतिश्रतबोधाः पल्यासंख्येयमात्राः खलु मनःपर्ययज्ञानिनः संख्येयाः केवलिनः सिद्धेभ्यो भवत्यतिरिकाः ॥

चतुर्गतिय मतिज्ञानिगळुं श्रुतज्ञानिगळुं प्रत्येकं पल्यासंख्यातभागप्रमितरु स्फटमागि । म । प । श्र । प । मनःपर्ययज्ञानिगळ संख्यातप्रमितरेयप्पत्र । १ । केवलज्ञानिगळ सिद्धरं नोडे

जिनर संख्येयिदं साधिकरत्पर १।

ओहिरहिदा तिरिक्खा मदिणाणि असंखमागगा मणवा । संखेज्जा ह तदणा मदिणाणी ओहिपरिमाणं ॥४६२॥

अवधिरहितास्तियाँचो मतिज्ञान्यसंख्यभागप्रमिता मानवाः। संख्येयाः खल् तद्गना मति-ज्ञानिनो अवधिज्ञानिनः परिमाणं ॥

अवधिज्ञानरद्रिततिय्यंचरु मतिज्ञानिगळ संख्येयं नोडलसंख्यातभागप्रमितरप्परु प १ अवधि-रहितमनुष्यरु संख्यातप्रमितरप्परु-। १। मी येरड् राशिगळिदं प १ होनमप्प मतिज्ञानिगळ

संख्ये अवधिज्ञानिगळ परिमाणमक्क

१५

20

80

मन्तव्यम ॥४६०॥ अथ ज्ञानमार्गणायां जीवसंस्थामाह-

. चतुर्गतेमंतिज्ञानिनः श्रतज्ञानिनदच प्रत्येक पत्यासंख्यातैकभागमात्राः स्यः स्फट म प श्रु प । मन.पर्यय-

ज्ञानिनः संस्थाताः १ । केवलज्ञानिनः जिनसंस्थया समधिकनिद्धराशि ३ ॥४६१॥

अवधिज्ञानरहिततिर्वञ्च मतिज्ञानिसस्याया असंस्वेयभाग प १ । अवधिरहितमनुष्या संस्थाताः १

एतद्वाशिद्वयोना मतिज्ञानसंस्थैव चतुर्गत्यविष्ठज्ञानपरिमाणं भवति प a-9 ॥४६२॥

अब ज्ञानमार्गणामें जीवोंकी संख्या कहते हैं-

चारों गतियोंमें मतिज्ञानी पत्यके असंख्यातवें भाग हैं और श्वतज्ञानी भी पत्यके असंख्यातवें भाग हैं। मनःपर्ययक्कानी संख्यात हैं। और केवलज्ञानी सिद्धराशिमें तेरहवें और चौदहवें गणस्थानके जिनोंको संख्या मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने है ॥४६१॥

अवधिज्ञानसे रहित तिर्थेच मतिज्ञानियोंकी संख्यासे असंख्यातव भाग है। अवधि- २५ क्कानसे रहित मनुष्य संख्यात हैं। मतिज्ञानियोंकी संख्यामें ये दोनों राशि घटा देनेपर चारों गतिके अवधिज्ञानियोंका प्रमाण होता है ॥४६२॥

वरियाणं ॥

#### पन्लासंखधणंगुलहदसेढितिरिक्खगदिविभंगजुहा । णरसहिदा किंचुणाचदगदीवेभंगपरिमाणं ॥४६३॥

पल्यासंख्यातघनांगुलहतश्रेणितिय्यंगाति विभंगयुताः । नरसहिता¦किचिदूना चतुगतिविभंग-ज्ञानिवरिमाणं ।।

पत्यासंस्थातधनांगुलगुणित १ जगच्छेणिमात्रं तिर्यंचिवभंगज्ञानिगळपर -६ प नर-सहिता ई तिर्यंचिवभंगज्ञानिगळोळु मनुष्यविभंगज्ञानिगळु संस्थातप्रमितरप्प १ त्वगंक संस्थेयं साधिकं माढि - १ प वी राधियमं सम्यग्दिष्टगळिवं किचित्रनयनांगुळिद्वतीयमूळगुणितज्ञन-स् । च्छेणिप्रमितसामान्यनारकर संस्थेयमं ।-२-। सन्युविष्टगळिवं किचित्रन ज्योतिष्कर संस्थेयं नोडि साधिकगुण देवगतिजर संस्थेयुमिनतुं नाल्कुं गतिगळ विभंगज्ञानिगळ संस्थेयं कृढिवोडे १० चतर्गानिसमस्तविकंगज्ञानिगळ संस्थेयुक्षित्व = १

> ४। ६५-५ सण्णाणरासियंचयपरिहीणो सव्वजीवरासी हु ।

मदिसुर अण्णाणीणं पत्तेयं होदि परिमाणं ।।४६४॥ सद्ज्ञानराशिषंचकपरिहोनः सर्व्यजीवराशिः खलु । मतिश्रुताज्ञानिनां प्रत्येकं भवति

पत्यासस्यातधनाञ्जुलहतजगन्छे जिमात्रतियञ्ज-६ व संस्थातमनुष्याः १ सम्यय्दृष्ट्यूनधनाञ्जुलदितीय-

मूलगुणितजगच्छे विमाननारकाः—रे —सन्यन्दृष्ट्यूरोज्ज्योतिष्कतंस्थासाधिकदेवा १ —मिलिस्सा चतु-= १-४१ ६५ **- ९** 

र्गीतविभङ्गज्ञानिसंख्या भवति १— = १— ।।४६३॥ ४।६५ = १

पल्यके असंख्यातवें भागसे गृणित घनांगुळसे जगतश्रेणिको गुणा करनेपर जितना प्रमाण हो उतने वियन, संख्यात सनुष्य तथा घनांगुळके द्वितीय सृळसे जातवर्णणको गुणा २० करनेपर जितना प्रमाण हो उतने नारिकयोंके प्रमाण स्वानेसे संस्थात स्वान्त करोंका प्रमाण घटानेसे जो शेप रहे उतने नारकी तथा ज्योतियी देवोंके परिमाणमें भवनवासी, व्यन्तर और वैमानिक देवोंका प्रमाण मिलानेपर जो सामान्यदेव राश्रिका प्रमाण होता है उसमें सन्यकः दृष्टि देवोंका परिमाण घटानेपर जो शेप रहे उतने देव। इन सव तिर्यंग, सनुष्य, नारको और देवोंके प्रमाणको जोड़नेपर चारों गतिके विभागतानियोंको संख्या होती है ॥४६३॥

२५ १. व °न साधिकज्यातिष्कसंस्यदेवाः ।

सिक्ष्यताविधमनः पर्व्यवेकेक्छतानिगळ संख्येण्यत्मस्त्र राशिगळं कृडिबोडे केवलज्ञानिगळ संख्येय मेले साधिकमक्कु कृष्म में राशियं सब्बंजीवराशियोज् १६ कलेपुत्तिरलुळिव शेषं १३— प्रत्येकं मत्यक्कानिगळ संख्येषु अताङ्मानिगळ संख्येषु मक्कु १३।१३। मितु पेळल्पट्ट संख्येगळ संबृष्टि खतुर्गातियक्कु । मतिज्ञानिगळ १३—। खतुर्गातियक्कु अतज्ञानिगळ १३—। चतुर्गातिय विभंगज्ञानिगळ प चतुर्गातिय अवधिज्ञानिगळ प अवधिज्ञानिगळ १ श्रि १ = १ व्यव्यातियमतः पर्व्यव्यातिगळ १ केवलज्ञानिगळ सिद्धवं जिनचं १ तिर्व्यातिय विभंगज्ञानिगळ १ मनुष्यगतिय विभंगज्ञानिगळ १ नारकविभंगज्ञानिगळ—२—। देवविभंगज्ञानिगळ १ मनुष्यगतिय विभंगज्ञानिगळ १ नारकविभंगज्ञानिगळ—२—। देवविभंगज्ञानिगळ = १ संबृष्टि:— शर्र १ = १ कृपति । कृशत । विभंग | मित्रिश्रत अवधिः सनः केवल ।तिरि-विभंग ॥ }

इंतु भगवदहैत्परमेश्वरचारचरणारविद्यद्वंद्ववंदनानंदित पुष्यपुंजायमान श्रीमद्वायराजपुर-मंडलाचार्य्यमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्रवित्तिश्रीमदभयपूरिसिद्धांतचक-वर्ति श्रीपावपंकजरजोरीजतललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोन्मटसारकणौटकवृत्ति जीव-तत्त्वप्रवीपिकेयोळ् जीवकांडविंशतिप्रक्पणंगळोळ् द्वादश्जानमार्गणामहाधिकारं समाप्तमाट्यु ॥

मत्यादिमम्पन्नानराशिपञ्चकेन साधिककेवलिराशिमात्रेण १ सर्वजीवराशि १६ होनस्तदा १३-प्रस्पेकं १५ मतिश्रुताज्ञानिपरिमाण स्यात् ॥४६४॥ ।

मित आदि पाँच सम्याकानियोंकी संख्या केवलक्षानियोंके संख्यासे कुछ अधिक है। इसको सवजीवराशिमें-से घटानेपर मितिअज्ञानी और श्रृतअज्ञानी जीवका परिमाण होता है।।४६४॥ ٠,

गंभीररचनेगळ परिरंभणेयं बिडिसि निरिसिदुबनेबुद प्रा-। रंभिसि गोम्मटवृत्ति सुघांभो-ळियिनोडिंगे मोहबच्चाचलमं ॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्ररचिताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिकारुयाया जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणास् ज्ञानमार्गणाप्ररूपणानाम द्वादयोऽधिकारः ॥१२॥

इस प्रकार आचार्य श्री नेमिक्ट्य विरक्षित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी अगवान् अर्हुन्त देव परमेश्वरके सुन्दर पराणकार्थोंको बन्दरासे प्राप्त पुण्यके पुंतरवरूप राजपुत्त मण्डवाचार्य महावादों श्री असदनन्दी सिद्धान्य चक्रवरिके चरणकमर्थोंको पुक्ति सोमित कळाटवाळे श्री केववरणींके द्वारा रिचन गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्व प्रदीपिकाकी अनुमारिनी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिनी एं. टोडदमळरिचन सम्बद्धानचिन्द्रका नामक मायाटीकाकी सनुसारिनी सुदेश माया टीकाम जोवकाण्डकी शोस प्रस्थणालीमेंने वानमार्गणा प्रस्थणा

नामक वारहवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥ १२॥

# संयममार्गणा ॥१३॥

ज्ञानमार्गणाः स्वरूपमं पेळवनंतरं संयममार्गणात्वरूपमं पेळवर्षे मुंदण सूत्रमं पेळवर्ष— वदसमिदिकसायाणां दंडाण तर्हिदियाण पंचण्डं । धारण-यारुणणिग्गडचागजश्रो संजमी मणियो ।।४६५॥

द्भतसमितिकषायाणां वंडानां तर्वेद्वियाणां पंचानां । घारणपालनिनप्रहत्यागजयः संयमो भणितः ॥

त्रतसिमितिकवायवंडेंद्रियंग्रें वो बय्दु ययासंस्थमागि वारणपालनिनग्रहरयागजयं संयम-में बुदु परमागमवोळ्गेळ्पट्दुदु । ब्रतथारणं सिमितिपालनं कवायनिग्रहं वंडस्थागमिद्रियजयमें वी पंचप्रकारमनुळ्ळुदु संयममें बुदर्यं । सम् सम्यग्यमनं संयमः एंदिती निरुक्तिगनुरूपलक्षणं संयमक्के पेळरपट्दुवं बृद्ध तारपर्यं ।

बादरसंजलणुदए सुहुमुदए समखए य मोहस्स ।

संजमभावो णियमा होदित्ति जिणेहि णिहिटं ॥४६६॥

बादरसंज्वलनोदयं सुक्ष्मोदये उपजामे क्षये च मोहस्य । संयमभावो नियमात् भवतीति जिनैन्निहिष्टः ॥

ŧ.

बारसंज्वलनोदयदोळं सुक्मलोभोदयदोळं मोहनीयकर्म्मोपशमदोळं क्षयदोळं नियमॉददं संयमभावमक्कुमें दु अहंदादिगळिदं पेळल्यट्टुदु ।

> विश्वं विमलयन्स्वीर्येर्गुणैविश्वातिशायिभिः। विमलस्तीर्थकर्ता यो बन्दे तं तत्पदासये ॥१३॥

अथ ज्ञानमार्गणा प्ररूप्येदानी सयममार्गणामाह-

त्रनसिमितिकपायदण्डेन्द्रियाणा पञ्चाना यवासक्यं घारणपाछननिग्रहस्यागजयाः संयमो भणितः। प्रतमारण समितिपालन कपायनिग्रहः दण्डस्यागः इन्द्रियजय इति पञ्च वा संयम इत्यर्थः। सं-मन्यक्, यमन २० संयमः।४६५॥

बादरमञ्चलनोदये मूदमलोभोदये मोहनीयोपशमे क्षये च नियमेन संयमभावः स्यात् । तथा हि-प्रमत्ता-

क्कानमार्गणाकी प्ररूपणा करके अब संयममार्गणाकी प्ररूपणा करते हैं.—प्रत, सिमित, क्वाय, मन-यचन कायरूप दण्ड और इन्द्रियोंका यथाक्रम धारण, पालन, निम्रह, त्याग और जयको संयम कहा है। अर्थान् व्रतोंका धारण, सिमितियोंका पालन, क्वायोंका निम्रह, रण्डों- २५ का त्याग और इन्द्रियोंका जब इस प्रकार पाँच प्रकारका संयम है। 'सं' अर्थान् सम्यक्रपसे यमको संयम कहते हैं। ॥४६॥।

बादर संज्वलन कथायका उदय होते, सूक्ष्म लोमकथायका क्दय रहते तथा मोहनीय-का उपशम और क्षय होनेपर नियमसे संयमभाव होता है ऐसा जिनदेवने कहा है। इसका ŧ۰

प्रमत्ताप्रमत्तरोज् संज्वलनकवार्यगळ्ये सर्वधातिस्पर्द्धकंगळ्य्वाभावलक्षणकायमुं उवध-निषेकत उपरिताननिकर्माळ्वयाभावकक्षणमुप्रशास्त्रास्तु बारिक्सोहतीयक्षयोपकासमुं बादरतंत्र्य-कनदेत्रधातिस्पर्द्धकक्कं संयमाविदरोषित्वद्भाव सामाधिकक्रेडोपस्थापनसंवर्मगळप्पुत्रमा गुल-स्थानद्वयत्रोळे परिहारपुद्धिसंधममुमसङ् । सुम्मकृष्टिकरणानिवृत्तिपदर्वतं बादरसंज्वकनोवर्यावदम-पूर्व्यानिवृत्तिकरणबोळं सामाधिकक्डेडोपस्थापनसंवर्मगळपुत्रु । सुक्ष्मकृष्टिक्र क्षात्रिक् लोगोवर्यावद सुक्ष्मसापरायसंवरममङ्कं । बारिक्रमोहनीयस्वर्णपात्रविद्यास्त्रवर्म् प्रथास्त्रवर्मम् स्थानक्ष्मात्रवर्म् प्रथास्त्राम्परक्कं । बारिक्रमोहन्यीस्परवरोक्षयार्विदं यवाल्यात्रस्यमं सीणकवायादिगुणस्थानत्रयवेळं नियमविद्यसम्बद्ध-मं वित्रु अर्हराविपाळिद निक्पिसल्यदुर्वे बुत्यसंमीयर्यमने मृंवणगायानुनद्वर्यादर्दे विदारं माडिवयर ।

बादरसंजलणुदए बादरसंजमतियं खु परिहारी।

पमदिदरे सुदुसुदए सुदुमी संजमगुणो होदि ॥४६७॥

बादरसंज्वलनोदये बादरसंयमत्रयं ललु परिहारः । प्रमत्तेतरयोः सूक्ष्मोदये सूक्ष्मः संयम-गणो भवति ॥

बावरसंज्वलनसंयमाविरोधिदेशघातिस्पर्धकोदयदोळ् बावरंगळप्य सामायिकच्छेदोप-स्थापनपरिहारविशुद्धिसंयसंगळे ब संयमत्रयमक्कुमल्लि परिहारविशुद्धिसंयमं प्रमत्ताप्रमतरोज्ञेयक्क् १५ उळिबेरडुमनिवृत्तिपर्व्यतमणुबु । मुक्सकृष्टिरूपसंज्वलनलोभोदयमागुत्तिरलु मुक्मसोपरायसंयम-

प्रमत्त्वो. सञ्चलनकरायाणा सर्वेचातिस्त्यर्थकानामुद्रयोभावलम्रणे क्षये उदयनियंकादुवरितननियेकाणा उदया-भावलमणे उपरामे बादरसञ्चलनदेशचातिस्त्यर्थकस्य संयमाविरोधेनोदये सित सामायिकछेदोपस्यापनगरिहार-वियुद्धिसयमा भवन्ति, सुस्मकृष्ठिकरणानिवृत्तिपर्यस्यं बादरसंज्यलनोदयेनायुवनिवृत्तिकरणेऽपि सामायिकछेदो-सस्यापनसंयमो भवनः । सुरमकृष्टिगतसंज्यलनलोभोदयेन मुस्मतापरायसंयम चारित्रमोहेनोदसर्वोपश्चेम उप-२० कामस्याये निद्यवेषस्रयेण सीणकयायादित्रये च यदाव्यातसंयमो भवतीत्यर्थः, इस्येतिजननेरेवोद्दिम् ॥४६६॥ असमेयायं नावाहयेनाह—

बादरसञ्बलनसंयमाविरोधिदेशधातिस्थर्षकोदये बादरं सामायिकछेदोशस्यापनपरिहारविशुद्धिसंयमत्रये भवति । तत्र परिहारविशुद्धिः प्रमत्ताप्रमत्तयोरेव, शेषद्वयं अनिवृत्तिपर्यन्तं भवति । सूश्मकृष्टिगृतसंज्वलनलोभोदये

स्पष्टीकरण इस प्रकार है—प्रमत्त और अप्रसत्त गुणस्थानमें संज्वलन कपायोंके सर्वधातीरूप स्पर्धकोंक उदयका अभावरूप स्वयं, तथा उदयहण निषेकींसे उत्परके निषेकोंक। उदयका
अभावरूप उप्रश्नात तथा बादर संज्वलनके देशवाती स्पर्द्धकोंक। संयमका बिरोध न करते हुए
उदय होनेपर सामायिक हेदोपस्थापना और परिहारिवशुद्ध संयम होते हैं। किन्तु सुस्मकृष्टि करनेरूप अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यन्त बादर संज्वलन कपायका उदय होनेसे
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होते हैं। सूक्ष्मकृष्टि कार्यका अपेश अनिवृत्तिकरणमें भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होते हैं। सूक्ष्ममोहका उप्तम होनेपर उपञान्तकषायमें और क्षय होनेपर झीणकवाय, सयोगकेवली और
अयोगकेवली गुणस्थानोंमें यदाक्ष्यातसंयम होता है।।४६।।

इसी अर्थको हो गाथाओंसे कहते हैं-

बादर संज्वलन क्यायके देशपाती स्पर्धकोंका, जो संयमके विरोधी नहीं हैं, उदय ३५ होते हुए सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि ये तीन संयम होते हैं। इनमें-से परिहारविशुद्धि तो प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें हो होता है। शेष दोनों अनिवृत्तिकरण

₹0

गुणमक्कुं।

जहस्वादसंजमो पुण उवसमदो होदि मोहणीयस्स । खयदो वि य सो णियमा होदि ति जिणेहि णिवि्दहुं ॥४६८॥

यवास्यातसंबमः पुनरपशमाः द्ववित मोहनीयस्य । क्षयतोपि च स नियमाद् भवित इति जिनैन्निहरूट ॥

्र्याह्यातसंयमं मत्ते मोहनीयवुपशर्माव्वमन्डुः । मोहनीयनिरवशेषसर्याववमुं बा यथान् स्यातसंयमं नियमविवमन्डुमं वितु जिनकाळिवं पेळल्यटुदु ।

तदियकसायुदयेण य विरदाविरदो गुणो हवे जुगवं ।

बिदियकसायद्वेण य असंजमी होदि णियमेण ॥४६९॥

तृतीयकवायोवयेन च विरताविरतगुणो भवेद्युगपत् । द्वितीयकवायोवयेन च असंयमो भवति ।• नियमेन ॥

प्रत्यास्यानावरणतृतीयकवायोदर्याददं विरताविरतगुणमोम्मो वलोळयक्कः । संयमुमसंयममु-मोम्मो वलोळयक्कुमयुकारणमाणि सम्यग्मिम्यादृष्टियं तते देशसंयतनुमिश्रसंयमियक्कुमेंद्रुदर्यः । द्वितीयकवायोदयवोळप्रत्यास्यानकवायोदयबोळसंयमं नियमींददं मक्कुः ।

संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तरं दुरवगम्मं।

जीवो सम्रव्यहंतो सामाइयसंजदो होदि ॥४७०॥

संगृह्य सकलसंयममेकयममनुतरं दुरवगम्यं । जीवःशुमुद्धहृन् सामायिकसंयमो भवति ॥ संगृह्य सकलसंयमं वतधारणादिपंचविषमप्पसंयममं युगपस्पर्वसावद्याद्विरतोस्मि योंचितु संग्रहिसि संक्षेपिसि एकयमं भेदरहितसकलसावद्यनिवृत्तिस्वरूपमप्प एकथमुमं अनुतरं असदृशं

सुक्ष्मसापरायसयमगुणो भवति ॥४६७॥

स यवास्त्रातसम्बर्गः मोहनीयस्योगशस्यः निरब्शेषस्यतस्य नियमेन भवतीति जिनेस्कम् ॥४६८॥ स्यास्यातसम्बर्धायेश्येन विरामीदरतृषी युगपद् भवति, संयसास्ययमयोग्यस्यभवत् । सम्यमिष्या-दृष्टिवदेरागयतोऽपि मिश्रयंसमियाः । अत्यासम्बर्णायोदे अस्यमो नियमेन भवति ॥४६॥

सकलसयम—वतधारणादिपञ्चविधं युगपत्सर्वसावद्याद्विरतोऽस्मीति संगृह्य—संक्षिप्य, एकयमं–भेदरहित-

पर्यन्त होते है। सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त संब्वलन लोभका बद्य होते हुए सूक्ष्म साम्पराय नामक २५ संयमगुण होता है।।४६७॥

यथाख्यात संयम नियमसे मोहनीयके उपशमसे अथवा सम्पूर्ण क्षयसे होता है ऐस<sup>7</sup> जिनदेवने कहा है।।४६८।।

तीसरी प्रत्यास्यान कथायके उदयसे एक साध विरतअविरतरूप गुण होता है क्योंकि संयम और असंयम एक साथ होते हैं। अर्थात जैसे तीसरे गुणस्थानमें सम्यक्त ३० और मिण्यात्व मिल्रेजुले होते हैं वैसे ही देशसंयत नामक पंचम गुणस्थानमें संयम और असंयम मिल्रो होता है। दूसरी अप्रत्याक्यान कथायके उदयमें नियमसे असंयम होता है। पूसरी अप्रत्याक्यान कथायके उदयमें नियमसे असंयम होता है।।४६९॥

व्रतधारण आदि रूप पाँच प्रकारके सकल संयमको एक साथ 'मैं समस्त सालवासे विरत हुँ' इस प्रकार संगृहीत करके एक यम रूपसे धारण करना सामायिक संयम है। ३५

१५

मिमिकितित्लबुदं दुगम्यं दुःखेन महता कच्टेन गम्यं प्राप्यं एवंविवनप्य सामायिकमं सम्द्रहन् जीवः कैकोंद्र् नबमुवंतप्यासन्तभव्यत्रीयं सामायिकसंयमो भवति । सामायिकः संयमोऽस्यास्मिन्दा सामायिकसंयमः सामायिकसंयममनुद्रक्ष सामायिकसंयमनेवनकः ।

> छेत्तृष य परियायं पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं । पंचजमे धम्मे सो छेदोवडावगो जीवो ॥४७१॥

छित्वा व पर्धार्य पुराजं यः स्थापपित आत्मानं । पंचयमे धर्ममें स च्छेदोपस्थापको जीवः ॥
छित्वा पुराजं पर्ध्यायं सामाधिकसंयतनागिवहुं बिलिक सावक्रयाणारंगळ्यं सिंद्रहेतपाजीयं
प्राक्तनसावद्ययाणारपर्ध्यायमं प्राविक्वतंत्रीळं छित्व छिति सः अवनोव्यं आत्मानं तन्तं पंचयमं
धर्ममें वत्त्रवारचायिषंचाअकारसंयमक्ष्यकमंद्रोष्ट्र स्थापयित नेल्योगिलमुगुं सः जीवः आ जीवं च्छेदोपः
' स्थापकः च्छेदोपस्यापनासंयतनक्षः । च्छेदोनोपस्थापनं च्छेदोपस्थापनं । प्राविक्ततावरुणं । प्राविक्ततावरुणं । स्थापकः च्छेदोपस्थापनं वस्यापनं च्छेदोपस्थापनं वस्यापनं च्छेदोपस्थापनं वस्यापनं च्छेदोपस्थापनं वस्यापनं च्छेदोपस्थापनं वस्यापनं वस्यापनं वस्यापनं वस्यापनं वस्यापनं च्छेदोपस्थापनं वस्यापनं चर्चायापनं वस्यापनं वस्यापने 
पंचसमिदो तिगुचो परिहरह सदा वि जो हु सावज्जं । पंचेक्कजमो पुरिसो परिहारयसंजदो सो हु ॥४७२॥ पंचसमितस्त्रिगुप्तः परिहरित सवापि यः बल्हु सावद्यं । पंचेक्जमः पुरुषः परिहारसंयतः

संबद्धः ॥

सकलसावधनिवृत्तिरूपं, अनुत्तरं-असद्शं, संपूर्णं, दुरवगम्यं-दुःखेन प्राप्यं तत्सामायिकं समुद्रहन् जीव-२० सामायिकसयमः-सामायिकसयमसंयुक्तो भवति ॥४७०॥

सामयिकसंयतो भूरवा प्रन्युत्य सावद्यन्यापारप्रविषत्रो यो ओव. पुराण-प्रान्तनं सावदान्यापारपर्याय प्रायदिवत्तीहरूहता बात्मानं त्रत्यारणारिषद्वप्रकारसंबयक्ष्ययं स्वापयति स छेरोफस्वापनसंबतः स्यात् । छेरेत प्रायदिवत्तानं उत्स्यापन स्व हेरीसस्वापन इति निरुक्तः। अथवा प्रायदिवत्तं स्वहृतदोषपर्यार-हाराय पूर्वकृतवस्तरहोषानुसारेण छित्वा बात्मान तदिवत्ववत्त्रयं स्वापयित स छेरोफस्वापकमयत, स्वतपर्वि २५ छेरे सति उत्सवापनं सस्य स छेटोसस्वापन इत्यविकरण्यान्यत्वे ॥४७१॥

अर्थात् सामाधिक संयम भेदरहित सकड पापोंसे निवृत्तिरूप है। यह अनुत्तर है अर्थात् इसके समान अन्य नहीं है, सम्पूर्ण है और दुरवान्य है अर्थात् बड़े कष्टसे यह प्राप्त होता हैं। उस सामायिकको घारण करनेवाला जीव सामायिक संयमी होता है।।४५०।।

पंचसिमतयोऽस्यस्तीति पंचसिमतः । पंचसिमतियुक्तनुं तिस्रो गुप्तयोऽस्मिनिति त्रिगुप्तः त्रिगुप्तिस्कोञ्कूषिवनु स्वापि सच्वंतापि एल्ला कालम् सावद्यं प्राणिवधमं परिहरति परिहरितुषु । यः वावनोव्धं पंचेकपमः पंचेकपमनुञ्ज पुष्तः पुरुषतु सः वातं परिहारकसंवतः सल् परिहार-विज्ञुद्विसंवतनम्हुं स्कुटमागि ।

तीसं वासो जम्मे वासपुधतं खु तित्थयरमूले ।

पच्चक्खाणं पढिदो संझूणदुगाउयविहारो ॥४७३॥

त्रिशहर्षो जन्मनि वर्षपृथक्तं खलु तीत्यंकरमूले । प्रत्याख्यानं पठितः संघ्योनहिगव्यूति-विद्वारः ॥

जन्मबोळ् त्रिशाद्वंमन् क्रिं सस्वैदा मुस्तियणं बहु वीसेयो हु वर्षप्यस्यं बरं तीत्यंकर श्रीपायमुम्ताक्ष्वे प्रस्तास्यानसं बो भत्तन्त प्रस्थां परिविधित्तातां परिहारिकदुद्धित्यसमं कैसे हु १० संध्यात्रस्यमुम्ताक्ष्वे कालकोळर हु कोशप्रमाणविद्यात्रम्यक्रळं राश्रियोक्वहाररिहतनुं प्रावृद्दकालनियमित्यम् विद्यात्रम्यकृतं । परिहरणं परिहारः प्राणिकयानिवृद्धितंत्र परिहारणं परिहारः प्राणिकयानिवृद्धितंत्र परिहारणं विशिद्धा शुद्धियंत्रमन् स परिहारिकशुद्धितंत्रम्यसं पीद्द स्वयायः एवितु परिहारिकशुद्धितंत्रमम् पीद्द स्वयायम् कालप्ययंत्रमिर्द्धान्यस्यानमं पीद्द त्यात्रमं पीद्द स्वयायम् कालप्ययंत्रमिर्द्धान्यस्यानमं पीद्दिवं तदतानमूहत्त्रसालसंभवमक्ष्टुमण्ड्यात्रम् स्वयायम् कालप्ययंत्रमिर्द्धान्यस्यानमं पीद्दिवं तदतानमूहत्त्रसालसंभवमक्ष्यमुम्त्रस्य । उत्कृष्टविद्यस्य- १५ काश्रप्यत्रम् कोलियामिक्वनेत्रम् प्रस्तावायम् स्वयायम् विद्यापिकालसंभवमक्ष्यस्य स्वयायम् स्वयायम् विद्यापिकालसंभवस्य स्वयायस्य स्वयास्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयास्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयायस्य स्वयास्य स्वयायस्य स्वयास्य स्वयायस्य स्वयस्य स्वय

पञ्चसमितिसमेतः त्रिगुतियुतः सदापि प्राणिवध परिहरति, यः पञ्चाना सामायिकादीनां मध्ये परिहार-विजुद्धिनामैकसयम पुरुष सः परिहारविशुद्धिसयत स्कुट अवित ॥४७२॥

जन्मनि त्रियाद्वाषिक सर्वदा मुखी सन्नागत्य दोक्षा गृहीत्वा वर्यपृष्यस्वययंन्तं तीर्वकरश्रीपादम्ले २० प्रत्यास्थानं नवमृत्वं पठित स परिहारिबादिसम्य स्वीकृत्य संध्यात्रयोत्तवक्षेत्राले दिक्कोशप्रप्राणविद्वारि रात्री विहाररिक्षित प्रावृद्धलावित्तम्यरिक्षन् परिहारत् परिहारत् सर्वित्तम् स्वावन्यप्रतिक्षान्ति । तिहार्षिक्षान्ति । तिहारिक्षण्यान्ति । तिहारिकष्टिक्षण्यान्ति । तिहारिक्षण्यानिक्षण्यान्ति । तिहारिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्यम्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानिक्षण्यानि

जो पाँच समिति और तीन गुप्तियोंसे युक्त होकर सदा ही प्राणिवधसे दूर रहता है २५ वह सामायिक आदि पांच संयमोंमें से परिहारिवशुद्धि नामक एक संयमको धारण करनेसे परिहारिवशुद्धि संयमी होता है ॥४०२॥

जन्म से तीस वर्ष तक सर्वदा मुख्यूर्वक रहते हुए उसे त्याग दीक्षा महण करके वर्षप्रकत्वपयंग्व तीधंकरके पाइमूळमें जिसने प्रत्याच्यान नामक नीवें पूर्वको पढ़ा है वह परिहारिवशुद्धि संयमको स्वीकार करके सदा काळ तीनों सम्ब्याओं को छोड़कर दो कोस ३० प्रमाण विहार करता है, राविमें विहार नहां करता, वर्षोकालमें उसके विहार न करतेका नियम नहीं रहता, वह परिहारिवशुद्धि संयमी होता है। परिहरण अर्थात् प्राणिहिंसासे निवृत्तिको परिहार कहते हैं। उनसे विश्वष्ट शुद्धि जिसमें है वह परिहारिवशुद्धि हैं। वह संयम जिसके होता है वह परिहारिवशुद्धि संयमी है। उसका जवन्य काळ अन्तर्युद्धते हैं क्योंकि कमसे कम इतने काळ पर्यन्त हो उस संयममें रहकर अन्य गुणस्थानोंमें चळा जाता १५ है। उसका जवन्य के उसकी तीन वें कम इतने काळ पर्यन्त हो उस संयममें रहकर अन्य गुणस्थानोंमें चळा जाता १५ है। उसका कमसे इतने काळ पर्यन्त हो उस संयममें रहकर अन्य गुणस्थानोंमें चळा जाता १५ है। उसका कमसे कम इतने काळ पर्यन्त हो उस संयममें रहकर अन्य गुणस्थानोंमें चळा जाता १५ है। उसका कमसे कम इतने काळ पर्यन्त हो उस संयममें रहकर अन्य गुणस्थानोंमें चळा जाता १५ है। उसका कम इतने के उस तीम वर्ष कम एक पूर्व कोटि है क्योंकि उत्पत्ति हैनसे छेकर तीम वर्ष कम एक पूर्व कोटि है क्योंकि उत्पत्ति हैनसे छेकर तीम वर्ष कम

मनो भतनेय पूर्व्यंमं पठिषित्ति सत्ते परिहारिवडुद्धिसंयममं पोहिंदगे तदुरकृष्टकालं संभविसुगु-मप्पुर्वरिदं । 'परिहार्रीद्धसमेतः षड्जीवनिकायसंकुले विहरन् । पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पाप-निवहेन' ।

अणुलोहं वेदंतो जीवो उवसामगो व खवगो वा ।

सो सहमसंपराओ जहसाएणुणवो किंचि ॥४७४॥

अणुलोभं वेदयमानो जीवः उपज्ञमको वा क्षपको वा । स सूक्ष्मसांपरायो ययाख्यातेनोनः किचित ॥

सुरुमलोभङ्गादिनातानुनामानावनोध्येनन् भविषुत्तं श्रीवन् उपरामकनागिल नेषु क्षपक-नागिल भेणु तः वार्षे सुरुमसांपरायने वनकत् । सुरुमः सांपरायः कवायो यस्य स सुरुमसांपरायः १० एंदी यन्नद्यनामचित्रिप्टरमहामृति ययात्यतसंयिमारलोडने किचित्रननकत्।

> उवसंते खीणे वा असुहे कम्मिम्म मोहणीयिम्म । छदमद्रो व जिणो वा जहसादो संजदो सो दु ॥४७५॥

उपञाते क्षीणे वा अग्रुभे कर्म्मणि मोहनीये छत्तस्यो वा जिनो वा यथाख्यातसंयतः स तु ॥ अग्रुभमप्प मोहनीयकर्ममृत्रुवातमागृत्तित्वः मेणु क्षीणमागृत्तं विराजवनीव्यं छत्तस्यं १५ उपञांतकवायनागिति मेणु क्षीणक्षायछप्पस्पनागितः मेणु जिनो वा सयोगकेबलिषुम्ययोगकेबलियु मेणागित हः आजीवं तु मत्ते यथाख्यातसंयतने बनक्षः । मोहस्य नित्ववीयस्योगकमालयाच्या-

दिवसादारम्य त्रिशद्वर्षाणि सर्वदा मुखेन नोत्वा सयम प्राप्य वर्षपृष्कत्वं नीर्थकरपादमूले प्रत्यास्थान पिठनस्य तदक्कीकरणात् ॥

उक्तंच~

२०

परिहार्राधसमेतः षड्जीवनिकायसकुले विहरन् । पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पापनिवहेन ॥४७३॥

सूदमळोभक्कष्टिगतानुमानमनुभवन् य उपशमकः क्षपको वा स जीवः सूदमतापरायः स्थात् । सूदमः सापराय क्यायो वस्येत्यन्वर्थनामा महामृनिः यथाक्यातसयिक्त्यः किंविनन्यनो भवति ॥४७४॥

अशुभमोहनीयकर्मणि उपशान्ते क्षीणे वा यः उपशान्तक्षीणकपाय**छयस्यः** सयोगायोगजिनो वा, सः, तु-पूनः, यथास्यातनयतो भवति । मोहस्य निरवशेषस्य उपशमात् क्षयाद्वा आत्मस्वभावावस्यापेक्षाळक्षणं

२५ सदा सुखसे विवाकर संयम धारण करके वर्षप्रथमन तक तीर्थंकरके पादमूलमें प्रत्याख्यान पदनेके परचात् परिहारिबगुद्धि संयम स्वोकार करना होता है। कहा है—'परिहारिबगुद्धि ऋद्विसे संयुक्त जीव छह कायके जोवांसे मरे स्थानमें विहार करते हुए भी पाप समृहसे वैसे ही जिस नहीं होता जैसे कमरूका पचा पानीमें रहते हुए भी पानीसे जिस नहीं होता' ॥४३३॥ सुद्धम कृष्टिको प्राप्त छोम कषायके अनुमागको अनुभव करनेवाला उपसमक या

पूरम छ। छ। का निवास के जुना किया के जुना किया के जुना के किया किया के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास इक स्वास जुना साम्प्रता को तो है। सूक्ष्म साम्प्रता कथीत कथाय जिसकी है वह सार्थक नामवाला महासूनि यथा ल्यात संयमियों से कियत ही हीन होता है। ॥ छ। ॥

अशुभ मोहनीय कर्मके उपशान्त या क्षय हो जानेपर उपशान्त कषाय और सीण कषाय गुणस्थानवर्ती छग्नस्थ अथवा सयोगी और अयोगी जिन यथाख्यात संयमी होते हैं।

१. क<sup>°</sup>गलिटं कि<sup>°</sup>।

ų

24

त्मस्वभावावस्थापेकालकाणं यथाख्यातं चारित्रमित्याख्यायते ।

पंचतिहिचउविहेहि य अणुगुणसिक्खावएहि संजुता । उच्चंति देमविरया सम्माइही झलियकम्मा ॥४७६॥

पंचत्रिचतुर्विववैश्च अणुगुणशिक्षाव्रतैः संयुक्ताः । उच्यते देशविरतरः सम्यग्वृष्टयो झटित-कम्माणः ॥

पंचविधाणुद्रतंगळिदं त्रिविधगुणद्रतंगळिदं चतुब्विधशिक्षात्रतंगळिदं संयुक्तरप्प सम्यग्दृष्टि-गळ कम्मॅनिज्जरंगोळकृडिवयगंळ देशविरतरें दू परमागमदोळपेळल्पट्टर ।

दंसणवदसामायियपोसहसचित्तराहमत्ते य । बम्हारंभपरिगाह अणमणप्रविदङ् देसनिरदेदे ॥४७७॥

दर्शनिकवितकसामापिकप्रोषणेपवाससचित्तविरत-रात्रिभक्तविरतद्वह्मचार्ध्यारंभविरतपरि- १० प्रहविरतानुमतिविरतोहिष्टविरताः देशविरता एते ॥

द्दल्लि नामैकदेशो नाम्नि बत्तते एंबी न्यायिवदं छाये माडल्पट्डु । आ देशविरतभेवंगळ्यंनो दण्युवदे ते बोडे दर्शनिकनुं बतिकनुं सामायिकनुं प्रोषधोपवासनुं सिवतविरतनुं रात्रिभक्तविर तन् ब्रह्मचारिषु आरंभविरतनुं परिष्वदियतनुमनुमतिविरतनुमुद्दिष्टविरतनुमें वितिल्लि

> "पंचुंबरसहियाइं सत्तइ वसणाइ जो विवज्जेइ । सम्मत्तविसद्धमई सो दंसणसावयो भणियो ॥" [ वसु. श्रा ५७ ]

यथास्यातचारित्रमित्यास्यायते ॥४७५॥

पञ्चविचतुरणुगुणिक्षावनैः सयुक्तपम्यस्ट्षयः कर्मनिर्जरायन्तःते देशविरताः इति परमागमे जञ्जन्ते ॥४७६॥

अत्र नार्केक्दरो नाम्न वर्तते इति नियमाद् गायाचौँ व्यास्थायते । दर्शनिको, वतिकः, सामापिकः, प्रोपपोषवातः, मोबनाविदतः, रात्रिक्तकादतः, बद्धाचारो, आरम्मविदतः, परिस्रहविदतः, अनुमतिविदतः, उद्दिष्टविदनदेवेकादत्तेते विदनभेदाः । तत्र-"पञ्चुवसहियाङं सत्तद वसमाणि जो विवज्वेदे । सम्मतिविद्धस्य से सो दंगणसावको मणिको ॥" (बहु भा ५७) हत्यादिञ्जलानि चन्यान्तरेऽवयन्तव्यानि ॥४०॥

समस्त मोहनीय कर्मके उपराम अथवा क्षयसे आत्मस्वभावकी अवस्थारूप लक्षणवाला २५ यथाख्यात चारित्र कहलाता है।।४७५॥

पाँच अणुत्रत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षाव्रतोंसे संयुक्त सम्यग्दृष्टी जो कर्मोंकी निर्जरा करते हैं उन्हें परमागममें देशविरत कहते हैं ॥४०६॥

यहाँ नामका एकदेश नामका वाचक होता है इस नियमके अनुसार गाधाका अर्थ कहते हैं—दर्शनिक, त्रतिक, सामायिक, प्रोपयोपवास, सचित्तविरत, रात्रिभक्तविरत, ३० ब्रह्मात्ती, आरम्भविरत, परिप्रहविरत, अनुप्रतिविरत और दिष्टिविरत ये ग्यारह देश-विरतके भेद हैं। पाँच दहुन्दरादिकके साथ सात व्यसनोंको जो छोड़ता है उस विगुद्ध सम्यक्तवपारीको दर्शनिक आवक कहते हैं। इत्यादि इन भेदोंके छक्षण अन्य प्रत्योसे जानना।।४९९।

इत्यादिलक्षणंगळु देशविरतरुगळगे ग्रंथांतरदोळिरयस्पडुवुबु ।

जीवा चोद्दसभेया इंदियविसया तहहवीसं तु ।

जे तेस णेव विरया असंजदा ते म्रणेयन्वा ॥४७८॥

जीवादचतुर्द्शभेदाः इंद्रियविषयास्तथाष्टाविंशतिः तु । ये तेषु नैव विरताः असंयतास्ते ५ मंतव्याः ॥

पदिनाल्कं जीवभेदंगळीळं तु मत्ते इंद्रियविषयंगळिप्यते दुभेदं गळीळमाक्केंलंबर विरतरल-दवर्गळ असंयतरे दरियन्यडवर ।

पंचरस पंचवण्णा दो गंधा अद्रफाससत्तसरा।

मणसहिदटहावीसा इंदियविसया मणेदच्या ॥४७९॥

पंचरसा पचवर्णाः ह्रौ गंधौ अध्टस्पर्शाः सप्तस्वराः । मनः सहिताध्टविश्वतिरिद्रियविषया
 मंत्रस्याः ।।

तिवतकटुकवायाम्लमधुरमें व पंचरसंगळुं श्वेतपीतहरितारणकुष्णमें व पंचवणैगळुं सुगोध-दुर्गाचमें बरहु गंबधु पृत्रुक्ककंशपुरूक्षकंशितणात्तिनस्वसम् व अष्टस्पर्शागळुं वदक्रकृष्णभागाधार मध्यम-पंचमभेवतनिवादमें व सरिगमपर्य निगळप्पसम्बद्धग्यं कृष्टिवितिद्वयविवयगळिप्पत्तेळु १५ मतीविवयमों वितु हरिवानोहरिवाविवयंगळ्टाविशतिप्रसित्ते व सतस्यान्त्रकृ ।

वनंतर संयममार्गाणयोळ जीवसंख्ययं वेळववं :--

पमदादिचउण्हजुदी सामाइयदुगं कमेण सेसतियं।

सत्तसहस्सा णवसय णवलक्खा तीहि परिहीणा ॥४८०॥

प्रमत्तादिचतुर्णौ युतिः सामायिकद्विकं क्रमेण शेषत्रयं । सप्तसहर्स्न नवशतं नवलक्षं त्रिभिः २० परिहोत्तानि ॥

चतुर्वशजीवभेदाः, तु-पुन. इन्द्रियविषयाः अष्टाविशति तेषु ये नैव विरतास्ते असयना इति सन्तव्याः।।४७८।।

रसा.-तिकरुट्ककायामान्त्रमधुरा पञ्च । वर्षाः-स्वेतग्रीतहारितारुषकृष्णाः पञ्च । गन्धो सुगन्धदुर्गन्धो द्वौ । स्पराः सुदुक्कत्वपुरुप्तेनीतेष्णित्तपस्ताः स्रष्टो । स्वराः-पङ्ग-क्रप्य-गान्धार-मध्यम-श्रञ्चम-वेदत-द्वं निष्पाय सरिपायधीनस्याः सम एते द्वीन्द्रयिषयाः सर्गविधातिः । मनोविषय एकः, एदमष्टाविद्यातिर्य-स्तद्यः ।।१९९९॥ अत्र सयमार्गणाया जीवस्य-सामाद्र---

चौदह प्रकारके जीव और अठाईस इन्द्रियोंके विषय, इनमें जो विरत नहीं हैं वे असंयमी जानना ॥४९८॥

तीता. कटुक, कसैला, खट्टा, मीठा ये पाँच रस हैं। इवेत, पीला, हरा, छाल. काला ये १॰ पाँच वर्ण हैं। सुगन्य, दुर्गन्य ये दो गन्य हैं। कोसल, कठोर. भारी, हल्का, शीत, उच्छा, चिकता, रुखा ये आठ स्पर्श हैं। युद्ध, ऋप्यम, गान्यार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद ये सारे गम प ध नि रूप सात स्वर हैं। ये सताईम इन्द्रियविषय हैं और एक मनका विषय है। इस प्रकार अठाईस विषय जानना। ॥४९९॥

अब संयम मार्गणामें जीवोंकी संख्या कहते हैं-

प्रमत्ताविषतुर्णापृतिः सामाधिकद्विकं प्रमत्तर संस्थे ५९३९८२०६ । अपनत्तरसंस्थे २९६९९२०३ । उपप्रमत्तरम् स्वर्णः १९९ । उपप्रमत्तरम् एत्रः । उपप्रमत्तरम् १९९ । अपकापृत्वकरण्यः ५९८ । अपकापृत्वकर्याम् स्वर्णमत्त्रसंद्वयेषु छोत्रोपस्यापनसंद्यमिगळ संद्येयक्कुमेकं बोडे सामाधिकसंद्यमिगळनिवरनिवरं छोत्रोपस्यापनसंद्यमिगळ संद्येयु कुवेरोपस्यापनसंद्यमिगळ संद्येयु अपन्तर्यापनसंद्यमिगळ संद्येयु परिहार-विद्युद्धिसंद्यमिगळ संद्येयु सुक्षमसंपराद्यसंद्यमिगळ संद्येयु प्रवस्थातसंद्यमिगळ संद्येयु जिक्स्योनस्वस्तरसंद्यमिगळ संद्येयु जिक्स्योननवातम् ४८५० । जिक्स्योननवातसंद्यमिगळ संद्येयु परिहारः

पन्लासंखेजजदिमं विरदाविरदाण दन्वपरिमाणं । पुन्त्रत्तरासिहीणो संसारी अविरदाण पमा ॥४८१॥

पत्यासंख्येयभागो विरताविरतानां द्रव्यप्रमाणं । पूठवोक्तराजिहीनः संसारीं अविरतानां १०

पत्यासंख्यातेकभागं देशसंयतजीवद्रव्यप्रमाणमक्कु प मी पूर्व्वोक्तषट्राशिबिहोन-००४०

प्रमताः ५, ९३, ९८, २०६ अप्रमताः २, ९६, ९९, १०३, उपयामकाञ्जूबंकरणाः २९९, उपयामकानिवृत्तिकरणाः २९९, स्पकानुबंकरणाः ५९८, स्पकानिवृत्तिकरणाः ५९८, एषा चतुर्णां युतिः प्रत्येकं सामायिकछोरोपस्यापनव्यमिकस्या भवति उभयत्र समसस्यास्वात् ८, ९०, ९९, १०३। ८, ९०, ९९, १०३। पिहारविवृद्धमुक्तमायराययवास्यातस्या कमेण त्रिस्योनससस्रस्यं ६९९७ त्रिस्योननवशतं ८९७, विस्योननवशतं ८९७,

पल्यासस्यानैकभागो देशसयतजीवद्रव्यप्रमाणं भवति प एतत्पूर्वोक्तपङ्गानिविहीनससारिराशिरेव ००४०

प्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्तो जीवोंका जितना जोड़ है उतने हो सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। सो प्रमत्तसंयत पाँच करोड़ तिरानवे छाल, अठानवे हजार दो सी छह ५९३ ९८ २०६, अप्रमत्तसंयत दो करोड़ छियानवे छाल, निन्यानवे हजार एक सी तीन २६६९९९०३, उपराम श्रेणीवाछे अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती दो सी निन्यानवे २९९, उपराम श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती दो सी निन्यानवे २९९, सपक श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती दो सी निन्यानवे २९९, सपक श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण पाँचसी अठानवे, क्षपक-श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण पाँचसी अठानवे, क्षपक-श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण पाँचसी अठानवे १९९, सपक श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण पाँचसी अठानवे १९८ इन सवका जोड़ आठ करोड़, नव्ये छात्र, निन्यानवे हजार एक सी तीन ८९०९९१०३ इतने जोव सामायिक स्वयमी और इतने ही छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। दोनांकी संख्या समान होती है। परिहार विश्वृद्ध संयतोंकी संख्या तीन कम सात हजार ६९९७ है। अर्थाप्य संयमियोंकी संख्या तीन कम नी सी ८९७ है। अर्था।

पल्यके असंख्यातवें भाग देश संयमी जीवोंका प्रमाण है। इन छहों राशियोंको

| संसारिराशिव | विरतप्रमाणमक्कुः                    |                |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | छेबोपस्थापन परिहार<br>८२०९९१०३ ६९९७ | सूक्ष्म<br>८९७ | यथास्यात<br>८९९९७ | संय =<br>१३ - | Annual Control of the Party of |

इंतु भगवदहैत्यरमेध्वरचारूचरणारविददंदवंदनानंदित पुण्यपुंजायमानश्रोमद्रायराजगुरु मंडलाचार्यमहावादवादोद्दयरायवादिपितामह सकलविद्वज्ञनचकर्वात श्रोमदभयसूरिसिद्धांत-चक्रवत्तिश्रोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवणादिरचितमप्प गोम्पटसारकणाटचृत्तिजीव-५ तत्वप्रवीषिकंयोळु जोवकांडाँवसतिग्ररूपणंगळोलु श्रयोदशं संयममार्गणाधिकारं निगदितमाप्तु ॥

अविरत्ताना प्रमाण भवति । १३-॥४८१॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटमारायरनामणञ्जसप्रतृत्तौ तत्त्वप्रदीषिकास्थाया जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणासु मयममर्गाणापरूपणा नाम त्रयोदगोऽधिकारः ॥१३॥

संसारी जीवोंकी राशिमें भाग देनेपर जो शंप रहे उतना ही असंयमियोंका प्रमाण १० होता है।।४८९॥

इस प्रकार आचार्य श्री नेसिचन्द्र विरक्षित गोम्भट्यार अवर नाम पंत्रसंग्रहको भगवान् आहेन्त देव परसंग्रहक सुन्दर चल्लकसर्लोकी नन्दनाये पात पुरवक पंत्रस्वका राज्युक सम्हरूनावार्य सहावादी यो अस्पर्वनदी सिद्धान्त चक्रवर्नीक ग्रान्तकन्त्रोको भृतियो शोमिन जलाट्याछे श्री केत्रवर्णीके द्वारा रचित्र गोम्भट्या। कर्णाट्युकी जोकरका प्रदीपिदाकी अनुसारिणी संस्कृत्योका तथा उसको अनुसारिणी पं. टांड्सस्ट रचित्र सम्बद्धानविद्यका नासक सायाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी साया टीकासी विवक्रसम्बद्धी सोम्म प्रकारणाक्षित्ते संस्वप्रताला प्रकृत्यका नासक तेरहवो अभिकार सम्बन्ध हुआ ॥१३॥

# दर्शन-मार्गणा ॥१४॥

संग्रममार्गाणातंतरं दर्शतमार्गाणेयं पेळद्रपं :---

जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्डुमायारं । अविसेसिद्ण अट्ठे दंसणमिदि भण्णये समये ॥४८२॥

यत्सामान्यप्रमृणं भावानां नैव कृत्वाऽऽकारमविशेष्यात्यांन्वरांनीमिति भण्यते समये ॥ भावानां सामान्यविशेषात्मकबाह्यपदात्यंगळ बाकारं नैव कृत्वा भेदप्रमृणमं माडदे यत्सामान्यप्रमृणं बावृदो'ड् स्वरूपमात्रमं कैकोळवृदद् दर्शनमें वित् परमागमदोळ् पेळल्पट्टूद् ।

यसामान्यप्रहण बार्खुदा हु स्वरूपमात्रम ककाळ्युद्ध दशनमा वर्तु परमागमवा छु पळल्पट्टु । वस्तुस्वरूपमात्रप्रहणमं ते बोडे अत्यविशिष्य बाह्यात्र्यगळे जातिक्रियागुणप्रकारग्रज्ञिद विकल्पितवे स्वरूरसत्तावभासनं वर्शनमं वितृ पेळल्पट्टु बुंब्रस्य। मत्समीयत्येयने विशवं साडियपं—

> भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरूवमेत्तं जं। वण्णणहीणग्गहण जीवेण य दंसणं होदि ॥४८३॥

भावानां सामान्यविद्योवात्मकानां स्वरूपमात्रं यद्वर्णनहीनग्रहणं जीवेन च वर्शनं भवति ।। सामान्यविद्येषात्मकंगळप्प पदार्वगळ आयुदो दु स्वरूपमात्रं विकल्परहितमागि जीर्वानदं स्वपरसत्तावभासनमद् दर्शनमें बुदक्कं । पश्यति दृश्यतेऽनेन दर्शनमात्रं वा वर्शनमें वित् कर्तकरण-

#### अनन्तानन्दससारसागरोत्तारसेतुकम् । अनन्तं तीर्थकर्तार वन्देऽनन्तमदे सदा ॥१४॥

80

24

अथ सगममार्गणा व्याख्याय दर्शनमार्गणा व्याख्याति--

भावाना सामान्यविशेयात्मकवाङ्गपदार्वाना आकारं-भेदघङ्गण, अकृत्या यस्यामान्यग्रङ्गण-स्वरूपमात्रा-वभासन तद् दर्शनामिति परमायमे भष्यते । वन्तुस्वरूपमात्रग्रहणं कवम् ? अर्थान्-बाङ्गपदार्थान् अविशेष्य-जाविक्रियाग्रहणविकारेरविकरूपः स्वरसत्तावभासन दर्शनमित्यर्थः ॥४८२॥ असुमेवार्यं विशदयति—

भावाना सामान्यविशेषात्मकपदार्थाना यत्स्वरूपमात्रं विकल्परहित यथा भवति तथा जीवेन स्वपर- २०

संयममार्गणाको कहकर दर्शन मार्गणाको कहते हैं-

भाव अर्थात् सामान्य विशेषात्मक पदार्थीके आकार अर्थात् भेदमहण न करके जो सामान्य महण अर्थात् स्वरूपमात्रका अवभावन है, उसे परमागममें दर्शन कहते हैं। वस्तु-स्वरूपमात्रका महण कैसे करता है? अर्थात् पदार्थीके जाति, किया, गुण आदि विकारी-का विकल्प न करते हुए अपना और अन्यका केवल सत्तामात्रका अवमासन दर्शन २५ है।।४८२।।

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-

सामान्य विशेषात्मक पदार्थोंका विकल्परहित स्वरूपमात्र जैसा है वैसा जीवके साथ स्वपर सत्ताका अवभासन दर्शन है। जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना

भावसाधनं दशेनमरियल्पडुबुदु ।

अनंतरं चक्षुर्वर्शन अचक्षुदर्शनंगळ स्वरूपमं पेळदपं :--

चक्खुण जं पयासइ दिस्सइ तं चक्खुदंसणं वेति । मेसिदियप्पयासो णायन्त्रो सो अचक्खु ति ॥४८४॥

। चक्षुवा यत्प्रकाशते बृत्यते तच्चक्षुर्वर्शनं बृवंति । यः शेषेद्रियप्रकाशो ज्ञातस्यः सोऽचक्षु-द र्शनमिति ॥

नयनंगळावुदेशि प्रतिभासिसुतिमिहंपुतु काणल्यङ्गतिहपुतु तिहष्यप्रकाशनमे चक्षुहँशीन-भेवितु गणधरदेवाविदिव्यज्ञानिगळ् पेळवर । शेषंद्रियंगळावुदेशितु शोरुसिईपुददु अचकुदर्शनमेवितु ज्ञातव्यमक्कुं ।

> परमाणु आदियाई अंतिमखंधंति सृत्तिदव्याई । तं ओडिदंसणं प्रण जं पस्सह ताह पच्चक्खं ।१४८५)।

परमाण्यादिकार्ग्यतिमस्कंघपर्यंतानि मूर्त्तंद्रव्याणि । तदवधिददाँनं पुनर्यंत्पस्यति तानि प्रत्यक्ष ॥

परमाणुवादियागि महास्कंषपय्यंतमप्य मूत्तंद्रस्यंगळवेनितनितुमनावुदो हु दर्शनं मर्रे १५ प्रत्यक्षमाणि काणुमदविवदर्शनमें बुदक्कुं ।

> बहुविद्दबहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्मि खेत्तम्मि । लोगालोगवितिर्मिरो जो केवलदंसणुज्जोओ ॥४८६॥

बहुविधबहुप्रकारा उद्योताः परिमिते क्षेत्रे । लोकालोकवितिमिरो यः केवलवर्शनोद्योतः ॥

सत्तावभासन तहर्यन भवति । पस्यति दृष्यते अनेन दर्शनमार्थं वा दर्शनम् ॥४८३॥ अथ चक्षुरवर्ष्यनेन २० छक्षयति—

चलुपो:—नयनमां तबस्यि यत्सामान्यबह्य प्रकाशते पश्यति तहा दृश्यते अधिनानेन कृत्वा तद्वा नद्विपयप्रकाशनमेव तद्वा चलुर्दश्चेनमिति गणवरदेवादयो बुवन्ति । यस्च शेपेन्द्रियप्रकाहाः स अचलुर्दश्चेन-मिति ॥४८४॥

परमाणोराज्या महास्कृत्यपर्यन्त मुर्तहच्याणि पुतः यहश्चन प्रत्यक्ष पञ्चति तदविषदश्चन भवति ॥४८५॥ २५ सात्र दर्शन है ॥४८३॥

अब चशुदर्शन और अचशुदर्शनके लक्षण कहते हैं--

दोनों नेत्र सम्बन्धी सामान्य महणको जो देखता है अथवा इस जीवके द्वारा देखा जाता है अथवा सामान्य मात्रका प्रकाशन दर्शन है, यह गणधरदेव आदि कहते हैं। प्रेप इन्द्रियोंका जो प्रकाश है वह अचक्षु दर्शन है।।१८८॥

परमाणुसे लेकर महास्कन्य पर्यन्त सब मूर्तिक ट्रब्योंको जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधिदर्शन है ॥४८५॥

बहुबिधंगळु बहुप्रकारंगळुमप्पबेळगुगलु चंडसूप्यंरत्ताविप्रकाशंगळु लोकरोळ्परिसितक्षेत्र बोळयप्युवाद बेळगुर्गाळवं पर्वणिसल्पडव लोकालोकंगळोळावुदो हु विगततिमिरमप्पुददु केवल-वर्गोनोद्योतसम्बन्धं ।

अनंतरं दर्शनमार्गाणेयोळ् जीवसंस्ययं गाथाद्वर्यादवं पेळदपं :--

जोगे चउरक्साणं पञ्चक्साणं च खीणचरिमाणं । चक्खणमोहिकेवलपरिमाणं ताण णाणं व ॥४८७॥

योगे चतुरक्षाणां पंचाक्षाणां च क्षीणकषायचरमाणां । चक्षुषामविधकेवलपरिमाणं तयोर्जानवत ।

बहुषिया —तीद्रमन्दमध्यमादिशावेन अनेकविषाः बहुषकाराष्ट्रचोद्याताः चन्द्रमूर्यरस्तादिप्रकारा लोके— पर्रामनकोत्रे एव अवन्ति ती. प्रकारीन्तुमसेय लोकालोक्सोविगतित्रमिरो य. स. केवलदर्यानीयीती भवति ॥४८६॥ अब दर्शनमार्गान्या जीवसंख्या मावादेशताः—

मिष्यादृष्टपादय शीणकपायान्ताः शक्तिमत्तवसुर्दर्शनिनः व्यक्तिगतवसुर्दर्शनिनश्च । तत्र लब्ब्यपर्यान-वतुरिन्द्रयपञ्चेन्द्रिया शक्तिमतवसुर्दर्शनिनः, पर्याप्तकवतुरिन्द्रयपञ्चेन्द्रयाः व्यक्तिमतवसुर्दर्शनिनः। तत्य**पा— २०** द्वित्वितु पञ्चेन्द्रियप्रमाण तर्व यणावत्यसस्यात्मकप्रतराञ्चलमाजितवगरप्रतरः तदा वतुः पञ्चेन्द्रयप्रमाणं

तीब, सन्द, सध्यम आदिके भेदसे अनेक प्रकारके चन्द्र, सूर्यं, रस्त आदि सम्बन्धी उद्योत परिमित क्षेत्रको ही प्रकाशित करनेवाले हैं। उन प्रकाशोंको उपमा जिसे नहीं दी जा सकती ऐसा जो लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित करता है वह केवल दर्शनरूप उद्योत २५ है ॥४८६॥

अब दर्शन मार्गणामें जीवोंकी संख्या दो गाथाओंसे कहते हैं—

मिध्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त जीव दो प्रकारके हैं, शक्तिरूप चुकुदर्शनवाले और व्यक्तिरूप चकुदर्शनवाले । उनमें से लब्ध्यपर्याप्तक चतुरिहिय और पंचीन्द्रय तो शक्तिरूप चकुदर्शनवाले हैं और पर्याप्तक चतुरिहिय व्यक्तिरूप चकुद्रश्नेन वाले ३० है। यदि दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचीन्द्रय जीवीका प्रमाण आवलीक असंख्या तर्वे भागसे भाजित अपरागुळ और उससे भाजित जगरप्रतर प्रमाण है तो चतुरिन्द्रिय

भेवनानेकप्रकारा उद्योताः प्रकाशिवधेषा लोके परिमितक्षेत्र एव प्रकाशते । यो लोकालोकयोः सर्वतामान्याकारे वितिमिरः क्रमकरणव्यवधानराहित्येन सदावभासमानः स केवलदंशनाक्य उद्योतो भवति इतोऽग्रेज्यमिप पाठो इत्यते वपुस्तके ।

त्रेराधिकं माडि प्र ४१ प = ६१२ वंदलब्ब्दोन्नु पर्ध्याप्रकरं किचित्नुनं माडिदोडेदु शक्तिपतचलु-४ २ व

ं हैंप्रीनगळ संख्येषक्षु है। २— सिते व्यक्तिगतचक्षुदेशीनगल्यं त्रेराशिकमं माळ्यागळोडु । २ ४

विशेषपुंटवावुरें दोडे फलराशित्रसप्ययाप्रराशियकडू प्र =४ प= ६।२। मी बंद लब्धं व्यक्तिः ४ गताबशुदंशीनपळ संख्येयककु = । २ अवधिदर्शीनगळ संख्येयवधिज्ञानिगळ प्रमाणमेनितनिते-४।४

यक्कुं प a केवलदर्शनिगळसंस्ये केवलज्ञानिगळसंस्येयेनितनितेयक्कुं १। ६ a

कियन् ? इति तैराजिके कुने प्र ४१६० = । इ.२ जब्ब पर्यासकर्म∾प्रया किचिद्दन अक्तिगतचन्नुर्दर्शनिगंख्या ४

पंचेत्रियका कितना परिसाण है ऐसा निरासिक करनेपर प्रमाण राग्नि चार, फलराशि । कार्जाबोंका प्रमाण, इच्छाराग्नि दो। सो इच्छाराग्निको फरराग्निस गुणा करके प्रमाणशादिक से भाग देनेपर जो प्रमाण आंदे उत्तरे चोडिन्द्रिय, पंचेत्रिय जोवराग्नि है। उसमें से पर्याप्त कोंबिक प्रमाणको पटानेपर जो प्रमाण आंदे उसमें से क्रिन्न पटानेपर, क्योंकि दोइन्द्रिय जीवक कसे पटते हुए प्रक्रियत चक्कुरनेजवालोंका प्रमाण जानना, इसी तरह उसस्याग्नि अपने प्रमाणको चारासे भाग देवर दोसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आंदे उसमें से कुछ अविधानियोंक प्रमाणक समाण जानना। और केवल दश्यनी जीवोंका प्रमाण जविष्तानियोंक प्रमाणक समाण जानना। और केवल दश्यनी जीवोंका प्रमाण केवलालानियों के प्रमाणक समाण जानना। अरिका

एइंदियपहुद्धीणं खीणकसायंतणंतगसीणं । जोगो अचक्खुदंसणजीवाणं होदि परिमाणं ॥४८८॥

एकेंद्रियप्रभृतीनां क्षीणकषायांताऽनंताराशीनां योगो बक्षुर्द्शनजीवानां भवति परिमाणं । एकेंद्रियप्रभृति क्षीणकषायांताऽनंतानंतजीवंगलयोगं अचक्षुर्दृर्शनजीवंगळ प्रमाणमक्कुं ।१३।

| 1 | शक्तिवक्ष् | व्यक्तिचक्षु | अचक्ष् | अव | <b>ঘি</b> ৰহান | केवलदर्शन |
|---|------------|--------------|--------|----|----------------|-----------|
| Ì | = ~        | २            | 8 3    | q  |                | 9         |
| l | ४ २—       | 8            | a      | a  | a              | ą         |
| 1 | २४         | ۹            |        |    | а              |           |
| ١ | a          | ř.           |        |    | }              | 1         |

हंतु भगवबहंत्परमेश्वर बाहबरणार्राबबहंद्व बंदनानंबितगुण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु संड-लाध्यंमहावादवादोश्वररायवादिपितामह् सकलेविद्वज्ञनसकर्वात्त्रश्रीस्वस्यपूरि सिद्धांतचकर्वात्त् श्रीपादपंकजरजोरिजित ललाटपट्टं श्रीमत्केशवणाविरचित गोम्मटसारकणांटवृति जीवतत्त्वप्रदीपि-पिकेयोज् जीवकांडविशतित्रस्वणगंग्जोज् चतुर्दृशं दर्शनमार्गणाधिकारं निगवितमात्त् ।

एकेन्द्रियप्रभृतिक्षीणकषायान्तानन्तानन्तजीवानां योगः अचक्षुर्दर्शनजीवप्रमाण भवति १३-॥४८८॥

एकेन्द्रियसे लंकर झीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त अनन्त जीवोंका जो योग है उतना १० अचझुन्द्रानी जीवोंका प्रमाण है।।४८८।।

> हम प्रकार सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्र रचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको कंत्रावर्ग्या रचित्र कर्नोटक हुचि अनुमारिणी हिन्दी टीकाम जीनकाण्डके अन्तर्गत दर्शन मार्गणा प्रकाण नामक चौदहर्वी अधिकार समाग्न हुखा ॥५४॥

#### लेक्या-मार्गणा ॥१५॥

दर्शनमार्ग्गणानंतरं लेक्यामार्ग्गणेयं पेळलुपक्रमिसि निरक्तिपूर्व्यकं लेक्येये लक्षणमं केळवर्ण---

> लिपइ अप्पीकीरई एदीए णियअप्पुण्णपुण्णं च । जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्मागुणजाणयक्खादा ॥४८९॥

लिपस्यात्मीकरोत्येतया निजाऽपुण्यं पुण्यं च जीव इति भवति लेक्या लेक्यागुणजायकान्त्राता ।

द्वव्यवेदरेश्ये व भावकेदयेयं बुं लेदये द्विप्रकारमण्डुबल्लि । भावकेद्रयापेलीयवं लिपत्यात्मीकरोति निजापुण्यं पुण्यं च जीव एतयेति लेदया । लेदयागुणजायकाऽऽस्थाता भवति । जीवं निजपापमुमं पुण्यमुमं लिपति तन्नं पोरेगुं आत्मीकरोति तन्नवागि माज्यनिर्वारिदमेवितु लेदया लेदये बुं लेदया-१० गुणमानित्व भृतज्ञातिमाज्य गणपरविज्ञावित्यांक्रवं पेळल्यदुवस्कुं । जनया कम्मीभरात्मानं लिपतीति लेदया । कथायोवयानुर्वतिका योगप्रवृत्तिवां लेदया । कथायाणामुदयेनानुर्वजिता कमप्यतिहायांतरमु-प्रमोगा अक्टनीय्यव्यं । १९ व्यव्येन विज्ञव्यागि माजिवण्ड ।

> य महर्ममुधावर्षे र्भव्यसस्यानि श्रीणयन् । नीतवान स्वेष्टमिद्धि तं धर्मनायधनं भजे ॥१५॥

अथ लेक्यामार्गणा वक्तूमना निरुक्तिपुर्वकं लेक्यालक्षणमाह—

क्या उच्चनानभेदार् देषा । तद भावकेत्वा त्रव्यावित इदं सुत्रम् । जिम्मीत-आस्मीकरोति तिज्ञमपूष्यं पृथ्यं च जीव गव्यति केशा क्षेत्रागृक्षाविकीगवरवैद्यादितिमास्याता । अत्रया कर्मीनगरमानं जिम्पतीति केथा । क्यापोद्यानुरक्षिता योगप्रवृत्तिचा वेदया क्यावाणामुद्येन अनुरक्षिता कम्प्यतिद्ययान्तरम्परनीता योगप्रवृत्तिनी वेदया ॥४८९॥ बसुमेवार्थं स्पष्टाति—

२० लेश्या मार्गणाको कहनेकी भावनासे निक्षिकपूर्वक लेश्याका लक्षण कहते हैं—
लेश्या इत्य और भावके भेदसे तो प्रकारको है। उनमें-से भावलेश्याका लक्षण कहनेके
लिए यह सुत्र हैं। 'लिल्पति' अर्थान इसके द्वारा जाते अपने पुण्य-गायको अपनाता है, तेश्याका यह लक्षण लेश्याके गुणोके ज्ञाता गणपर देव आदिने कहा है। तिसके द्वारा जोव आत्माको कर्मोसे लिम करता है वह लेश्या है। क्यायके उदयसे अनुरंजित मन वचन
२५ कायकी प्रदृष्ण लेश्या है। अय्वता कथायोके उदयसे अनुरंजित अर्थान किसी भी अतिल्यानरको प्राप्त योग प्रवृक्षि लेश्या है। अर्थान क्षायोक जिल्ला अर्थान किसी भी अतिल्यानरको प्राप्त योग प्रवृक्षि लेश्या है। अर्थान क्षायोक ज्ञात अर्थान क्षायो गण्डिक लेश्या है। प्राप्त योग प्रवृक्षि लेश्या है। अर्थान क्षायों के स्वर्थन अर्थान क्षायों प्राप्त योग प्रवृक्षि लेश्या है। अर्थन क्षायों के स्वर्थन क्षायों क्षायों प्राप्त योग प्रवृक्षि लेश्या है। अर्थन क्षायों के स्वर्थन क्षायों 
इसीको स्पष्ट करते हैं-

28

# जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ । तत्तो दोण्णं कज्जं वंधचउक्कं समुद्दिहं ॥४९०॥

योगप्रवृत्तिर्लंदया कवायोबयानुरंजिता भवति । ततो द्वयोः कार्य्य बंघवतुष्कं समुद्दिष्टं ॥ कायवाङ्मनःप्रवृत्तियं लेदये ये बुबबुबुं कवायोवयानुरंजितमञ्जू । तेतः अबु कारणवर्त्ताणवं द्वयोः कार्य्य योगकवायोग्य कार्य्यसम्प बंघवनुष्कं प्रकृतिस्थरसमुमागप्रवेशक्ष्यबंघवतुष्ट्यं लेदयय कार्य्यसम्भू में द्वापृद्दिष्टं परमागपवेशक्ष्यव्यवस्थान्त्रकं प्रकृतिप्रवेशवंपमक्कुः । कवायोववं व्यवस्थानुमागवंधमक्कुमपुद्धार्त्वं कवायोवयानुरंजितयोगप्रवृत्तियं लेदयेपपुवर्यपुवर्त्वमा लेदयेपप्रवृत्तित्वस्थं युक्तिस्रवेशक्रमेयक्कुमं बुद्दं तात्पर्यः।

लेश्यामार्गणेगिषकारनिद्देशमं माडिदपं गायाद्वयदिदं :--

णिद्देसवण्णापरिणामसंकमो कम्मलबक्णगदी य । सामी साहणसंखा खेचं फासं तदो कालो ।।४९१।। अंतरभावप्यबहु अहियारा सोलसा हवंतिचि । लेस्माण साहणहुं जहाकमं तेहि बोच्छामि ।।४९२।।

निद्वेंशवर्णपरिणामसंक्रमकम्मेलक्षणगतयदय । स्वामी साधनसंख्याक्षेत्रं स्पर्शं ततः कालः ॥ अंतरभावात्पबह्वोऽधिकाराः षोडश भवंतीति । लेदयानां साधनात्यं ययाक्रमं तैवंदयामि ॥ निद्वेंशसं, वर्णसं, परिणासमं, संक्रममं, कम्ममं, लक्षणमं, गतिषुं, स्वामिषुं, साधनम् संख्येयुं क्षेत्रमं,स्पर्शमं, बळिककं कालमं, अंतरमं, भावमं, अत्पबहुत्वमुमेवितु अधिकारंगळपदि-

कायवार्त्मन प्रवृत्तिः नेदया, मा च कपायोदयानुरञ्जितास्ति ततः कारणात् इयो:-योगकणाययोः कार्यं वन्यवनुकं प्रकृतिस्थतन्त्रनागप्रदेशस्य वद् नेद्रस्याया एव स्थापित परमागये वन्यवृद्धम् । योगात् प्रकृतिप्रदेश-वन्यौ कारायस्थोदयावन व्यित्यन्त्रमत्यन्त्री स्थाताम् । तेन कवायोदयानुरञ्जितयोगप्रवृत्तिकञ्चलया नेद्रस्या २० वतुष्विवनयो गुक्तिस्वतं स्वेत्यम् ॥४९०॥ अस माबाइयेन अस्विकाराधिर्विद्यति—

निर्देश वर्णः परिणामः सक्कम, कर्मलक्षण गतिः स्वामी साधनं संख्या क्षेत्र सार्शः ततः कालः

काय, बचन और मनकी प्रवृत्ति लेश्या है। वह मन, बचन, कायकी प्रवृत्ति कवायके उदयसे अनुरंजित है। इस कारणसे दोनों योग और कथायोंका कार्य प्रकृति, स्थिति, अनु-भाग और प्रदेशरूप चार बच्च लेश्योके ही कार्य परमागममें कहे हैं। योगसे प्रकृतिबच्य, २५ प्रदेशक्य और कथायके उदयसे स्थितिबच्य अनुभागबच्य होते हैं। इसलिए कपायके उदयसे स्थातिबच्य अनुभागबच्य होते हैं। इसलिए कपायके उदयसे अजुर्राजित योगप्रवृत्ति जिसका लक्षण है उस लेश्यासे चार प्रकारका बच्च कहना युक्तियुक्त ही है॥४९०।

दो गाथाओं से अधिकारोंको कहते हैं—

निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, ३०

१. म ततः आलेश्येर्यिदं । २ म चतुष्टयमक्कुर्मेंदु ।

नारप्युवेकं बोडे लेश्यानां साधनात्वं लेश्येगळ भेषप्रश्रेषंगळं साधिससत्वेडि बहुकारणमागि तैरिष-कारैः आपविनास्मधिकारंगाँज्वं यथाक्रमं क्रममनतिक्रमिसवे लेश्येयं वस्थामि पेळवें ।।

किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्कलेस्सा य ।

लेस्साणं णिद्देसा छन्चेव इवंति णियमेण ॥४९३॥

् कृष्णा नीला कापोती तेषः पद्माच ग्रुक्ललेड्याच। लेड्यानां निहॅशाः वद् चैय भवंति विक्रायेत्।।

कृष्णलेदयेयें दु नीललेडयेयें दुं कपोतलेडयेयें दुं तेजोलेदयेयें दुं पपलेडयेयें दुं शुक्रलेडये-यें दुमित्र लेदयेगळ निहेंद्रशालारेयापुत्र । नियमदिदं । इल्लि बद्बैब एवित्र नैगमनयाभिप्रायदिदं येकलपट्दुत्र । पर्यायवृत्तियिदं मत्तामसंख्येयलोकमात्रंगळ् लेदयेगळपुत्रे वित्रु नियमगब्बीवदं सुवि-, सलपट्दुत् । महेंद्रां निगवितमाप्त्र ॥

> वण्णोदयेण जणिदो सरीरवण्णो दु दव्बदो लेस्सा । सा मोढा किण्हादी अणेयभेया सभेयेण ॥४९४॥

वर्णोदयेन जिततः शरीरवर्णस्तु इञ्चतो लेड्या । सा घोडा कृष्णावयोऽनेकमेदाः स्वमेदेन ।। वर्णनामकम्मोदयविदं जिततः पुट्टस्पृष्ट शरीरवर्णस्तु शरीरदवर्णः द्रव्यतो लेड्या इव्यविदं १५ लेड्ययक्कुमा इव्यवेदयेषु बोडा बद्जकारमक्कुमा बद्जकारंगळुं कृष्णादयः कृष्णाविगळनकुं । अनेकभेदाः स्वभेदेन स्वस्वभेदाः स्वभेदाः तैः स्वभेदैरनेकभेदाः स्युः संतम्म भेदविदमनेकभेदगळपु-वहे में सेके ॥

अन्तरं भावः अल्पबहुत्वं चेति पोदशाधिकारा लेद्याभेदप्रभेदसाधनार्थं भवन्तीति तैर्ययाकमं लेद्या वस्यामि ॥४९१–४९२॥

२० इङणलेख्या नीललेख्या कपोतलेख्या तेजोलेख्या पपालेख्या शुक्ललेख्या चेति लेख्यानिर्देशाः—लेख्यानामानि षडेव भवन्ति नियमेन । अत्र एवकारेणैव नियमस्य अवगानत् पुनरतर्वकं नियमशब्दोगादान नैयमनवेन लेख्या पौडा पर्यापाणिकनवेन असंब्यातलोकचेत्याचार्यस्य अभिग्रायं ज्ञापपति ॥४९३॥ इति निर्देशाधिकारः ।

वर्णनामकर्मोदयजनितशरीरवर्णस्तु इथ्यलेस्या भवति । मा च पोढा-चट्त्रकारा । ते च प्रकाराः कृष्णावयः स्वस्वभेदैरनेकभेदा स्युः ॥४९४॥ तथाहि---

काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुःव ये सोलह अधिकार लेड्याके भेद-प्रभेदोंके साधनके लिए २५ हैं। उनके द्वारा कमानुसार लेड्याको कहुँगा ॥५९१–९२॥

कृष्णदेश्या, नीळदेश्या, कपोतदेश्या, तेबोदेश्या, पद्मदेश्या, पुक्रदेश्या हे अह ही देश्याओं के नाम नियमित हैं। यहाँ पत्रकार (ही) से ही नियमका ज्ञान हो जानेसे पुनः नियम शब्दका पहण निर्धक ही है। अतः वह नैगम नयसे देश्या छह हैं और पर्योगार्थिक-नयसे असंस्थातदोक हैं, इस आचार्यके अमिश्रायको सूचित करता है।।४९३॥ निर्देशाधिकार के समाप्त हुआ।

वर्णनाम कर्मके उदयसे उत्पन्न शरीरका वर्ण तो इत्य लेश्या है। उसके भी छह भेद हैं। वे कृष्ण आदि भेद अपने-अपने अवान्तर भेदोंसे अनेक भेद वाले हैं।॥४९॥।

### छप्ययणीलकवोदसुहेमंबुजसंखसंणिहा वण्णे । संखेजजाऽसंखेजजाऽणांतवियप्पा य पत्तेयं ॥४९५॥

षद्भवनीक्कपोतपुहेमांबुक्शांसासिक्षमा वर्णे । संस्थेयासंस्थेया अनंतविकल्यात्त्व प्रत्येकं ।। तुर्विय, नीकरत्त्व, क्योतपिक्षय, सुहेमद, अंबुक्त, शंखद सिन्नभंगकृ ययाक्षमिदसम्पुत्त । कृष्णकेश्याविगळ वर्णावीकृ विद्विषयात्तिर्योळं प्रत्येकं संस्थातंत्रक्रपुत्त । कृ १ नी १ क १ ते २ य १ शु १ । स्कंपभेदिवंदं प्रत्येकमसंस्थातंत्रकपुत्त । कृ नीळ ० क ते ० य ० शु ० ॥ परमाणु-भेदविंदं प्रत्येकममंतानंत्तान्त्रपृत्त । कृ स्त्र नी स्त्र क स्त ते स्त्र प स्त्र शु स्त्र ॥

> णिरया किण्हा कप्पा भावाणुगया हु तिसुरणरितिरिये । उत्तरदेहे छक्कं भोगे रविचंदहरिदंगा ॥४९६॥

नारकाः कृष्णाः कल्पजा भावानुगता खळु त्रिसुरनरतिय्यंक्षु । उत्तरदेहे बट्कं भोगे <sub>१०</sub> रविचंद्रहरितांगाः ॥

नारकरेल्ठर्जः कृष्णराज्येपण्यः कल्पजरेल्ठरः भावलेक्यानृगतरप्यरः। भवनत्रप्यवेषवर्षज्ञं मनुष्यरं तिय्येषराज्यं उत्तरवेहंगज् वेषवर्षज्यः वेषुत्रवेण शरीरंगज्यः अवं वष्ट्वणंगज्यपुषु यथाक्रम-मुत्तममध्यमजयन्यभोगभूमिजरप्प नरतिय्यंषरगज्यः शरीरंगज्यः रविष्वंक्रिरिडणंगज्यपुषु ॥

कृष्णादिलेख्या वर्णे पद्शद-भीकरल-क्योत-सुद्धेस-अम्बुद-शङ्ख्यिनमा भवन्ति । पुनस्ता इन्द्रिय-१५ व्यक्तिमि, प्रयोकं संस्थाताः इ. १। ती १ । कृ १। ते १ । प १ । शु १ । इक्तस्यवेदेनसंस्थाताः इ. ०। ती ० क । ते ०। प ०। सुन् । परमामुमेदैन अनन्तानन्तास्य भवन्ति । इ. स.। नी स्वाक स्वाते स्वाप स्व। शुक्षा ॥४९५॥

नारकाः सर्वे कृष्णा एव, कल्पजाः सर्वे स्वस्वभावलेस्यानुगा एव । भवनत्रबदेवाः मनुष्पास्तिर्यञ्जो देवविकुणेयदेशुक्र सर्वे यह्वणाः । उत्तममध्यमवधन्यभोगभृतिजनरतिरश्चः क्रमशः रविचन्द्रहरिद्वणां २० एव ॥४९६॥

वर्णके रूपमें कृष्ण आदि छेश्या भीरे, नीलम, कबूतर, स्वर्ण, कमल और शंखके समान होती हैं। अर्थात भीरेके समान जिनके झरीरका रंग काला है, उनके ह्रव्यकेश्या कृष्ण है। नीलमके समान नील रंग वालोंकी ह्रव्यकेश्या कृष्ण है। नीलमके समान नील रंग वालोंकी ह्रव्यकेश्या पंता वालोंकी ह्रव्यकेश्या पंता होती है। स्वर्णके समान पीर वर्ण वालोंकी ह्रव्यकेश्या पंता होती है। कमलके समान झरीरके वर्णवालोंकी ह्रव्यकेश्या पंता होती है। और जिनका झरीरका रंग शंखके समान झरीरके वर्णवालोंकी ह्रव्यकेश्या शुक्त होती है। और जिनका झरीरका रंग शंखके समान सफेद हाता है उनकी ह्रव्यकेश्या शुक्त होती है। इन्ह्यिके ह्या स्वर्णक लेश्याके संस्थात भेद ही हैं। स्क्रव्योंके भेदसे असंस्थात भेद है और परमाणुओंके भेदसे अनन्त भेद हैं ॥४९॥

सब नारकी कृष्णवणे ही होते हैं। सब कल्पबासी देव अपनी-अपनी भावलेश्याके अनुसार ही ह्रव्यलेश्याबाले होते हैं। अथीन जैसी उनकी भावलेश्या होती है उसीके अनुसार उनके शरीरका वर्ण होता है। भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिपोदेव, मनुष्य, तिर्यव और देवोंके विक्रियासे बना शरीर ये सब छडी वर्णवाले होते हैं। उत्तम, मण्यम और जपन्य

१. व अनन्तारच ।

बादरआऊतेऊ सुक्कातेऊ य बाउकायाणं । गोम्युत्तग्रुम्मवण्णा कमसो अञ्चत्तवण्णा य ॥४९७॥

बादराष्क्रायिकतेजस्कायिकाः शुक्लास्तेजसञ्च वातकायानां । गोमूत्रमुद्गवण्णौ क्रमशोऽध्य-क्तवर्णाञ्च ॥

 बादराप्कायिकतेज्ञस्कायिकंगळुं यथाळमाँवरं शुक्छाः शुक्छवर्णगळु तेज्ञसस्य पीतवर्णगळु-मप्पुत्तु । वातकायंगळ शरीरवर्णगळ धनोविधघानिकंगळ्गे गोमूत्रमुद्गवर्णगळु यथाळमाँवद-मप्पुत्तु । तनुवातकायिकंगळ शरीरवर्णमध्यक्तवर्णमञ्ज ।

> सन्वेसि सुहुमाणं कावोदा सन्वविग्गहे सुक्का । सन्वो मिस्सो देहो कवोदवण्णो हवे णियमा ॥४९८॥

 सर्वेवां सूक्ष्माणां कापोताः सर्व्वविग्रहे शुक्लाः। सर्व्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णा भवे-मियमात् ॥

सर्वसुक्षमजीवंगळ बेहंगळू कपोतवर्णबेहंगळेयपुत्र सर्वजीवंगळु विग्रह्गतियोळु शुक्छ-वर्णगळेयपुत्रु । सर्वजीवंगळु झरीरपर्ध्यामिनेरिक्सेवरं कपोतवर्णरेयपुरु नियमविवं ॥ वर्णाधिकारं द्वितीयं ॥ वर्गतरं छेट्यापरिणामाधिकारमं गावापंचकविवं पेळवरं-—

> लोगाणमसंखेज्जा उदयद्वाणा कसायमा होति । तत्थ किलिट्टा असुद्दा सुद्दा विसुद्धा तदालावा ॥४९९॥

छोकानामसंख्येयान्युदयस्यानानि कथायगाणि भवंति । तत्र क्लिष्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि तदालापानि ।

बादरानेजस्कायिको क्रमेण शुक्त्य्वीतवर्णावेव, वातकायिकपु धनोदांयवातधनवातपराराणि क्रमेण २० गोमूत्रमृद्गवर्णानि तनुवातवरीराणि अध्यक्तवर्णानि ॥४९७॥

सर्वगृहमजीवदेहाः रूपोतवर्षा एव । सर्वे जीवा विश्वहृगतौ शुक्कवर्षा एव । मर्वे जीवा स्वस्वपर्धास-प्रारम्भप्रयमसम्पयाच्छरीरपर्वासिनिष्णात्तपर्यस्त कपोतवर्षा एव विवयम ॥४९८॥ इति वर्णीयकारः । अय परिणामाधिकारं राधापञ्चकेनाह—

भोगभूमिके मनुष्य और तिर्यंच क्रमसे सूर्यके समान, चन्द्रमाके समान तथा हरित वर्णवाले २५ होते हैं ॥४९६॥

बादर तैजस्कायिक और बादर जलकायिक क्रमसे पोतवर्ण और शुक्लवर्ण ही होते है। बादरवायुकायिकोंमें घनोद्धि वातका झरीर गोमूत्रके समान वर्णवाला है। घनवातका झरीर मूँग के समान वर्णवाला है और तनुवातके झरीरका वर्ण अब्यक्त है।।४०९॥

सब सृहसजीवोंका शरीर कपोतके समान वर्णवाळा ही होता है। सब जीवोंका ६० विमहगतिमें शुक्ळवर्ण ही होता है। सब जीव अपनी-अपनी पर्यामिके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे ळेकर शरीरपर्यामिकी पूर्णता पर्यन्त कपोतवर्ण ही नियमसे होते हैं।।४९८॥

वर्णाधिकार समाप्त हुआ । आगे पाँच गाथाओंसे परिणामाधिकार कहते हैं---

कवायगतोदयस्थानंगज्ञ् असंस्थातलोकमानंगळपुववरोज्ञ् संस्केतस्थानगळप्य अशुमलेदया-स्थानंगज्ञ् तद्योग्यासंस्थातलोकभक्तबहुभागंगळाषुत्तलृमसंस्थातलोकमानंगळपुवु । तदेकभागमानं गळुभर्षुत्रं शुमलेद्याबिशुद्धिस्थानंगळुमसंस्थातलोकमात्रंगळपुवु । संस्ले । ≤०। ८ विशु≡०१।

#### तिन्वतमा तिन्वतरा तिन्वा असुद्दा सुद्दा तहा मंदा । मंदतरा मंदतमा छद्दाणगया हु पत्तेयं ॥५००॥

तोव्रतमानि तोव्रतराणि तोव्राष्यशुभानि शुभानि तथा मंदानि । मंदतराणि मंदतमानि घटस्थानगतानि खल प्रत्येकं ।

े मुन्नं पेळ्वँ असंस्थातलोकबहुभागमात्रंगळप्प अशुभलेखा संक्लेशस्थानंगळु कृष्णनील-कपोतभेबीबर्द त्रिप्रकारं गळपुबल्लि कृष्णलेख्यातीन्नतमसंक्लेशस्थानंगळु सामान्याशुभसंत्रलेश स्थानंगळ ≊०८ निबं मत्तं तद्योग्यासंस्थातलोकिबर्द खंडिसिबल्लि बहुभागमात्रस्थानं- १०

गळपुबु ≡∂।८।८। नील्लेश्यातीवतरसंक्लेशस्यानंगळु तदेकभागबहुभागमात्रंगळ-९।९

कपायमतोश्यस्थानानि असस्यातलोकमात्राणि भवन्ति । तेषु सब्वेद्धस्थानानि अञ्चभवेदयास्थानानि तयोग्यासस्यातलोकभक्तज्ञद्वभगमात्राच्यपि असंस्थातलोकमात्राच्येव । तदैकभागमात्राणि द्युभवेस्याविगृद्धिस्या- १५ नान्यप्यनन्यातलोकमात्राच्येव । संबक्ते ≅ठ । ८ । विशु ७ ≅ ठ । १ ।।४९९॥

प्रागुक्तासंख्यातलोकबहुभागमात्राणि अधुभलेश्यासंक्लेशस्थानानि कृष्णनीलकगोतभेदास्त्रिविधानि । तत्र कृष्णलेश्यातीव्रतमसक्लेशस्यानानि सामान्यागुभसक्लेशस्यानेषु च a । ८ तद्योग्यासस्यातलोकभक्तेषु बहुभाग-

मात्राणि≅ a । ८ । ८ । गोळळेध्यातीवतरसंक्लेजस्यानानि तदेकभागबहुभागमात्राणि≌ a । ८ । ८ । क्पोत-९ ९ ९

लेरयातीत्रसक्लेशस्यानाति तदेकभागमात्राणि 😑 a।८।१पुनः सुभक्लेश्याविशुद्धिस्थानेषु पूर्वोक्तासंख्यात- २० ९। ९।९

कपायों के अनुभागरूप उदय स्थान असंख्यात छोक मात्र होते हैं। उनमें यथायोग्य असंख्यात लोकसे भाग देनेपर बहुभाग प्रमाण संबद्धेश स्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं। और रोप एक भाग प्रमाण विशुद्धिस्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक मात्र हैं। संबद्धेशस्थान तो अशुभ लेश्याओं के स्थान हैं और विशुद्धिस्थान धुभ लेश्याओं के स्थान हैं ॥४९९॥

पहले कहें असंख्यात लोकके बहुभाग मात्र अनुभ लेरया सम्बन्धी स्थान कृष्ण, नील, कपोतंक भेदसे तीन प्रकारके हैं। उन सामान्य अनुभ लेरया सम्बन्धी स्थानीमें यथायोग्य असंख्यातलोकसे भाग देनेपर बहुभाग प्रमाण कृष्णलेरया सम्बन्धी तीव्रतम कपायरूप संक्लेश स्थान हैं। धेप रहे एक भागों पुनः असंख्यात लोकसे भाग देनेपर बहुभाग मात्र भंदसंत्रकेशस्थानंगळ् तदसंस्थातकोकभक्तम्बद्वभागमाश्रंगळपुत्र ≅०८ पराकेश्याविषुद्धिस्थानंगळु १९ भंदतरसंक्केशस्थानंगळ् तदेकभावबद्वभागमाश्रंगळपुत्रु ≅०८ शुक्लकेश्याविषुद्धिस्थानंगळ् १९९ मंदतमसंक्षेशस्थानंगळ् शेर्यकभागभाश्रंगळपुत्रु ०१६ ईक्वाकेश्याविधावार्षस्थानंगळीळु ०१६

प्रत्येकमशुभंगळोळुक्कुरुदिदं जघन्यप्रयंतं शुभंगळोळुं जघन्यदिदशुक्तुष्टप्रध्यंतमसंख्यातलोकमात्र-५ षट्स्यानपतितहानिवृद्धिपुक्तस्यानंगळपुबु खलु नियमदिवं ।

> असुहाणं वरमन्त्रिमअवरंसे किण्हणोलकाउतिए । परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदो किलेसस्स ॥५०१॥

अञ्चभानां वरमध्यमावरांशे कृष्णनीलकपोतत्रये परिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः संक्षेद्रास्य ।

 कृष्णनीलकपोतित्रस्थानंगळ अगुभंगळप्युक्तृष्टमध्यमज्ञचन्यांशंगळोळु जीवं संक्लेशहानि-यिवं क्रमाँववं परिणमिनुगुं।

क्षोकभर्तकभागमा वेषु ≅ a। १ तेजोक्षेत्र्यामन्दरुक्केयस्यातानि तदसस्यातलोकभत्तककुभागमात्राणि ≅ a। ८ १ १९ पर्याण्ययाविषुद्धिस्यानानि मन्दतरसम्बेजस्यानानि तदंकभागबहुभागमात्राणि ≅ a। ८ शुक्त्रलेय्याविषुद्धि-१। १। ९ स्यानानि मन्दतमत्रबक्केयस्यानानि ग्रेपंकभागमात्राणि ≅ a। १। एतेषु कृष्णलेय्यादियद्स्यानेषु प्रत्येकमणुभेषु १। ९। ९

लजु-नियमेन ॥५००॥ »क्ष्णनीकरूपोतीवस्थानेषु अामरूपोत्कृष्टमध्यमत्रपप्यारोषु जीव सक्तेशहानिन. क्रमेण परिण-मति ॥५०१॥

नीलंलेस्या सम्बन्धी तीवतर संक्लेश स्थान हैं। जोष रहे एक भाग प्रमाण क्षेतलेस्या २० सम्बन्धी तीव संकेश स्थान हैं। पहले क्षायोंके इत्य स्थानोंके असंख्यात लोकसे भाग देकर जो एक भाग प्रमाण शुभ लेस्या सम्बन्धी स्थान कहे थे वे ते ज, पदा और शुन्कके भेदसे तीन प्रकारके हैं। इनमें असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुमाग प्रमाण तेजोलेस्या सम्बन्धी मन्द संक्लेश स्थान हैं। श्रेष बचे एक भागमें पुनः असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुमाग प्रमाण शुक्ल लेस्या प्रमाण पर्योद्धिया सम्बन्धी मन्दत संक्लेश स्थान हैं। श्रेष स्थान संक्लेश स्थान हैं। श्रेष स्थान संक्लेश स्थान हैं। इन कृष्णलेस्या आत्र सम्बन्धी लहा स्थानोंमें से प्रत्येक्ष अनुभमें तो उत्कृष्ट संबन्धी स्थान श्रेष श्रुष्ट स्थानोंमें से प्रत्येक्ष अनुभमें तो उत्कृष्ट से जापन पर्यन्त और श्रुष्ट स्थानों लियससे होते हैं। १००॥

यदि जीवके संक्छेश परिणामोंमें हानि होती है तो वह अशुभ कृष्ण नीछ और कपोत हेश्याओंके वत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अंशोंमें कमसे परिणयन करता है अर्थान् उस छेश्याके ३० बत्कृष्ट अंससे मध्यममें और मध्यमसे जघन्यकप परिणयन करता है।।१५१।।

## काऊ णीलं किण्इं परिणमदि किलेसविह्हदो अप्पा । एवं किलेसहाणीवहृदीदो होदि असुहृतियं ॥५०२॥

कपोतं नीलं कृष्णं परिणमति क्लेशवृद्धित वात्मा । एवं क्लेशहानिवृद्धितोऽशुभन्नयं भवनि ।

सांक्लेशवृद्धियवमात्मं कपोतनीलकृष्णलेश्यारूपमें तप्पुदंते परिणमवि परिणमिसुगुर्मितु ५ संक्लेशकृतिवृद्धिगळिवमञ्जभव्यस्पनक्तुं ।

तेऊ पम्मे सुनके सुद्दाणमवरादि अंसगे अप्पा ।

सुद्धिस्स य वडढीदो हाणीदो अण्णहा होदि ॥५०३॥

तेजसि परो शुक्ले शुभानामवराखंशके जात्मा विश्वद्वेदच वृद्धितो हानितोऽन्यया भवति । शुभंगळप्य तेजःपराशुक्ललेदयेगळ जावन्याखंशांन्योळात्मं विश्वद्विवृद्धिययं भवति परिणमि- १०

सुगुं। हानितोऽन्यया भवति विद्युद्धिय हानियिवं शुक्ललेडयोत्कृष्टं मोदल्गो डुं तेजोलेडयाजघन्यांश-पर्यंतं भवति परिणमिसुगुं। संदृष्टिः—

| अशुभलेश्या | =≡<br>स्थानानि ९ <b>∂</b> ८ | सरुवंधनं ≅ ∂ | गुभलेश्या | स्थानानि  | ≡<br>  ९al१ |
|------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| तीवतमकृष्ण | तिव्वतरणीळ                  | तिव्वकओत     | मंदतेज    | मंदतरपद्म | मंदतमञुक्ल  |
| उ ०००००ज   | उ ००००००ज                   | उ ०००००० ज   | ज००००० उ  | ज००००० उ  | ज००००० उ    |
| 3a C C     | Falcic                      | ≡alሪl१       | 连a とl     | 3ãa ८     | æa 1 १      |
| ९९         | . ९९९                       | ९९९          | ९९        | १९९       | ९९९         |

परिणामाधिकारं ततीयं समाप्तमाय्तु ।

अनंतरं संक्रमणापिकारमं गाथात्रयाँदिवं स्वस्थानपरस्थानसंक्रमणमनि परिणामपरावृत्ति-रखनेंगं कटाक्षिसिको डु पेळवपं।

संबलेशबृद्धचात्मा कपोतनीलकृष्णलेक्यारूपेण परिणमति इति संबलेशहानिवृद्धिम्यामशुभत्रयरूपो भवति॥५०२॥

्गभाना तेत्रःचयशुक्तकेत्रयानां ज्वन्याखंशेषु आस्मा विद्युद्धित्वितो भवति परिणमति, हानितोऽन्यया शुक्कोत्कृष्टालेजीवधन्याशपर्यन्तं परिणमति ॥५०३॥ इति परिणामाधिकारः। उक्तपरिणामपरावृत्तिरक्तां मनविकृत्य सक्रपणाधिकारं गाचात्रयेणाह—

तथा संक्लेश परिणामोंमें चृद्धि होनेसे कपोत, नील और कृष्ण लेश्यारूपसे परिणमन करता है। इस प्रकार संक्लेश परिणामोंमें हानि, चृद्धि होनेसे तीन अनुभ लेश्या रूपसे <sup>२५</sup> परिणमन करता है।।५०२॥

शुभ ते न, पद्म और शुक्क देश्याओं के जघन्य, मध्यम, उक्कष्ट अंशों में आत्मा विशुद्धि की दृद्धिसे परिणमन करता है। और विशुद्धिकी दृतिसे अन्यथा अर्थात् शुक्क देश्याके उक्कष्ट अंशसे तेजोद्धेत्याके जघन्य अंश्न तक परिणमन करता है। 140 शा

इस प्रकार परिणामाधिकार समाप्त हुआ।

क्क परिणामोंके परिवर्तनकी रचनाको मनमें रखकर तीन गाथाओंसे संक्रमण अधिकारको कहते हैं— ŧ۰

# संक्रमणं सट्ठाणपरट्ठाणं होदिचि किण्हसुक्काणं । बहुहोसु हि सङ्घाणं उमयं हाणिम्मि सेसउमयेवि ॥५०४॥

संक्रमणं स्वस्थानं परस्थानं अवति । कृष्णशुक्लयोः । बृद्धपोः खलु स्वस्थानमुभयं हानौ हेक्तोअर्थापः ॥

संक्रमणं स्वस्थानसंक्रमणमें दुं परस्थानसंक्रमणमें दुं हिप्रकारसम्बर्गनिल कृष्णशुक्लयोः कृष्णशुक्रलेश्याद्धयद वृद्धयोः बृद्धितात्रोल्लं स्वस्थानसंक्रमणमेयक्कुं लल्ल नियमिदिदं । आकृष्णशुक्ललेश्याद्धयद वृद्धयोः वृद्धियोः कृष्णशुक्ललेश्याद्धयद वृद्धयोः वृद्धियोः कृष्णशुक्ललेश्याद्धयद वृद्धयोः वृद्धियोः स्वस्थानसंक्रमणमुमें देर्डुमक्कुं । शेषोमधेषि शेषनीलपद्मकपपितनेत्रोलेश्याचनुष्ट्यंगल्ल हानियोलं वृद्धियोलं अपि अपिशल्दिवंदं स्वस्थानसंक्रमणमु परस्थानसंक्रमणमुमें देर्डमक्कुं ॥

> लेस्साणुक्कस्सादो बरहाणी अवरगादवरवड्ढी । सट्ठाणे अवरादो हाणी णियमा परट्ठाणे ॥५०५॥

लेक्यानामुत्कृष्टादवरहानिरवरस्मादवरवृद्धिः, स्वस्थाने अवरस्माद्धार्निान्नयमात्परस्थाने ॥

संक्रमण-स्वरदानमक्रमणं परम्यानमक्रमणं नेति द्विविधम् । तत्र कृष्णपुनन्त्रवेशाद्वयस्य युद्धौ स्वरुधान-संक्रमणमेव वलु-निवयमेन, हानौ पुन स्वरुधानमक्रमणं परस्वानसक्रमण 'नेत्युमय भवति । शेपनीन्त्रश्यक्षीन-१५ तिज्ञोन्वेशाचतुष्टवस्य हानौ वृद्धौ च अधिपन्दादुव्यमक्रमणं भवति ॥५०४॥

संक्रमणके दो प्रकार हैं—स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण। उनमें-से कुष्ण-हेट्या और पुक्त लेट्याका बृद्धिमें नियमसे स्वस्थान संक्रमण ही होता है। हानिमें स्वस्थान और परस्थान दोनों होते हैं। देश नील, क्योत, तेज, पद्म लेट्याओं में हानि और बृद्धिमें दोनों संक्रमण होते हैं। ५०%।

विशेषार्थ—एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको संक्रमण कहते हैं। यदि वह उसी लेड्यामें होता है तो पर-स्थान संक्रमण है। वृद्धिने कृष्ण और अुक्त छेड्यामें प्रस्थान संक्रमण ही होता है वर्षि संक्रमकी वृद्धि कृष्ण छेड्याके व्यक्त वहाँ होती है। अतः जो जीव कृष्ण छेड्या या अुक्त छेड्यामें वर्तमान है वर्ष संक्रमण स्वाधिन वृद्धिने कृष्ण छेड्यामें अवश्वामें विश्वाम कि वृद्धिने वृद्धिने उन्हों छ्याके उत्कृष्ट अंशमें जायोगा। किन्तु हानिये होतों संक्रमण होते हैं। वर्षािक उत्कृष्ट अञ्चासे संक्ष्याकों हानि होनेपर उन्हों छेड्यामें अत्कृष्ट अंशसे मध्यममें और मध्यमसे जापन्य अंशमें आता है। तथा और भी हानि होनेपर गौल छेड्यामें जाता है। इस तथह हानियों वार्या क्ष्या होते हैं। तथा और भी हानि होनेपर आते उत्कृष्ट अंशसे मध्यममें और मध्यमसे जापन्य अंशमें आता है। तथा और भी हानि होनेपर यो लेड्यामें वर्क्य अंशसे मध्यममें और हानि होनेपर स्थान केष्य क्ष्यामें इस होनेपर होनेपर स्थान होते हैं। तथा अप भी हानि होनेपर सा लेड्यामें क्ष्या है। इस तथह हानियों होने से होने संक्रमण होते हैं। शेष मध्यकी चारों ही छेड्याओं हानि हादि दोनोंमें हो होनों संक्रमण होते हैं। शुष्टाआ

२०

छेश्यानां कृष्णाविसम्बंळेश्याख उत्कृष्टात् उत्कृष्टवर्त्ताण्वं अनंतरस्वलेश्यास्यानविकल्यवे लु अवरहानिः अनंतेकभागहानियककुं । एकं वोबुत्कृष्टलेश्योवयस्यानकमणुर्वीद्वमनंतरोध्वंकस्यान-वोळनंतिकभागहानियककुमणुर्विदं । अवेरस्मात् सर्वलेश्येगळ ज्ञधन्यस्यानवर्त्ताण्यं स्वस्याने स्वस्यान-नवोळ् अवर्ष्विद्धः अनंतभागबृद्धिये अक्कुनेकं वोडे लेश्याजयन्यस्यानंगळिनतुमष्टांकंगळपुर्विद्यसनं-तरस्यानंगळोल् अनंत्रभागबृद्धिये निष्मविदमकुमेकं दोडा ज्ञधनमा यदस्यानयपुर्विद्यं । उत्तरस्यानमनंतैकभागवृद्धिस्यानमक्कुमणुर्विद्यं । अवरस्मात् सम्बलेश्येगळ ज्ञधन्यस्यानवर्त्ताण्यं रस्थाने तरस्यानसंक्रमणवोळ् अनंतरस्यानदोळ् हानिः अनंतगुणहानिय नियमाद्य भवति नियमिद मक्कुमेकवोडे गुक्छलेश्याजकस्यविद्यनंतरपणलेश्यास्यानवोळनंतगुणहानियककुमितेल्ला लेश्येगळामक्युमेकं ।

संक्रमणे छठ्ठाणा हाणिसु बड्डीसु होति तण्णामा । परिमाणं च य प्रन्वं उत्तक्षमं होदि सुदणाणे ॥५०६॥

संक्रमणे षट्स्थानानि हानिषु वृद्धिषु भवंति तन्नामानि । परिमाणं च पूर्व्यंमुक्तक्रमो भवति श्रुतज्ञाने ॥

ई संक्रमणदोळ हानिगळोळ बृद्धिगळोळ बह्बृद्धिगळुं बह्हानिगळुं मध्युव । तद्बृद्धिहानिगळ पेसर्गळुमवर प्रमाणंगळुमं मुन्नं श्रुतज्ञानमार्गणेयोळपेळद क्रममेयस्कुमं बरियुवबंतें दोडे अनंत- १९

कृषणादिसर्वेन्नेत्योत्कृष्टादनन्तरस्वनेदयास्यानिककृषे अवरहानिः अनन्तैकभागहानिभंवति, कृतः? तदनन्तरत्योर्वेक्कारम्कस्यान् । सर्वेन्नेदयानं अवस्यात्मुनः स्वस्याने अवश्र्यद्भः अनन्तेकभागवृद्धितेव भवति । कृतः? तज्वनस्यानामष्टोककरत्यान् । सर्वेन्नेदयाअपस्यस्यानात् परस्थानसंक्रमणेऽनन्तरस्याने अनन्तगुणहानिरेव नियमाद्भवति । कृतः? युक्तक्रदेयाजसम्यादनन्तरपानेद्रयास्थानवरकृष्णनेदयाअपस्यादनन्तरतीन्नेनेद्रयास्यानेदेषि तद्धानेरेन मंत्रवात् । एवं सर्वेन्द्रयाना भवति ॥५०५॥

अस्मिन् सक्रमणे हानिषु वृद्धिषु च षड्वृद्धयः षड्ढानयश्च भवन्ति । तासा नामानि प्रमाणानि च पूर्व

कृष्ण आदि सब छेर्याओं के उक्कष्ट स्थानमें जितने परिणाम होते हैं उनसे उक्कष्ट स्थानके समीपवर्ती उसी छेर्याके स्थानमें 'अवरहानि' अर्थान् उक्कष्ट स्थानसे अनन्त भाग हानिको लिये हुए परिणाम होते हैं क्यों कि उक्कष्टके अनन्तरवर्ती परिणाम उवक्कर होता है और अनन्त भागकी संदृष्ट उर्वक है। तथा सब छेर्याओं के जघन्य स्थानसे उसी छेर्यामें २५ उसके समीपवर्ती स्थानमें अनन्तव भागवृद्धि हो होती है क्यों कि उनके जघन्य अष्टाकरूप होते हैं। सब छेर्याओं के जघन्य स्थानसे परस्थानसक्रमण होनेपर उसके अनन्तरवर्ती स्थानमें अनन्त गुणहानि ही नियमसे होती है। क्यों कि गुक्छछेर्याके जघन्य स्थानके अनन्तर जो पद्मछेरथाका उक्कष्ट स्थान है उसीको तरह कृष्णछेर्याके जघन्य स्थानके अनन्तर जो पद्मछेरथाका उक्कष्ट स्थान है उसीको तरह कृष्णछेरयाके जघन्य स्थानके अनन्तर जो नोळछेर्याका उक्कष्ट स्थान है उनमें भी अनन्त गुणहानि ही सम्भव है। इसी ३० प्रकार सब छेर्याओंने जानना॥५०५॥

इस संक्रमणमें हानि और वृद्धिमें छह हानियाँ और छह वृद्धियाँ होती हैं। उनके

१. म अकस्मात् अवरवृद्धि स. । २. म हानिः हानिये ।

भागमसंस्थातभागं संस्थातभागं संस्थातगुणमसंस्थातगुणमनंतगुणमें हानिवृद्धिगळ नामंगळु-मुक्तप्रसंस्थातसमुमसंस्थातलोकम् सस्वनीवराजिनुमें व प्रमाणंगळ् भागकमवोळं गुणितकमबोळ-निवेयपुर्वे बु श्रृतक्वातमामांगेयोळ् पेळव क्रमीमस्लियुमरियस्पब्युमें बुदु तात्पर्य्यं ॥ नाल्कनेय संक्रमणाधिकारतित्व वृ ॥ जनंतर कम्मीधिकारमं गायाद्वयविवं पेळवपं :—

 भूतज्ञातमार्गणाया उक्तक्रमणैव भवन्ति । तत्र अनन्तभागः असस्यातभागः संस्थातभागः संस्थातगुणः असंस्थात-गुण अनन्तगुणस्यति नामानि । उत्कृष्टसस्थातमस्यातजो । सर्वजीवराशिवस्ति भागकमे गुणितकमे च प्रमाणानि भवन्ति ॥५०६॥ इति संक्रमणाधिकारस्वतुर्थः ॥ अय कमिषिकारं गायाद्रयेनाहः—

नाम और उनका प्रमाण पहले शृतज्ञानमार्गणामें जैसा कहा है वैसा ही जानना। उनके नाम अनन्त्रभाग, असंख्यात भाग, संल्यात भाग, संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनन्त १ गुण हैं। उनका प्रमाण जीवराशि, असंख्यात लोक और उत्कृष्ट संख्यात क्रमसे हैं। यह भाग और गणेका प्रमाण है। १४०६॥

विशेषार्थ—अनन्त भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनन्त गुण ये उह स्थानिक नाम हैं। इनका प्रसाण गुणकार और भागहारमें पूर्व नव् जाना। पूर्व में इदिका अनुकम कहा है हानिमें उससे उकटा अनुकम है। इसि करो तेरे असे से सहसे हो तो कमसे संख्येशको बृद्धि होती है। यदि कुष्णकेर्याके उन्कृष्टसे लगाकर कर्पोतलेश्याके जयन्य पर्यन्त विवक्षा हो तो संक्लेशको हानि होती है। तथा पीतके जयन्यसे लगाकर अपनेले उन्कृष्ट पर्यन्त विवक्षा हो तो संक्लेशको हानि होती है। तथा पीतके जयन्यसे लगाकर अनुकले उन्कृष्ट पर्यन्त विवक्षा हो तो कमसे विश्वद्विको वृद्धि होती है। यदि सुवलके उन्कृष्टसे लगाकर पीतके जयन्य पर्यन्त विवक्षा हो तो कमसे विश्वद्विको हानि होती है। सो युद्धिसे पर्म्यानपतित वृद्धि और २० हानिमें पर्म्यानपतित हानि जानना।

पूर्वमें कहा था कि सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग सात्र बार अतन्त भागबृद्धि होते-पर एक बार अनन्त गुणबृद्धि होती है। उसमें अनन्त गुणबृद्धिरूप स्थान नवीन पट्स्थान पतित बृद्धिका प्रारम्भरूप प्रथम स्थान है। उसके पहले जो अनन्त भाग बृद्धिरूप स्थान है वति विश्वित पट्स्थानपतित बृद्धिका अन्तस्थान है। नवीन षट्स्थानपतित बृद्धिके अनन्त २५ गुणबृद्धिरूप प्रथम स्थानके आगे सूच्यंगुलके असंस्थातवें भाग मात्र अनन्त भागबृद्धिरूप स्थान होते हैं उसके आगे पूर्वोक्त अनुक्त जानना।

यहाँपर कृष्णलेड्याका बल्कष्ट । स्थान पर्स्यानपतितका अन्त स्थानरूप होनेसे पूर्व-स्थानसे अनन्तमाग बृद्धिरूप है। और कृष्णलेड्याका जपन्य स्थान पर्स्थान पतितका प्रारम्भरूप प्रधान भाग है, । बत्तरे पूर्व गोल्लेड्याका उत्कृष्ट स्थान उससे अनन्त गुण बृद्धि-३० रूप है। तथा कृष्णलेड्याके जपन्यका ममीपवर्ती स्थान उस जपन्य स्थानसे अनन्त भाग बृद्धिरूप है। हानिको अपेक्षा कृष्णलेड्याके उत्कृष्ट स्थानसे उसके समीपवर्ती स्थान अनन्त भाग हानिको लिये है। कृष्णलेड्याके जन्य स्थानसे नील्लेड्याका उत्कृष्ट स्थान अनन्त गुण हानिको लिये है। इसी प्रकार अन्य स्थानीं भी आनाना।।५०६॥

चतुर्थ संक्रमण,अधिकार समाप्त हुआ। अब कर्माधिकार दो गाथाओंसे कहते हैं---

पहिया जे छप्पुरिसा परिमद्दारण्णमञ्ज्ञादेसम्म ।
फलमरियरुक्कमेमं पेक्खिचा ते विचित्तति ॥५०७॥
पिका वे बद्युक्काः परिभ्रष्टाः बरप्यमञ्चवेते, फलमरितके वृत्र प्रेक्ष्य ते विचित्रवित ॥
णिम्मुरुक्कांभसाहुनसाहं छिनुं चिणिच पडिदाई ।
सार्व फलाइ इदि जं मणेण वर्षण हवे कुम्मं ॥५०८॥

निर्म्मूळस्कंघशास्त्रोपशास्त्राविछस्वा उच्चित्य पतितानि । स्नावितुं फळानीति यन्मनसा वचन भवेत्कम्मं ॥

मंपेळ्व पिकरवरं तोळ्ळुनमरण्यमध्यदोळों दु फलभरितमाकंववृक्षमं कंड्र तत्फलभक्षणो-पायमं कृष्णलेक्याविपणित्रमजीवर्गाळते दु चितिसिवपद । मरनं निम्मूलप्रपत्तु कदिदुं, स्कंथमने कडिदुं, आवयने कडिदुं, उपाशास्त्रक कडिदुं, मरनं नोयिसवे पणळने तिरिद्, इल्लि बिहिंह्व्वने मेलुवेमं वितावुदों दु मनिवनाज्यमवा कृष्णलेक्यावि वद्मकारव जीवंगळ्ये यवाक्रमविंवं कम्ममं दु-वक्ष्ठे। अधिदनंयक कम्मांविकारं तीवुदुं ।

अनुतरं लक्षणाधिकारमं गायानवर्काददं पेळ्दपं ॥

चंडो ण मुचह वेरं भंडणसीलो य धम्मदयरहिओ। दुरुठो ण य एदि वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥५०९॥

चंडो न मुंचित वैरं भंडनशोलश्च धम्मैदयारहितः। दुष्टः न चैति वशं लक्षणमेतत्त् कृष्णस्य ॥

चंडः तोवकोपनुं न मुंचित बैरं बैरमं बिडुबनल्लं । भंडनशोलश्च युद्धशीळनुं घम्मंवयारहितः धम्मंमुं वयेष्रुमिल्लवन् दुष्टः बृष्टनुं न चैति बशं बशर्बात्तयप्पनुमल्लं। एतल्लक्षणं द्वेतप्प लक्षणमनुळं तु

कुरणायंकैकलेश्यापुक्तवर्यपिकाः दूष्याः पत्रः परिश्रष्टाः करप्यमध्यदेवे कलभरितमेक वृशे दृष्ट्वा ते २० विचित्तवरितः । तत्र आदाः —कृते निर्मुलं डिल्दां, अत्यः स्कन्यं डिल्दां, परः शासा डिल्दां, अत्यः उत्यासा डिल्दां, परो गुक्षावाध फलाम्बेन डिल्दां, अन्य पतितान्येन मृहीत्वा च फलान्ययोति यन्त्रन पूर्वकं वनः तत्क्रस्यस्ताता कर्म भवति ॥५००५०/॥ टीत कर्माधिकारः ॥ अत्र कष्टमाधिकार याथानवैकेनाहु—

चण्डनस्तीयकोपनः वैरंन मुञ्जति, भण्डनजीलश्च युद्धशीलश्च धर्मदयारहितः दुष्ट निर्दयो वश नैति

कृष्ण आदि एक-एक केश्यावाळे छह पश्चिक मार्ग भूल गये। बनके मध्यमे फलेंसि 24 लदे हुए एक बृक्षको देखकर वे विचार करते हैं—कृष्णकेश्यावाळा विचारता है कि बृक्षको जाइसे उक्षाइकर इसके फल खाऊँगा। नीज्जेश्यावाळा विचारता है कि इस बृक्षके रक्षण्यको काटकर फल खाऊँगा। क्योतकेश्यावाळा विचारता है, इसकी बढ़ी डाल काटकर फल खाऊँगा। क्योतकेश्यावाळा विचारता है, इसकी बढ़ी डाल काटकर फल खाऊँगा। पद्म-केश्यावाळा विचारता है इसकी छोटी डाल काटकर फल खाऊँगा। पद्म-केश्यावाळा विचारता है वृक्षको हानि न पहुँचाकर केबल फल ही तोड़कर खाऊँगा। युक्षक देश्यावाळा विचारता है प्रसे कुष्णके हानि सुक्षको । इस प्रकार मनपूर्वक जो यचन होता है वह क्रमसे उन लेश्यावाळा कार्य होता है।।५०७-५०८॥

अब नी गाथाओंसे लक्षणाधिकार कहते हैं— तीव कोधी हो, वैर न छोड़े, लहाई-झगड़ा करनेका स्वभाव हो, दया-धर्मसे रहित मत्ते कृष्णलेश्येयनुळ जीवनवर्तुं ॥

ु मंदो बुद्धिविहीणो णिव्विण्णाणी य विसयलोलो य । माणी माई य तहा आलस्सो चेव मेज्जो य ॥५१०॥

मंदो बुद्धिविहोनो निष्टिक्सानो च विषयलोलहच। मानी मायी च तथा आलस्यश्चैव

५ भेराध्य ॥

10

24

मंदः स्वच्छंबसीतकनुं क्रियोगळोळूमंदं मेणु बृद्धिबहोनः वस्त्रेमातकाट्यांनिभक्षन् । निर्ध्विकानो च विज्ञानिबहोननुं । विषयजोळच्च विषयंगळोळु स्पर्शाविबाह्येद्वियात्थेगळोळु छंपटनुं । मानो अहंकारियुं । मायो च कुटिलब्र्नियुं तथा आलस्यरचेच क्रियेगळोळु कर्त्तव्यंगळोळु बंठनुं । भेक्यस्च पेरिरंदमोळगरियाल्यड्बनुमें विनितुं कुण्णलेटयेय जीवलक्षणमक्कुं ॥

णिद्दावंचणबहुलो धणधण्णे होदि तिन्वसणा य । लक्ष्मणमेयं भणियं समासदो णीललेस्सस्स ॥५११॥

निद्वार्यचनाबहुलः धन्याग्ये भवति तीवसंत्रस्य । रूशणमेतद् भणितं समासतो नीरुरुरयस्य ॥ निद्वाबहुलन् वंचनाबहुलन् धन्याग्यंगळोळ्. तीवसंत्रयनुळन् धनथान्यंगळोळ्तीवसंत्रयनुळन् एविंतो क्रमणं संत्रेपविंदं नीरुरुरयययन्ळ जीवंगे पेळस्पटुटुरु ॥

> रूसइ णिंदइ अण्णे दूमइ बहुतो य सोयभयबहुलो । असुयइ परिमबइ परं पसंसये अप्पयं बहुसो ॥५१२॥

रोषति निदस्यन्यान् बुष्यति बहुशश्च शोकभयबहुलः। असूयति परिभवति परं प्रशंसये-बारमानं बहुशः।

निहाबहुत. बञ्चनबहुत: धनधान्येषु तीवसहतः इत्येतत्त्वसम् मक्षेषेण नीकलेख्यस्य भणितम् ॥५११॥ हो, दुष्ट और निर्दय हो, किसीके बशमें न आता हो, ये कृष्णलेखाचालेके स्वक्षण

२५ हैं । ५० ए। स्वच्छन्द अथवा कार्य करनेमें मन्द हो, बुद्धित हो—वर्तमान कार्यको न जानता हो, अज्ञानी हो, पर्यान आदि इन्द्रियोंक विषयमें उपपट हो, अभिमानी हो, कुटिल बुत्तिवाला गयाचारी हो, कर्तत्य कमेमें आठश्री हो, दूसरोंके द्वारा जिसका अभिप्राय न जाना जा तके ये सब भी कुछल देखांके दक्षण हैं। १५०।।

बहुत सोता हो, दूसरोंको खूब ठगता हो, धन्य-धान्यकी तीव्र लालसा हो ये संक्षेपसे नीललंडयावालेके लक्षण हैं ॥५९९॥

एतल्लक्षणं नू-पुनः कृष्णलेश्यस्य भवति ॥५०९॥

२० मन्द-स्वष्क्रन्दक्षियासु मन्दो वा, बृदिबिहोन वर्तमानकार्यानीमज्ञ., निविज्ञानी च-विज्ञानराहितःच विषयलोक्टव-स्वरादिबाहोन्द्रयावेषु रुप्पटन्व, मानी-अभिमानी, मायी च-कुटिलवृत्तित्व तथा आल्प्यच्येव-क्रियासु कर्तव्येषु कुल्प्टचैव भेडरच परेणानवरोध्याभिप्रायस्य एतरपि कृष्णलेक्ट्यस्य रुसणं भवति ॥५१०॥

पेररं कोरिसुगुं बहुअकारविंदं पेररं निविसुगुं । बहुअकारविंदं पेररं दूषिसुगुं । शोकबहुलनुं भयबहुलनुं परनं सैरिसनुं परनं परिभविसुगुं तन्न बहुअकारविंदं प्रशसेयं माडिकोळ्गुं ।

ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणं यिव परं पि मण्णंतो ।

थूसइ अभित्थुवंतो ण य जाणइ हाणि वर्डिट वा ॥५१३॥

न च विद्वतिसित परंसः आत्मानमिव परमपि मन्यमानः । तुष्यत्यभिष्टुवतो न च जानाति ५ हानि वृद्धि वा ।

सः अंतष्प जीवं परनं नंबुबनल्लं तन्नंतेये एंदु परनं बयेषुं । तन्न पोमळुत्तिरलु संतोषिसुषुं तनगं परगं हानिपुमं वृद्धिपुमं न जानाति जरियं ।

मरणं पत्थेइ रणे देइ सुबहुर्गाप् थुव्वमाणो दु।

ण गणइ कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउस्स ॥५१४॥

मरणं प्रार्त्थयति रणे ददाति सुबहुकमपि स्तुदतः । न गणयति कार्ध्याकार्ध्यं लक्षणमेतत्क-पोतलेक्यस्य ।

काळगदोळ् मरणमं वयसुगुं स्तुतिमाळगंगे बहुयेनमनोगुं । कार्य्यमुमनकार्य्यमुमं गणिइसुव-नल्लनितिबु कपोतलेऽयेयमनुळ्ळंगे लक्षणमक्तुं ।

> जाणइ कजाकज्जं सेयमसेयं च सन्वसर्मपासी । दयदाणरदो य मिद लक्खणमेयं त तेउस्स ॥५१५॥

जानाति कार्प्याकार्य्यं सेव्यमसेव्यं च सर्व्यसमदर्शी । वयावानरतत्रच मृहुर्ल्कक्षणमेतत्तेजो-लेक्यस्य ।

qरस्में कुप्यति, बहुधा पर निन्दति, बहुधा परं दुष्यति, च शोकबहुळ , भयबहुळ , पर न सहते परं परिभवति आत्मानं बहुधा प्रशति ॥५१२॥

स परं न प्रत्येति—न विद्वसिति आत्मानीमव परमपि मन्यमान अभिन्द्वत. परस्योपरि तुर्प्यात स्थपरयोहीनिवदी न च—नैव जानाति ॥५१३॥

रणे मरणे प्रार्थयते, स्तुति कुर्वतो बहुषन (स्तूयमानस्तु बहुकमपि धनं ) ददाति, कार्यमकार्यं च न गणयति इत्येतत्कपोतलेश्यस्य लक्षण भवति ॥५१४॥

दूसरोंपर बहुत कीथ करता हो, दूसरोंकी बहुत निन्दा करता हो, दूसरोंको बहुपा २५ दोष लगाता हो, बहुत शोक करता हो, बहुत बरता हो, दूसरोंको अच्छा न देख सकता हो, अन्यक्षी निन्दा और अपनी बहुत प्रशंसा करता हो, दूसरोंको विश्वास न करता हो, दूसरोंको विश्वास न करता हो, दूसरोंको भी अपनी ही तरह अविश्वास करनेवाला मानता हो, प्रशंसा करनेवालेपर परम प्रसन्न हो, अपनी और परकी हानि-वृद्धिकी परवाह न करता हो, युद्धमें मरनेको तैयार हो, अपनी आहेप एक हानि-वृद्धिकी परवाह न करता हो, युद्धमें मरनेको तैयार हो, अपनी आहेप होनेवालेको बहुत कुछ दे हालता हो, कार्य-अकार्यको न जाने, ये सब कपोत- ३० छेड्यावालेक छक्कण हैं ॥६२-५१॥।

१. म. धनमं कुडुगं। २. म. समदंसी । ३. व. अन्यस्मै रुष्यति ।

कार-यंष्ट्रमनकारप्रपुर्ग सेव्यपुमनसेव्यपुमनरिपुं । सर्व्यसमर्वाडायुं वयेयोजं वानवोजं प्रीतिय-गुळळतुं मनोवचनकायंगजोज् मृदुवुं एंबिबु तेनोलेड्ययनुळळंगे लक्षणमम्ब्हुं ।

चागी भव्दी चोक्खो उज्जवकम्मो य खमदि बहुगंपि । साहुगुरुपुजगरदो स्वन्सणमेयं तु पम्मस्स ॥५१६॥

त्यागो भद्रः सौकर्यजीलः उद्युक्तकर्मा च क्षमते बहुकमपि साधुगुरपूजारतो लक्षणमेतत्परा-रुदयस्य ।

त्यागियुं भद्रपरिणामियुं सौकरयंत्रीलनुं शुभोद्युककर्मनेनुं कष्टानिष्टंगळं पलवं सैरिसुबनुं मुनिजनगुरुजनपुजाप्रीतनुमें बिदु पद्मलेश्येयनुळळंगे लक्षणमबनुं ।

> ण य कुणइ पक्सवायं णवि य णिदाणं समी य सन्वेरित । णित्थ य रायद्दोसा गेहोवि य सुक्कलेस्सस्स ॥५१७॥

न च करोति पक्षपातं नापि निदानं समझ्च सर्व्वेषां न स्तश्च रागद्वेषौ स्नेहोपि च शक्ललेश्यस्य ।

पक्षपातमं माडं । निदानपुमं माडं । सर्व्यंजनंगळ्गे समनत्यं । रागद्वेषमे चेरडुमिष्टानिष्टंगे-क्रोकिल्लदनुं । पुत्रकलत्राविगळोळु स्तेत्रमुमिल्लैंबनुं इडु शुक्ललेख्येय जीवंगे लक्षणमक्कुं । आरतेय १५ लक्षणाधिकारं तिवृदुंदु । अनंतरं सत्यधिकारमं येकावशाणासुनंगळिवं पेळववं ।

कार्यमकार्यं च नेव्यमसेव्य च जानाति, सर्वेसमदर्शी दयायां दाने च प्रीतिमान्, मनोवचनकार्यपु मृदुः इत्येतत्तेजोळेऽयस्य रुक्षणं भवति ॥५१५॥

स्यायी भद्रपरिणामी सौकर्यशीलः शुभोद्युक्तकर्मी च कष्टानिष्टोपदर्वेत् सहते, मृतिजनगुरुगनपूजाप्रीति-मान् इत्येतस्यदम्णदेवस्य लक्षणं भवति ॥५१६॥

पक्षपात निराम व न करोनि सर्वजनाना समानस्य इष्टानिष्ट्या रामद्वेपरहिन पुत्रमित्र कल्यादिषु स्नेहरहितः इत्येतन् सुनलकेखस्य लक्षण भवति ॥५१७॥ इति लक्षणाधिकारः पष्टाः॥ अत्र गत्यिकार एकादमभिः नायानुत्रैराह—

काय-अकायको तथा सेवनीय-असेवनीयको जानता हो, सबको समान रूपसे देखता हो, दया और दानमें प्रीति रखता हो, मन-चचन-कायसे कोमल हो ये तेजोळेश्याके १५ लक्षण है॥५१५॥

त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सरङ स्वभावी हो, शुभ कार्वमें ज्वामी हो, कष्ट तथा अनिष्ट जपद्रवोंको सह सकता हो, सुनिजन और गुरुजनकी पूजामें प्रीति रखता हो, ये पद्म-छेरवावालेके लक्षण हैं।।५१६॥

न पक्षपात करता हो, न निदान करता हो, सबमें समान भाव रखता हो, इष्ट-३० अनिष्ठमें राग्द्रेप न करता हो, पुत्र, मित्र, क्षीमें रागी न हो, ये सब गुक्छ छंदयावाछे के छन्नण है। भिरुषा

छठा लक्षणाधिकार समाप्त।

म गलोलंत्लयु। २. म <sup>°</sup>त्ल यिदु। ३. व. <sup>°</sup>नपि क्षमते।

### हेस्साणं सन् अंसा छन्दीसा होति तत्त्व मन्त्रिमया । आउगबधणजोग्गा अटहद्वगरिसकालमवा ॥५१८॥

लेश्यानां खल्वंशाः विव्वशत्तिर्भवंति तत्र मध्यमगाः । जायुर्वेषनयोग्याः अध्टाऽध्टापकर्ष-कालभवाः ।

| शिला भेदसमान | पृथ्वी भेदसमान        | धूळीरेखासमान | जल रेखासमान |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| ব ০০০০০০০ ব  | ₹ 000000000 ज         | র ০০০০০০০০০  | उ ००००००० ज |
|              | कउ                    | तेउ          |             |
| <b>45</b> ₹  | શરારાષ્ટ્રાપ્રાધાદ્વા | દાષાજારારાશ  | হা १        |
| 0 18         | १।१।१।४।४।४           | श्राशिशाशाना |             |
|              | રા                    | ą            |             |
|              | 3                     | २० इत् ८     |             |

वारं लेडचेनळ्वे वंशंगळिनतुं कृष्टि बहिबश्चिताळपुनु २६ । वहं ते हो हे कृष्णाद्यपुभलेट्या-त्रयक्तं जयम्यमध्यमोरेकुट्गळ् प्रत्येकं मुक्युरागकीमतर्शावळपुनु । गुक्लेक्ट्यादि गुम्लेक्ट्यात्रय-कममेतेयो भतांग रुपुनु । मा कोतलेटवेय उत्कृष्टांजीविं सुदे तेन्नोलेटवेय उत्कृष्टांजीविं पिवे कवायोवस्थानंगळ नहु । लेट्या वणाव्यक्तिकार्यक्रियाच्या १०

> ४।५।६।६।५।४ ४।४।४।४।१ स्थिति

पङ्केश्यानामशा जनस्यमध्यमीत्ज्ञष्टभेदादशस्य । पुनः क्योतलक्ष्योत्कृष्टाशास्य तेजोलेश्योत्कृष्टाशास्यक् क्यायोदसस्यानेप मध्यमाञा आपर्यन्ययोग्या अष्टी । एवं पष्टविश्चतिर्भवन्ति । तेष—

| शिला       | पृथ्वी      | धूलि       | जल        |
|------------|-------------|------------|-----------|
| उ ०००००० ज | उ ०००००० ज  | उ००००० ज   | 3000000 3 |
| कु१        | 8 3 3 8 9 8 | E4 x 3 7 8 | शू १      |
| ۰ ۶        | 88888       | 888800     | •         |
|            | 1 3         | 3 0        |           |
|            | 3           | 7          |           |
|            | 0000        |            | 1         |
|            | मध          | योमाशाः    | 1         |

मध्यमा अष्टी अष्टापरुर्वकाले संभवन्ति । तदावा-मुज्यमानायृत्पकृष्यापकृष्य परभवायुर्वध्यते इत्यपकार्यः । अपन्यांचा स्वरूपमुच्यते-कर्मभूमितियंग्मनुष्याचां भुज्यमानायुर्वेषन्यमध्यमोत्कृष्टं विवक्षितिमिदं ६५६१ अत्र

छह लेखाओं के उन्क्रष्ट, मध्यम और जयन्यके भेदसे अठारह अंश होते हैं। पुन: १९ कपोतलेखा के उन्क्रष्ट अंशसे आहो को और तेजीलेखा के उन्क्रष्ट अंशसे पहले कपायके उदरास्त्रातीं आठ मध्यम अंश हैं जो आयुक्त अके शोग्य होते हैं। इस प्रकार अव्यक्षिस अंश होते हैं। जो इस प्रकार हैं— सुज्यान अर्थात् वर्तमानमें जिसे भोग रहे हैं उस आयुका अपकर्षण कर-करके परमवकी आयुका बन्ध

भागद्वयेऽतिकान्ते नृतीयभागस्य २१८७ प्रयमान्तर्भृद्वतं परभवायुर्वस्थ्योग्य , तत्र न वदं तदा, तदेकभागृत्तीय-भागस्य ७२९ प्रयमान्तर्भृदूतं । तत्रापि न वदं तदा तदेकभागृत्तीयभागस्य २४३ प्रयमान्तर्भृदूतं । एवमग्रे नैतस्थमप्रवारं यावन् । इत्यष्टेवापकर्षाः । माष्ट्रमाककंग्रन्थायृत्यस्थितम् , नाष्ट्रस्योगकर्षः तद्वि आयुर्वस्य कदं ? अतस्थानायाः प्रयम्भागस्य । अत्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्

होता है इसे ही अपकर्ष कहते हैं। अपकर्षोंका स्वरूप कहते हैं—किसी कुर्मभूमिक तियंच या मतुष्योंको मुख्यमान आयु ज्ञधन्य अथवा मध्यम अथवा उत्कृष्ट ६५६१ पैंसठ सौ इकसठ वर्ष है। इसमें-से दो भाग बीतनेपर तृतीय भाग इक्कीस सो सत्तावी २१८० का प्रथम अत्तरमुंहते परमक्की आयुव्यच्छे बोग्य है। यह इसमें बच्च नहीं हुआ तो उस इक्कीस से २५ सत्तावींक दो भाग बीतनेपर तृतीय भाग सात सौ उनतीस ७२९ का प्रथम अन्तर्गुहत पर-भवकी आयुव्यच्छे बोग्य होता है। उसमें भी बाद बच्च नहीं हुआ तो सात सौ उनतीसमें-से दो भाग बीतनेपर तीसरे भाग दो सौ तैंताछीसका प्रथम अन्तर्गुहत आयुव्यच्छे योग्य है। इसी प्रकार आगे-आगो आठ बार तक छे जाना चाहिए। इस प्रकार आठ ही अपकर्ष होते हैं। आठव अपकर्षमे भी आयुवन्य नियससे नहीं होता और अन्य अपकर्ष भी नहीं होता। २० तब आयुवन्य कैसे होता है? उत्तर है—आसंक्ष्याद्वा अर्थात् पुज्यमान आयुक्ठ अनियम आवळीका असंस्थातवों भाग अवशेष रहनेसे एहळे ही अन्तर्गुहत साप्त समयप्रवहांको लेकर परभवकी आयु नियमसे बाँचकर समाप्त करता है यह नियम जानना। यहाँ विशेष

**१ व** कर्षेणायुँ।



इल्लि बिशेषनिर्णयं माडल्पड्युमरे ते दोडे आवनोध्यं सोपक्रमायुष्यनप जीवं सोपक्रमायुष्यनप जीवं सोपक्रमायुष्यने व वृदेने दोडे कदलीयातायुष्यमनुळ्ळने बदल्यमनु कारणमाणि वेवनारकर् भोगभूमिजरु-मनुषक्रमायुष्यरे बुदल्यं। आ सोपक्रमायुष्यजीवंगळु तंतस्म भुज्यमानायुष्यस्वित्योळु दित्रिभाग-मितकांतमायुष्तिर वेवन्यस्य प्रयोग्यरप्पर। ग्रेवेळ्या संवेषायिद्ययंतमिल्ल आयुस्तोक्ष्मधादा कालान्यंतरतोळायुबंषप्रायोग्यरप्पर। ग्रेवेळ्या संवेषायिद्यप्यंतमिल्ल आयुस्तोक्षमधादा कालान्यंतरतोळायुबंषप्रायोग्यपरिणामर्गाळ्य केल्लु जीवंगळु अध्वयारंगळं केल्लु जीवंगळु कालान्यंतरते कालु जीवंगळु विद्यार्गयं केल्लु जीवंगळु पंचवारंगळं केल्लु जीवंगळ केल्लु जीवंगळ विद्यार्गयं केल्ला विद्यार्गयं केल्ला जीवंगळने कारणांतरिल्यंक्रमा बुदल्यं । संदृष्टिरचने ॥

निर्णय करते हैं। जिनका विषादिके द्वारा कदळीषातमरण होता है वे सोपक्रम आयुवाळे होते हैं। अतः देव, नारकी और भोगभूमिया निरुपक्रम आयुवाळे होते हैं। सोपक्रम आयु-वाळे उक्त रीतिसे आयुवन्य करते हैं। उन अपकरोंमें आयुवन्यके कालमें आयुवन्यके योग्य परिणामोंसे कोई आठ बार, कोई सात बार, कोई छह बार, कोई पाँच बार, कोई चार बार, कोई तीन बार, कोई दो बार, कोई एक बार परिणमन करते हैं। अपकर्ष कालमें ही जीवाँके २० आयुवन्यके योग्य परिणमन स्वभावसे होता है। इसका कोई अन्य कारण नहीं है। आयुके

| अष्टापकर्ष       |                  |                |                |                |                |               |             |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| ज००उ<br>८१८१८    | सप्तापकर्ष       |                |                |                |                |               |             |
| ज०० उ<br>८१७१७   | ভ০০ত<br>ভাভাভ    | षडपकर्ष        |                |                |                |               |             |
| ज००उ<br>टाहाह    | ज००उ<br>७१६६१    | ज००उ<br>६१६१६। | पंचापकर्ष      |                |                |               |             |
| ज॰०उ<br>टापापा   | জ০০ত্ত<br>ভাধাধ। | ज००उ<br>६१५१५। | ज००उ<br>५१५१५। | चतुरपकर्ष      |                |               |             |
| ড০০ত্ত<br>১।১।১। | ज०० <b>उ</b>     | च००उ<br>इ।४।४। | জ০০ও<br>৭।১।১। | अ००उ<br>अ४१४।  | त्रिकापकर्षं   |               |             |
| জ০০ত<br>এই।ই।    | ज००उ<br>७१३।     | ज००उ<br>६१३१३१ | ज००उ<br>५।३।३। | ज००उ<br>४।३।३। | ज००उ<br>३।३।३। | द्विकापकर्ष   |             |
| ज००उ<br>८।२।२।   | ज००उ<br>७।२।२।   | ज००उ<br>६।२।२। | ज००उ<br>भारास  | ज॰॰उ<br>४।२।२। | ज००उ<br>३।२।२। | ज००उ<br>शशश   | एकापकव      |
| ज००उ<br>८११११    | ज००उ<br>७।१।१।   | ज००उ<br>६।१।१। | ज००उ<br>५११११  | ज००उ<br>४११११  | ब॰॰उ<br>३।१।१  | ज००उ<br>२।१।१ | ज००उ<br>शशश |

तृतीयभागप्रयमसमयवोळाक्कॅलबॉर्स्ड परभवायध्यबंघप्रारव्यमादोडवर्गाळंतर्माहूर्तदोळे -बंधमं निष्ठापिमुवरु बल्लबोडे द्वितीयवारबोळ् सर्वायुध्यदोळ् नवमांशमवशेषमावल्ळियुं परभवायुबंध-प्रायोग्यरप्पर । अयवा तृतीयवारबोळ् सर्वायुस्यितियोळ् सर्गावशितभागवशेषमावल्ळियुं परभवा-युज्बेषप्रायोग्यरप्परितु शेषत्रिभागत्रिभागावशेषमायुत्तिरल् परभवायुब्बंषप्रायोग्यरप्परें वितु नड-

| अष्टापकर्ष | 1          | 1           |          | 1         |            | 1         | 1        |
|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|
| ज उ        | सप्तापकर्व | {           | 1        | 1         |            |           |          |
| 666        | ज उ        | षष्टापकर्प  |          |           |            | l         |          |
| 6 9 9      | છ છ છ      | जड          | पचापकर्ष |           |            |           |          |
| 1688       | 9 5 5      | € € €       | अंड      | चतुरपकर्ष |            |           |          |
| 644        | ૭ ધ ધ      | E 4 4       | 4 4 4    | अं उ      | त्र्यपकर्ष |           |          |
| 688        | 988        | E 8 8       | 488      | 888       | জ. ভ       | द्वधपकर्ष |          |
| 633        | ৬ ই ই      | <b>६३३</b>  | 4 3 3    | 8 3 3     | 3 3 3      | जउ        | एकापकर्ष |
| 622        | ७२२        | <b>६</b> २२ | 4 2 2    | 8 2 2     | . ३ २ २    | 2 2 2     | अव       |
| 1 6 8      | ७११        | € ₹ ₹       | 4 2 2    | 8 8 8     | 3 8 8      | 288       | 999      |

२५ तृतीयभागप्रयमसमये यैः परभवायुर्वन्यः ते अन्तर्मृहतं एव बन्धं निष्ठापयन्ति । अथवा द्वितीयवारे सर्वायुर्ववमांशावगेषेत्रीय तदबन्धप्रायोग्या भवन्ति । अथवा तृतीयवारे सर्वायःसर्ताववतिभागाववेषेत्रीय प्रायोग्या

तीसरे भागके प्रथम समयमें जिन्होंने परभवकी आयुक्ते बन्धका प्रारम्भ किया वे अन्तर्भद्वती में हो बन्धको पूर्ण करते हैं। अथवा दूसरो बार पूरी आयुक्त मौत्रों माग होव रहनेपर भी आयुक्तभक्षे योग्य होते हैं। अथवा तीसरी बार पूरी आयुक्त सत्त्राईसवाँ भाग होव रहनेपर भी आयुक्तभक्षे योग्य होते हैं। अथवा तीसरी बार पूरी आयुक्त प्रत्याहित होते हैं। इस प्रकार आठ अपक्ष पर्यन्त जानता। किन्तु प्रत्येक

सस्पड्डबु । यावदण्टमापकर्षमन्तेवरं त्रिभागावज्ञेवमागुलिरलायुष्यमं कट्टुवरे हे बेकांतमिल्लो हुं दु आ आ एडेयोळ् परभवायुर्बेचप्रायोग्यरप्परें हु पेळल्पट्डवरुइं। निरुपक्रमायुष्यस्वळल्पर्वात्तता-युष्यव मत्ते देवनारकर भुज्यमानायुष्यं वश्मासावज्ञेवमागुलिरलु परभवायुर्वेचप्रायोग्यरप्पर्काल्ज-युमण्टापकर्षेगळप्त्रुपु । समयाधिकपूर्व्यकोटियं मोदल्माडि त्रिपलितोपमायुष्यपर्य्यतमावसंख्याता-संख्यातवर्षायुष्यक्गळप्प तिर्य्यमनुष्यभोगभूमिककाळ्ं निरुपक्रमायुष्यरें हु कैकोळूबुहु।

इस्लि अष्टापकवर्म माडि परभवायुर्वेषमं माळ्य जीवंगळ् सर्वतः स्तोक्ष्मण्य अवं नोडळ् समाकवंगळिवंमायुर्वेषममाळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् वडपकवंगळिवमायुर्वेषमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् पंचापकवंगळिवमायुर्वेषमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् खतुरवकवंगळिवसायुर्व्वयमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् व्यवस्वर्याळवस्मायुर्वेव धमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् इथ्यपकवंगळिवसायुर्व्वयमं माळ्य जीवंगळ् संस्थात- १० पूर्णगळ ववं नोडळ्कापकवंविदमायुर्व्वयमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळप्यवस्के संदृष्टिरचने ।

| ₹₹- <b>१-१</b> ₹₹-१- | 8-8-8 | 8===8   | १ <b>३-9-</b> १ <b>१३-9</b> -१ | <b>१३-9-</b> १ | 83-3-X   |
|----------------------|-------|---------|--------------------------------|----------------|----------|
| 3 38                 | 999   | 2 4 5 5 | 2223222222                     | 3555533        | 63665635 |
| १२                   | 1 3   | 8       | ષ ૬                            | ৬              | 4        |

भवन्ति । एवमप्रमापकर्पपर्यन्तं ज्ञातुन्यं । रित्रनाषित्रभागावद्येवं सत्यापुर्वध्नन्ति एव इत्येकान्तो मास्ति तत्र तत्र परभ्रमायुर्वभ्य प्रात्मेषा भवन्तीति कपितं भवति । निशाकमायुक्तः अनववितायुक्तवे देवनारका भूज्यमायायुपि पद्मासावयेषे सति परभ्रवायुर्वेन्वप्रायोग्या भवन्ति । अत्राप्यग्रायक्तः स्युः । समयापिकपूर्वकोरिप्रभृतितिपरिन् तोपमपर्यन्तं संख्यातास्वयात्रवर्धायुक्तभोगसूमित्रियम्मनुष्या वर्षि निरम्बस्यायुक्तभावस्य । अत्र व अष्टायकपं परभ्रवायुर्वस्य कुर्वाणा जीवा. सर्वत. स्त्रोकाः, ततः सप्तापकर्षे , कुर्वाणाः सख्यातगुणाः । ततः

विभागक शेष रहनेपर आयुवन्य करते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है। हाँ, बिभागों में आयुबन्धक योग्य होते हैं। निरुपक्रम आयुवाले देव और नारकी मुख्यमान आयुमें छह मास
शेष रहनेपर परभवकी आयुवन्यके योग्य होते हैं। यहाँ भी छह महीनेमें जिमान करके
आठ अपकर्ष होते हैं। उनमें ही आयुवान्य होता हैं। एक समय अधिक एक पूर्व कोटिसे
लेकर तीन पत्य पर्यन्त संख्यात और असंख्यात वर्षकी आयुवाल भीगभूमिया, वियंच और
मनुष्य भी निरुपक्रम आयुवाले होते हैं। इनके आयुका नौ मास शेष रहनेपर आठ अपकर्षके
द्वारा परभवके आयुका बन्ध होतेके योग्य है। इतना खानमें रखना वाहिए कि जिस गतिसम्बन्धी आयुका वन्य प्रयास अपकर्षमें होता है पीछे यहि द्वितीयादि अपकर्षोमें आयुका
बन्ध होता है, वेदि गयित अपकर्षोमें आयुका
बन्ध होता है, वेदि श्री अपकर्षमें जिस-किसी आयुका वन्य होता है, वीसरे अपकर्षमें आयुका
बन्ध नहीं होता तो दूसरे अपकर्षमें जिस-किसी आयुका वन्य होता है, वीसरे अपकर्षमें विद बन्ध हो तो उसी आयुका वन्य होता है। इस प्रकार कितने ही आयिक आयुका वन्य होता है, वीसरे अपकर्षमें स्वात है। अपकर्षमें होता है, कितनोंके दो, तीन, चार, गाँच, छह, सात या आठ अपकर्षोमें होता है। यहाँ आठ अपकर्षोके द्वारा परभवकी आयुका बन्ध करनेवाले जीव सकर्षो थोड़े होते **XXXX** 

्र पडपकर्षे कुर्वाणाः संस्थातनुषाः । ततः पञ्चापकर्षे कुर्वाणाः संस्थातनुषाः । ततस्यतुरपकर्षे कुर्वाणाः संस्थातनुषाः । ततस्यपकर्षेः कुर्वाणाः संस्थातनुषाः । ततो द्वष्पकर्षाम्या कुर्वाणाः संस्थातनुषाः । ततः एकापकर्षेण कुर्वाणाः संस्थातनुषाः । ततः एकापकर्षेण कुर्वाणाः संस्थातनुषाः । संदिष्टः—

| ₹ <b>3—9</b> —₹ | 183-9-8 | 23-9-2      | ₹3 <del>9-</del> ₹ | 38-3-8 | ₹3-9- <b>१</b> | 83-9-8 | 83-9-8 |
|-----------------|---------|-------------|--------------------|--------|----------------|--------|--------|
| 1111111         | 9999999 | 9 2 9 9 9 9 | 99999              | 9339   | 999            | 99     | 9      |
| ,               | 10      | c           |                    |        |                |        |        |

पुनरष्टापकर्षरायुर्शनतोष्टमायकर्षे आयुर्शन्यादाजयम्यं स्तोकं २ १ । ततस्तदुत्कृष्टं विशेषाधिकं २१५ ।
ततीश्रयापकर्षरायुर्शनतः ससमायकर्षे आयुर्शन्यादाजयम्यं संस्थातगुणं २ १ । ५ ४ । ततस्तदुत्कृष्टं विशेषा
पिक २१।५१४ । ततः समायकर्षरायुर्शनतः सममायकर्षे आयुर्शन्यादा जयम्यं संस्थातगुणं २१।५१४५४

१४

ततस्तदुत्कृष्टं विशेषाधिकं २१ । ५ । ४ । ५ । । ततीश्र्यापकर्षरगृर्वनतः प्रधायकर्षे आयुर्शन्यादा

हैं। सात अपक्षोंमें आयुबन्ध करतेवाढ़े उनसे संख्यात गुणे है। छह अपक्षोंमें करतेवाढ़ उनसे भी संख्यातगुणे हैं। पाँच अपक्षोंमें करतेवाढ़ उनसे भी संख्यातगुणे हैं। पाँच अपक्षोंमें करतेवाढ़ उनसे भी संख्यातगुणे हैं। वार अपक्षोंमें करतेवाढ़े उनसे संख्यातगुणे हैं। तो अपक्षोंमें करतेवाढ़े उनसे संख्यातगुणे हैं। तो अपक्षोंमें करतेवाढ़े उनसे संख्यातगुणे हैं। अपक्षात्र है। उससे अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र है। उससे सात अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र है। उससे सात अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र संख्यातगुणा है। उससे अपक्षात्र अपक्षात्र संख्यातगुणा है। उससे उसका उत्त्व अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र संख्यातगुणा है। उससे अपक्षात्र संख्यातगुणा है। उससे अपक्षात्र अपक्षात्र अपक्षात्र संख्यातगुणा है। उससे अपक्षात्र संख्यात्र संख्यातगुणा है। उससे स्वात्र संख्यातगुणा है। उससे अपक्षात्र संख्यातगुणा है। उससे सात्र संख्यात्र संख्

आयुर्म्बंधमं माळप जबन्यादि संख्यातगुणमक्क २९।५।४।५।४।५।४।५।४ मदं नोडलढरुत्कर्ष्टं विशेषाधिकमक्क २३। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४५ मदं नोडलं चडपकर्षx x x x x गळिदमायखंधमं माळपन षष्ठापकषंदीळायुर्वेवमं माळपंगे जघन्यबंधाद्धि संख्यातगुणमक्कं २० । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ मदं नोडलदरुक्टटबंघाद्धि विशेषाधिकमक्क-२०। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५ मी प्रकारींदवमेकापक वंदत्कृष्टपय्यैतं RIKIKIKIKI नडसल्पडगमंत नडसन्तिरल आयर्बंघादि विकल्पंगळेत्पत्तेरडप्पव-। ७२ । मितायुर्व्वधयोग्यंगळ जधन्यं सस्यातगणं २ ९ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ ततस्तदन्कव्टं विशेषाधिक २९।५।४।५।४।५।४।५ । ततः XIXIX सप्तापकर्षे रायुर्वञ्चतः षष्ट्रापकर्षे आयुर्वन्धाद्वा ज्ञाधन्यं संख्यातगणं २९ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ ततस्तदस्कृष्टं विशेषाधिकं—२९ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ ततः षडपकर्षे रायर्वच्नतः षष्ठापकर्षे

आयुर्वन्धाद्धा जघन्यं संख्यातगृणं—२९। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४ ततस्तदृत्कुप्ट विशेषा-द्वारा आयुवन्ध करनेवाले जीवके लटे अपकर्षमें आयुवन्धका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उससे उसका उत्कब्द काल विजेष अधिक है। उससे सात अपकर्षीके द्वारा आयुवन्ध करनेवाले जीवके लठे अपकर्षमें आयुबन्धका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उससे

उसका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे छह अपकर्षों के द्वारा आयुवन्ध करनेवाल जीवके छठे अपकर्षमें आयबन्धका जघन्य काल संख्यातगणा है। उससे उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इस प्रकार एक अपकर्षके उत्कब्द पर्यन्त ले जानेपर बहत्तर ७२ विकल्प होते हैं ॥५१८॥

विशेषार्थ - उपर टीकामें इन बहत्तर भेडोंकी रचना दिखायी है। उसमें आठ अपकर्षी-के द्वारा आग्रबन्धकी रचनामें पहली पंक्तिके कांट्रोमें जो आठ-आठका अंक रखा है वह यह बतलाता है कि यहाँ आठ अपकर्षोंके द्वारा आयु बाँधनेवालोंका प्रहण जानना। दूसरी- २० तीसरी पंक्तिमें जो आठसे लेकर एक तक अंक लिखे है, उनसे यह बतलाया है कि आठ अपकर्षींके द्वारा बन्ध करनेवाले जीवके आठवें आदि अपकर्षींका प्रहण किया गया है। जिसमें से दसरी पंक्तिमें जघन्य कालको लेकर और तीमरी पंक्तिमें इत्कब्द कालको लेकर प्रहण किया है। इसी प्रकार सातसे लेकर एक अपकर्ष तक आयुवन्धकी रचनाका अर्थ जानना । आठों रचनाओं के दूसरी और तीसरी पंक्तिके सब कोटे जिनके उत्पर ज और उ लिखा है बहत्तर हैं। इन बहत्तर स्थानोंमें आयबन्धके कालका अल्पबहत्व इस प्रकार जानना। विवक्तित जधन्यमें संख्यातका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण जानना । उसको जघन्यमें जोड्नेपर उत्कृष्टका प्रमाण होता है, उत्कृष्टसे आगेका जघन्य संख्यातगुणा जानना । सामान्यसे सबका काल अन्तमहर्त है ।

١,

लेक्यामध्यमांशगळे टप्पुवच्यापकर्षगळिनवरत्पत्तिकममं पेळवनंतरं शेषाष्टादशांशंगळु बतुर्माति-गमनकारणंगळे द् पेळवरं ।

सेंसट्ठारस अंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति । सक्ककस्संसम्रदा सव्वटठं जांति खलु जीवा ॥५१९॥

देशप्रायकांत्रास्त्रवृत्तांतिगमनस्य कारणानि भवति । शुक्लोत्कृष्टांशमृताः सर्व्यात्यं याति सल्ल जीवाः ।

आयुर्ज्यं धनयोग्यलेश्यामध्यमाञ्चागळनेटं कळेबुळिवष्टावजळेश्यांशागळ् चतुर्गतिगमनकारणं गळप्युववरोळ् शुक्लकंश्योत्कृष्टांशविंदं मृतराद जीवंगळ् सम्बन्धिसिद्धीव्रकवीळ् याति पुरदुवर खल् नियमविंदं।

> अवरंसमुदा होंति सदारदुगे मिन्झमंसगेण मुदा । आणदकप्पादवरिं सन्वटठाइल्छगे होंति ॥५२०॥

अवरांत्रामृता भवति जातारद्विके मध्यमांशेन मृताः । आनतकत्यादुपरि सर्ध्वात्यादिमके

शुक्ललेक्या जयन्यांकांविदं मृतराद जीवंगळ् छातारसहस्रारकत्यदिकवोळ् भवंति पुटटुवर । गुक्ललेक्यामध्यमांकांविदं मृतराद जीवंगळ् व्यानतकत्यदिदं मेले सर्व्वात्यसिद्धींद्रकक्कादियागिर्दे विजयादिविमानावसानमाद्ववरोळ् ययासंभवमागि भवंति पुटटुवर ।

पम्मुक्कस्संसम्रदा जीवा उवजाति सकु सहस्सारं । अवरंसम्रदा जीवा सणक्कुमारं च माहिदं ॥५२१॥

पद्मोत्कृष्टांशमृताः जीवा उपयांति खलु सहस्रारं। अवरांशमृता जीवाः सनत्कुमारं च २० माहेंब्रं ॥

षिकं २१ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ एवमेकापकर्यस्योत्कृष्टपर्यन्तः नीते द्वासप्तति-४ । ४ । ४ । ४ । ४

विकल्पा भवन्ति ७२ एवमायुर्वन्धयोग्ये लेश्यामध्यमांशानामष्टानामष्टापकर्पे स्त्यतिक्रम उक्तः ॥५१८॥

तेम्यो मध्यमारोम्यः रोषाः अष्टादशासा चतुर्गात्तमनकरणानि भवन्ति । तेषु मध्ये शुक्छलेस्योत्कः ष्टारीन मुता जीवाः सर्वार्थिनिद्योन्द्रके यान्ति –उत्पद्यन्ते स्रष्ट नियमेन ॥५१९॥

ृश्कुळेख्याजपन्याधेन मृता जीवाः शतारसहस्रारकत्यद्विके भवन्ति-उत्पद्यन्ते । शुक्कळेख्यामध्यमाधेन मृता जीवाः आनतकत्यादुपरिसर्वीर्यसिदीन्द्रकस्यादिमविजयादिविमानपर्यन्तेषु यद्यासंभवमुत्तद्यन्ते ॥५२०॥

इस प्रकार आयुष्टधके योग्य छेश्याके आठ सध्यस अंशोंकी आठ अपकर्षोंके द्वारा उत्पत्तिका कम कहा।।५१८॥

उन मध्यम अंशोंसे शेष रहें अठारह अंश चारों गतियोंमें गमनके कारण होते हैं। ३० उनमेसी शुक्लकेश्याके अकुष्ट अंशसे मरे जीव सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रक विमानमें नियम-से उत्पन्न होते हैं॥९१९॥

शुक्लळेश्याके जवन्य अंशसे मरे जीव शतार सहस्नार कल्पोंमें क्लम्न होते हैं। शुक्क छेश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव आनतकल्पसे उत्पर और सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रकके विजयारि विमान पर्यन्त यथासम्भव उत्पन्न होते हैं॥५२०॥

.

पद्मलेक्योत्कृष्टांकांविबं मृतराव जीवंगळु सहलारमुपयांति सहलारकल्पवोळ् पृट्टुवव खलु स्कुटमागि । पद्मलेक्याजयन्यांकांविबं मृतराव जीवंगळु सनत्कुमारं च माहेंब्रमुपयांति सनत्कुमार कल्पवोलं माहेंब्रकल्पवोलं पुट्टुवव ।

> मज्झिमअंसेण ग्रुदा तम्मज्झं जांति तेउजेट्ठग्रुदा । साणक्कमारमाहिदंतिमचक्कितसेहिम्म ॥५२२॥

मध्यमांशेन मृताः तन्मध्यं यांति तेजोज्येष्टमृताः सानत्कुमारमाहेंद्रांतिमचक्रेंद्रकश्रेण्यां ।

परालेश्यामध्यमांत्राविदं मृतराव जीवंगळू तन्मध्यं 'यांति सहस्रारकर्त्यावदं केळ्ये सानुत्कु-मारमाहेंबकर्त्यपीळ्दं मेले यथासंभवरागि पुटटुवर । तेजोलेश्योत्कृष्टांत्राविदं मृतराव जीवंगळ् सानत्कृमारमाहेंबकर्त्यगळ वरमपटल्ककॅडकप्रणिधिमतश्रेणीबद्वविमानंगळोळ्युटटुवर ।

> अवरंसमुदा सोहम्मीसाणादिमउडुम्मि सेढिम्मि । मज्जिम अंसेण ग्रदा विमलविमानादिबलमददे ॥५२३॥

अवरांत्रमुताः सौधर्मेंशानादिभुतऋत्वींद्रके श्रेण्यां । मध्यमांशेन मृताः विमलविमानादि-

अवराजमृताः साथम्मशानाादभूतऋत्वाद्रक श्रण्या । मध्यमाञ्चन मृताः विमलावमानााव बलभन्ने ।

तेजोलेश्याजधन्यांजर्बिदं मृतराव जीवंगळू सौधमँज्ञानकरूपंग्जाविभूतऋर्त्वोंडक्वोळं श्रेणोबद्धतोळं पुरटुक्क । तेजोलेश्यामध्यमांजर्बिदं मृतराव जीवंगल सौधमँज्ञानकर्पाद्वतीयपटल-विद्यक्तं विमलविमानमञ्ज भोवलागि सानःकुमारमाहेंडकरुपंगळ द्विवरमपटल्ठविद्यकं बलभद्रविमान-मक्कुमल्लि पर्य्यतं पुरटुक्क ।

पदमलेस्योत्कृष्टांशेन मृता जीवाः सहस्रारकत्परृपयान्ति खलु स्कृटम् । पदमलेश्याजधन्यांशेन मृता जीवाः सानत्कमारं माहेन्द्रं चोपयान्ति ॥५२१॥

पपाकेरधामध्यमाधेन मृता जीवाः सहस्रारकस्थारयः सानत्कुमारमाहेन्द्रव्यादुपरि यथासंभवमृत्यवन्ते । तेजोळेत्र्योत्कृष्टांचेन मृता जीवाः सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयोधचरमपटळचकेन्द्रकप्रणिधानव्येणीवद्वविमाने-यत्यक्रतो ॥५२२॥

त्रोलेस्याज्यस्याज्ञेन मृता जीवाः गौषमँशानकस्यमेरादिमूतक्वत्वन्द्रके भेणीवद्धं चोरपछत्ते। तेजोलेस्यानस्यमाणेन मृता जीवाः तीपर्यशानकस्यद्वितीयपटलस्येन्द्रकं विमलनामकमादि कृत्वा सानत्कुमारमा-हेन्द्रदित्रपरस्यकरमेक्यं कश्वस्त्रमक्तं त्यार्यस्य स्वतस्त्वे ॥५२३॥

पद्मळेरयाके वरकुष्ट अंशसे मरे जीव सहस्रारकल्पमें उत्पन्न होते हैं। पद्मळेरयाके जघन्य अंशसे मरे जीव सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गीमें उत्पन्न होते हैं।।५२१॥

पद्मळेरयाके मध्यम अंशसे मरे जीव सहस्रारकल्पसे नीचे और सानत्क्रमार माहेन्द्रसे ऊपर यथासम्भव कराज होते हैं। तेजोळेरयाके बत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सानत्क्रमार माहेन्द्र करपके अन्तिम पटळ चक्रेन्द्रक सम्बन्धी श्रेणीवद्व विमानोंमें स्टाफ्त होते हैं।।५२२।

जिजोटेरयाके जवन्य अंशसे सरे जीव सौधर्म ऐशान कल्पके प्रथम ऋतु नामक इन्द्रकके श्रेणियद विमानोंमें उत्पन्न होते हैं। तेजोटेरयाके मध्यम अंशसे मरे जीव सौधर्म ऐशान कल्पके द्वितिथ पटलके विसल नामक इन्द्रकसे लेकर सानत्कुमार माईन्द्रके द्विचरम पटलके बलकोद्व नामक इन्द्रक पर्यन्त उत्पन्न होते हैं ॥५२३॥

₹•

किण्हवरंसेण मुदा अवधिट्ठाणम्मि अवरअंसमुदा । पंचमचरिमतिमिस्से मुद्धे मुद्धेण जायंते ॥५२४॥

कृष्णवराशेन मृताः अवधिस्थाने अवरांशमृताः। पंचमचरमतिमिश्रे मध्ये मध्येन जायते ॥५२४॥

कृष्णलेक्योत्कृष्टांजांदद मृतराद जीवंगज् साप्तमपुन्ययोज्ञो दे पटलमक्कुमदरविषस्यानंद्रक-विलबोज् जायते पुद्दुवर। कृष्णलेक्याजय-यांजांदर मृतराद जीवंगज् पंचसपुण्यय चरमपटलद तिमिश्रंकविष्ठवोज्ज बायते पुद्दुवर। कृष्णलेक्यामच्यामांजांदर मृतराद जीवंगज् सामपृष्यिय अविश्वयानंद्रकदे चतुःश्रेणिबद्धंगज्ञोजं जा विलविंदं मेलण वष्ठपृष्यमपवियं बुवदर पटलत्रयं-गलोज तत्वांग्यमाणि जायते पद्दुवर।

> णीलुक्कस्संसम्रदा पंचमअधिदयम्मि शवरम्रदा । वालकसंपज्जलिदे मज्झे मज्झेण जायंते । ५२५॥

नीलोत्कृष्टांशमृताः पंचम अंध्रेद्रके अवरमृताः । बालुकासंप्रस्वलिते मध्ये मध्येन जायंते ॥

नीललेश्योतकृष्टांजींदर्व मृतराव जीर्गेगळ् पंचमपुण्यिपटलपंचकदोळ् हिचरमपटलद अंग्रॉक्रकविल्वीकृ जायंते पुरदुवध । पंचमपटलदोळ कंलवध पुरदुवध कारणसागि पंचमारिष्टियोळ् १५ चरमपटलदोळ् कृष्णलेश्याज्ञस्यांजींदर्व नीललेश्योतकृष्टांजींदरम्, मृतराद केलवु जीर्गगळ् पुरदुवस्ं वो विशेषसरियत्पद्वयुं । नीललेश्याज्ञस्यांजींदर्व मृतराद जीवंगळ् बालुकाप्रभेयनवयदले

कृष्णलेख्योत्कृष्टाचेन मृता जीवाः सप्तमण्षिक्यामेकमेव पटलं तस्याविषस्थानेन्द्रके जायन्ते । कृष्णलेख्या-जपन्याचेन मृता जीवा पञ्चमुण्यविषरम्बर्कस्य तिमिस्तेन्द्रके वायन्ते । कृष्णलेख्यामध्याचेन मृता जीवा. तदविषस्यानेन्द्रकस्य चतु व्रेणीवदेवे वष्टपृष्विपटक्य क्ष्रमण्यविष्यम्बर्के च नत्वाच्यत्या जायन्ते ॥१२सा नील्लेख्योत्कृष्टाचेन मृता जीवाः पञ्चमुष्विपिदक्यास्यास्यास्य मन्त्रके जायन्ते । केवित् वञ्चमपटलेविष जायन्ते । ततोऽरिष्टाषरम्बरके कृष्णलेख्याकम्याचीन नील्लेख्योत्कृष्टानेनापि मृताः केविक्जीया उत्पवन्ते ।

कृष्णलेख्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सातवीं पृथिवीमें एक हो पटल है उसके अविधिखान नामक इन्द्रक विलमें उत्पन्न होते हैं। कृष्णलेख्याके जधन्य अंशसे मरे जीव पाँचवी प्रध्वीके अन्तिम पटल सबन्धी तिमिन्न नामक इन्द्रक विलमें उत्पन्न होते हैं। २५ कृष्णलेख्याके मध्यम अंशसे मरे बीव अवधियान नामक इन्द्रकके चारों दिशा सम्बन्धी श्रेणीयद्व विलोमें, छठी पृथ्वीके तीनों पटलोंमें औप पाँचवी पृथ्वीके अन्तिम पटलमें अपनी-अपनी योग्यतानास उत्पन्न होते हैं। १९४॥

नीतरुठेस्वाके उकुष्ट अंत्रसे मरे जीव पाँचवी पृथ्वीके द्विचरम पटलके आन्ध्रेन्द्रकमें उत्पन्न होते हैं। काई-काई पाँचवे पटलमें भी उत्पन्न होते हैं। अधिष्ट पृथ्वीके अनिस् ३० पटलमें कृष्णलेक्याके जबन्य अंत्रसे और नीतरुठेस्वाके क्षत्रष्ट अंत्रसे भी मरे कोई-कोई जीव उत्पन्न होते हैं इतना विशेष जानना। नील्डेस्वाके जपन्य अंत्रसे मरे जीव वालुकाप्रमा नामक तीसरी पृथ्वीके नौ पटलोंमें से अन्तिम पटल सम्बन्धी संग्रज्वालित इन्हम्में उत्पन्न

१ म<sup>°</sup>क विलर्दिर मेले **ष**ष्ठपृष्टिय मधवियोलु पंचमपृष्टिय, अरिष्टेयेंबुददर पटल पंचकदोलु चरमपटलर्दिदं केलगे पछ।

ų

१५

गळोलु चरमपटलद संप्रज्वलितेंद्रकविलिबदोल्ल कायंते पृद्धवर । नीललेखामध्यमांशदोल्ल मृतराव जीवंगळु तृतीयपृष्टियमेष्यनवपटलद संप्रज्वलितेंद्रकविलिबंद केलगे चतुरवंपृष्टि अंजनेत पटल-सप्तकंगळोळु पंचमपृष्टिकारिष्टेय पटलपंचकंगळोळु चतुरवंपटलद अंधेंद्रकविलिबलेबंद मेले मध्यदोल्ल ययायोग्यमागि जायंते पृद्धवर ।

> वरकाओदंसमुदा संजलिदं जीति तदियणिरयस्स । सीमंतं अवरमदा मज्झे मज्झेण जायंते ॥५२६॥

उत्कृष्टकपोतांशमृताः संज्वलितं यांति तृतीयनरकस्य । सीमंतं अवरमृताः मध्ये मध्येन जारांने ॥

कपोत्तर्नेदयोत्कृष्टांशाँददं मृतराद जीवंगळु तृतीयपृष्टिक्षेषेय नवपटलंगळोळु हिवरमा-ष्टमपटलद संज्विलितेंडकदोळ्युट्टुबर । कलंबदगलु चरमसंप्रस्वलितेंडकविलडोळं पुट्टुबरेंबी १० विशेषमरियल्पहुर्गु। कापोत्तरैःयाजवन्यांशाँददं मृतराद जीवंगळु सीमंतं यांति घम्में य प्रथम-पटलद सीमंतेंडकविलडोळ्युट्टुबरु।

कापोतलेश्यामध्यमांशिवं मृतराव जीवंगळू सीमंतिकविव केळगण पन्तरङ्ग पटलंगळोळं मेघेय द्विचरमसंज्वलितंबकविलविव मेलण पटलंगेळोळेळरोळु द्वितीयपृष्टिवंशेय पन्तोंडु पटलंग् गळोळं यथायोग्यमाणि पटद वरु ।

इति विरोपो ज्ञातव्यः । नीकलेक्शार्वेषम्यायेन मृता जीवाः बालुकाप्रभानवपटलेषुः चरमपटलस्य संप्रज्वलितेन्द्रके जागन्ते । नीकलेक्शामध्यायेन मृताः जीवाः वृतीयपृष्टीनवभपटलस्य संप्रज्वलिनेन्दकारभरसनुर्यपृष्वीपटलससके पञ्चमपद्यीचनप्यारकस्यापनेमन्द्रकारपपि यवायोगयं जावन्ते ॥१२५॥

कार्योतनेदयीरह्मधानेन मृता ओवाः नृतीयपुष्यीनवयटलेषु हिचरमाध्ययटलस्य संवर्गावतेन्द्रके उत्तवक्ते । केसिन्त् वरमाप्रवणनितन्द्रकेशीति विशेषोत्रवन्तवयः । कार्योतन्वेवयावययाशीन मृता श्रीवा सर्मायवयटलस्य २० सीमन्तेन्द्रके उत्थयन्तं । कार्योतनेव्ययास्थयमानेन मृता अविदः सीमन्तेन्द्रकादयस्तनदादवयपटलेषु मेधाया दिनरामगर्गितनेदनकादुर्यात्वनसम्मयटलेषु दितीयपृष्यवेवादवयपटलेषु च यथायोगसम्परावन्ते ॥५२६॥

होते हैं। नीललेश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव तीसरी पृथ्वीके नौवें पटलके संप्रश्वित इन्द्रक विलेसे नीचे और चतुर्थ पृथ्वीके सातों पटलोंमें तथा पंचम पृथ्वीके चतुर्थ पटल सम्बन्धी आन्प्रेन्ट्रकसे जपर यथायोग्य उत्पन्न होते हैं॥५२५॥

कापोतलेस्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव तीसरी पृण्वीके नी पटलोंमें-से द्विचरम आठवें पटलके संख्वित इन्द्रक विलेमें उत्पन्न होते हैं। कोई-कोई अनित्रम संश्वलित इन्द्रकमें भी उत्पन्न होते हैं यह विशोष जानना। कापोतलेश्याके ज्ञयन्य अंशसे मरे जीव घर्मा नामक प्रश्न पृण्वीके प्रथम पटल सन्बन्धी सीमन्त इन्द्रकमें उत्पन्न होते हैं। कापोतलेश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव सीमन्त इन्द्रकसे नीचेके बारह पटलोंमें मेचा नामक तीसरी प्रथ्वीके कुल द्विचरम संव्वित इन्द्रकसे अपरके सात पटलोंमें और दूसरी पृथ्वीके ग्यारह पटलोंमें बखायोगय उत्पन्न होते हैं।।४६।।

१ म<sup>°</sup>लेगलेलरोलं । २ जघन्याशेनापि मृता. 1 मृ. । ३. ल. संप्रज्व<sup>°</sup> ।

## किण्डचउनकाणं पुण मज्झंसमुदा हु भवणगादितिये । पुटवी-आउवणप्कड्जीवेस् हवंति सत् जीवा ॥५२७॥

कृष्णचतुष्काणां पुनः मध्यमांशमृताः खलु भवनगादित्रये । पृथिव्यय्वनस्पतिज्ञोवेषु भवति खलु जोवाः ॥

५ कृष्णनोलकापोततेज्ञोलेश्याचनुष्टयव मध्यमाशंगींळवं मृतराव कम्मभूमितिष्यंग्मनुष्यदं भोगभूमितियंग्मनुष्यदं भवनत्रयदोल्ल भवंति परिणमंति पृट्टुबर । सल्ल यथायोग्यमाणि भोगभूमिजात्यंग्मनुष्यमिष्यावृष्टिगळ् तेज्ञोलेश्यामध्यमाणि भोगभूमिजात्ययंग्मनुष्यमिष्यावृष्टिगळ् तेज्ञोलेश्यामध्यमाणिवं मृतराववग्गंळ भवनत्रयदोळ् पृट्टुब कारणिवं तेज्ञोलेश्यासंभवमुमिरयरपढ्युं । तु मत्ते कृष्णाविबनुलेश्यामध्यमाणिळवं मृतराव तिय्यामनुष्यदं भवनवानश्योतिविकरं तोष्टग्नेशानकत्यज्ञकाल्यस्य मिष्यावृष्टिज्ञोतंगळ् ।
• बादरपर्यामपृथ्योकायिकज्ञोवंगळोळं बादरपर्यामाष्ट्रायिकज्ञोवंगळोळं स्वाप्त्यस्यान्यस्य । भवनत्रयावि ज्ञोवंगळपेअंइनिल्लियुं तेज्ञोलेख्यसंभयमरियस्पर्याः।

किण्हतियाणं मञ्ज्ञिमअसंग्रदा तेउवाउवियलेसु । सुरणिरया सगलेस्सहि णरतिरियं जांति सगजोगं ॥५२८॥

 कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृताः तेजोवायुविकलेषु । सुरनारकाः स्वलंश्याभिन्नरितरञ्जो यांति स्वयोग्यं ॥

कृष्णाखशुभलेश्यात्रयंगल मध्यमांत्रविदं मृतराद तिर्घ्यम्मनुष्प्रहगलु तेजस्कायिकवायु-कायिकविकलर्वय असंतिरंचेंद्रियसाधारणवनस्पतिगले बी जीवंगलोलु जांति जायंते पुट्टुबर १

अत्र "न राब्दी विशेषप्रस्थकोऽस्ति। तेन कृष्णादिनिकेव्यामध्यमाशम्ताः कर्मभूमितियंममृत्यमिय्यादृष्ट्यः 
२० तेजोक्ष्यामध्यमादामृताः भोगभृमितियंमनृत्यमिध्यादृष्ट्यः भवनत्रवे बक् उन्तवन्ते इति ज्ञातव्यम् । तु पुनः, 
कृष्णादिनमृत्येयामध्यमाशमृतियंममृत्यभवनवयमोभ्यमेशानिष्यादृष्ट्यः वादरपर्योप्तपृश्यकाविकेषु पर्योगकर्मयतिकाशिकेषु भोरत्यकर्तः। भवनत्रयात्रवेषया अत्राधि तेजोष्ट्यानेभयो तोज्ञव्यः ॥५२।।।

कृष्णादानुभलेश्यात्रवेंस्य मध्यमाशमृततिर्यग्मनुष्याः तैजोवायुविकलत्रयासज्ञिमाधारणवनस्पतिजीवेषु

इस गाया में 'पुना', ज़ब्द निरोष कथनका सुचक है। अतः कृष्ण आदि तीन लेड्याओं१५ के मध्यम अंदासे मरे कममूमिके मिथ्यादृष्टि तियंच और सनुष्य तथा तेजोलेडयाके मध्यम अंदासे मरे भोगमूमि या मिष्यादृष्टि निर्यंच और मनुष्य भवनवासी उच्चान्त्रमां, क्योत्पां, देवोमें उत्पन्न होते हैं यह जानना। तथा कृष्ण आदि चार लेड्याके मध्यम अंदासे मरे तियंच, मनुष्य, भवनवासी, व्यन्तर, व्योतिषी और सौदमें ऐप्रान स्वगंके देव ये सम्भाग्यादृष्टि बादर पर्योक्त प्रथाना क्या किला किला किला विकास के स्वान स्वान्य हुष्टि वानना।।१९७॥

कृष्ण आदि तीन अञ्चभ लेक्याओंके मध्यम अंशसे मरे तिर्यंच और मनुष्य तेज:-

१. क पर्याप्तवादरप्रत्येकवर्ने। २. म<sup>ें</sup>त्रयंगलेबी। ३ व. अत्रापि तेजीलेश्या भवनत्रयाद्यपेक्षयैव। ४ व वसमें।

भवनत्रयं मोदलागि सम्बार्त्यंसिद्धिजससानमाद सर्हं घम्मे मोदलागि अवधिस्थानावसानमाद नारकरुं स्वस्वलेश्यानगमप्प नरत्वममं तिर्ध्यंक्त्यममं यांति येय्ववरु । एळनेय गत्यधिकारं तिवर्दे ॥

यतंतरं स्वास्माधिकारसं गायामप्रकृतिरं पेत्वर्व—

काऊ काऊ काऊ जीला जीला य जीलकिण्हा य । किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिपढवीणं ॥५२९॥

कापोती कापोती तथा कापोती नीले नीला च नीलकृष्णे च । कृष्णा च परमकृष्णा लेश्याः प्रथमादिपथ्वीनां ॥

वर्म्माविसप्तपष्टिमळ नारकारो' यथासंख्यमागि घम्मे य नारकार्यो कपोतलेश्याजधन्यमक्कुं। वंश्रेयनारकार्ये क्योतलेश्यामध्यमांशमक्कं। मेघेय नारकार्ये क्योतलेश्योत्क्रप्रमं नीललेश्याज्यान शमुमक्कुं। अंजनेय नारकर्गों नीललेश्यामध्यमांशमक्कुं। अरिष्टेय नारकर्गे नीललेश्योत्कृष्टम् कृष्णलेश्याज्ञधन्यांशममनकः । मध्विय नारकगाः कृष्णलेश्यामध्यांशमक्कः । माधविय नारकगाः कृष्णलेश्योत्कृष्टांशममक्कः ।

> णरतिरियाणं ओघो इशिविगले तिण्णि चड असण्णिस्स । सण्ण-अपुण्णगमिच्छे सासणसम्मे वि असहतियं ॥५३०॥

नरतिरश्चामोध एकविकले तिस्रः चतस्रोऽसंज्ञिनः संस्थपूर्णमिथ्याद्द्यौ सासादनसम्यग्द्रष्टा-वप्यशभत्रयी ॥

नरतिरश्चामोघः नरतिव्यंचरुगळगे प्रत्येकं सामान्योक्त षडलेश्येगळप्पववरोळ तिव्यंचरोळ् एकविकलेषु एकेंद्रियजीवंगळगं विकलत्रयजीवंगळगं तिस्रः कृष्णाद्यश्चेभलेश्यात्रयमेयक्क्रां।

उत्पद्यन्ते । भवनत्रयादि सर्वार्थमिद्धयन्तम्रा धर्माद्यविधस्यानान्तनारकाश्च स्वस्वलेश्यानगं नरतिर्यक्तं यान्ति ॥५२८॥ इति गत्यधिकार ॥ अय स्वास्यधिकार गाद्यासप्तकेनाह-

प्रयमादिपथ्वीनारकाणा च लेश्योच्यते-तत्र धर्माया कापोतज्ञधन्याशः । वंशाया कापोतमध्यमाशः । मेघाया कापोतोत्कृष्टाशनीलजधन्याशौ । अजनाया नीलमध्यमाश. । अरिष्ठाया नीलोत्कृष्टशक्रणजघन्याशौ । मधस्या कृष्णमध्यमाञः । माधन्या कृष्णोत्कृष्टाञः ॥५२९॥

नरतिरश्चा प्रत्येक ओधः सामान्योत्कष्ट्रषटलेश्याः स्यः । तत्र एकेन्द्रियविकलत्रयजीवेष तिस्र करणा-

कायिक, वायुकायिक, विकल्प्त्रय, असंज्ञिपंचेन्द्रिय और साधारण बनम्पति जीवोंमें उत्पन्न होते हैं। भवनित्रकसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त देव और घर्मा पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तकके नारकी अपनी-अपनी लेश्याके अनुसार मनुष्य और तिर्यंच होते हैं ॥५२८॥

गतिअधिकार समाप्त हुआ।

आगे सात गाथाओंसे स्वामी अधिकार कहते हैं-

प्रथम पृथ्वी आदिके नारिकयोंको छेश्या कहते हैं-धर्मामें कपोतछेश्याका जधन्य अंग है। वंशामें कपोतका मध्यम अंग है। मेघामें कपोतका उत्कृष्ट अंग और नीलका जघन्य अंग है। अंजनामें नीलका मध्यम अंग है। अरिष्टामें नीलका उत्कृष्ट अंग और कृष्णका जघन्य अंश है। मधवीमें कृष्णका मध्यम अंश है। साघवीमें कृष्णका उत्कृष्ट अंश है। । ५२९॥

मनुष्यों और तिर्वचोंमें-से प्रत्येकमें 'ओघ' अर्थात सामान्यसे छही लेश्या होती हैं।

चतकोऽसंज्ञिनः क्षसंज्ञिरंचेद्रियपर्यापज्ञीवेगे कृष्णाद्यगुप्तकेश्वाययपुं तेजोलेरयेगुमक्कुमेकें वाजा असंज्ञिजीव कपोतलेरयेयिवं मृतनागि चर्मे योज्युदर्गुं। तेजोलेरयेयिवं मृतनागि मवनव्यंतरवेषगति-द्वयवोज्युदर्गुमञ्जुमलेरयात्रयविवं मृतनागि नर्रात्तर्यंगगतिद्वयवोज्युदर्गुवनण्यविर्वं। संत्रयपूर्ण-मिष्यावृष्टी संज्ञिषंविद्यवज्ञयपर्याप्रकानेजं मनुष्यलक्ष्यपर्याप्रकानेजं अपि शब्बविद्यससंज्ञिनंचिद्रय-लब्ध्यपर्याप्रकारकोले सामावनसम्बग्वस्यौ निवस्यपर्याप्रकासावननोलमासासावनन् ।

िणरयं सासणसम्मो ज गच्छदित्ति य ज तस्त जिरयाणू । एंडु, "जिह सासादणो अपुण्णे साहारणसुहमगे य तेउद्गे ॥" एंदितु ]

सक्त्यपर्ध्याभकरोतः साधारणज्ञां वंगठोळं नारकरोळं सुक्षमजीवंगठोळं तेजस्कायिकंग-ळोळं वातकायिकंगळोळ संभिवसन्पर्धारंव भवनत्रयापर्ध्यामकरोळं शेषितय्यामनुष्यरोळं संभिवसुगुना निर्वृत्यपर्ध्यासकसासावननोळं अशुभत्रयो कृष्णाच्छुभलेर्ध्यात्रयमेयक्कुं । तिर्ध्यम् १० मनुक्योपशामसम्बर्गवृष्टिगळु तत्कालाम्यंतरदोळु सुच्छु संक्लिस्टरावोडमवर्माळ्गे वेशसंयतरोळंतेतं कृष्णनोकक्षेपोतलेक्ष्यात्रयंगळागवें वितु तिर्हरावकसासावननोळु पर्ध्याप्तविषययोळशुभलेक्ष्यात्रय-मेयकक्तमं वरिवव ।

> भोगापुण्णगसम्मे काउरस जहाँण्णयं हवे णियमा । सम्मे वा मिच्छे वा पञ्जत्ते तिण्णि सुहलेस्मा ॥५३१॥

भोगापूर्णसम्यय्दृष्टी कापोतस्य जवन्यं भवेन्नियमात् । सम्यग्दृष्टी वा मिथ्यादृष्टी वा पर्व्याप्ते तिस्रः शुभक्षेत्र्याः ॥

चशुभलेख्या एव । असक्तिप्यसिस्य तत्त्रयं तेबीलेख्या च, कुत ? तस्य क्यांतमृतस्य पर्माशा तेबीमृत-य भवनव्यन्तरयोरशुभवयमृतस्य संविनरितयंगस्थोदच उत्पादात् । गांजल्य-वार्धातकित्यमभुत्यांवर्यातृष्टो वर्षायक्षत्रस्यांविकल्यायविकि तियंगमृत्याभवनवरानिवृत्ययपांवक्षत्रावादने च कृत्यात्वाृत्यवयेव । तियंगमृत्याने वर्षायसम्प्रायकृत्या सम्पन्तकालमञ्जले सुष्ट संकलोऽपि देशसंयत्वन् तत्वय नास्ति तथापि तदिरायकमागा-दगायवातानामस्तिति कात्रव्यम् ॥५३०॥

उनमें से एकेट्रिय और विकल्पय जोबों में कृष्णादि तीन अग्रुम लेख्या ही होती है। असंझां पंचेन्द्रिय पर्याप्तक के कृष्णादि तीन और ते बोल्डिया होता है। क्यों कि यदि वह कपोतलंख्यासे सरता है तो घर्मा नरकमें अदम कहीता है। ते बोलेख्यासे मरता है तो भवनवासी और रपता है तो घर्मा नरकमें अदम अग्रेस लेखाओं से मरता है तो मतुष्याति, विर्यंच याति में बराज होता है। संझो लक्ष्यवयात तिर्यंच याति में बराज होता है। संझो लक्ष्यवयात तिर्यंच अरेस असंझी लक्ष्यवप्याप्त तिर्यंच, मतुष्य असंझी लक्ष्यवप्याप्ति तिर्यंच, मतुष्य और भवनित्रकमें कृष्णादि तीन अग्रुमलेख्या ही होती हैं। उपज्ञम सम्यग्दृष्टि तिर्यंच और अप्ताप्ति का सम्यग्दकाल के भीतर कार्तिसंक्षेत्रमें भी हेरासंयतको तरह तीन अग्रुम लेखा तहीं होती है। तथापि वपत्रम सम्यन्दक कि विराध कार्तिसंक्षेत्रमें सामादन सम्यग्दृष्टि के अपयोग अवस्थामें कार्ति होती है। तथापि वपत्रम सम्यन्दक कि विराधक सामादन सम्यग्दृष्टि के अपयोग अवस्थामें कार्ति है।। परिना

१. म प्रती कोष्ठान्तर्गतपाठो नास्ति ।

निर्मृत्यपर्याप्तकनण भोगनुमिनसम्यः ट्राष्ट्रियोज् कापोतस्य जयस्यं कापोतलेश्याजयन्यांक-मक्कुमेकं तोडे कर्ममृत्तमिजरण नरितयंबर प्राव्यद्वाष्ट्रय्यः परवात् क्षायिकसम्यब्त्यमनागल् वेवकसम्यव्यवसमागल् स्वीकरिस तबस्यजनविवं तत्रोत्पत्तिसंभवमण्डवरिवं तार्यायसंक्लेपपरि-णामपरिणतर् बुदल्वं।

आ भोगभूमियोळु पर्ध्याप्रियिदं मेले सम्यग्दृष्टियोळं मेण्मिथ्यादृष्टियोळं मेणु शुभलेश्या-त्रयमेयक्कं ।

अयदोत्तिछलेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरदतिये । तत्तो सक्का लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥५३२॥

असंयतपर्यंतं षड्लेक्याः गुभत्रयलेक्याः खलु देशविरतत्रये ततः गुक्ललेक्याऽयोगिस्यान-मलेक्य त ।

असंयतपर्यंतं दोलुं, नाल्कुं गुणस्थानंगज्ञोकारं लेडयेगळपुत्रु । देशविरतादित्रययोजु शुभ- १० लेडयात्रयमत्रकुं । ततः मेले सयोगकेवलिपर्यंतमारं गुणस्थानंगज्ञोजु शुक्ललेडयेयो देयक्कुं । अयोगि-गुणस्थानं लेडयारहितमक्कुमेकं दोडे योगकवायरहितमपुर्वारदं ।

> णडुकसाये लेस्सा उच्चदि सा भृदपुट्यगदिणाया । अहवा जोगपउत्तां ग्रुक्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥५३३॥

नष्टकवाये लेख्या उच्यते सा भूतपूर्वश्वितन्यायात् । अथवा योगप्रवृत्तिमर्मुख्येति तस्मिन्म-वेदलेख्या ।

भोगभूमी निर्वृत्यपर्यातकसम्यप्युष्टी करोतलेख्याब्यच्याबो भवति । बुतः ? कर्मभूमिनःतिरस्वा प्राम्बद्धायृपा क्षायिकनम्यन्त्वे वा वेदकसम्यन्त्वे वा स्वीकृते तदन्यज्ञपन्येन तत्रोत्पत्तिभवात्—तेकोय्यसंबलेख-परिणामपरिणता इत्यर्ष । तस्या पर्यातेक्लारि सम्यग्दष्टी मिथ्यादष्टी वा क्षमलेख्यात्रयमेव ॥५३१॥

सर्गावतत्त्वनुर्गृणस्थानेषु पन्नुवेश्याः सन् । देशविरतादिश्यं शुनवेश्याश्यमेष । ततः उत्तरि <sup>देण</sup> सर्गापपन्तं वर्गुणस्थानेषु एका शुक्रकः सेव । अयोगिनुषस्थानं अलेश्य लेक्यारहितं तत्र योगकपायथारमा-वात ॥५२२॥

भोगभूमिमें निष्टंत्यपर्याप्तक सम्यग्हिष्टिमें क्योतलेश्याका जघन्य अंश होता है। क्योंकि जिस कर्मभूमिया तिर्यंच अथवा मनुष्यने पहले तिर्यंच या मनुष्य आयुका बन्ध किया, पीछे क्षायिक सम्यन्तव या वेदक सम्यन्तवको स्वीकार करके मरा तो उसकी उत्पत्ति २५ बहाँ क्योतलेश्याके जघन्य अंशसे होती हैं। अर्थान उसके योग्य संक्लेश परिणाम होते हैं। प्याम होते सम्यन्द्रिष्ट हो अथवा मिध्यादृष्टि, तीन शुभ लेश्या ही होती हैं। प्रशीन होनेप्त भोगभूमिमें सम्यन्द्रिष्ट हो अथवा मिध्यादृष्टि, तीन शुभ लेश्या ही होती हैं। प्रशी

असंयत पर्यन्त चार गुणस्थानोंमें छहो लेक्या होती हैं। देशविरत आदि तीन गुण-स्थानोंमें तीन गुम लेक्या ही होती हैं। उससे उत्पर सयोगकेवली पर्यन्त छह गुणस्थानोंमें २० एक शुक्ललेक्या ही होती है। अयोगि गुणस्थानमें लेक्या नहीं होती क्योंकि वहाँ योग और क्यायका लमान है। ॥५२।।

१, ब. अनेन । 'तदत्यजन'-कर्नाटवृतौ ।

١,

उपजातकवायाविगुणस्थानत्रययोळ् कवायोवयरहितसागुत्तिरलुमवरोळ् येळस्पट्ट आबुवो दु लेक्येयबु । तु मत्ते भूतपूर्व्व्यानित्यायात् उपकांतकवायवीतरागछ्यावनोळं झोणकवायवीतरागच्छ-सार्व्यनोळं सयोगिकेवलिजननोळं भूतपूर्व्यानित्यायदिवमेयक्कुमयवा योगप्रवृत्तिस्मुंख्येति योगप्रवृत्तिलॅंदया येवितु योगप्रवृत्तिप्रधानत्वदिवं तिस्मन्भवे लेक्यातवकवायरोळ्मितु ५ लेक्यासंभवसक्तं ।

> ृ तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च । एत्तो य चोदुदसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥५३४॥

त्रयाणां द्वयोर्द्वयोः, षण्गां द्वयोश्च त्रयोदशानां च इतश्चतुर्दशानां लेश्या भावनादिदेवानां ।

तेऊ तेऊ तह तेऊपम्मा पम्मा य पम्मसुक्का य । सका य परमसका भवणतिया प्रण्णमे असुहा ॥५३५॥

तेजस्तेजस्तया तेजःपद्मे पद्माच पद्मशुक्तेच । ज्ञुक्ताच परमशुक्ता भवनत्रया पूर्णके अज्ञासाः।

भवनत्रयदः भवनादित्रिधामरागै पर्व्यासपेनेषि तेजा रेद्याजघन्यमङ्कु । सीधर्मशानद्रयदः वैमानिकस्य तेजोलेद्यानध्यमाश्रमकृ । सनकुमारमाहेद्वयदः करवाणाँ तेजोलेद्यानुष्टाश्रमु १५ पर्वलेद्याजघन्यमुमन्कु । बहुमह्मोत्तरलांतवकापिष्टगृक्षमहाश्रक्षाले वानकर्त्वपत्रमागे पर्वालेद्याजघन्यमुमनकु । बहुमह्मात्रकर्त्वालेद्याजघन्यन्त्रम्यालेद्याजघन्य-कुद्यामध्य-मुमनकु । श्रातासह्मारकरपद्वयद्व वैमानिकस्य प्रवृत्तस्य प्रवृ

जगशान्तकषायादिनष्टकपायगुणस्थानत्रये कषायोदयाभावेऽपि या छेश्या उच्यते मा भृतपूर्वगतिन्या-२० यादेव । अथवा योगप्रवृत्तिर्जरयेति योगप्रवृत्तिप्राधान्येन तत्र छेश्या भवति ॥५३२॥

भवनत्रवादिदेशनाः लेखांच्यते । तत्र पर्यासापेतयाः भवनत्रवस्य तेत्रीजवन्यायः । सोधर्मशानयोः तेत्रोमध्यमायः । सानत्कुभारमाहेन्द्रयोः तेवउत्कृष्टाशपध्यवप्रयाशौ । ब्रह्मब्रह्मातरादिपर्तस्य पद्मभ्यमानः । बातारसहस्रारयोः पर्योत्कृष्टाशयुक्तजपम्याथौ । आनतादिवनुष्यौ नवर्षवेयकाणाः च सुनस्तमध्यमासः । अतः उपरि

चपझान्त कथाय आदि तीन गुणस्थानोमें यद्यपि कथायका उदय नहीं हे और बारहंब-द्भ तेरहबेमें तो कथाय नष्ट ही हो गयी है। फिर भी बहीं जो लेखा कही जाती है वह भूतपूर्व गतिन्यायसे ही कही जाती है। अथवा योगकी प्रवृत्तिको लेखा कहते है और योगकी प्रवृत्तिकी प्रधानता है इसलिए वहाँ लेख्या है। ॥५३॥

भवनत्रय आदि देवोंके लेखा कहते हैं। पर्याप्तकी अपेक्षा भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके तेजोलेखाका ज्ञष्य अंश है। सीचमं पेशानमं तेजोलेखाका मध्यम अंश इ. है। सानत्क्रमार माहेन्द्रमं तेजोलेखाका उट्टिंग अंश और पहालेखाका ज्ञयन्य अंश है। हा सान्यक्रमार माहेन्द्रमं तेजोलेखाका ज्ञयन्य अंश है। त्रतार-सहस्रारमं पद्मका उट्टिंग अंश है। त्रतार-सहस्रारमं पद्मका उट्टिंग अंश है। त्रतार-सहस्रारमं पद्मका उट्टिंग अंश की त्राहेशका ज्ञयन्य अंश है। आतत आदि चार स्वार्गमं और तो सैयेखांमं शुक्लका मध्यम अंश है। उत्तर ज्ञयन्य अंश है। अतत अनुतर सम्यन्थों चौदह विमालोंमें शुक्लका मध्यम अंश है। उत्तरे करर अनुदिश और अनुतर सम्यन्थों चौदह विमालोंमें

मक्कुं । भवनत्रयव निर्वृत्यपर्ध्याप्तकर्मा' बज्ञुभलेक्यात्रयमेयन्कुनिर्दारवमे शेषवैमानिकनिर्वृत्यपर्ध्याप्त-कर्मा' पर्ध्याप्तकर्मा ततस्म लेक्येगळेवप्पुवे हु सूचितमरियल्पडुषुं । एंटनेय स्वास्यधिकारं तीद्दुंतु । अर्नतरं साधनाधिकारमनो दे गाचासुम्रविवं पेळवपं ।

> वण्णोदयसंपादिद सरीरवण्णो दु दन्त्रदो लेस्सा । मोहृदयस्त्रओवसमीवसमरस्वयज्ञजीवफंदणं भावो ॥५३६॥

वर्णोदयसंपादितशरीरवर्णस्तु द्रव्यतो लेश्या । मोहोदयसयोपशमोपशमक्षयजीवस्पंवनं भावः ॥

वर्णनामकम्माँदयसंपादितसंजनितशरीरवर्णमबु द्रध्यकेश्येयक्कं। असंयतरोकु मोहोदयदिवं देवादिरतत्रयदोठु मोहलयोपशम्मवरं उपग्रमकरोठु मोहोपशर्माददं अपकरोठु मोहलयदिवं संजनितसंस्कारं जीवस्प्देमेंदु जेयमक्क्रमचु माक्केश्येयक्कु। मा जीवनपरिणामप्रदेशस्पंदनदिव १० मावकेश्ये माडल्पट्टुबंडुबर्प । अडु कारणविंदं योगकवार्यगळिंदं भावकेश्ये एदिंतु पेळस्पट्टु-वक्कं। औंसनोय साधनायिकारं तिवर्वद।।

अनंतरं संख्याधिकारमं गाथा बटकदिवं पेळवपं :---

अनुविशान्तरनतुःशिविमानाना शुन्योत्कृष्टाशो भवति । भवतवयदेवाः अपयोत्तकाले अगुमीयवेदया एव, अनेन वैमानिका अपयोध्यिकाले स्वस्तलेदया एवेति सूचितं ज्ञातत्र्यम् ॥५३४–५३५॥ इति स्वास्यिकारोत्रप्टमः ॥ १५ अयं माधनाधिकारमाह—

वर्णनामकर्मोदयेन सर्पादित स्वत्रीतः दारीरवर्षौ द्रश्यकेष्या अविति । असंपतान्तगृषस्थानवसुन्के मोहत्व उदयेन, देशवित्रवर्षे प्रथोश्यामेन, उत्पद्याको उपयामेन, श्राके स्वत्रेण च संवत्तिवर्गस्कारो जीवस्थन्यन-सत्र साववरेद्या त्रीवपरिचामप्रदेशप्तरदेने कृतेत्वर्षः। तेन कारणेन योगकवायाम्या भावकेदेश्युक्तम्॥५३६॥ इति साथनाविकारो नवमः ॥ अव सक्वाधिकार नाषायर्हेनाङ्ग—

जुनल्लेश्याका उन्क्रष्ट अंश होता है। भवनत्रिकके देव अपर्याप्त अवस्थामें तीन अशुभ लेश्यावाले ही होते हैं। इससे यह सूचित किया जानना कि वैमानिक देवोंके अपर्याप्तकालमें अपनी-अपनी लेश्या ही होती हैं॥५२४-५२५॥

आठवाँ स्वामिअधिकार स्माप्त हुआ।

अब साधनाधिकार कहते हैं-

वर्णनाम कमंके उदयसे उत्पन्न हुआ ज़रीरका वर्ण इत्यहेरवा है। असंयत पर्यन्त चार गुणधानोंमें मोहके उदयसे, देशबिरत आदि तीन गुणधानोंमें मोहनीयके क्षयोशज्ञम-से, उराहम श्रेणीके चार गुणधानोंमें मोहनीयके उदशमसे, अपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें मोहनीयके क्षयसे जो संस्कार उत्पन्न होता है जिसे जीवका स्वन्द कहते हैं वह भावकेया है। अर्थात जीवके परिणामां और प्रदेशोंका चंचल होना भावकेश्या है। परिणामोंका चंचल होना कषाय है और प्रदेशोंका चंचल होना योग है। इसीसे योग और कषायसे भावकेश्या कही है। प्रदेशा

नौवाँ साधनाधिकार समाप्त हुआ। आगे छह गाथाओंसे संस्थाअधिकार कहते हैं—

# किण्हादिगसिमावलिअसंखभागेण भजिय पविभन्ते । हीणकमा कालं वा अस्मिय दन्वा दु भजिदन्वा ॥५३७॥

कृष्णादिराशिमावत्यसंख्यातभागेन भक्तवा प्रविभक्ते । हीनक्रमात् कालं वा आश्रित्य द्रव्याणि त भक्तव्यानि ।।

<sup>१०</sup> मुरु राजिगाँव तिवकुं १३-८ | १३-८ | १३-८ | ई मुरु राजिगळं समच्छेदं माडिदीडितिक्कुं

११३ ११३ ११३ १३-८ १३-८ १३-८ ९।९ ९९९ ९९९

3--

₹0

कुरुण १२-८६४ | नील १२-६७२ | कपोत १२-६५१ | ई मूरु राक्षिपळू किचिड्डनिजभारं-९।९।९।३ | ९।९।९।३ | ९।९।९।३ गळागुसं किचिड्डनक्रममणुखुं कु १३- | नी १३- | क १३- | इंतु कुळ्ळालेध्याच्यापुभलेख्या-३ | ३। ३। प्रथनीक्षेपळ्ये द्रध्यतः प्रमाणं पेळल्यटुदुः । मतं वा अथवा कालं वा आधित्य द्रध्याणि भक्तव्यानि

कृष्णाधनुभलेश्यात्रवश्रीचनामान्वराशि शुन्नलेश्यावयजीवरानिशीनसमारिरानिमात्र १३- आवस्य-संख्यातेन भक्तवा १३-वहुमाग १३- ८ त्रिमिश्चंतः त्रिस्थाने देय - १३- ८, १३- ८, १३- ८, होर्गकमागे ९, १३ ९, १३, ९, १३,

पुनरावन्यमभ्यानेन भक्ते बहुभाग कृष्णलेश्याया देव । बोर्यकभागी पुनरावन्यगब्यानेन भक्ते बहुभागी नीष्ट-केश्याया देव । बेर्यकभागी करोतलेश्वाया दत्ते त्रयो राजयोऽमी—१३-८, १३-८, १३-८, १३-८, १३-८, १३-८ । १३-८,

१३ — ८, १३ ~ ८। १३ — १ ९ ।९। ९ ।९ ।९। ९.९९ नो१२ — ।६७२ क. १३ — ।६५१, किच्छिनक्रमा

समच्छेदेन मिनिनाः — कृ १३ – ८ ६४, नी १३ – । ६७२, कृ १३ – । ६५१, किनेचहुनकमा ९। ९। ९। १, ९। ९। ९३, ९। ९। ९१, १, भवन्ति – कृ १३ – । नी १३ – । कृ १३ – इति कृष्णादित्रिकेश्याक्षीयाना द्रव्यनः प्रमाणमुक्तम् । पुनः च्वा अथवा । ॥

संसारी जीवराजिमें-से तीन अभ्नेष्टरावाडे जीवींकी राज्ञि घटानेपर जो शेष रहे उतना कृष्ण आदि तीन अधुम छेरवाबाछे जीवींकी सामान्यराज्ञि होती है। उस राज्ञिको आवछोके असंस्वातकें मागसे भाजित करके बहुमागको तीन समान मागोंमें बिमाजित करके एक-एक भाग तीनों छेरवाबालोंको हे हो। शेष एक भागमें पुनः आवछोके असंस्वातवें भागसे भाग देकर बहुभाग कृष्णलेख्याको हो। शेष एक भागमें पुनः आवछोके असंस्वातवें भागसे भाग देकर बहुभाग नीलकेंद्रयाको हो। शेष एक भाग क्षोत्रछेश्याको हो। अपने-अपने कालसंचर्यावरं द्रव्यतः प्रमाणमरियल्पङ्गुप्रस्तं तं होई है मुक्सजुभलेक्येगळ कालं कृष्ठि सामान्य-विवर्मतन्त्रृंहत्तेमात्रमक्तु ॥ २९ । मिवनावल्यसंस्यातीवर्षे माणिसि बहुभागमं समभागं माडि पूर्तरिदं भागिसि कृष्णनीलकपोसंगळ्गे कोट्टु मिक्केक कालभागमं मत्तमावल्यसंस्थातीवर्थे भागिसि बहुभागमं कृष्णलेक्येगे कोट्टु होषेकभागमं मत्तमावल्यसंस्थातभायिवं खाँडिसि बहुभागमं नीललेक्येगे कोट्टु हेषेकभागमं कपोतलेक्येगे कोट्टोडा मूरे कालंगाळितिल्युंबु। इ २९ ८९४ २९ ६७२ | २९६५१ २। ८। २। २। २। २। २। २। २। २। ३

मूर्र राज्ञिगळं कूडिबोडिदु २। श२१८७ इटर भाज्यभागहारंगळं सरियें दर्पीत्तसिबोडिदु २१ इंतु ९। ९। ९। ३

त्रौराशिकं माडल्पडुगुं प्र २१ फ १३-। इ.२ १८ ६४ बंद छब्दं कृष्णलेश्याजीवंगळ प्रमाणमक्तुं ९।९।२

१३-८६४ इदनपर्वात्तसिदोडे किचिदूनित्रभागमक्कुं कृ १३- | नी १३ – कपो १३ इंतु काल-९९९।३ ३- | ३ ३

कर १ । ६५१, एषां योगः २ १ २१८७ अपवर्तितः २ १ । अध्युना त्रैराशिकं प्र २ १ । फ १३ – ९ । ९ । ९ । ९ । ३

इ.२. १।८६४ लब्ध कृष्णलेश्याजीवप्रमाण १३—८६४ अपर्वतिते किचिदूनविभागो भवति एवं नील-१५ ९।९।९३

समान भागोंमें इन भागोंको जोड़नेपर कृष्ण आदि लेखावाले जीवोंको संख्या होतो है। यह क्रमसे कुछ-कुछ कम होतो है। इस प्रकार कृष्ण आदि तीन लेखावाले जीवोंका द्रव्यकी अपेशा प्रमाण कहा। अथवा कालको आश्रय लेकर द्रव्योका विभाग करना चाहिए। वह इस प्रकार है—कृष्ण, नील और कपोतलेख्याको स्थापित करो। उनका काल मिलकर भी अन्तर्शहर हैं—कृष्ण, नील और कपोतलेख्याको सामसे भाग देकर बहुमागको तोनसे २० विभाजित करके प्रत्येक लेखामें एक-एक भाग हो। होग एक भागमें पुनः आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुमाग कीललेख्यामें हो। होग एक भागमें पुनः आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुमाग नीललेख्यामें हो। होग एक भाग कपोतलेख्याको हो। तीनोंको मिले होनों भागोंको जोड़नेपर प्रत्येक लेखाका अपना-अपना कालका प्रमाण होता है। अब ग्रेराहिक करो। तीनों लेखाओंका सम्मिलत काल तो प्रमाण राहि। अञ्चल लेखा होता है। अव ग्रेराहिक करो। तीनों लेखाओंका सम्मिलत काल तो प्रमाण पाहि। अञ्चल लेखा होता है। अब ग्रेराहिक करो। तीनों लेखाओंका सम्मिलत काल तो प्रमाण प्रक्रिश कालका प्रमाण हुछ कम संवारी जीवराशि मात्र फल्टराशि हुणालेखाके कालका प्रमाण कुछ कम संवारी जीवराशि मात्र फल्टर प्रमाण राहिस भाग देनेपर लब्द राहित प्रमाण कुणलेख्यावालोंकी राहि जानना। सो कुछ कम तीनका भाग अञ्चम लेखावाले

संख्यमनाश्रधिसि ब्रव्यतः त्रमाणं पेळल्पटटुर् ।

खेतादो असुइतिया अजंतलोगा कमेण परिहीणा ।

कालादोतीदादो असंत्युणिदा कमा हीणा ॥५३८॥

क्षेत्रतोऽञ्जभत्रयाः अनंतलोकाः क्षमेण परिहोनाः । कालावतीतावनंतगुणाः क्रमाद्वीनाः ॥ क्षेत्रप्रमाणविदं बञ्जभत्रया जीवाः बञ्जभलेखात्रयद जीवंगळु वर्णतळोगा वर्नतलोक

प्रमितंगळागुतं क्रमविंदं परिहीनंगळप्पुतु किचिद्नतक्रमंगळप्पुतु क्षेत्र कृ≔ खनी खन क ख≔ इल्लियुं त्रेराजिकं माङल्पदुगुं प्र≔फ ज १ । इ.१२ लब्ध जला । ख। प्रमा ज १ । फ≕इ ख।

लब्ध ≕व । कालावतीतात् कालप्रमाणविंदं अशुभ∂त्यात्रय जीवंगळु अतीतकालमं नोडलु अनंत-गृणिताः अनंतगृणितंगळाणुत्तलुं क्रमाद्वीनाः क्रमहोनंगळण्यु । का । क्र । अ ख । नी अ ख – का रै॰ अ ख = इल्लियुं त्रैराशिकं माकल्यबुगुं । प्र अ । क व १ । इ १३ – लब्ध शलाका । ख । मत्तं

#### प्रज १) फ साराज स्वास्त्रस्य स्वा

कपोतयोरिप ज्ञातव्यम् । कु १३- । नी १३- । क **१**३- । इति कालसंबयमाश्रित्य द्रव्यतः प्रमाणमुक्तम् ॥५३७॥ । ॥

क्षेत्रप्रमाणेन अनुपत्रिकेस्याजीवाः अनन्तकोका अपि अस्मेण परिहीनाः किचिद्नकमा भवन्ति । कृ5क्ता । नी≔स-। क5क्तः≕ । अत्र वैराशिक प्र≔क्त स १ । इ १३− कुव्यसलाकाः ल । पुन. प्र । श १ ।

१५ फ.ऊ। इ.ग. खा लब्धं ऊच्छा। कालप्रमाणेनाशुत्रत्रिलेखा जीवा अतीतकालादनन्तर्गणना अपि क्रमहीना भवन्ति । का कृञ खानी अरख-। कञ्ज ख=। अत्रापि पैराशिकं-प्रज फ. सा। १ इ.१३ - लब्ध्यशलाकाः

सा। पन प्रग १। फ अ। इश सा। लब्धं असा। ५३८॥

जीनोंके प्रमाणमें देनेपर जो उन्च आवे बतना है। इसी तरह नील और कापोतलेस्यावालोंका प्रमाण लाना चाहिए। इस तरह कांककी अपेक्षा अनुभलेस्यावाले जीवींका प्रमाण २० कहा।।१४३आ

सेवधमाणकी अपेक्षा तीन अञ्चयलेक्यावाले जीव अनन्तलोक प्रमाण हैं किन्तु कससे कुळ-कुळ होन हैं। यहाँ प्रमाणराप्ति लोक, फळराशि एक सलाका, इच्छा राशि अपने-अपने जीवोंका प्रमाण। ऐस्ता करनेपर लक्ष्यराशि मात्र अनन्त शलाका हुई। तथा प्रमाण एक शलाका, फळ एक लोक, इच्छा अनन्त तलाका। ऐसा करनेपर लक्ष्यराशि अनन्त लोकमात्र २५ कुल्माहि लेख्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है। तथा काल प्रमाणसे तीन अञ्चम लेखावाले जीव अतीतकालके समयोंसे अनन्तपूणे हैं। किन्तु कससे होन हैं। यहाँ भी वैराशिक करना। प्रमाणराशि अतीतकालके फळराशि एक सलाका, इच्छराशि अपने-अपने जीवोंका प्रमाण। ऐसा करनेपर लक्ष्यराशिमात्र अनन्त शलाका हुई। फिर प्रमाण एक शलाका, फळ एक अतीत काल, इच्छा अनन्त सलाका। ऐसा करनेपर लक्ष्यराशिमात्र अनन्त शलाका। हेसा करनेपर लक्ष्यराशिमात्र अनन्त शलाका। कुळ्ला अनन्त अतीतकाल प्रमाण कुळ्लादि के लेखावाले जीव होते हैं। १५३८॥

.

#### केवल**णाणांतिमभागा भावादु किण्ह**तियजीवा । तेउतियासंखेनजा संखासंखेनजभागकमा ॥५३९॥

केवलज्ञानामंत्रैकभागाः भावात् कृष्णत्रयजीवाः । तेजस्त्रयोऽसंख्येयाः संख्यासंख्यातभाग-क्रमाः ॥

भावप्रमाणविदं कृष्णावित्रयलेश्याजीयंगज् प्रत्येकं केवल्जानानंतैकभागमार्गगळप्पंता-गुत्तलुं किंबिबूनक्रमंगळेयप्पुत्रु । भा । कृ । के । नी ख । क । के = इस्लियुं रेराशिकं माडल्पडुगुं

प्र १३ – फ श १।इ के।लब्घश के मत्तंप्र के फ के।इ श १००० म के।तेजोलेब्यादि-३ – १३ – ख ३ ३ –

त्रवज्ञोशंगञ् इथ्यप्रमाणविद्यसंस्थातंगळप्पृबुर्मतागुतं संख्यातभागमुमशंख्यातभागकममुमप्पृबु । = ते = ००९। प ००। घु ०।

> जोइसियादो अहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागो दु । सहस्स अंगुलस्स य असंखभागं तु तेउतियं ॥५४०॥

ज्योतिषिकादिषकास्तिर्ध्वसंज्ञिनः संख्यभागस्तु । सुच्यंगुलस्य श्वासंख्यभागस्तु तेजस्त्रयः ॥

भावप्रमाणेन कृष्णादिलेक्या जीवाः प्रत्येकं केवलज्ञानावन्तैक भागमात्राः वरि कि चिद्दनक्रमा भवन्ति । भाकृके । नीके – ।कके = । अत्रापि त्रैराशिकंप्र १३ – । कश १ । इ.के । लब्ब के अपवितिष्ठे सः। पुनः स्र स्र स्र

प्रशस्त्र । फके। इ.श. १ । सब्बर्षके । तेजोलेस्यादित्रयजीवाः द्रव्यप्रमाणेन असंख्याता अपि सस्यातासंख्यात-स्र

भागकमा भवन्ति । ते a a 🤋 । प a a । शु a ॥५३९॥

भावप्रमाणकी अपेक्षा प्रत्येक कृष्णादि लेक्यावाले जीव केबल्क्षानके अनत्वर्व भाग-मात्र होनेपर भी कमसे कुछ हीन होते हैं। यहाँ भी त्रेराहित करना। प्रमाणराधि अपने-अपने लेक्यावाले जीवोंका प्रमाण, फल्टाशि एक झल्डाका, इच्छाराशि केवलजान। ऐसा करनेपर लक्ष्यराशिमात्र अनन्त प्रमाण हुआ। पुनः इसीको प्रमाणराधि, फल्टाशि एक झल्डाका, इच्छाराशि केवलक्कान करनेपर केवलक्कानके अनन्तवं भाग मात्र कृष्णादि लेक्या-वाले जीवोंका प्रमाण होता है। तेजीलेक्या आदि तीन झुम लैक्यावाले जीवोंका प्रमाण असंस्थात होनेपर भी तेजीलेक्यावालोंके संस्थातवं भाग पद्मलेक्यावाले और पद्मलेक्या-वालेक असंस्थातवं भाग सन्वल्लेक्यावालोंके संस्थातवं भाग पद्मलेक्यावाले और पद्मलेक्या- ١.

१५

> "जोइसियवागजोगिणितिरिक्खरुरिसा य सण्मिगो जांवा । तत्तेउपम्मलेस्सा संखगुणूगा कमेणेवे ॥"

एंदितु पंचेद्रियसंत्रिजीव राजियं नोडलु संस्थातपुणहोनरत्वर र । ६५-३ १ १ १ १ १ मनुष्यस् संस्थातरत्वर्पारतीयासं राजियनुं कूडिरोडं ज्योतिथिकरं नोडलु साधिकमस्कु ≝ र्थ वितु-सेत्रप्रमाणविद्यं तेजोलेस्याजोत्त्रग्रहोऊँपर्ट्यु । यस्त्रेश्वयं जोवंग्रुमा तेजोलेस्याजोत्त्रग्रहोतं नोडलु संस्थातपुणहोनमाणियुं संज्ञितेजोलेस्याजोवंग्रहं नोडलु संस्थातपुणहोनरत्वरमा राजियोजु पया-लेस्स्यानपुणहोनमाणियुं संज्ञितेजोलेस्याजोवंग्रहं नोडलु संस्थातपुणहोनरत्वरमा राजियोजु पया-लेस्स्य स्वन्यज्ञसमं मनुष्यदमं साधिकं माडिसोडं प्रतरासंस्थेयभागनेयसकु । संदृष्टि—

तेजोलेश्याजीवाः ज्योतिष्कजीवराशितः साधिका भवन्ति । = = = १ । कथ ? पण्णद्विप्रतराङ्गल-

४।६५ = १ भक्तजगस्प्रतरमात्रज्योतिषक-= धनाञ्चलप्रयममुलगुणितजगन्द्धे णिभावना.-१ X1 E4 = कतिभक्तजगतप्रतरमात्रव्यन्तराः = ० धनाङ्गलत्तीयमृलगुणितजगन्त्रे णिमात्रसौधर्मद्वयजाः-8184=28180 ३ पञ्चमंख्यातपण्णद्रीप्रतराङ्गलभक्तजगत्प्रतरमायतादृक्सज्ञितियाँच = तादेशसख्यातमनुष्या ¥ | ६५=99999 एतेपा मिलितत्वात्। पदालेश्याजीवाः तेजीलेश्येम्यः सध्यातगुणहीनैत्वेऽपि सज्ञितियंक्तेजीलेश्येभ्योपि तेजोलंश्याबाले जीव ज्योतिषी देवोंकी राजिसे कुछ अधिक होते हैं। इसका हेत यह ₹• है कि पैसठ हजार पाँच सौ छत्तीस प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उनने तो ज्योतिषी देव हैं। घनांगुलके प्रथम वर्गमुलसे गुणित जगतश्रीण प्रमाण भवनवानी देव हैं। तीन सौ योजनके वर्गका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतने व्यन्तर देव हैं। बनांगलके ततीय वर्गमलसे गुणित जगतश्रेणिमात्र सौधर्म ऐशान स्वर्गके देव है। ्र पॉच बार संख्यातसे गुणित विण्णहि (६५५३६) प्रमाण प्रतरांग्छसे भाजित जगत्प्रतर प्रमाण ते जोलेश्याबाले संज्ञी तिर्यंच हैं। तथा संख्यात ते जोलेश्याबाले मनुष्य। इन सबको जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने तेजोलेश्याबाले जीव हैं। पद्मलेश्याबाले जीव तेजोलेश्याबाले जीवोंसे

१. म<sup>े</sup>रोकेल्लवु । २. ब. संख्याततादृग्म<sup>°</sup> । ३. ब. <sup>°</sup>हीना अपि ।

₹•

इंत क्षेत्रप्रभाणदिवं पदालेश्येय जीवंगल पेलल्पटटवु । शुक्ल-X154 = 9 9 9 9 9 9 लेदयाजीवंगळ पुच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रमप्पर २ सू । इंत तेजोलेदयाविद्युभलेदयाजीदंगळ क्षेत्रप्रमाणविवं पेळल्पद्र ।

वेसदछप्पण्णंगल कदिहिद पदरं त जोहसियमाणं ।

तस्स य संखेजजादिमं तिरिक्खसण्णीण परिमाणं ॥५४१॥

षटपंचाशदिषकद्विशतांगुलकृतिहतप्रतरस्त ज्योतिष्काणां मानं । तस्य च संख्येयं तिर्प्यक-संजिनां मानं ॥

इल्लि तेजोलेइयाजीवंगळ प्रमाणमं पद्मलेइयाजीवंगळ प्रमाणमं पेरगणनंतरसत्रदोळपेळवर्व विशवं माडस्वेडि ज्योतिष्कर प्रमाणमं संजित्रीवंगळ प्रमाणमुमनी सन्नींड पेळदपरात्ल ज्योतिष्क प्रमाणमं षटपंचाञ्चदत्तरद्विञ्चतांगलकृतिहृत जगत्प्रतरप्रमितमक्कं ।

संज्ञिजीवंगळ प्रमाणममदर संख्येय भागमक्कु ॥ ४ । ६५ = ४ । ६५ = १ तेउद् असंखंकप्पा पल्लासंखेजजभागया सुक्का । ओहि असंखेज्जदिमा तेउतिया भावदो होति ।।५४२।।

तेजोद्वयमसंख्यकल्पाः पत्यासंख्येयभागाः शुक्लाः। अवधेरसंख्यभागारतेजस्त्रयो भावतो

संख्यातगणहोना भवन्ति । पद्मलेख्यातिर्यग्राशौ स्वकल्पजमनव्यैः साधिकमात्रत्वात-गुक्छलेथ्या जीवाः सूच्यक्कलासंस्यातैकभागमात्रा भवन्ति । 8144=999999

२ स इति तैजस्त्रयजीवाः क्षेत्रप्रमाणेनोक्ताः ॥५४०॥

प्रागनतं तेज.पदालेश्याजी अप्रमाण स्पष्टी कर्तुमाह-ज्योतिष्कप्रमाण वेसदछप्पणणञ्चलकृतिभक्तजगतप्रतर-मात्र = सजितियं रुप्रमाण च तत्सं रूपेयभाग. 1148811 ४।६५≂9 ४१६५=

संख्यातगुणा द्वीन होनेपर भी तेजोलेश्यावाले संज्ञि तिर्यंचोंसे भी संख्यातगुणा द्वीन होते हैं क्योंकि पद्मलेश्यावाले तिर्यंचोंकी राशिमें पद्मलेश्यावाले कल्पवासीदेव और मनुष्योंका प्रमाण मिलनेसे पद्मलेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है। शुक्ललेश्यावाले जीव सूच्यंगुलके असंख्यावर्वे भागमात्र होते हैं। इस प्रकार क्षेत्र प्रमाणसे तीन शभलेश्यावाले जीवोंका प्रमाण कहा ॥५४०॥

पहले जो तेजोलेश्या और पदालेश्याबाले जीवोंका प्रमाण कहा उसे स्पष्ट करते हैं-ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण दो सौ छप्पन अंगुलके वर्गसे अर्थात पण्णद्री प्रमाण प्रतरांगलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है और इनके संख्यातवें भाग संज्ञी तियंची-का प्रमाण है ॥५४१॥

ते ब्रोलेश्याक्षीबंगज्ञ पचलेश्याजीवंगलुं प्रत्येकमसंख्येयकरंपाजागुनं तेजोलेश्याजीवंगळं नोहलु पद्मलेश्याजीवंगळ् संख्यातगुणहोनंगळप्युव् । ते क १ । पद्म क ० । युक्लाः गुक्ललेश्याजीवंगळ् पत्यासंख्येय भागाः पत्यासंख्यातेक नागमात्रंगळपुवु प हतु कालप्रमाणविद्यं शुभलेश्यात्रयजीवंगळ्

पेळल्पट्टुबु । अवघेरसंस्येयभागास्तेजस्त्रयो भावतो भगंति अवधिज्ञानविकल्पंगळ असंस्येयभागंगळु ५ प्रत्येकमागुत्तमा मुरु लेडयेगळ जीवंगळ् संस्थातगुणहोनंगळुमसंस्थातगुणहोनंगळुमपुबु । ते जो(१)।

प ओ (१)। शुओ (१) इंतु भावप्रमाणदिवं शुभलेश्यात्रयजीवंगळु पेळल्पट्टुबुः—

| ,१३-   | ¥₹-         |      | ते व व १ | Фаа        | т.         |
|--------|-------------|------|----------|------------|------------|
| क्रु३− | ना २।       | क ३। | ₩        | W          |            |
| ≆ख     | <b>≋ख</b> − | ≝ख=  | . 9      | =          | ٦          |
| 1.     |             |      | ४६५१     | ४६५ = १।१। | 3131314149 |
| अल     | अ ख         | अख=  |          | <b>क</b> a | प          |
|        |             |      |          |            | а          |
| के     | के          | के   | -        | ओ १        | ओ          |
| ख      | ख           | ख    |          | а          | a 9 a      |

इंतु पत्तनेय संख्याधिकारतिदृदुं दु ।

अनंतरं क्षेत्राधिकारमं पेळदपं :---

तेजोद्वयजीवाः प्रत्येकमसंस्थेयकल्या अपि तेजोलेश्येम्यः पद्मलेश्या सस्यानगुणहोना ते क a 9 । १० प क a । शुक्लकेश्याः पत्यासंस्थातैकभागमात्रा भवन्ति प इति कालप्रमाणेन शुभनेश्यात्रयजीवा उक्ताः ।

तेजस्त्रयज्ञोत्राः प्रत्येकं अविज्ञानिकिकः।ानामसस्येयभागाः तथापि सस्यातासस्यातगुणहोना भवन्ति तेओ प ओ घु ओ इति भावप्रमाणेन गुमलेदयात्रयज्ञोत्रा उक्तः ॥५४२॥ इति मस्यापिकारः॥ a a १ a १० अप क्षत्रापिकारणाह—

तेजोलेश्या और पदालेश्याचाले जीव प्रत्येक असंख्यात कल्पप्रमाण हैं फिर भी तेजो१५ लेश्यावालोंसे पदालेश्यावाले संख्यातगुणा होन हैं। गुकरलेश्यावाले पत्यके असंख्यातज्ञे भाग
भाग होते हैं। इस प्रकार काल प्रमाणसे तीन गुसलेश्यावाले जीवांका प्रमाण कहा। तेजोलेश्या आदि तीन लेश्यावाले जीव प्रत्येक अविध्वातके भेदोंके असंख्यातवें भाग है तथापि
तेजोलेश्यावालोंसे पदालेश्यावाले संख्यातगुणे होन हैं और पद्मलेश्यावालोंसे गुकरलेश्यावाले
असंख्यातगुणे होने हैं। इस प्रकार भावप्रमाणसे तीन शुभलेश्यावाले जीवोका प्रमाण
२० कहा।। भप्रशा

इस प्रकार संख्याधिकार समाप्त हुआ। अब क्षेत्राधिकार कहते हैं---

१. म प्रतौ सदृष्टिर्न ।

### सहाजनसुरुषादे उववादे सञ्वलोयमसुहाणं । लोयस्सासंखेजबदिमागं खेतं त तेउतिये ॥५४३॥

सामान्यब्दिं समुद्द्यातमो दं भीविसिबोडे बेदनासमुद्द्यातमे दुं कथायसमुद्द्यातमे दुं वैक्रियिकसमुद्द्यातमे दुं मारणांतिकसमुद्द्यातमे दुं तेत्रःसमुद्द्यातमे दुमाहारकसमुद्द्यातमे दु केविलमद्द्यातमे दित्तु समुद्द्यातं समिवयमककृत्यपादमेकप्रकारसैयककृं।

विवक्षित लेरपावाले जीव वर्तमान कालमें विवक्षित स्वस्थानादि पदसे विलिष्ट होते हुए जितने आकाशमें पाये जाते हैं उसका नाम लोज है। वह क्षेत्र स्वस्थान, समुद्दात और जपपादमें तीन अगुम लेरपावालोंका सर्वलोंक है। तेजोंलेस्या आदि तीनका क्षेत्र सामान्यसे २५ लोकका असंस्थातवा भाग है। विशेष रूपसे दस स्थानोंमें कहते हैं—स्वस्थानके हो मेल हैं—स्वस्थान और विहासक्तरवस्थान। उत्पन्न होनेके प्रामान्यस्थान और विहासक्तरवस्थान। उत्पन्न होनेके प्रामान्यस्थान कहते हैं। और विवक्षित पर्यायसे परिणत होते हुए परिक्रमण करनेके उचित क्षेत्रको विहासक्तरवस्थान कहते हैं। वेदना आदिके कारणसे अपने शारीरसे जीवके प्रदेशोंके उसके योग्य वाक्ष प्रदेशमें फेलनेको समुद्दात कहते हैं। उसके सात मेन २० हें—वेदना, कपाय, वैकिथिक, मारणानिक, तैजस, आहारक और केवली समुद्दात । पूर्वभवको लोकस उत्परसक्के प्रथम समयमें प्रवत्तको उपपाद कहते हैं। इस प्रकार ये दस स्थान है। उनमें-से स्वस्थानवस्थान, वेदना समुद्दात, कपाय समुद्दात मारणानिक समुद्दात लीर उपपाद कहते हैं। अब प्रवास समुद्दात लीर उपपाद कहते हैं। अब

तत्र क्रष्णलेख्याजीवराशि १३- संख्यातेन भवत्वा बहुभाग १३-।४ स्वस्थानस्वस्थाने देयः। दोर्पकभागस्य ३-

१५ संब्यातभक्तबहुभाग १३- । ४ वेदनासमुद्याते देव. । होपैकभागस्य सख्यातभक्तबहुभाग. -१३-। ४ कथा-३-।५१५ यसमुद्याते देव । शेषैकभाग कलराश्चि इत्ता, एक्तिसोरभवायुरुव्हवासाधादशैकभागान्तमृहते २ थ प्रमाणराणि इत्ता एल सलयमिन्दाराशिकृत्वा प्र २ थ क १३-१ । इ. १ लब्बसूयपादपदे देव १ स्तिसन्तिय ३-५५ । ५

३-५५।५ इ.२.।५।५२३ पुनः मारणान्तिकसमृद्यातकाजान्तर्महर्तेन गुणिते प्रसः १। ६१३-। इ२३। लब्ध मृलराजिसंस्थातै-३-।५।५५१२३

=

कभाग मारणान्तिकसमृद्धाते दद्यात् १३—गुनःकृष्णलेश्यात्रय सपर्यातराशि ४ । ३ — सभ्यातेन भवत्वा बहु३-९ ५.-

२० इत जीवाँका प्रमाण कहते हैं—कुष्णलेश्यावाले जीवाँकी पूर्वोक्त संख्यामें संस्थातसे भाग देकर वहुस्माग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थानवाले हैं। जेप एक भागमें संस्थातसे भाग देकर वहुस्माग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थानवाले हैं। जेप एक भागमें संस्थातसे भाग देकर जी बहुसाग आवे बतने देवता समुद्रपातवाले ली जीव एक भागको फल्यांश बत्तकर और एक निगीदियाकी आयु वक्ल्यासके अठारहव भाग प्रमाण अन्तर्मुहत, असके द्रम्म स्वाक्त प्रमाणका स्वस्थात स्वस्थात के किल करके फल्को व्रस्थाता सम्याणका प्रमाणका स्वस्थाता है। प्रमाणका स्वस्थाता है। प्रमाणका स्वस्थाता है। प्रमाणका के वतने जीव व्यपादवाले हैं। व्यथात्वाला हैं। व्यश्तात्वाला के काल अत्याद्वाला के काल अत्याद्वाला है। ये जीव सवलोकमें पाये जाते वे हससे इस्काशने स्वस्थाता के हा विवास काल अत्याद्वाल है। ये जीव सवलोकमें पाये जाते हैं इससे इसका सित्र सब्बेलेंक हैं। युनः कृष्णालेख्यावाले क्यांत्र विवास कराने काल करने प्रमाणका करते प्रमाणका करते प्रमाणका करते प्रमाणका करते प्रमाणका स्वस्थाता के सम्माणका स्वस्थाता के स्वस्थाता करता करता स्वस्थाता के स्वस्थाता स्यस्थाता स्वस्थाता स्वस्थाता स्वस्थाता स्वस्थाता स्वस्थाता स्वस्था

सीयुपपावपद कृष्णलेह्याजीवंगळ संख्येयं फल राशियं माडि मारणांतिकसमृद्धातकाळप्रमाणमंत-र्म्मृहूर्त्तमवितच्छाराशियं माडि गुणियसुत्तं विरलु प्र स १ फ = १३ - इच्छे २७। लब्य-३—५। ५५। २१

राशियं मूलराशिय संख्यातैकभागमक्कुमा मारणांतिकसमृद्यातपदबोज् कृष्णलेक्याजोवंगळपुवु १३ मसं कृष्णलेक्यात्रसपर्य्याप्तराशियं संख्यातींददं भागिसि बहुभागमं =४ स्वस्थान-३—१

स्वस्थानवीळित्तु होषैकभोगर्म मतं संस्थातिवंदं भागिति बहुभागमं -४ विहारवस्वस्थान- ५ ३—५। ५। ५

पवडोळित्तु होषैक भागमं  $\sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{r} \sum_{j$ 

वत्स्वस्थाने देयः । शैर्षकभागः ४ । ३ ५ शेषवदेषु यथायोग्यं पतिनोऽस्तीति झातव्यः । त्रसपर्याप्तमध्य-५-

मावगाहन संस्थातधनाङ्गुलं फलराशि कृत्वा विहारवत्स्वस्थानकृष्णलेख्याजीवराशिमिच्छा कृत्वा—

प्र १।फ ६ १।६ = ४ ४ ।३−५५ लब्धमप्बर्तितं संस्थातसूच्यङ्गुलगुणितवगत्प्रतरो विहारवहस्त्रस्माने क्षेत्र ५—

त्रस जीवोंके प्रमाणको संख्यातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थानवाले जीव हैं। ग्रेष एक भागमें संख्यातका भाग देकर बहुभाग प्रमाण विहारवस्वस्थानवाले जीव १५ हैं। ग्रेष एक भागमें संख्यातका भाग देकर बहुभाग प्रमाण विहारवस्वस्थानवाले जीव १५ हैं। ग्रेष एक भाग रहा सो ग्रेष स्थानों भ्रेष जाता हो। अके प्रकार हैं। उसे वसावस रक्रेपर एक त्रसप्याप्त जीवकी मध्यम अव-गाहना संख्यात प्रनांगुल है। उसे कड़राहा करके और विहारवस्वस्थान की अपेक्षा कुष्ण-लेख्याले जीवोंकी राशिको इच्छाराक्षि करो। तथा एक जीवको प्रमाणराधि करो। फलसे स्थाले अपेक्षा कुष्ण-लेख्याले जीवोंकी राशिको इच्छाराक्षि करो। तथा एक जीवको प्रमाणराधि करो। फलसे इच्छाता है। उसे एक जीवको प्रमाणराधि करो। करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर संख्यात सुच्यंगुलसे गुणित जगस्त्रतर २० प्रमाण विहारवस्वस्थानका क्षेत्र आता है।

<sup>≔</sup>४ ==४ भाग:-५ । स्वस्थानस्वस्थानेऽस्तीति देयः । श्रेपंकभागस्य संस्थातभक्तब्रहुभागो ४ । २५/१५ विद्वार- १. ५-

१. म भागसंख्यात पहुभाग । २. म व्यंगलप्पुतु । ३. व. ेति ज्ञातव्यः ।

मात्रधनांपुरुपुणितजपञ्जूजोमात्रकृष्णलेखावैक्वियकराशियं —६ प संस्थातर्विवं भागिति बहुभागमं —६ प ४ स्वस्थानस्वस्थानदोळित् मर्सामिते शेषव शेषव संख्यातद बहुभाग-३—७ ५ बहुभागंगळं बिहारवस्वस्थानदोळं —६ प ४ वेदनासमुद्धातदोळं —६ प ४ ३—५ । ५९ क्वायसमृद्धातदोळं —६ प ४ वातस्थंगळपुतु शेषकभागं वैक्वियकसमुद्धातदोळ्डातस्थ-

३-। ५५५५ मक्कु -६ प १ मित्रं यथायोग्यवैकुष्यंणावगाहनोत्पन्न संख्यातघनांपुळंगीळदं पुणिसुत्तं ठ

३-।५५५५ विरलु घनांगुलवनांगुणितासंख्यातश्रेणीमात्रं वैक्रियिकसमृद्घातपददोळु क्षेत्रमक्कुं।≈०६।६। इंती व्यापसंगळ रक्नासंबर्ध्यं स्थापिस रक्नेयिव :

भवति = मृ २ १ । पुनः पत्यासस्यातमात्रचनाङ्गुलगुनितन्यण्ड्रोणि कृष्णलेक्यार्थक्रियेकस्यात्रा — ६ प अस्थातेन २ - ठ भवस्ता बहुभौगं — ६ प ४ स्वस्थानस्वस्थाने वैदस्या दोषशेषस्य संस्थातबहुभागसस्थानबहुभागो विहार-३ - ठ । ५

'बत्स्वस्थाने—६प४ वेदनासगुद्धाते —६प४ कषायसमुद्धाते च६।प४ पतिनोऽस्तीति-३— a५५५५ ३—a५५५५

ज्ञात्वा शेषेकभागो वैक्रियिकसमुद्घाते देयः—६ प । १ अयमेव यवायोग्यवैगुर्वाणावनाहनोत्पन्नसस्यात-३ – ७ ५ ५ ५ ५ धनाङ्ग्रुलीपतः—घनाङ्गुलवर्गगृणितासंस्यातश्रीणमात्रं वैक्रियिकसमृद्घाते क्षेत्र भवति—७ ६ । ६ । पुनः

वैक्रियिक समुद्रपातमें क्षेत्र घनांगुलके वर्गसे गुणित असंख्यात जगतश्रेणि प्रमाण है। वह इस प्रकार है—कृष्णलेखावाले वैक्षियिक शक्तिसे युक्त जीवोंके प्रमाणको संख्यातसे भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव स्वस्थानस्वस्थानमें हैं। शेष एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव विहार वास्त्रस्वस्थानमें हैं। शेष एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव वेदना समुद्रपातमें हैं। शेष एक भागमें संख्यातसे भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव वेदना समुद्रपातमें हैं। शेष एक भागमें संख्यातसे भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव क्षाय समुद्रपातमें हैं। शेष एक भाग प्रमाण जीव वैक्षियिक

२० समुद्वातमें हैं। इस प्रकार जो बैकियिक समुद्वातवाले जीवोंका प्रमाण है उसको ही यथायोग्य एक जीव सम्बन्धी बैकियिक समुद्वातके क्षेत्र संख्यात घनागुलसे गुणा करनेपर घनागुलसे गणित असंख्यात श्रीणमात्र बैकियिक समुद्वातका क्षेत्र होता है।

मामान्याध अर्घ्वतिर्यन्मनष्यलोकान पञ्च संस्थाप्यालापः क्रियते---

१ व भागः । २ व <sup>°</sup>नेऽस्तीतिज्ञास्त्राह्ये ।

| क्षे | स्वस्थान<br>स्वस्थान | विहार            | वेदना-<br>समुद्घात | कषाय<br>समुद् <b>घा</b> त | वैक्रियिक<br>समुद् <b>घा</b> त | मारणांति<br>समुद्घात | तेज | भा | के | उपपाद                 | सामान्यलोक ≆            |
|------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-----|----|----|-----------------------|-------------------------|
|      |                      | ¥१६७             | <b>≅</b> ₹₹-४      | <b>≆</b> 8⋬–8             | –६ <b>पा</b> ६७<br>a           | ≣१ <b>३</b> –        | -   | -  | _  | १३-≡                  | अघोलोक≅४                |
| Ī    | રૂ – પ               | ४।५५<br>५-       | ३ – ५५             | ३-५५५                     | ३–५५५५                         | ₹-७                  | ۰   | 0  | •  | ३–२७७                 | ٩                       |
| _    | <b>≡</b> 84-8        | ≆४१६७            | ≡ 8 <b>3</b> −8    | ≅63-8                     | <b>−६पा६</b> ७<br>ठ            | ≝ <b>३</b> −         |     | -  |    | १३-≡                  | ऊर्घ्वलोक <b>ॐ</b> २    |
| नी   | 1<br>3 4             | ।<br>३४।५५<br>५- | ।<br>३।५।५         | 3-444                     | ु<br>१५५५५                     | ३७                   | ۰   | ٥  | ۰  | ३२७१७                 | तिर्ध्यंग्लोक=१ :<br>४९ |
|      | <b>≥</b> 83-8        | = ४१६७           | <b>=</b> ₹₹-४      | æ8 <u>₹</u> –8            | -६पा६७<br>a                    | <b>⊊१३</b> −         |     |    |    | 84-≖                  |                         |
| क    | ₹ <b>-</b> ५         | ॥<br>३४५५        | ३।५५               | <sup>∥</sup><br>३–५५५     | ॥<br>३५५५५                     | ∥<br>३७              | 0   | 0  |    | <sub>व</sub><br>३२७।७ | मनुष्यलोक               |

मत्तं सामान्यलोकमं अघोलोकमुमनृष्यंलोकमुमं तिर्धालोकमुमं मनुष्यलोकमुमं संस्थापिति ।
बिजिक मान्नापं माङ्ग्यबुगुमदेतं दोड स्वस्थानस्वस्थान - बेबनाकषाय - मारणांतिकोपपार्वगर्ने व 
पंचपर्वगर्नाने कृष्णलेक्याजीवगन्न कियनुशेवदोजिल्ताविष्यं बेहुत्तरं कुडल्यवृत्युं सर्वलोकवोजिल् 
रित्तपुंत्रुं विहारवस्त्वस्थानदोज्न कृष्णलेक्याजीवगन्न कियलेग्वतोजिल्हिनुषु वेहुत्तरं पेडल्पबुंग् 
सामान्यवि मूर्त लोकगज असंख्यातैकभागवोजं तिर्धालेशक्व संस्थायमात्रोजिल्हिनुष्यं केवे बोक 
एकलक्ष्योजनोत्सेचमं नोडल्कजीवजारीरोत्सच्यकं संस्थातगुणहोत्तवविदं मनुष्यलोकमं नोडल्मसंस्थातगुणसोन्वहोज्जिल्हिनुषु । वेक्वियकस्ववोज्न कृष्णलेक्येय जीवंगज्न एनित् क्षेत्रं क्यांजिल्हिनुष्यं 
वेदोडे सामान्यवि नारक् लोकंगज्जसंस्थातहृष्यभावोज मनुष्यलोकमं नोडल्कुमसंस्थातगुणक्षेत्रविद्धः 
वेदोडे सामान्यवि नारक् लोकंगज्जसंस्थातहैक्यागदोजं मनुष्यलोकमं नोडल्कुमसंस्थातगुणक्षेत्रविद्धः

त्त्रधा—कृष्णलेदमाजीवाः स्वस्थानस्वस्थानवेदनाकथायमारणान्तिकोण्यारययेषु कियरक्षेत्रे तिष्टन्ति ? सर्वजीके तिष्ठन्ति । विद्वारवस्यस्यानपदे पुन सामाल्यारिकोस्वस्यसार्वस्यार्वक्यात्रेकभागे नियम्कोकस्य क्रव्यावनी स्विधायेकजीवधारीरोत्तेषस्य सल्यातगुण्योनन्वात् स्वव्यावेकभागे मृत्यप्रकोशस्यस्यायक्या व अपेते तिष्ठन्ति । वैक्रियकमसूरप्रतायपे च सामान्यारिकबुकीकानासस्यार्वकमागे मृत्यप्रकोशसस्यातगुणे च अपेते तिष्ठन्ति ।

पुनः सामान्य लोक, अथोलोक, ऊष्येलोक, तियेक्लोक और मनुष्यलोक इन पांचकी स्थापना करके कथन करते हूँ - कृष्णलेश्यावाले जीव स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपाय, माराणान्तिक और उपपाद स्थानों में कितने क्षेत्रमें रहते हैं। किन्तु विदारवत्त्वस्थानमें सामान्यलोक, अथोलोक, ऊष्येलोकके असंस्थातवे भागमें रहते हैं। विवक्तलेक एक लाख योजन उँचा होनेसे तथा एक जीवके शरीरकी ऊँचाई उससे संस्थात-गुणा हीन होनेसे वियंक्लोकके संस्थातवे भागमें रहते हैं। तथा मनुष्यलोकके असंस्थातगृणे क्षेत्रमें रहते हैं। विश्विक समुद्धात स्थानमें जीव सामान्य आदि चार लोकिक असंस्थातगृणे स्थानमें रहते हैं। विश्विक समुद्धात स्थानमें जीव सामान्य आदि चार लोकिक असंस्थातवे

१० ४। ६५=१ ५

रुतिर्प्वके बोडसंख्यातधनांगुरुवर्गामात्रज्ञगच्छ्रेणीमात्रं तज्जीवलेत्रमप्पुर्वीरवं । ई प्रकारींव नीललेडयेगं कापोतलेडयेगं वक्तस्यम<del>वड</del>्गं।

मत्तं तेजोलेश्या राशियं ॥ १ (१) संख्यातविदं भागिसि वंद बहुभागमं स्वस्थानस्य-

४६५ = १ स्थानबोळित् शेषैकभागमं मत्तं संस्थातविदं भागिति बहुभागमं विहारवत्स्वस्थानबोळितु $\stackrel{\perp}{(v)}$ 

॥ 9 । ४ त्रेषेकभागमं मत्तं संस्थातदिदं भागिसि बहुभागमं वेदनासमुद्द्यातदोळित्तु— = ४।६५ = १५५

(७) ॥ — = १।४ शेर्षेकभागमं मत्तं संस्थातविदं भागिति बहुभागमं कथायसमृद्घात दोळित्तु— ४६५ = १ ५५५ (७)

#### 🚆 १। ४ शेषैकभागमं वैक्रियिकपददोळीवुदु ।— ४६५=३ ५५५५

कुतः ? असंख्यातघनाञ्ज्ञुस्त्वर्गमात्रजगच्छ्रं णीना तत्क्षेत्रत्वात् । एवं नीलकपोतयोरति वक्तव्यम् । पुनस्तेजोलेश्या

भागमें और सनुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। क्योंकि वैक्रियिक ससुद्वातवालों-का क्षेत्र असंख्यात धनांगुलके वर्गसे गुणित जगतश्रीण प्रमाण है। इसी प्रकार नील और कपोतलेश्याका भी कहना चाहिए।

૪ | ૬૫=૧્રો ધ્રાધ્

अव तेजोलेस्याका क्षेत्र कहते हैं. —तेजोलेस्यावाले जीवोक्ती राशिमें संस्थातसे भाग १५ देकर बहुमाग विहारवस्वस्थानमें जानना। जेव रहे एक भागमें संस्थातसे भाग देकर बहुभाग वेदना समुद्दधातमें जानना। गुनः लेव रहे एक भागमें संस्थातसे भाग देकर बहुभाग कथाय समुद्दधातमें जानना। जेव रहा एक भाग सो वैक्रियिक समुद्दधातमें जानना। इस

```
(e)
             इल्लि सप्तधनुरुत्सेघमं ७ तदृशमभागमुखविस्तारम् ७ अप्य देवावगाहनंगळोळ:-
 X 1 44 = 94444
"वासो तिगणो परिही वासचउत्थाहबो दू लेसफळं, ७।३।७।७
                                                8018018
७।३।७।७ स्नादफळं होइ सब्वत्थ।"
8018018
      एंदी देवावगार्हेनमं घनात्मकंगळप्य धनुगळेमंगळंगळं माडल्वेडि तो भत्तारर घनात्मकदिदं
गुणिसि मत्तमायंगुलंगळे प्रमाणांगुलंगळे माडत्वेडि वंचशतींववं घनात्मकाँदवं भागिसि स्थापिसि-
                             अपर्वात्तिसिदोडे देवावगाइनं प्रमाणघनांगुलसंख्यातैकभाग-
3913191919191919
2012018140014001400
                                          (e)
मक्कमवरिदं स्वस्थानस्वस्थानराशियं गुणियिति 🗏 १।४।६। मतमी येकावगाहनद एकादि-
                                       X1841 = 1949
                       111
कपायसमदघाते च दत्त्वा
                                                 शेषकभागो वैक्रियकसमदधाने देय.
                       X 1 54 = 9 14 14 14 14
```

= ११ तत्र स्वस्थानस्वस्थानसाविः सप्तथनुस्त्वेष ७ तद्दशाश्चमुख्विस्तार्थस्तार ७ ४। ६५ = १५। ५। ५। ५। ५ १० देवावमाहनेन वासीत्तिगृणत्याद्यानीतप्तपृत्रस्खातफलेन ७। ३। ७। ७ घनाङ्ग्रहोकनु वण्यवतिषनगृणितेन पुनः १० १०। ४। १६। ४६। ४६। अथविते जातपनाङ्गुल-प्रमाणाङ्गुलोकर्नु पञ्चातपनभन्तेन ७। ३। ७। ७। ६६। ६९। ९६। अथविते जातपनाङ्गुल-१०। १०। ४। ५००। ५००। ५००।

प्रकार जीवोंका प्रमाण कहा। स्वस्थानस्वस्थान अपेखा क्षेत्रका प्रमाण लानेके लिए कहते हैं— तेजोलस्या मुख्य रूपसे भवनिक आदि देवों होतों है। वनमें एक देवकी अवशाहना-का प्रमाण सात प्रमुप जैंवा और सात प्रमुपके दसवें भाग बीड़ा है। इसका क्षेत्रफल लानेके लिए सात प्रमुपके दसवें भाग चौड़ाईको लिगुना करनेपर परिधि होती है क्योंकि चौड़ाईसे हुए सित प्रमुपके दसवें भाग चौड़ाईको चौड़ाईसे क्या करनेपर परिधि होती है क्योंकि चौड़ाईसे हुए सित परिधिको चौड़ाईके चुढ़ाई भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता है। इस परिधिको चौड़ाईके चुढ़ाई भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल राजिक प्राणकार भागहार प्रमुपके छियानवें पाणकार भागहार प्रमुपके छियानवें

्राणकार भागहार पनारूप हा हात हा । सा यहा घनागुळ करनक ।ळर एक घटुपका ।ळ्यानव अगुळ होते हैं अतः पनरूप जीवकत्कको ठिज्ञानवेक पनसे गुणा करना । यहाँ कथन प्रमाणा-गुक्रसे हैं और देवोंके झरीरका प्रमाण वत्सेघांगुळसे होता हैं अतः पाँच सीके घनसे भाग <sub>२०</sub>

१. म<sup>°</sup>गलमनंगलं<sup>°</sup>।

प्रवेश विसम्पंणकर्मावं वृद्धिपुत्कृष्टीवं त्रिगुणितविस्तार्रीवं पृष्टि राशि मूलराशियं नौडलु नवगुण-१। २ सक्क ६ । ६। ६। ००। ६। ९ मां नवगुणमुखराशियं मुलभूमि समासार्ढं मध्यफलमें —



हु मुखं शृत्यमक्कुमेके दोडे दितीयविकल्पं मोदलो'डु प्रदेशबृद्धिकममपुर्वीरदंमा शृत्यमं कृडिद-क्वियिसिदोडे समीकरणाँद पुट्टिद मध्यमावगाहनं नवार्द्धयनांगुलसंख्यातैकभागमक्कुमर्वीरदं बेदना-

५ समुद्रघातराशियमं कवायसमुद्रघातराशियुमं गुणिसुबुदु वेद र्वेष ४६।९ कवाय ४।६५ = ५५५२

‼ा,∸. = १४६।९. मत्तं संख्यातयोजनायाममुं सूच्यंगुलसंख्यातभागविष्कंभोत्सेघमुमागि मूल-४।६५।५५५।२

संख्येयभागेन ६ हतस्तत्क्षेत्र स्यात् । वेदनाकषायराशी हो तत्समुद्घातयोर्भत्वशरीरान्प्रदेशोत्तरवृद्धघा उत्कृष्ट-१

विकल्पस्य त्रिमुणितव्यासस्य वासो त्तिमुणा परिहोत्याद्यानीत--७। ३ । ७ । ३ । ७ घनफलस्य नव-१० । १०। ४

देना। ऐसा करनेसे प्रमाणरूप धनांगुलके संख्यावर्वे भाग एक देवके शरीरकी अवगाहन हुई। इस अवगाहनासे पहले जो स्वस्थानस्वस्थानमें जीवोंका प्रमाण कहा था उसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो धतना स्वस्थानस्वस्थानका क्षेत्र जानना।

वेदना समुद्धात और कपाय समुद्धातमें आत्माक प्रदेश मूळ प्रशेरसे वाहर निकल-कर एक प्रदेश विषको रोक या एक-एक प्रदेश बढ़ते-बढ़ते उसकुछ विषको रोक तो चौड़ाईमें मूळ प्रशेरसे तिगृते क्षेत्रको रोकते हैं और ऊँबाई मूळ प्रशेर प्रमाण हो है। इसका घनक्ष्प और उसक्छ मूळ प्रशेरसे वीगुणा क्षेत्र हुआ। इतका समीकरण करनेसे एक जीवके मूळ-अरेर उसकुछ मूळ प्रशेरसे नीगुणा क्षेत्र हुआ। इतका समीकरण करनेसे एक जीवके मूळ-प्रशेरसे साहे चार गुना करनेपर एक जीव सम्बन्धी क्षेत्र होता है। उससे वेदना सा। सो उसे साई चार गुना करनेपर एक जीव सम्बन्धी क्षेत्र होता है। उससे वेदना समुद्धातवाल जीवोंके प्रमाणको गृजा करनेपर वेदना समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। तथा क्याय समुद्धातवाल जीवोंके प्रमाणको गृजा करनेपर कपाय समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। विहार करते हुए देवोंके मूळप्ररीरसे चाहर आत्माक प्रदेश पर्केल को योवकी अर्थहा संस्थाय योजन तो उन्हें कीर मूळ्यां एक संस्थाव के मार प्रमाण नीव जीवकी अर्थहा संस्थाय योजन तो उन्हें कीर मूळ्यां एक संस्थाव के माण इतिता है। इससे पूर्वे कहे विहारवस्वस्थानवाले जीवोंके प्रमाणको गुणा करनेपर सच जीवोंके विहारवस्वस्थान

२५ १ म राशि ७।३।३।७।३।७ मृली। २ म मामूली। १०।१०।४

शरीरॉबर्व पोरमट्टु निमिद्धांत्मप्रदेशावष्टम्ब्यक्षेत्रजनितः २।२ संस्थातघनांगुरुविदं विहारवत्स्व-१।३ यो १

गुणितमात्रत्वात् सर्वविकल्पसमीकरणञ्ज्ञेन तदर्धमात्रेण ६ । ९ हतौ तत्क्षेत्रेस्याताम्। विहारवस्स्वस्थानराज्ञिः

सञ्चानयोजनायाममुष्य हुलसञ्चेयभागविष्कभोत्वेषेक्षेत्र २ । र जनितसंक्यातषना जुलैः ६ १ हतस्तत्वेत्रं १० १ १

सम्बन्धी क्षेत्रका प्रमाण आता है। वैक्रियिक समुद्द्धातके सम्बन्धमें यह झातब्य है कि देवोंके मुख्यरीर तो अन्य क्षेत्रमें रहते हैं और विहार करते हुए विक्रियारूप सरीर अन्य १५ मैजमें होते हैं। रोनोंके वीचमें आस्माके प्रदेश सूच्यंगुब्के संख्याते भागमात्र ऊँचे चौड़े मैजे हैं। हो उक्तर सुख्यताको अपेक्षा संख्यात योजन उम्मे कहे हैं। तथा देव अपनी इच्छावश हाथी, घोड़ा इत्यादि रूप विक्रिया करते हैं। इसकी अवगाहना एक जीवकी अपेक्षा संख्यात घनागुब्क प्रमाण है। इससे पूर्वे कहे वैक्रियिक समुद्धात करतेवाळे जीवों के प्रमाणको गुणा करनेपर सर्वजीव स्वस्था वैक्रियिक समुद्धात करतेवाळे जीवों के प्रमाणको गुणा करनेपर सर्वजीव स्वस्था वैक्रियिक समुद्धात करतेवाळे जीवों है। पीनठेश्यावाळीमें व्यन्तर देवोंका सरण अधिक होता है अतः जनकी मुख्यतासे यहाँ हो स्वर्ण अधिक होता है अतः जनकी मुख्यतासे यहाँ स्वर्ण संविक्ष सम्बन्धी संख्यामें एक व्यन्तर देवोंका सरण अधिक होता है अतः जनकी मुख्यतासे यहाँ स्वर्ण संविक्ष समुद्धात सन्वर्ण के स्वर्ण संविक्ष सम्बन्धी क्षेत्र करते हैं। व्यन्तर देवोंका संख्यामें एक व्यन्तर देवकी

१ व. °त्सेषमूलशरीराद् बहिनिसृतात्मप्रदेशावष्टव्यक्षेत्र २ र जनितसंस्थातघनाङ्गलै ६ १ हतस्तक्षेत्रं ।

जीवंगळं तेगेयल्वेडि पल्यासंख्यातविदं भागिसि एकमागमं कळेडु बहुभागं मारणांतिकसमुद्घात-----

q q

सहितजीबंगळपुत्रु । ४१६५ = । ८१११० । ३९१ प प मर वरोजु समीपमारणांतिकसमुद्धातजीबं-३ ३ गळं कळेयत्वेडि पल्यासंस्थातींबर्व भागिति बहुभागमं कळेट् शेषेकभागं दूरसारणांतिकसमुद्धातः

र्वपर जीवंगळप्युबु ४०६५ = । ८१। १०। २११ ३ - ३ ईराशियं मारणांतिकसमुद्द्यातकालांतम्मुं. प्रप्

५ हतंबोळ् संभविसुव शुद्धझलाकेगळनिच्छाराझियं माडि मारणांतिकसमुद्दघातजीवंगळं कलराझियं माडि एकसमयमं प्रमाणराझियं माडि प्रस १। फ = ० व व १ ४।६५। = ८ १११०।३११ व व व

इ २३ बंब लब्बे समस्तमारगांतिकसमुद्घातज्ञोबंगळपुत्रु ४६५।८११रँ०।३१३५ँ प<sup>्</sup>प १७०० व व प् प्प

त्यक्तवा शेषबहुभागो विग्रहगतिजीवराशिर्भवति= प् ठ ४।६५ = ८१।१०। ठ९९ प

अत्र मारणान्तिकसमु-

66

संख्यात वर्ष—इसार वर्षकी स्थितिक समयोंकी संख्यासे भाग देनेपर जितना प्रमाण आवे उतने जोव एक समयमें मरते हैं। इन मरनेवाछे जीवोंकी संख्यामें पल्यके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण जीवोंकी खुजाति होती है और क्षेप बहुभाग प्रमाण जीव विषक्ष गतिवाले होते हैं। विप्रकृताविक जीवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातवें भागसे १५ भाग हैं। एक भाग प्रमाण जीवोंके मारणात्मिक तती, बहुभाग जीवोंके मारणात्मिक समुद्धात वहाते, बहुभाग प्रमाण जीवोंके असंख्यातवें आवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातवें भागसे भाग हो। वहुभाग प्रमाण समीप क्षेप्रमें मारणात्मिक समुद्धात करने-

१ म. सर्वमा ।

ई राशियं रज्जुसंस्थातेकभागायामसृज्यंपुलसंस्थातेकभागविष्कंभोत्सेघक्षेत्रव २ २ घनफलभूत-वृ १ व

प्रतरांगुलसंख्यातैकभागगुणितज्ञगच्छूंणिसंख्यातैकभागींददं गुणिसुत्तं विरल् मारणांतिकसमुद्घात-= ० क्षेत्रमक्कुं ४।६५ = ।८१।१००।१३१ प प वश−४ मत्तं डादश योजनायामनवयोजनविष्कंभ-०० प प प १९३३

a a a सूच्यंगुलसंख्यातैक भागोत्सेघ २ ९ क्षेत्रघनफलमसंख्यातघनांगुलप्रमितमं संख्यातजीवंगींळदगुणि-१

अस्मिन्मारणान्तिकसमृद्वातकालान्तर्मूहर्ताकंभविजृद्धाळाकाभिः a १ संगुष्य एकसमयेन भवते सर्वेद्रसारणान्ति-ृ ि ृ ृ ृ ृ ः कसमृद्यातश्रीवप्रमाणं भवति ।= प प १। a १ अस्मिन् रज्जूसख्यातैकभाषायाa a ० ४।६५=८१।१०।a ११वप प

सम्बद्धः हुन्त्रसन्यातैकभागविष्कम्भोरसेषक्षेत्रस्य २ । २ पनक्केन प्रतराङ्ग्रुनसस्यानैकभागगृणितनगर्छ्योण-१ । १ ७ । १

सम्यानैकभागेन अ गुणितं दूरमारणान्तिकसमृद्धातस्य क्षेत्र भवति — ७ । ३ । ३

यो १२

वाले जीव हैं और एक भाग प्रमाण दूरवर्ता क्षेत्रमें समुद्दात करनेवाले जीव हैं । मारणा- १० नितक समुद्दातका काल अन्तर्मुहतमात्र है । दूर मारणान्तिक समुद्दात करनेवाले जीवोंकी राग्निमें अन्तर्मुहतेक समयोंसे गुणा करनेवर सब दूर भारणान्तिक समुद्दात करनेवाले जीवोंका प्रमाण होता है। दूर मारणान्तिक समुद्दात करनेवाले एक जीवके प्रदेश अरीर से बाहर केलें वो मुख्य रूपसे एक राजुके संख्यातवं भाग छन्व और सूच्यंगुलके संख्यातवं भाग प्रमाण चीड़े व ऊँचे क्षेत्रको रोकते हैं। इसका घनक्षेत्रकल प्रतरीनृत्यके संख्यातवं भागके गुणा प्रमाण होते के स्वयं भागको गुणा करनेपर स्व जीवों हैं रूप मारणान्तिक समुद्दात करनेवाले सब जीवों हैं। इस सारणान्तिक समुद्दातक करनेवाले सब जीवों हैं रूप मारणान्तिक समुद्दातक करनेवाले सब जीवों हैं। अन्य मारणान्तिक समुद्दातक क्षेत्र बोहा है। अन्य मारणान्तिक समुद्दातक क्षेत्र बोहा है। वेस सुख करमे इसीका प्रहण किया है। तैत स समुद्दातक संख्यातवं भाग प्रमाण केवा है। तैत स समुद्दातक संख्यात योजन करने, नौ योजन चोड़े और सूच्यंगुलके संख्यातवं भाग प्रमाण केवे क्षेत्रको २० रोकते हैं। इसका घनक्षेत्रकल संख्यात घनांगुल प्रमाण होता है। इससे तैतस समुद्दात करोव है। इसका घनक्षेत्रकल संख्यात घनांगुल प्रमाण होता है। इससे तैतस समुद्दात कराव है। इससे तैतस समुद्दात कराव है। इसका घनक्षेत्रकल संख्यात घनांगुल प्रमाण होता है। इससे तैतस समुद्दात कराव है। इससे तैतस समुद्दात कराव है। इसका घनक्षेत्रकल संख्यात घनांगुल प्रमाण होता है। इससे तैतस समुद्दात कराव है। इससे तैतस समुद्दात कराव है। इससे तैतस समुद्दात कराव होता है। इससे तैतस समुद्दात कराव है। इससे तैतस समुद्दात कराव होता है।

ų

सुत्तिरलु तेबःसमुद्धातक्षेत्रमम्ब्कुं ६२।७। मत्तं सुच्धंगुलसंख्यातैकभागविषकंभोत्तेषमुं संख्यात-योजनायामक्षेत्रधनफलमं २ २ लब्धसंख्यातचनांगुलप्रमितमं संख्यातजीवंगळिवं गुणिसुत्तं विरलु १ १

यो १

आहारसमुद्घातक्षेत्रमक्कुं ६।१।१।

मरदि असंखेजजदिमं तस्सासंखाय विग्गहे होति । तस्सासंखं दरे उववादे तस्स ख असंखं ॥५४४॥

ई सूत्राभिप्रायमें ते'दोडे उपपादक्षेत्रमं तरत्वेडि सौधर्म्मशानकल्पद्वयदं जीवराशिधनांगुल-तृतीयमूलगुणितजगच्छेणिप्रमितमक्कु ३ ॥

ई राशिर्यं पत्यासंस्थातदिदं खंडिसिदेकभागं प्रतिसमयं म्नियमाणराशियक्कुं -३ मत्तमदं

<u>००००</u> प। प।१।०१।— ४ पुनर्द्धाद्ययोजनायामनवयोजनविष्कंभगूच्यङ्गुल-० ७।**११** 

१० ४।६५ = ८१ । १० । ३ १ । प प प

संस्थानीकमागोस्मेष २।९ यो क्षेत्रपनकल सल्यातवनाङ्गुलप्रमिन ६ 🗣 संस्थानबीर्यगृणित तैजससमृद्यानक्षेत्रं 🥞 । जो १२

भवति । ६ । **१ । १** । पुनः युच्यङ्गुलसस्यातैकभागविष्कम्भोत्सेधर्मस्यातयोजनायामक्षेत्रस्य २ । २ धनफल

20 α 3 1 3

संस्थातपनाङ्गुलप्रमितं ६ १ सस्थातजीवीगुणितः आहारकसमुद्धातक्षेत्र भवति ६ १ । १ ॥५४३॥ अस्यार्थः उपपादक्षेत्रमानेतु नौषर्मद्वयत्रीयरातौ पनाङ्गुलतुतीयमुलगृणितजगण्डे णिप्रमिते – २ पत्या-

१५ करनेवालंके प्रमाण संस्थातको गुणा करनेपर तैजम समुद्रधात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। आहारक समुद्रधानमें एक जीवके प्रदेत ज़रीरसे बाहर निकलनेपर संस्थात बोजन प्रमाण लग्ने और सुच्यंगुलके संस्थात माग चीड़े उने क्षेत्रको रोकते हैं। इसका घनलेत्रफल संस्थात पनागुल होता है। इससे आहारक समुद्रधातवाले जीवों के प्रमाण संस्थातको गुणा करनेपर आहारक समुद्रधातको होता है। ११५३मा

 इस गाथाका अभिष्ठाय उपपादक्षेत्र लाना है। पीतलेश्याबाले सौधर्म ईशानवर्ती जीव मध्यलोकसे दूर क्षेत्रवर्ती हैं। अतः उनके कथनमें क्षेत्रका परिमाण बहुत आता है। अतः

१. म ६७।७।

पत्यासंख्यातिवंदं संडिसिद बहुभागं विग्रहमितयोळपुतु -२ प मत्तमिदं पत्यासंख्यातीददं प प ००

भागिसिद बहुभागेगळु भारणांतिकसमुद्धातमुळ्ळवष्युवु – ६ प प इवर पत्यासंस्थातेकभाग-० ० प प प

्<u>०</u> ० मात्रंगळु दूरमारणांतिकसमुद्धातजीवंगळ पुतु - ३ प्प व ई दूरमारणांतिकसमुद्धातजीव-० ० पपपप

राशिय द्वितीयवीग्यंबहस्यतमारणांतिकदृश्वोंपपादजीवागमनात्यं पत्यासंख्यातिर्ववं भागिसिवेक-० ० भागमुपपादजीवागळणुयु - वेप प ईपुपपादजीवराशियं समीकरणकृततिस्यंग्जीवमुखप्रमाण-० ० प प प प प

सस्यातंन भवते एक्भागः प्रतिसमय म्रियमाणराशिभवति—३ तस्मिन् पत्यासंस्थातंन भक्ते बहुभागी विग्रह्मती प

्रेट भवति—३ प तस्मिन् पत्थामंख्यातेन अक्ते बहुभागो मारणान्तिकसमुद्धाते भवति प प a a a

्र  $\Gamma$  — ३ प प अस्य पत्यासस्यातैकमागो दूरमारणान्तिके जीवा भवन्ति — ३। प प ए प प प प व a a

अस्मिन् द्वितीयदोर्घदण्डस्थितमारणान्तिकपूर्वोगपादओवानानेतुं पत्यासंख्यातेन भवतं एकभाग उपपादजीव-

उनकी मुख्यतासे कहते हैं। सो सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंकी राशि धनांगुरुके तीसरे वर्गमू इसे गुणित जगतर्शण प्रमाण है। इसमें एक्यके असंख्यातव मागसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण प्रतिसमय सरनेवाले जीवोंकी राशि होती है। उसमें पत्यके असंख्यातव भागसे भाग सेनार सेनार वर्षे के असंख्यातव भागसे भाग सेनार वहुमाग प्रमाण विषद्गातिवाले जीवोंका प्रमाण होता है। उस प्रमाणमें पद्यके असंख्यातव भागसे भाग देनेपर वहुमाग प्रमाण मारणात्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंका प्रमाण होता है। उसमें पत्यके असंख्यातव भागसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण दूर मारणात्तिक करनेवाले जीव होते हैं। इसमें दितीय दीर्थदण्डमें स्थित मारणात्तिक समुद्धातसे पूर्व होनेवाले उपपादसे युक्त जीवोंका प्रमाण कालेक लिए पत्यके असंख्यातव भागसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण कालेक स्वपुद

संख्यातसूच्यंगुलविष्कंभोत्तेषद्वपद्वरज्यायतक्षेत्र २१ २१ घनफर्लॉदर्द संख्यातप्रतरांगुलगुणित-व २

हम्पर्देरुजुर्गाळवं – ३।४१ गुणिमुत्त विरलु उपपादलेत्रमक्कुं – ३ प प – ३।४१ पद्म-७२ a a पपप पप।७२

लेडर्ययोज्र पदालेड्याजीवराजिय सस्यातदिरं भागिसि बहुभागमं स्वस्थानस्वस्थानपदर्राळित् = ४ त्रीवैकभागमं मत्त सस्यातदिरं भागिसि बहुभागमं विहारवत्स्वस्थानदोळित्तु ४। ६५ = १। ६। ५

=४। त्रोषेकभागमं मत्तं संख्यातांवदं भागिति बहुभागमं वेवनासमुद्यातपद-४।६९ = १।६।५।५ दोळित् =४ शेषैकभागमं कवायसमद्यातपदवोळित् =१

पाळकु — । ४। ६। - १६।५।५। ४। ६। - १६।५।५। ४ । ६। - १६।५।५। ५।५। बळिकमल्लि प्रथमराशिय द्वितीय द्वितीयराशियुमं क्रोशायाम तन्त्वमभागमख्यिष्कंभतिरर्थंग्जीवा-

धद्वधरिरुज्यायतक्षेत्रधनकक्षेत्र २ १ । २ १ सम्बातप्रतराङ्गुलगृणितद्वधर्धरज्जुप्रमितेन — २ । ४ । १ गृणिनं — २ ७ । २

।। स्वस्याने देय. = ४ शंपेकभागस्य सन्यातभक्तवहुमागो विहारवस्वस्थाने देय ---४।६५ = ३६।५

॥ ■ ४ - बोर्यकभागस्य स∞्यातभक्ततृत्रमायो बेदनासमृद्द्यादे देवः= ४ ४।६५ = ११६ । ५।५ ४१६५ = १६।५ । ५

की मुख्यतासे एक जीव सम्बन्धी प्रदेश फैठनेकी अपेक्षा देह राजू लम्बा संस्थात सुन्यंगृल प्रमाण चीड़ा ऊँचा क्षेत्र है। इसका घनक्षेत्रफट संस्थात प्रतरांगृलसे देह राजूको गुणा करने-१५ पर जो प्रमाण है जनता है। इससे उपपाद जोतोंक प्रमाणको गुणा करनेपर उपपाद सम्बन्धी क्षेत्र आता है। यह पीतल्डेयामें क्षेत्रका कथन किया। अब पूर्णस्था करते हैं—

पद्मलेखावाले जीवोंकी संख्यामें संख्यातका भाग देकर बहुभाग स्वस्थानस्वस्थानमें जानना। एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग विहारवत्स्वस्थानमें जानना। शेष एक भागमें संख्यातसे भाग देकर बहुभाग वेदना समुद्रचातमें जानना। शेष रहा एक

```
बगाहनमं बासो तिगुणो परिहीत्यादि २००० | ३ | २००० २००० छन्धं संख्यातधनांगुलंगींळदं
                                         918
राणिसि स्ब = स्ब =
                                          विहारबत्स्वस्थान = ४।६।१
                      ४।६५=१।६।५
                                                          8164 = 916144
मत्तमान वार्द्धमात्रींवदं ६ १। ९ तृतीयचतुर्त्थराज्ञिगळुमं गुणियसु वेद = ४६। ७१९
                               इंतु गुणिसुत्तं विरस् स्वस्थानस्वस्थानादि चतुःपदंगळीळ्
8154=91514141412
क्षेत्रंगळप्पृत् । मत्तं सनत्कुमारमाहेंद्र देवराशियं निजैकादशमूलभाजितजगच्छेणिप्रमितमं संख्यात-
विवं भागिति बहबहुभागमं स्वस्थानस्वस्थानदोळित्त् वं वरिवृद् —४ शेषैकभागमं संख्यातीववं
संडिसिद दहुभागमं विहारवत् स्वस्थानदोळित्तुदे दिदरिवृद् - ४
                                                         शेषकभागं संख्यातबहभागं
शेंपैकभागः कषायसमृद्वाते देव =
                                                तत्र प्रथमद्वितीयराशी क्रोशायामतन्त्रवमभाग-
                        ४। ६५ = १ ६ । ५ । ५ ।
मखबिष्करभृतिर्यस्त्रीयावगाहनेन वासो तिश्यो परहोत्याद्या २०००। ३। २०००। २००० नीतसंख्यात-
घनाञ्जलेन ।६१)। गुणयेत् । स्वस्व≃ ४ ।६१ वि = ४ ।६१
                       ૪ ૧૬૫ = ૧૬ ૧૫ ૧૫
तन्नत्रार्थमात्रेण ६ १ । ९ गुणयेत् । वेद = ४ । ६ १ । ९ कषा = ६ १ । ९
                                                   ४।६५ = १६।५।५।५
                             ૪ ાદ્ષ=૭૬ ાષ્ધ્ર
तया सति स्वस्थानादिचत् पदेष् क्षेत्राणि भवन्ति । पुनः सनत्कृमारमाहेन्द्रदेवराशौ निजैकादशमुलभाजितजगन्छे-
णिप्रमिते ११ संख्यातेन भक्तभक्तस्य बहुभागवहुभागः स्वस्थानस्वस्थाने ११।५। विहारवत्स्यस्थाने ११।५।५
भाग क्याय समुद्धातका जानना । इस प्रकार जीवोंकी संख्या जानना । पद्मलेश्यावाले
तिर्यंच जीवोंका अवगाहना बहत है। अतः यहाँ उनकी मुख्यतासे क्षेत्रका कथन करते हैं-- १५
स्वस्थान-स्थस्थान और विहारवत्स्वस्थानमें एक तिर्यंच जीवकी अवगाहना एक कोस लम्बी
और उसके नौवं भाग मुखका विस्तार है। इसका क्षेत्रफड 'वासोतिगणो परिही' इत्यादि
सुत्रके अनुसार संख्यात धनांगुल होता है। इससे स्वस्थानस्वस्थानवाले जीवोंकी संख्याको
```

होता है। इससे प्रवीक वेदना और कषाय समुद्रवातवाले जीवोंकी संख्यामें गुणा करनेसे वैक्रियिक समुद्धातमें पद्मलेश्यावाले जीव सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गमें बहुत हैं इसलिए उनकी अपेक्षा कथन करते है-सानत्कमार माहेन्द्रमें देवोंकी संख्या जगतश्रेणीके २५

वेदना और कषाय समुद्र्यातकी अपेक्षा क्षेत्र होता है।

गुणा करनेपर स्वस्थानस्वस्थान सम्बन्धी क्षेत्र होता है । इसे विहारवतुस्वस्थानवाले जीवोंकी संख्यासे गुणा करनेपर विहारवत्स्वस्थानका क्षेत्र होता है। उक्त अवगाहनासे २०० पूर्वोक्त प्रकारसे साढ़े चार गुना क्षेत्र एक जीवकी अपेक्षा वेदना और कषाय समुद्रधातमें

वेदनासमुद्धातपददोळं दिखुदु -४ शेर्षकभाग संख्यातबहुभागं कवायसमुद्धातपददोळे -११।५।५।५

दरिबुदु – ४ न्नोबैकभागं वैक्रियिकसमृद्घातपवदोळक्कु – १ मा राजि-११।५ । ५ । ५ । ५ । ५

यना जीवंगळु विगुष्टिसिस गजाविधरीररावगाहनसंख्यातघनांगुङंगळि गुणिसुत्तं विरलु वैक्रिपिक-समुद्घातपदबोळु क्षेत्रमक्कु – ६३ मी राशियने "मरदि बसखेक्रविमं तस्सासंखाय ११। ५५५ ५

विग्गहे होंति तस्सासंखं दूरे उववादे तस्स खु बसंखं ॥" ऍबितु पत्यासंख्यातभागादिवं भागिसुत्त विरुक्षेकभागं प्रतिसमयं भ्रियमाणजीवप्रमाणमक्कु = १ मत्तं पत्यासंख्यातींदवं भागिसिव बहु ११। प

भागं विग्रह्गतिय जीवप्रमाणमक्कुं — प मत्तीमदं पत्थासंख्यातिंददं भागिसिद बहुभागं मारणां

११ पंप

— ४ वेदनासमृद्याते ११। ५। ५। ५ कपायसमृद्धाते च पतितोञ्ज्तीति झात्वा ११। ५। ५। ५। ५ झेपॅकआयो

वैक्रियिकसमुद्घाते देय ११ । ५ ५ ५ ५ अस्मिन् तञ्जीविवकुर्वितगजादिशरी गवगाहनसरूया गचना इगुर्छग्णिते

१० तत्समृद्धातक्षेत्र भवति ११ । ५ ५ ५ ५ पुनस्तिसम्मिव सनत्कुमारमाहेन्द्रदेवराशौ-

मरदि अमंखेज्जदिम तस्सासंखा य विमाहे होति । तस्सासख दूरे उवबादे तस्स खु असख ॥

इति पत्यासम्यातभवतैकभागः प्रतिसमयं स्त्रियमाणजीवप्रमाण भवति ११। प । पून पत्यासस्यातभक्तः

ग्यारह व वांमूलसे जगतश्रेणिको भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतनी है। इस राशिमें १५ संख्यातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वशानमें जीव जानना। शेव रहे एक भागमें पुतः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वशानमें जीव जानने। शेव रहे एक भागमें पुतः संख्यातसे भाग के कर बहुभाग विद्वासमुद्धातमें जानना। शेव रहे एक भागमें पुतः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग क्षाय समुद्धातमें जानना। शेव रहे एक भाग प्रमाण वैकियंक भाद्दा प्रमाण क्षाय समुद्धातमें जानना। शेव रहे एक भाग प्रमाण वैकियंक भाद्दा प्रमाण क्षाय जान क्षाय समुद्धातमें के है। इन वैकियंक समुद्धात विकाश क्षाय प्रमाणको एक जीव सम्बन्धी हाथी-चोहेक्य विकियंक आयाहना संख्यात प्रनाणको गुणा करनेपर वैकियंक समुद्धातका क्षेत्र आता है। माग्जान्तिक समुद्धात जीर डणपाइमें भी क्षेत्र सानकुमार माहेन्द्रकी अपेक्षासे बहुत है अतः इनका क्षम भी उनकी हो अपेक्षा करते हैं—

तिकसमुद्धातमुद्ध्य जीवप्रमाणमक्कुं — प प मत्तमिवं पत्यासंख्यातींदवं भागिसिदेकभागं ० ० ११। प प प ० ० ०

मुत्तंबिरलु तदेकभागमुपपावरंडस्थितजीबप्रमाणभक्कं — प्रमाधेरडु राशिगळं त्रिर-व व ११। प्रप्रप

ज्वायत सूच्यंगुलसंख्यातभागविष्कंभोत्सेधदः सनत्कुमारमाहेंद्रकल्पजदेवक्कींळदं कियमाणमारणा-तिकदंडक्षेत्रधनफर्लाददं प्रतरांगलसंख्यातैकभागगणितरज्ज्वयमात्रींददं मारणातिकसमुद्धातजीव-

पत्यासंस्थातभवनै हभाग उपपाददण्डस्थितजीवप्रमाणं— व प अत्र दूरमारणान्तिकराशौ त्रिरज्ञ्बा-११ a a व प प प प

यतमूच्यर्गुलसम्यानभागविष्कम्भोत्सेथस्य सनत्कुमारद्वयदेवै क्रियमाणमारणान्तिकदण्डस्य घनफलेन प्रतराह्गुल-

'मर्राद असंखेळादिम' इत्यादि गाथामुजके अनुसार सानत्कुमार माहेन्द्र स्वगंके देवोंके प्रमाणमें परवके असंख्याव माग्रोस भाग दें। एक भाग प्रमाण देव प्रतिसमय मरते १० हैं। इस राशिमों भी पत्यके असंख्याव माग्रोस भाग दें। बहुमाग प्रमाण विभक्त तिवाले जो होते हैं। इस राशिको पत्यके असंख्याव माग्रोस भाग दें। वहुमाग प्रमाण मार्गणात्वक समुद्दावावाले जीव है। इस राशिको भी पत्यके असंख्याव माग्रोस भाग दें। एक भाग भमाण दूर मार्गणात्वक समुद्दाव करनेवाले जीव हैं। इस राशिको भी पत्यके असंख्याव माग्रोस भाग दें। एक भाग प्रमाण इप पार्याद्विक समुद्दाव करनेवाले जीव हैं। इस राशिको प्रमाण है। सानत्कुमार १५ माहेन्द्रके देवोंके द्वारा किये गये मार्गणात्वक दण्डका क्षेत्र तीन राज् ल्या और सूच्याव के संख्याव भाग तीन राज्जों भाग बीडा व ऊँचा है। उसका प्रमाल अतर्याद्व संख्याव भागों तीन राज्जों भागों के प्रमाण हो उतना है। इस प्रवश्चेत्रकर्की दूर मार्गणात्विक समुद्द पातवाले जीवोंकी राशिमें गुणा करनेपर मार्गणात्वक समुद्द पातवाले जीवोंकी राशिमें गुणा करनेपर मार्गणात्वक समुद्द पातवाले जीवोंकी राशिमें गुणा करनेपर मार्गणात्वक मार्गणात्वक समुद्द पातवाले जीवोंकी राशिमें गुणा करनेपर मार्गणात्वक समुद्द पात्वले जीवोंकी राशिमें गुणा करनेपर मार्गणात्वक समुद्द पात्वले जीवोंकी राशिमें गुणा करनेपर मार्गणात्वक समुद्द पात्वले जीवोंकी राशिमें मार्गणात्वक समुद्देव सार्गणात्वक समुद्देव सार्गणात्वक सम्पन्य मार्गणात्वक समुद्द पात्वले क्षेत्र स्वाले स्वले स

१. व सिति तच्चतुः।

राज्ञियं गुणिसिबोडे तन्मारणांतिकसमुद्घातपदबोळुक्षेत्रमनकुं — प प । १०३१४ मत्त ११ व व व

त्रिरज्वायतसंख्यातसूच्यंपुलविष्कंभोत्सेयद सनत्कुमारद्वयमं कुरुत् तिर्ध्यंग्वीवंगीलदं मुक्तीपपावदंड-क्षेत्रधनफर्लीवदं संख्यातप्रतरांगुलहतत्रिरज्जुमार्गगिळ्टं गृणिसिदोडे उपपाववोळु क्षेत्रमक्क्

— प्राः । ३।४।१ तैत्रतसमुद्यातदोळं बाहारकतमुद्यातदोळं—क्षेत्रंगळु तैजी-। १९प्राय प्राः

88888

५ छेडयेययोळ् वेळवंते संख्यातधनांगुरुग्णितसंख्यातजीवप्रमाणराशिगळवृद्यु तै १।६।१। बाहार १।६।१।मलं घुक्लडेडयेयोळ्—चुक्लडेटयाजीवराशियं पत्यासंख्यातप्रमितमं संख्यातांवट

त्रिरज्ज्वायतसंख्यातसूच्यङ्गुलविषकम्भोत्सेयस्य सनत्कुमारद्वय प्रति तिर्यरजीवमुक्तोपपाददण्डस्य घनफलेन

संस्थातप्रवराङ्ग्लह्तविरञ्जूषात्रेण—३।४९गुणिवे वत्तत्स्त्रेत्रं भवित—— ० प्याप्तः ३।४ ७ ११।३ २७ व प्ययप

तैजसाहारकममद्रवातयो. क्षेत्रं तेजोलेदयावनसंख्यातवनाङ्ग्लगृणितसस्यातजीवराशिभंवति—

है। उपपादमें तिर्यंच जीवींके द्वारा सानत्कुमार माहेन्द्रमें उत्पन्न होनेके लिए किया गया उपपादस्य एण्ड तीन राज् अस्य और संख्यात मुच्यंगुळ प्रमाण चीड़ा व ऊँचा है। इसका १५ सन्तीक्षण संख्यात मुच्यंगुळ प्रमाण चीड़ा व ऊँचा है। इसका १५ सन्तीक्षण संख्यात प्रतरांगुळसे गृणित तीन राज् मात्र होता है। इसका उपपाद सम्बन्धी क्षेत्रका प्रमाण होता है। तैजस और आहारक समुद्धातमें क्षेत्र जैसे तेजोठेश्याके कथनमें कहा है वैसे ही वहाँ भी संख्यात पानांगुळसे गृणित संख्यात तीच राजि प्रमाण जानना। आगे गुक्छलक्ष्यामें क्षेत्र कहते हैं— गुक्लळेश्यामें क्षेत्र कहते हैं— गुक्लळेश्याले जीवाहीं राजियं प्रतर्था कर्मक्यात्व मात्रासे भाग देकर बहुभाग प्रमाण विहारवस्वस्थानमें जीव हैं। इम तरह जेप रहे एक-एक भागमें पत्थक असंख्यात्व भागसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण विहारवस्वस्थानमें जीव हैं। इम तरह जेप रहे एक-एक भागमें पत्थक असंख्यात्व भागसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण जीव कमसे वेदना समुद्धात, कथाय समुद्धातमें जानना।

भागिति भागिति बहुभागबहुभागंगळं स्वस्थानस्वस्थानदोळं प ४ विहारवत स्वस्थानदोळं कवायसमुद्धातबोळं प ४ वेदनासंसदचानदोलं प ४ कोटट बळिक्कमी पंचराशिगळीळ प्रथमराशियं ततीयराशियं चतर्त्थराशियमं यथासंख्यमागि त्रिहस्तोत्सेध तदशमभागमसञ्चासदिदं परिधिष्यांसचतुर्त्याहतस्त क्षेत्रफलम । क्षेत्रफलं वेदगुणं खातफलं भवति सर्व्यंत्र ।" एंदी 1313123123 जनित्रदेवावगाहनप्रमाणवंदांगुलसंख्यातेकभागदिदं नवार्द्धंघनांगुलसंख्यातभागदिदं मत्तं तावन्मात्रदिदं स्वस्थानपरस्थानवेदनासमृद्घातकषायसमृद्घातक्षेत्रंगळल्पुव् । स्व = स्व = प ४ । ६ । ९ मत्तं विद्वारवत्स्वस्थानवितीयपवजीवराशियसंख्यात-प ४।६।९ कवाय--a 44449 1 R योजनायामसच्यंगलसंख्यातभागविष्कंभोत्सेघ २ ९ २ ९ क्षेत्रघनफलं संख्यातघनांगुलगींळदं गुणिसि-

प्रेष एक भाग प्रमाण जीव वैक्रियिक समुद्द्यातमें जानना। गुक्कलेर्यावाले देवोंकी मुक्यता होनेसे एक देवकी अवगाइना तीन हाथ जैंची और उत्तके दस्त भाग मुक्की चौड़ाई है। 'सासी तिगुणो परिहा' हर्यादि सुत्रके अनुसार क्षेत्रफळ घनोणुळका संख्यातवाँ भाग होता है। हिस संस्थानस्वर्यान क्षेत्र के स्वादेश सम्बद्धात से साढ़े चार गुणा क्षेत्र वेदना तथा कथा समुद्धातमें होता है। इस साढ़े चार गुणा घनोण्डक संख्यातवें भागसे वेदना ज्या क्रियाय समुद्धातमा जीवोंके प्रमाणको गुणा करनेषर वेदना और कथाय समुद्धातमा जीवोंक प्रमाणको गुणा करनेषर वेदना और कथाय समुद्धातमा जीवोंक प्रमाणको गुणा करनेषर वेदना और कथाय समुद्धातमा जीवोंक प्रमाणको गुणा करनेषर वेदना और कथाय समुद्धातमा स्वादेश स्वादेश स्वादेश सम्बद्धातमा समुद्धातमा स्वादेश स्

वोडे हितीयपववोळु क्षेत्रमक्कुं प ४।६।१ व वैक्रियिकसमुद्द्यातपंचमजीवराधियं स्वस्वयोग्य-० ५५ मागिविगुष्टिवसिव झारीरावगाहनंगीळवं स्वस्वसंस्थातघनांगुलंगीळवं गृष्टिसिबोडे वैक्रियिकसमुद्द्यात-पववोळु क्षेत्रमक्कुं प ६० मसं मारणांतिकसमुद्द्यातपटपववोळु रज्जुबद्कायामसूच्यंगुल-० ५५५५

० ५५५५ संख्यातभागविष्यभोत्सेघ २ २ क्षेत्रघनफलमिदे —६।४ कजीवप्रतिबद्धमक्कुमी क्षेत्रमु-<u>११</u> ७६

५ मानताबिवेवरुगळ्गे मनुष्यरोळपुरपतिनियममपुर्वारदं च्युतकल्पबोळ् संख्यातजीवंगळे मरण-मनेष्युवुवदु कारणमाणि संख्यातजीवंगीळदं गुणिसिदोठे मारणांतिकसमुद्दघातक्षेत्रपदमक्कं १ ७ । ४ तैजससमुद्दघातपददोळं आहारकसमृद्दघातपददोळं पद्मलेदयेयोळपेळदंते क्षेत्रगळपुतु १ १

तै १। ६। १। आ १। ६। १। केवलिसमृद्धातपददोलु क्षेत्रं पेळल्पहुगु मरे ते बोडल्ल दंडसमृ क्षेत्रधनकलम्यातधनाहुगुर्क ६ १ गणित विहारवस्वस्थाने क्षेत्रं भवति । ४। ६ १। एनः पञ्जमराजी

७५५। १० स्वस्त्रयोग्यतम् विकृषितशारीरावमाहलक्ष्यसस्यातधनाहमुकै६३ गृणिते वैक्रियिकसमृद्पातपरे क्षेत्र भवति प । ६ १ ७५। ५। ५ ५

> पुन रज्जुषट्कायाममूच्यद्रगुळसक्यातभागविष्कम्भोत्सेथ २। २ क्षेत्रघनफळमेकजीवप्रतिबद्ध भवति **९ ५**

६ । ४ अस्मिम्नानतादिदेवाना मनुष्येष्वेवोत्पत्तेस्तत्र मन्यातैरेव म्नियमाणैर्गृणिते मारणान्तिकसमृद्धातक्षेत्र
 ७ । १

भवति १। ७६। ४ तैजसाहारकसमुद्घातक्षेत्रं पद्मकेश्यावन् ।—तै १।६१। आ १।६१ केवलि-

१९ विहारवल्सस्यान सम्बन्धी क्षेत्र होता है। तथा अपने-अपने योग्य विक्रियारूप बनाये गये हाथी आदि है अरिरिकी अवगाइना संस्थान घनांगृल हैं। उससे वैकिथिक समुद्घातवाले जीवोंके प्रमाणको गुणा करोप वैकिथिक समुद्घात में लेका प्रमाण आता है। वृद्धलेखेखा आनातादि स्वार्गेमें होती है। सो आरण अच्युतकी मुख्यतासे वहाँसे सध्यलोक छह राजू है। अतः वहाँसे मारणानितक समृद्घात करनेपर एक जीवके प्रदेश छह राजू लन्ने और २० सूच्यंगुल्के संस्थातव मारणानितक समृद्घात करनेपर एक जीवके प्रदेश छह राजू लन्ने और २० सूच्यंगुल्के संस्थातव मारणानितक समृद्घातवा आता है। उसका जो क्षेत्रफल एक जीवको अपेक्षा हुआ उसको संस्थातव मारणानितक समृद्घातवाले जीव संस्थात ही होते हैं। अतः संस्थातस हो होता है। इसलिए मारणानितक समृद्घातवाले जीव संस्थात हो होते हैं। अतः संस्थातस सम्द्घात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। तैजन और आहारक समृद्घात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। तैजन और आहारक समृद्घात सम्बन्धी क्षेत्र पदालेश्यामें जैसा कहा है बैसा ही जानना। अब केविल समृद्घातमें क्षेत्र कहते हैं—

२५ १. म तपदक्षेत्रम् ।

व्यातम वुं कबाटसमुद्रातमें बुं प्रतरसमुद्यातम वुं लोकपूरणसमुद्यातमें बितु केबलिसमुद्यातं चतुः-प्रकारसम्बन्नमन्त्रि स्थितवंडमं बुगुपविष्टवंडमें वुं वंडं द्विवियमक् । पूर्व्याभिमुखोत्तराभिमुखस्थितक-बाटद्यमें बु, पूर्व्याभिमुखोत्तरामिमुखोपविष्टकवाटद्वयमें बितु कवाटसमृद्यातं चतुःप्रकारमक्कुं ।

प्रतरसमृद्यातमेकप्रकारमेथक्कं । लोकपुरणसमृद्यातमृमेकप्रकारमेथक्कुस्वरोळ् प्रयमो-हिष्टस्यितबंडसमृद्यातमें ते बोडे बातवलयरहितत्वविदं किचिदून चतुर्दशरकुर्तुगढावजांगुलस्बसेत्रं बासो तिगुणो परिहोत्यादि १२ । ३ १२ - १४ - ॥ = ॥ लब्बं बोडशाम्यप्रकृष्टिशतप्रतरांगुलप्रमिते-४ । ७

जगच्छ्रेजिमात्रमक्कु — ४। र्रेर्ड् मिदं जीवगुणकारिवदं गृणिमुतं विरलु ४० जष्टसहस्रपद्शतप्रत्वा-रिशत् प्रतरांगुलसंगुणितजगच्छ्रेजिमात्रं स्थितदंडसमृद्धातक्षेत्रमक्कुं ॥—४। ८६४० । ई क्षेत्रमने नवगुणं माडिबोडे वष्टिसम्पिकसप्तस्वातसमान्त्रतसम्प्तस्त्वस्त्रम् नत्रप्तरांचुलगुण्तिजगच्छ्रीणमात्र-पृत्रपिष्ट वंडसमृद्धात्रमम्कु—४। ७००६०। किचिद्वन् वसुद्देशस्त्रवायामसप्तरच्च्युविरक्षमद्वाः १० वसांगुल्डेदक्षेत्रफलम् जीवगुणकारिवदं ४० गृणिमुत्तं विरक्तु नवशत्विष्टम् पूर्णकृत्रात्रस्तर-प्रमितं पूर्व्याभिमुकस्थितकवादसमृद्यात्तकेत्रमक्कु – सू २। ९६० ॥ मी क्षेत्रमे त्रिगृणित

समुद्भातं तण्डकवाटप्रतरलोकपूरणनेदाञ्चतुर्भी । रण्डतमुद्भातः स्थितोपविष्टमेदादृदेशः । कवाटसमुद्भातोऽपि पूर्वीमिमुखोत्तराभिमुखनेदाभ्याः स्थितः उपविष्टस्वेति चतुर्भौ । प्रतरलोकपूरणसर्वाद्भकावेव । तत्र बातवलयरहिन्त्थात् किषदूनश्चतुर्देशरञ्जूनगुडादशाङ्गुळ्डसेत्रस्य वासो तिगुणो परिहीत्यागर्त १२ । २ १२ ।—१४—वोडशाम्पधिकद्विशतप्रतराङ्गुळगुणितवगम्ब्रोणिमार्ग-४ । ११६ जीवगुणकारेण ४० ४ ७

गुणितं, अष्टसहस्रबद्शतवस्त्वारियात्रतराङ्गुलमुणितनगच्छे णिमात्रे स्थितदण्डसमुद्धातक्षेत्रं—४। ८६४० एतदेव नवगुणितं समसप्ततिसहस्रसमग्रतषष्टिप्रतराङ्गुलहत्त्वराच्छ्रेणिमात्रमुणिकट्रव्यसमुद्धातक्षेत्रं भवति— ४। ७७७६० किचिद्दुनचतुर्देशरञ्ज्यायामससरज्ज्ञीत्रिकस्मद्वादसाङ्गुलस्टक्षेत्रफलं जीवगुणकारेण ४० गुणितं

केविल समुद्भात दण्ड, रुपाट, प्रतर और लोकपूरणके भेदसे चार प्रकारका है। द्रण्ड समुद्द्भात स्थित और उपविष्टके भेदसे दी प्रकारका है। कपाट समुद्द्भात सी पूर्वाभिम्बल, उत्तराभिम्बल भेदसे तथा स्थित और उपविष्टके भेदसे चार प्रकारका है। प्रतर और लोकपूरण समुद्द्भात एक-एक ही है। उनमें-से स्थितदण्ड समुद्द्भातमें एक जीवके प्रदेश वातवल्यसे रहित होनेसे कुळ कम चौदह राज् ऊँचे और वारह अंगुळ प्रमाण चौड़े गोला-कार होते हैं। 'बासो विगुणो परिहों' इस सुत्रके अनुसार इसका क्षेत्रफळ दो सी सांलह प्रतरांगुळसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण होता है, क्योंकि बारह अंगुळ गोळ क्षेत्रका क्षेत्रफळ एक सी आठ प्रतरांगुळ होता है, उसको ऊँचाई दो झेणिसे गुणा करनेपर इतना हो होता है। एक समयमें इस समुद्धातवाळे जीव चाळीस होते हैं अतः इसे चाळीससे गुणा करनेपर आठ हजार छह सी चाळीस प्रतरांगुळसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण स्थितरण्ड समुद्धात सम्बन्धो क्षेत्र होता है। इसको जैसे गुणा करनेपर आठ हजार छह सी चाळीस प्रतरांगुळसे गुणित करनेपर साह हाता हीता है। इसको नौसे गुणा करनेपर स्वत्र हाता हीता है। इसको नौसे गुणा करनेपर स्वत्र हाता हीता है। इसको नौसे गुणा करनेपर स्वत्र हजार सात सी साठ प्रतरांगुकसे गुणित जगतश्रेणिप्रमाण व्यविष्ट रण्ड समुद्धात्म क्षेत्र होता है, क्योंकि स्थित दण्ड समुद्धात्म बारह अंगुळ चौड़ाई कही है। उपविष्ट के प्रति विगुना चौड़ाई होनेसे क्षेत्रफळ नौगुणा होता है

१. स. प्रमितजगच्छ्रेणिमात्रमक्कु—४ । २१६ । तिसहस्रसप्तशत्रमात्रप्रतरागुलगुणित । जर्ग ।

मोह्युवाबोडे ब्रजीत्यूनराष्ट्य्यतिहरू सूच्यंगुलग्गितजगरप्रतरमात्र निष्याणाषु स्वाभिमुखकारसमृद्यातक्षेत्रमञ्जू - स् २। २८८०। किचित्रनचहुँहार उज्जयोग् पूर्वापरिबंद समेकपंकेर रुज् विकर्भ प्रावाग्य एक्ष्यमोक्षतकोत्रकरं मुख - १। मूमि-० जोग ८ वजे-४ प-० पुणिवे - ११ व्यवणं होवि एविवयोनोक्षतेत्रफलमक्कं - ४। मत्तं। मुख-१ भूमि-० जोग-६ वळे-२ पव-० पुणिवे-११ ० ०।०१२ पवचणं होवि। जपवित्तं - ३ इवं द्विगुणिसिदोङ्ग्यंशोक्षतेत्रफलमक्कुमोग्नूप्वंलिक्षतेत्रफलमक्कुमोग्नुप्वंलिक्षतेत्रफलमक्कुमोग्नुप्वंलिक्षतेत्रफलमक्कुमोग्नुप्वंलिक्षतेत्रफलमक्कुमोग्नुप्वंलिक्षतेत्रफलमक्कुमोग्नुप्वंलिक्षतेत्रफलमक्कुमोग्नुप्वंलिक्षतेत्रफलमक्कुमग्नं १२ व्यव्यागुलग्गुणितजगरप्रतरामात्रमुन्तराभिग्नुवित्वव्यान्त्रमात्रमुन्तर्यात्रमुक्षत्रमक्कुम् द्वाप्तान्त्रमक्कुम् । १४००। मिवं त्रिगुणित साविदोडे व्यवारियादुलन्दचनुःत्रतिकसहस्रमुद्वयंगुलमंगुणितजगरप्रतरामात्रमुन्तराभिग्नुवासिनक्षयात्रमुनस्यात्रमुक्यस्य स्वयंग्रलमंगुणितजगरप्रतरामात्रमुन्तराभिग्नुवासिनक्षयात्रमुनस्यात्रमुक्यस्य स्वयंग्रलमंगुणितजगरप्रतरामात्रमुन्तराभिग्नुवासिनकस्यस्य स्वयंग्रलमंगुणितजगरप्रतरामात्रमुक्तराभिग्नुवासिनकस्यात्रमुक्यस्य स्वयंग्रलमंग्नुवासिक्यसम्य स्वयंग्रलमंगुण्यस्य स्वयंग्रलमंग्नुप्वस्यत्यमुक्यस्य स्वयंग्रलमंग्नुप्यस्यात्रमुक्यस्य स्वयंग्रलमंग्नुवासिक्यसं नोव्यवस्यत्यमुक्यस्य स्वयंग्रलमंग्नुप्रस्यात्रम्यस्य स्वयंग्रलमम्यप्रमुक्तसं स्वयंग्रलमंग्नुप्रस्य स्वयंग्रलमम्यप्रमुक्तसं स्वयंग्रलम्यस्यान्यस्यस्य

नवणवर्षाध्यम् व्यह्तवसस्त्रवरं दूर्वाभिमुखस्यितक्काटसमृद्धावसेवं भवित—= मृ र । °६० एतदेव शिर्युणित दिसहलाष्ट्रगतासोतिषुभ्यद्गुकहृतकस्त्रवरं नियणपुर्वाभिमुक्तकस्त्रदसमृद्धावसेवं भवित मृ र । २८८० किचिद्गृतवपुर्दशरण्डुरीयस्य दूर्वाभरेण सप्तैकपर्श्वकराज्ञविषकाभस्य मृक्ष—(मृत्रा—वोषा—८टले ७ ७७ ७

१० लोकमं नोडलुमसंख्यातभागहीनम्मप्पृद् प्रतरसमद्घातक्षेत्रमक्कूमवं ते वीडे :--

— ४ पर— गुणिरे = ४ परवर्ष होदीरवर्षाजोकफलं = ४ मुख—१ मूर्गि—१ बोग—६ दके—३ पर— ७ ७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ २ १५ गुणिरे = २१ परवर्ष होदीरवपदर्स = ३ दिहते अर्जनोकफल = ३ अस्मित्रपोलेकफले मिलिते जगरन

तरद्वादसाद्गुलं रुटेण गुणितः = १२ एकशेवप्रतिबद्ध तदेव जीवगुणकारेण ४० गुणितं चतुःजताशीतिमूच्यङ्गु-लहुतंगगरस्तरम्तराभिमुखस्यितकवाटसमृद्गातक्षेत्रः भवति = मू २ । ४८० एतदेव त्रिहृत एकसहस्रचन्

इससे नीसे गुणा किया है। पूर्विभिम्ब स्थित कपाट समुद्रातमें एक जीवके प्रदेश वाववल्य विवा लोक प्रमाण अर्थात कुछ कम चौदह राज् लम्ब हैं। उत्तर-दक्षिण दिशामें लोककी क्षेत्रक चौद्रोस सार्थ कर के किया है। उत्तर-दक्षिण दिशामें लोककी क्षेत्रक चौद्रोस अंगुक्त स्थाण कर के स्थान के चौद्रीस अंगुक्त स्थाण मालें के किया है। वृद्धि के समयमें इस समुद्रात करनेवाले जीवोंका प्रमाण चालेंस है अतः चालेंससे गुणा करनेवर मी सी साठ स्प्यांकसे गृणित जनस्प्रतर प्रमाण पूर्वाभिम्ब स्थित कपाट समुद्रातका क्षेत्र होता है। इसको तिगुणा करनेवर ही हजार आठ सी अस्सी सूच्यंत्रकसे गृणित जनस्प्रतर प्रमाण त्यां अस्सी सूच्यंत्रकसे गृणित जनस्प्रतर प्रमाण त्यां अस्सी सूच्यंत्रकसे गृणित जनस्प्रतर प्रमाण त्यां किया क्षेत्रक स्थान स्थान क्ष्यं स्थान स्थान स्थान क्ष्यं स्थान स्थान स्थान क्ष्यं क्ष्यं स्थान 
१. मः माबुदादोडे ।

सत्तासीविषतुस्सबसहस्सतिसीविष्ठकवजणबीसं । चजवीसियमं कोबीसहस्समूणिवं तु जगपवरं ॥ सद्दोसत्तसर्गृहं णवयसहस्मेगलक्कभजिवं तु । सब्बं बावारहं गुणिषं भणिवं समासेण ॥ — त्रिलोकः १३९-१४० गा. । एंबी सूत्रहर्यांवं पेळळपट्ट सब्बंबातावरहलेत्रयुतियं = १०१२४१८४८७ सब्बंलोका-

संस्थातैकभागमं = १ कळेडुळिड सब्बंकोकमेकजीवप्रतिबद्धप्रतरसमृद्धातक्षेत्रमक्कु ठ = — कोकपुरणसमृद्धातडोळमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रमं सब्बंकोकमक्कु = । मिल्लि आरोह-

श्ववनत्वारिसत्युच्यद्गुळहत्वनाज्यतरमृतराभिमुखासीनकवाटसमुद्द्यातक्षेत्रं भवति = मू २ । १४४० प्रतर-समृद्द्यानस्य बहिवतिवयान्यन्तरे सर्वकोके व्यासरवात् तदातक्षेत्रफळेन ळोकासंब्यार्वकमायेन ॾ । १ उजने

रोकमात्रमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्र भवति ≅ं a लोकपूरणसमृद्घाते एकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रं सर्वलोको भवति≕अत्र a

अधोलोकके नीचे सात राजू चौड़ा है। क्रमसे घटते-घटते सध्यलोकमें एक राजू चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल निकालनेके लिए करणसूत्रके अनुसार मुख एक राजू, भूमि सात राज दोनोंको जोडनेपर आठ हए। उसका आधा चारको अधोछोककी ऊँचाई सातसे गणा करनेपर अठाईस राज अधोलोकका प्रतरहरूप क्षेत्रफल होता है। सध्यलोकमें एक राजु चौड़ा है। वहाँसे बढते-बढ़ते ब्रह्मस्वर्गके निकट पाँच राजु चौड़ा है। सो यहाँ मुख एक राज , भिम पाँच राज । दोनोंको जोडनेपर लड हए । इसका आधा तीनसे मध्य लोकसे ब्रह्मस्वर्ग तक की ऊँचाई साढे तीन राजसे गणा करनेपर आचे ऊर्ध्व लोकका क्षेत्रफल साढे दस राजू होता है। इतना ही क्षेत्रफल ऊपरके आधे ऊर्ध्वलोकका होता है। इसमें अधोलोक-का फल मिलानेपर जगत्प्रतर होता है। बारह अंगल प्रमाण उत्तर-दक्षिण दिशामें ऊँचा है। सो जगत्पतरको बारह सुच्यंगुलसे गुणा करनेपर एक जीव-सम्बन्धी क्षेत्र बारह अंगुल गुणित जगत्त्रतर प्रमाण होता है। इसको चालीससे गणा करनेपर चार सौ अस्सी अंगलसे गुणित जगत्प्रतर प्रमाण उत्तराभिमुख कपाट समुद्धातका क्षेत्र होता है। स्थितमें ऊँचाई बारह अंगुल कही, उपविष्टमें (बैठनेपर) उससे तिगुणी लत्तीस अंगल ऊँचाई होती है। अतः उक्त प्रमाणको तीनसे गुणा करनेपर एक हजार चार सौ चालीस सुच्यंगुलसे गुणित जगत्प्रतर प्रमाण उत्तराभिमुख बैठे हुए कपाट समुद्धातसम्बन्धी क्षेत्र होता है। प्रतरसमुद्धातमें तीन वातवलयको छोड़कर सर्वलोकमें प्रदेश ज्याप्त होते हैं। सो तीन वातवलयका क्षेत्रफल लोक-का असंख्यातवाँ भाग है। इसे लोकमें घटानेपर जो शेष रहे उतना एक जीव सम्बन्धी १. व. मखस्यितक ।

काबरोहकवंडडयदोळं कवाटचतुष्टयदोळं प्रत्येकमुल्कुष्टविदं विश्वतिविश्वतिप्रमितजीवंगळ् घटिडसुवरंडु जीवगुणकारं४० नास्वत्तक्कुमंडु कैकोळल्यकुबुडु ।

सुक्करस सम्राचादे असंख भागा य सन्बलोगो य ॥५४४॥

एविंतु सुन्नादंबीळ केबलिसमुद्घातापेक्षेषिदं लोकासंस्थातबहुभागेगळूं लोकमूं शुक्ललेक्येगे ५ क्षेत्रमें दु गेळल्पट्डुदु । रज्जुबट्कायामसंस्थातसुन्वगुलविक्कभोत्सेषदुपपाद इतिय्यवप्रतिबद्धमण्य संस्थातप्रतरांगुलगृजितरज्जुबट्कमात्रमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रमक्कु मा क्षेत्रमुमण्डुतकल्पबीळ् संस्थात-जीवंगळे साबुबुवनितं तिर्व्यंग्बीवंगळिल्लि पुट्डुबवँबितु संस्थातजीवंगळिवं गृणिसिदोडे उपपादसम्ब-क्षेत्रमक्कुं- १—६।४१३ मत्तमी शुमलेक्यंगळिल्लयुं सम्बन्न गृणकारभागहारंगळं निरीक्षिसि-

यपवित्तिसः पंचलोकंगळं स्थापिसियवरमेलेयाळापं माइल्पडुवुं । पनो दनेयक्षेत्राधिकारंतीद्र्बुंदु ।

सारीहरूजवरोहरूदण्डदणकवाटचतुन्के प्रत्येकमृत्कृष्टतो विद्यतिविद्यतिवीवसं सवाज्ञीवगुणकारः ४० वस्वारित्यत् । इति सूत्राधँन कैवांलसमृत्यातापेद्यया लोकस्यासस्यातबहुभागाः लोकस्य सुवललेख्याक्षेत्रभृक्तं रज्जूबर्-कायाससस्यातमृज्यादमुलवित्कन्मोत्त्वेवकर्तियंगृप्रतिबद्धोपपादरण्डतेत्रफलं सस्यातप्रत्यादमुलहृतरज्जूबर्कमात्रम् । अञ्चुनकर्ते संस्थातानामेव मरणात् तावतामेव तत्रोत्पत्तेः संस्थावेन गृणितं उपपादपदसर्वक्षेत्र भवति १—। ६। ४ ९ अत्रापि प्राम्बत् सर्वत गृणकारमायहारानण्डस्यं पञ्चलोकान् सस्याप्य आलापः

१५ कर्तव्यः ॥५४४॥ इति क्षेत्राधिकारः ॥ अब स्पर्शीधिकारं सार्धगायाषट्केनाह—

प्रवरसमृद्धातमें क्षेत्र होता है। छोकपूरण समृद्धातमें सर्वछोकमें प्रदेश ज्याप्त होते हैं। अतः छोकपूरणमें छोकप्रभाण एक जीव सम्बन्धी क्षेत्र होता है। प्रतर और छोकपूरणमें बीस जीव तो करनेवाछे होते हैं। किन्तु छोत्र सवाचे पूर्वीक हो रहता है अतः चाछीसस्र गुणा २० नहीं किया। दण्ड और कपाटमें भी वीस-बीस जीव करनेवाछे और समेटनेवाछे होनेसे चाछीसहरे गुणा देज होते हैं किन्तु इनका क्षेत्र कपाटमें भी वीस-बीस जीव करनेवाछे और समेटनेवाछे होनेसे चाळीस होते हैं किन्तु इनका क्षेत्र भिन्त-भिन्त भी होता है इससे वहाँ एक जीव सम्बन्धी क्षेत्रको चाळीससे गुणा किया है। यह संस्था उत्कृष्ट है। ॥४४॥

इस आपे गाथासूत्रसे केवली समुद्रातकी अपेक्षा लोकका असंस्थात बहुमाग और सर्व लोक गुक्लकेट्याका क्षेत्र कहा है। उपपारमें मुक्य रूपसे अच्युत स्वर्गकी अपेक्षा एक २५ जीवके प्रदेश छह राजू लम्बे और असंस्थात सूच्यंगुल प्रमाण चीहे व जैंचे होते हैं। अच्युत स्वर्गमें एक समयमें संस्थात हो उत्पन्त होते हैं जीत संस्थात हो सरते हैं। अच्या संवर्गमें एक समयमें संस्थात हो उत्पन्त होते हैं जीत संस्थात हो मारते हैं। अच्या संवर्गमें एक करनेपर उपपादका सर्व क्षेत्र कही होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार पांच लोको स्थापना करके गुणकार मागहारका सर्वा क्षेत्र अच्यात स्वर्गम होता है। यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार पांच लोको स्थापना करके गुणकार मागहारका स्थायोग्य अपवर्गन करके क्यन करना चाहिए। स्नेत्राधिकार समाप्त हुआ।

| म आहार.                                                       | 9 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 939<br>9319                                | <u>୭</u> ୫୭                     |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--|
| _Æ                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                          | 2                               |  |
| कवाय समुद्धात विकि. समुद्धात मारणांति. समुद्धात त्रेजम बाहार. | عهه عاد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    | ><br>-<br>-<br>-<br>9<br>-<br>9 |  |
| वैकि. समुद्धात                                                | なななりの=なけら1ス<br>の13 1 ス 1 ま<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4444 1 88<br>93-                           | 5<br>5<br>9<br>5<br>5<br>5<br>6 |  |
| कवाय समुद्धात                                                 | \h\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | क १ ४ - ६ । ९<br>व ४ ४ ५६ १ ६   |  |
| वेदना समुद्घात                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = ४६।७।९<br>अ६५ = ७६५५५२                   | 68 - 8 B                        |  |
| विहा.स्वस्थान                                                 | 5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5131×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141×16<br>5141× | १ है।<br>१ है।<br>१ है।                    | 9<br>2<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |  |
| स्वस्थानस्वस्थान विहा.स्वस्थान                                | الله عند الله الإدادة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *।<br>।<br>।<br>।<br>।<br>।<br>।<br>।<br>। | พร ๑<br>~ -<br>>> ร<br>ฮร ด     |  |
| Œ                                                             | АE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ь .                                        | নে                              |  |

| केवळिस वं           | उपपाव                                          |                    |                                                         |             |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
|                     | -q q q q q q q q q q q q q q q q q q q         | <u>u</u> २         | इ।४७                                                    |             |  |  |  |  |
|                     | प प ७<br>। । । । । । । । । । । । । । । । । । । | álRI a             | Butter Strate State Strategy Strategy Strategy Strategy | ७<br>७-६४।७ |  |  |  |  |
| स्थित दंड           | व व व व व<br>पूस्थि = क =                      | उत्थित क=          | प्रतर<br>ङ्र°                                           | T           |  |  |  |  |
| - ४।८६४०            | =सू २१९६०                                      | = २१४८०            | a a                                                     |             |  |  |  |  |
| वासीन दंड<br>४१७७६० | पू आसीन क<br>= सू२।२८८०                        | आसीन क<br>= २।१४४० | लोकपूर<br>≅                                             |             |  |  |  |  |

#### स्पर्शाधिकारमं सार्द्वगायाषटकविवं पेळवपं :---

फासं सच्वं लोयं तिद्वाणे असुहलेस्साणं ॥५४५॥

स्पर्शः सञ्बलोकत्रिस्थाने अशुभलेश्यानां ॥

अशुभटेश्यात्रयक्के स्वस्थानमें दुं समुद्द्यातमें दुं उपपादमें बितु सामान्यदिदं त्रिस्थानमक्कु. १० मिल्ठ्या त्रिस्थानदोळं स्पर्शःस्पर्शं सम्बंठोकः सम्बंठोकमक्कुं ।≅ विशेषदि स्वस्थानस्वस्थानादि-वशपदंगळोळं स्पर्शं पेळल्डगुं ।

स्पर्शमं बुदेनें दोडे स्वस्थानस्वस्थानादिवज्ञपर्वमळोळ् विवक्षितपर्वपरिणतंगळप् जीवंगीळवं वर्तमानक्षेत्रसाहितमागियतीतकालदोळ् स्पृष्टक्षेत्रं स्पर्शमेंबुवक्कुमस्लि अन्नेवरं कृष्णलेरयाजीवंगळने स्वस्थानस्वस्थानवेदना कथाय मारणान्तिक उपपादमें व पंचपवंगळोळू स्पर्शं सर्व्वलोकमक्कुं:बविहार-

अग्रभजेश्यात्रयस्य स्वस्थानसमृद्धातोषपादसामान्यस्थानत्रये स्पर्ध विविक्षतपदपरिणतैर्वतेमानक्षेत्र-महितातीतकाल्पपृष्ठजेत्रव्याण सर्वलोकः च्चियोषेण तु दश्चपेषु उच्यते । तत्र कृष्णलेश्याबीवाना स्वस्थानस्वस्थानवेदनाकश्यायमारणान्तिकोपनादेषु पश्चपदेषु सर्वलोक चित्रहारवस्वस्थाने संस्थातमृष्यदुगुलो-

# आगे साढ़े छह गाथाओंसे स्पर्शाधिकार कहते हैं—

क्षेत्रमें तो केवल वर्तमान कालमें रोके गये क्षेत्रका ही प्रहण होता है किन्तु स्पर्शमें वर्तमान क्षेत्र सहित अतीत कालमें नष्ट क्षेत्रका प्रहण होता है। अतः तीन अशुभ लेश्याओं का स्पर्श स्वाध्यान, समुद्रात और उपपाद इन तीन सामान्य स्थानों में सबेलेक होता है। विशेष रूपसे दस स्थानों में कहते हैं—उनमें से स्वश्यान बंदमान समुद्रात, कथाय-समुद्रात, मारणान्तिक और उपपाद हन पाँच स्थानों में कुष्णलेश्याले जीवीं का स्पर्श सलेलेक है। विशेष हो। विद्यालय अवा कि कि स्थानों में कुष्णलेश्याल के प्राप्त सलेलेक हो। विशेष हो। विद्यालय स्थानमें एक राज् लम्बा व चीड़ा और संस्थात सुख्यान उपपान के प्राप्त सलेले लोक हो।

वत् स्वस्थानदोळ् संस्थातसूच्यंगुळोत्सेघरञ्जुप्रतरसान्नतिय्यंग्लोकक्षेत्रफळं संस्थातसूच्यंगुकगुणित-जगरप्रतरसात्रस्थर्गनमञ्जु ४९ मू २ शु स्त्रीलमूळं मोबल्गो डु सहस्रारपय्यंत त्रसनाळियोळ् बातपुद्गारूगळ् संच्छन्नमाणिर्शतन्तु-मल्लिमध्यंत्रातीतकाळवोळ् बादरवातकायिकाळ् विकृष्टि-सुवर्वेवितु रज्युविस्तारविष्कंभयंत्ररज्ञुवयक्षेत्रफळं लोकसंख्यातभागमात्र स्पर्शनमञ्जू ५ तेजस-३४३

समुद्द्याताहारकसमुद्द्यातकेबलिसमुद्द्यातपवत्रयंगळुे बि कृष्णाविलेस्येगळोळु संभविसयु । इल्लियुं पंचलोकंगलं संस्थापिसि | सामान्यलोक≡ , यबरमेलेळ्यलापं मा इल्पड्यं

काकगल संस्थापास सामान्यलाकः अघोलोक ≕ ७

७ ऊर्घ्वलोका ≇३ ७ तिर्घ्यालोक ऋ१ ल ४९

स्वस्थानस्वस्थान वेदना कथाय मारणांतिकोषपादमें ब पंचपबंगळोळु कृष्णलेदयाजीवंगीळबं कियत् क्षेत्रं स्पृष्टं सब्बेलोकं विद्यारवस्वस्यानवीळु कृष्णलेदयाजीवंगीळवंकियत् क्षेत्रं स्पृष्टं सामान्यलोक मोदलांगि मूरं लोकंगळ असंस्थातेकभागं तिर्ध्यंग्लोकव संस्थातैकभागमेकं बोडे लक्षयोजनप्रमाण-तिर्ध्यंग्लोकवाहत्यदत्तांणवं विद्यारवस्वस्वानकोत्रोत्सेषककं संस्थातगुणहोत्तत्वविदं मनुष्यलोकमं रि०

त्सेघरञ्जुप्रतर २ १\_ तिर्यन्लोकक्षेत्रफल संस्थातसूच्यड्गुलहतजगत्प्रतरं स्यात् = मू २ १ वैक्रियकसमुद्घाते \_ ७ ४९

सुरतीलमूलादारम्य सहस्रारपर्यन्तत्रसनातात्या बातपुदगलाना संच्छक्ररूपेण अवस्थानान् । तत्र सर्वत्रातीतकाले बादरवातकायिकानां विकृतंशाद् रज्हुल्यासायामपञ्चरज्हुदय् ——व्यक्तलं लोकसंस्थातमामाम

ĕ

क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफळ संस्थात सुर्यमुळसे गुणित जगन्त्रतर प्रमाण होता है। वही बिहार-बत्स्वस्थानमें स्पर्ध जानना। बैक्किक समुद्धातमें मेश्के मूलसे छेकर सहस्रार स्वगं पर्यन्त १५ त्रसनाठीमें बायुकायरूप पुद्रगढ संच्छन्त रूपसे भरे हैं। बायुकायिक जीवोमें बिक्रिया पायी जाती है। सो अतीत काळकी अपेक्षा बड़ों सर्वेत्र विक्रियाका सद्भाव है। अतः एक राजु

१. म<sup>े</sup>लुनिकृष्टलें।

नोडकुमसंख्यातगुणं क्षेत्रं स्पृष्टं वैक्रियिकपदारोज कृष्णलेखाजीवंगीकवं कियत् क्षेत्रं स्पृष्टं पूर्व लोकंगळ संख्यातेकभागं । तिर्घ्यालोकमुमं मनुष्पलोकमुमं नोडलुमसंख्यातगुणं क्षेत्रं स्पृष्टं । इते नोललेख्याचीकं कपीतलेख्याचेलं करूपसनकः ।

तेजोलेस्या।त्रस्थानदोळु सामान्यदिदं स्पर्शमं पेळदपं गाथाद्वयदिदं :--

तेउस्स य सद्दाणे लोगस्स असंखभागमेत्तं तु ।

अड चोइस भागा वा देसूणा होति णियमेण ॥५४६॥

तेजोलंक्यायाः स्वस्थाने लोकस्यासंख्यभागमात्रं तु । अष्ट चतुर्ददशभागा वा देशोना भवंति नियमेन ॥

तेजोलेश्यय स्वस्थानदोज्ञ स्पर्धा स्वस्थानस्वस्थानापेक्षीय लोकद असंख्यातभागमात्रमन्त्रः। १० तु मत्ते अष्टचतुर्दक्षभागंगज्ञ भेणु किविदूर्नगळपुत्रु नियमदिद विहारवन्स्वस्थानादिचतुःपर्वगळं विवक्षिमः :---

> एवं तु सम्बद्धादे नवचोद्दसभागयं च किंचूणं । उववादे पटमपदं दिवड्डचोद्दस य किंचूणं । ५४७॥

एवं तु समुद्धाते नव चतुद्दैशभागकं च किचिट्ननं । उपपादे प्रथमपदं हृचर्द्वेचतुद्दैश-१५ भागः किचिटनः ॥

समुद्रधातदोळं स्वस्थानदोळ्येळ्दंते किविद्रन अष्टखतुद्दंशभागम् किविद्रननवचतुद्दंशभागम् किविद्रननवचतुद्दंशभागम् स्थानस्कः । मारखातिकसमृद्रधातायेकीयदं उपपाददोळ् प्रथमपदं द्वधदंचतुद्दंशभागं किविद्रनं स्वयामक्कं इंत् सामान्यिदंदं तेजोलेड्योगे जिस्थानदोळ स्पर्शं वेळल्यट्ट्र ।

भवति 🍮 ५ अत्र तैजसाहारककेवलिसमृद्धाता पुन न संभवन्ति । अत्रापि पञ्च लोकान् संस्थाप्य आलापः ३४३

२० कर्तत्र्य । एवं नीलकपोतयोरिप वक्तव्यम् ॥५४५॥ अथ तेजोलेश्याया गाथाद्वयेनाह—

तेजोळेखाय स्वस्थाने स्पर्ध स्वस्थानात् स्वस्थानारोक्षया कोकस्थानस्थ्येयभाग । तु-पून., अष्टवतु-रंगभागा अथवा किचित्रना भवन्ति नियमेन विहारवस्त्वस्थानापेक्षया ॥५४६॥

समुद्धाते स्वस्थानवन् किचिद्रुताष्ट्यनुर्द्धभागः किचिद्रुननवचतुर्द्धभागस्व स्पर्धो भवति सारणान्तिक-समुद्धाताषेक्षया । उपपादपदे द्वयर्धचनुर्द्धभाग किचिद्रुनः इति सामान्येन तेजोळेस्यायास्त्रिम्यानं स्पर्धा

२५ लम्बा-चौड़ा तथा पाँच राजू ऊँचा क्षेत्र हुआ। उसका क्षेत्रफल लोकके संस्थातवें भाग हुआ। वही वैकिथिक समुद्रातमें स्पर्श जानना। इस कृष्णलेश्यामें आहारक, तैजस और केबलि समुद्रात नहीं होते। यहाँ भी पाँच लोकोंकी स्थापना करके यथासम्भव गुणकार भागहार जानना। कृष्णलेश्याकी ही तरह नीललेश्या और कपीतलेश्यामें भी कथन करना ॥५४५॥

तेजोरेश्यामें दो गाथाओंसे कहते हैं—

तेजोळस्याका स्वस्थानमें स्पर्भ स्वस्थानस्वस्थान अपेक्षा लोकका असंख्यातवाँ भाग है। और विहारवस्वस्थानकी अपेक्षा नियमसे त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम आठ भाग स्पर्भ होता है॥५४६॥

समुद्रातमें स्वस्थानकी तरह त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम आठ भाग स्पर्श है। मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम नौ भाग प्रमाण विशेषविदं स्वस्थानस्वस्थानादिदशपर्वगळोळु स्पर्शे पेळल्पदुगुमरे ते दोडे तिप्यांलोक्द रज्जुप्रतरक्षेत्रदोळु ७ जलचरसहितंगळप्प लवणोदकालोदस्वयंभूरमणसमुद्रमे बी समुद्रवय-

9

रहितसर्व्यतमृडक्षेत्रफलमं कञ्चेपुत्तिरकृ शेषक्षेत्रं ग्रुभत्रयकेश्वास्वस्थानस्वस्थानस्वर्धेनेत्रमक्कुं। तबान्यनकमं पेञ्चसङ्ग्रम्बतं दोडे बहुरोपमाविद्यागि स्वयंभूरमणसमुद्रप्ययंतमाद सर्व्वदेशसमुद्रं पकु द्विगुणदिग्ण विस्तीर्णनञ्जामिरतियुंबु १ ल । र ल । ४ ल । २ ल । २२ ल । २२ ल । २ ल । १२८ ल । २५६ ल । ५१२ ल । इत्लि कस्वयोजनविष्कंममप्य जेबुदोधसुस्मकेत्रकेलं :—

## सत्त णव सुष्ण पंच य छण्णव चउरेक्क पंच सुष्णं च । जंबदीवस्सेदं गणिदकळ होदि णादख्यं ॥

७९०५६९४१५० एतावन्मात्रं जंब्रुद्वीपगृणितफरुमबकुमिवनों दु संडमें दु माडल्पडुबुदु ।१। मत्तं लवणसमुद्रदोळु तत्प्रमाणखंडगळु चतुब्बिज्ञातिगळपुषु ।२४। घातकीषंडद्वीपदोळु १० चतुरत्तरचत्वारिजच्छतप्रमितगळपुषु ।१४४।

काळोवकसमुद्रदोळ् बट्छतहासप्ततिप्रमाणंगळप्युबु ६७२ । पुष्करबरहीपदोळ् बशात्युत्त-राष्ट्राविशतिशतप्रमितंगळपुबु २८८० । तत्समुद्रदोळ् एकादशसहस्रनवशतचतुःप्रमितखंडंगळपुबु

उक्तः । विशयेण तु दशपदेषु उच्यते−ितर्यश्लोकस्य रज्जुप्रतरस्य क्षेत्र ७ जलवरसहितलवणोदककालोदक-□

٥

स्वयंभूरमणसमुद्रेम्य वेपसर्वसमुद्रवेत्रकनेशनीते वेपं गुनत्रवल्देयोम्बस्यानस्वस्थाने स्पर्धो भवति । तद्यया १५ जम्बूदीपारय स्वयभूरमणसमुद्रपर्यन्ता सर्वे द्वीपसमुद्राः द्विगुणद्विगुणविस्ताराः मन्ति । तत्र लक्षयोजनविष्कम्भो जम्बूदीपः तस्य मुसमक्षेत्रफलं—

### सत्तणवसुण्णपंचयछण्णवचउरेक्कपचसुण्णं च ।

इत्येतायन् ७९०५६९४९५० <mark>इरमेसस</mark>ण्डं कृत्वा लवणसमुद्रे ताद्शानि चतुर्विशतिः २४ । घातकीखण्डे शतचतुरचस्वारिशत् १४४। कालोवके समुद्रे यद्शतद्वासमति ६७२ । पुष्करद्वीपे द्विसहलाष्टशताशीतिः ।२८८०।

स्पर्ध हैं । उपपादस्थानमें त्रसनालों वे चौदह मार्गोमें से कुल कम डेढ़ भाग प्रमाण स्पर्ध हैं । यह सामान्यसे तेजोलेस्याके तीन स्थानों में स्पर्ध कहा । विशेषसे दस स्थानों में स्पर्ध कहते हैं — तियंखोक एक राजु लम्बा च चौद्दा है। इसमें लवणोदक, कालोदक और स्वयम्भूरमण समुद्र में डी जल्वर जीव गावे जाते हैं शेष समुद्र में डी। सो तियंखोक के क्षेत्रमें से जिन समुद्र में डी जल्वर जीव गावे जाते हैं शेष समुद्र में डी जाते पर्ध कर्या के अध्यान के अध्यान के समुद्र में जल्वर जीव नहीं हैं उन समुद्र में जानना । उसीको कहते हैं — जम्बूद्रीपसे लंकर स्वयम्पुरमण समुद्र पर्वत स्वयम्पुर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्वत स्वयम्पुर होन्द्र ने विस्तादाले हैं । उनमें से जम्बूद्रीपका विस्तार एक लाख योजन है । उसका सुद्र भद्र क्षेत्र के स्वयम्पुर स्वयम्य स्वयम्पुर स्वयम्य स्वयम्पुर स्वयम्य स्वयम्पुर स्वयम्य

१. ब. <sup>°</sup>याः स्वस्थाने ।

٠,

१५

११९०४। बार्बणवरद्वीपदोळ् चतुरशीतित्रिशताष्टचत्वीरशत्सहस्रंगळप्पुबु ४८३८४। तत्समूद्र-बोळ् द्वासप्तत्युतर पंचनवतिसहस्रोकलक्षप्रमितंगळपुतु १९५०७२। श्रीरवरद्वीपदोळ् सप्रलक्ष-अयुक्ती तिसहस्रत्रिकातषष्टिमात्रंगळप्युच् ७८३३६० । तदर्णवदोळ एकत्रिकाल्लक्षेकोनचरवार्रदशत्सहस्र-पंचातचत्रातिप्रमितंगळण्यु । ३१३९५८४ । एवं स्वयंभूरमणसमुद्रपटवंतं नेतब्यंगळण्युवु ।

```
५ ३१३९५८४। स
                      ई खंडंगळं साधिसुवकरण सुत्रत्रयं :-
    0 3 ままらし
    १९५०७२। स
      ४८३८४ वा
```

TE IXX 9 २४ छ छ

बाहिरसुईवग्गं अन्भंतरसु इवरमपरिहीणं । जंबवासविभत्ते तत्तियमेत्ताणि खंडाणि ॥ —त्रि सा. ३१६ गा. ।

बाहिरसुई ५ छ। वर्ग ५ छ। ५ छ। गुणिते। २५ छ छ। अब्भंतरसुद्ध १ छ। वग्ग १

ल। १ ल। परिहीणं। २४। लल। कंब्रवास १ लर्ले। विभन्ते २४ लल तत्तियमेताणि १ ल ल

खंडाणि २४ । 20

रूऊण सला बारस सळागगुणिदे द् वळयखंडाणि । बाहिर सुद सलागा कदी तदंता खिला खंडा ॥

तत्समुद्रे एकादशसहस्रनवशतचरवारि ११९०४। वारुणोद्वीपे अष्टवत्वारिशत्सहस्रात्रशतचतुरशीतिः ४८३८४। तत्समद्रे एकलक्षपञ्चनवित्महस्रद्रामप्ततिः १९५०७२। श्रीरवरद्वीपे मप्तलक्षश्वशीतिमहस्र्वविवतपष्टि ७८३३६०। तदणीवे एकत्रिशल्लक्षीकोनवत्वारिशत्सहस्रपञ्चशतवतृरशीति । ३१३९५८४ एवं स्वयंभूरमणसमृद्रपर्यन्तमानेत-२५ व्यानि । तदानयनसृत्रत्रय बाहिरसूई ५ ल, वर्मा ५ ल ५ ल, गूणिते पच्चीस ल ल, अञ्भन्तरसूई १ ल,दमा १ रु १ रु, गुणिते रुरु परिहीण २४ रु रु, जंबुवास १ रु रु, विभन्ते २४। रु रु अपवृतिने तिसयमेसाणि

शिव्ह

प्रमाण वाले चौबीस खण्ड होते हैं। धातकी खण्डमें एक सौ चवालीस खण्ड होते हैं। कालोद समृद्रमें छह सौ बहत्तर खण्ड होते हैं। पुष्कर द्वीपमें दो हजार आठ सौ अस्सी खण्ड होते हैं। पुष्कर समद्रमें ग्यारह हजार नौसौ चार खण्ड होते हैं। वारुणी द्वीपमें अड़तालीस ३० हजार तीन सौ चौरासी खण्ड होते हैं। बानणी समृद्रमें एक लाख पनचानवे हजार बहत्तर खण्ड होते हैं। क्षीरवर द्वीपमें सात लाख तिरासी हजार तीन सौ साठ खण्ड होते हैं। क्षीर-वर समुद्रमें इकतीस लाख उनतालीस हजार पाँच सी चौरासी खण्ड होते हैं। इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त लाना चाहिए। इसके लानेके लिए तीन सुत्र हैं। तदनुसार डवणसमद्रकी **वाह्य सू**ची पाँच छाख योजन, उसका वर्ग पचीस छाख छाख योजन। छवण ३५ समुद्रकी अभ्यन्तर सूची एक लाख योजन । उसका वर्ग एक लाख लाख योजन । घटानेपर

क्ऊलसर्ट्यारं । बारसः । १२ । सञ्चयः २ । ग्रुणिये दुर्गः १२ । २ । बळयलंडाणि । २४ । बाहिरसूद सळागा ५ कदी २५ । तदंतालिका लंडा।

बाहिरसूईबलयवासूणा चउगुणिट्टवासहरा । इगिलक्खवग्गभजिवा जंबसमवलयखंडाणि ॥ —त्रि. सा. ३१८ गा ।

बाहिरसूई ५ छ। बळयं। बास २ छ। ऊणा ३ छ। च उगुण ३ छ। ४। इट्टबास २ छ। हवा २४ छ छ। इमिछक्कवमा १ छ छ अजिवा २४ छ छ अबूसमवकपखंडाणि २४। इस्छि १ का

सन्वेद्वीपत्तंत्रजं बिट्टु समुद्रत्तंत्रंत्रज्ञेन यारभुको इ. प्रकृतं पेळल्पकृशमर्वे ते दोडे लवणसमुद्रत्रोज् जंबूद्रोपोपमानत्त्रंत्रज्ञ चतुष्टिश्यतिप्रमितम २४। ळवनो डु लवणसमुद्रत्तंत्रमे द्वाडि १। या चतुष्टियातित्त्रद्वराज्ञियं काळोवकसमुद्रत्त्र जंबूद्वीपसमान्त्र सभ्यंत्रंत्रंगळं भागिसिदोडे ६५२ लवण-२४

्० समुद्रोपमानलब्बलंडंग उप्पृत्रविष्यतेद् २८ । मतमा चतुर्विवज्ञतिलंडंगळिटं पुष्करसमुद्रद जंबूद्वीप-

सण्डाणि २४। स्रज्ञासस्त्रा २ वारस १२ सजाग २। गुणिबे दु २ १२। २ वजयसण्डाणि २४। बाहिरमुई सल्जाग ५ कदी २५ तदन्तासिल्जासच्डा। बहिरमुई ५ ल वन्त्रयश्चामू २ ल, णा ३ ल, चतर्गाणुद्वास ४२ ल, हृदा २४ ल ल, इगिलम्स्बन्धभाशीब्दा २४ ल ल जन्मुसमवलयसण्डाणि २४। अत्र सर्वद्वीपसण्डानि

स्पनन्वा सर्वसमुद्रसण्डेषु जम्बूद्रीपसमयतुर्विदातिसण्डैभंततेषु लवणसमृद्रे लवणसमृद्रसमसण्डमेकं १। कालोरकेसण्डेषु भवतेषु १०९ स्रष्टाविदातिः २८।पुणकरसमृद्रसण्डेषु भवतेषु ११०५ चतुःशतपण्यवतिः ४९६, १५

शंप रहे चौबीस लाल लाल योजन। इस तरह बाह्य सूचीके बर्गमें से अभ्यन्तर सूचीके वर्गमें घटाना। फिर हसे जम्मुहांपके व्यास लाल योजनके वर्गमें भाग देनेपर बौधीस लब्ध लाज उनने हो लाल ल्वाचनमूझें होते है। तथा लव्यलसमूहका ज्वास दो लाख होनेसे उसकी शलाका हो हैं। उसमें से एक घटानेपर एक रहा। उसको बारह और शलाका होसे गुणा करनेपर चौबीस वल्यलण्ड होते हैं। तथा लव्यलसमूहको बाह्य सूची गाँव लाख शोजन है लिए शालाका प्रमाण गाँव, उसका वर्ग पचीस। सो लव्य समूद एयँग्त पचीस ल्व्यल्ड होते हैं। तथा लव्यल समूद एयँग्त पचीस। सो लव्य समूद एयँग्त पचीस ल्वाह होते हैं। तथा लव्यल समूद प्रयोग स्वाह प्रवाह वोच ल्वाह योजन, वसमेंसे उसका व्यास हो लाल योजन, वसमेंसे उसका व्यास हो लाल योजन पटानेपर तीन लाल होप रहे। इनको चौगणे ज्यास आठ लाल योजन से गुणा करनेपर चौबीस लाल हुए। इसमें एक लालके वर्गमेंसे भाग देनेपर चौबीस लाल हुए। इसमें एक लालके वर्गमेंसे भाग देनेपर चौबीस लाल हुए। इसमें एक लालके वर्गमेंसे भाग देनेपर चौबीस लाल हुए। इसमें एक लालके वर्गमेंसे होते हैं।

सो यहाँ सर्वद्वीप सम्बन्धी लण्डोंको छोड़कर सर्वसमुद्र सम्बन्धी लण्ड ही लेना। तथा जम्बुद्वीप समान बीबीस लण्डोंका भाग समुद्रके लण्डोंमें देना। तब ल्वणसमुद्रमें ल्वणसमुद्रके समान एक लण्ड होता है। कालोदके छह सी बहुत्तर लण्डोंमें बीबीससे भाग देनेपर कालोड समुद्रमें ल्वणसमुद्रके समान लठाईस लण्ड होते हैं। पुष्कर समुद्रके मगरह

१, ब. कालोदके अष्टावि<sup>°</sup>। २, ब. समुद्रे चतु. ।

समानखंडोग्जं पेबणिमुत्तं विरक्तु पुष्करसमुद्रसंडगञ्ज षण्णवत्पुन्तरचतुःअतप्रमितंगळप्युषु ४९६। मत्तमा चतुष्क्विजतिबंडगज्ञिदं वार्रणिसमुद्रद जंबूद्वीपसमानसन्वेबंडगज्ञं प्रमाणिमुत्तं विरक् १९५०७२ अष्टाविजतिज्ञतोत्तराष्ट्रसहस्रप्रमितंगळप्युद् ८१२८। मत्तमा चतुष्क्वितिखंडगज्ञिदं

क्षोरसमुद्रद जंबूद्वीपसहक्षखंडंगळ ३१३९५८४ प्रमाणिसुत्तं विरलु मेकलक्षांत्रशत्सहस्राष्टशत-२४

५ बोडशप्रमितखंडंगळप्पव १३०८१६।

ई प्रकारविवमरिदु स्वयंभूरमणसमुद्रपर्यंतं नडसल्पडुवृव १३०८१६ मत्तमिल ८१२८

८ ( ५८ ४ ९ ६ <u>)</u> २८ १

सर्ख्यंत्र प्रभवोत्तरोत्पत्तिनिमत्तमेकादिचतुर्ग्गुणोत्तरमवरप्रमाणऋणखंडगळं प्रशेपिमुत्तं बिरस् द्वयादिबोडशोत्तरगुणसंकछितक्रममागि नडेबुबल्छि प्रकृतक्षेत्रफलसमृत्यत्तिनिमित्तं पुष्करसमृद्रद

|            | वि १ छ ३ छ ३               | वि १ छे ३ छे ३ |
|------------|----------------------------|----------------|
| क्षी<br>वा | २।१६।१६।१६।<br>२।१६।१६।१६। | 5 8 8 8 8 ,    |
| पु<br>का   | २।१६।१६।<br>२।१६।का<br>ल   | 8 8 8          |
| ਲ          | २।१<br>धन                  | १ ऋण           |

हिगुणघोडशवर्गांखंडप्रमाण माडि

**१० वारुणोर्समृद्रल**ण्डेषु भक्तेणु-१९५०७२ अष्टसहस्रैकञ्चतार्धावर्ञात ८१२८। जीवर्गमृहत्वण्डेणु भवतेषु २४

३१३९५८४ एकळक्षर्विश्वस्तहस्याष्ट्रपतापोडञ्च १३०८१६ एव स्वयम्ब्रूरमण्यसृत्रपर्यस्त गन्तस्य १३०८१६ पुनस्य २१ -४९६ २८

सर्वत्रकादिचतर्गणोत्तरक्रमेण ऋणे प्राप्ति द्वादिषोडशोत्तरगसकान्त्रतक्रमो गच्छति—

हजार नौ सौ चार खण्डोंमें चौबीससे भाग देनेपर चार सौ छियानवें खण्ड होते हैं। बाहणी समुद्रके खण्ड एक लाख पिचानचे हजार बहत्तरमें चौबीससे भाग देनेपर आठ हजार एक १५ सी अठाईस खण्ड होते हैं। क्षीर समुद्रके खण्ड इक्तीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ चौरासीमें चौबीससे भाग देनेपर एक लाख तीस हजार आठ मौ सोळह खण्ड होते हैं।

२. स परसूचे। २. व चमुद्रे अर्थ। ३ व. समृद्र एककड़ ।

षोडशवर्गांसंड गृणोत्तरमन्त्रुं । मत्ते सब्यंद्वीयसागरंगळनिंदुमुत्तं विरल् सर्व्यसमुद्रप्रमाणमन्त्रुमत्तिल स्रवणोवकाळोवस्वयंभूरमणसमुद्रशलाकात्रयमं कळेदोडे प्रकृतगच्छमन्त्रुमीयासुत्तरगच्छमत्र्व्यः—

## पदमेत्ते गुणयारे अष्णोष्णं गुणिय रूव परिहीणे १ रूक्जनगणेणहिये महेण गुणियंनि गणगणियं ॥

| 7        | १६       | १६ | १६ | १६ | 8 | 8  | 8 | R | R | क्षी |
|----------|----------|----|----|----|---|----|---|---|---|------|
|          | १६       | १६ | १६ |    | 8 | ٧  | 8 | x |   | वा   |
| <b>ર</b> | १६       | १६ |    |    | 8 | Х  | ٧ |   |   | 3    |
| 2        | १६       |    |    |    | 2 | ¥  |   |   |   | का   |
| 2        | <b>१</b> |    |    | Į  | ? |    |   |   |   | स्र  |
| धन       |          |    |    |    |   | ऋण |   |   |   |      |

अत्र प्रकृतनंत्रकरुगेतानिर्मितं पुरुक्तसमुद्रस्य द्विषुणपोड्यंवर्षसण्डानि आदिः योडसगुणोत्तरसर्वद्वीप-समुद्रसंस्यार्थं ममुद्रवयात्राक्षीन गच्छः धनमानीयते । 'यदमेने गुणवारं अण्णोणं गुणियं,' अत्र गच्छो द्वीपसागर-

इस प्रकार स्वयं मुरमण पर्यन्त जानना चाहिए। सो सर्वत्र एकको आदि लेकर चतुर्गुणा उत्तरोत्तर ऋण और दो को आदि लेकर सोलहगुणा उत्तरोत्तर घन करनेसे लवण ससुद्र समान सण्ड आते हैं।

## लवण समृद्र समान खण्डोंका प्रमाण लानेके लिए रचना—

रूपण तसुद्र समान खण्डाका प्रमाण छानका छएर रचनाः समद्र धनराजि ऋणराजि

|         | 4111       |    |    |    | હગરા | Ųι |   |   |   |   |
|---------|------------|----|----|----|------|----|---|---|---|---|
| क्षीरवर | ۹          | १६ | १६ | १६ | १६   | 8  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| वारणीवर | 2          | १६ | १६ | १६ |      | 8  | 8 | 8 | 8 |   |
| पुरुकर  | ₹          | १६ | १६ |    |      | 8  | 8 | 8 |   | - |
| कालोद   | ą          | १६ | ;  |    |      | ٤  | 8 |   |   |   |
| लवणोद   | <b>ا</b> و | 8  | 1  |    |      | ۶  |   |   |   |   |

यहाँ दो आदि सोलह सोलह गुणा तो घन जानना और एक आदि चौगुना चौगुना ऋण जानना। धनमें से ऋणको घटाने पर जो प्रमाण रहे ब्तने ही लवण समुद्र समान खण्ड जानना। जैसे प्रथम स्थानमें घन दो और ऋण एक। सो दो में से एक घटाने पर एक रहा।

۲.

में बी गुणसंकलनसूर्वेष्टविदं घनमं तंदु चतुम्बिदातिलंडेगळिदं लंबुडीपलेत्रफलविदमं गुणियिसियपर्वातिस पृथ्वं निक्षिप्रसंस्थातस्वर्धपुलगुणितत्वगच्छुणिमात्रऋणसंकलितधनमं किंबि-दूनं माडुतिरलु दगरयभाजित १२३९ जगत्प्रतरमात्रं ऋणलेत्रमक्कु 🚊 १ मिद्रेताबुदेतें-वोडे पेळल्पडगं।

इल्लि गच्छप्रमाणं द्वीपसागरंगळ 'संस्थार्थमयपूर्वारंद गुणोत्तरव १६ मूलमे प्राह्ममक्कु ४ । मकुकारणींददं । पदमेसे गुणयारे अष्णोष्णं गुणियं एंडु गच्छमात्रद्विकगळं विग्गतसंवर्गं माडिदोडे

संख्यार्थमिति गृणोत्तरस्य १६ मृत्रं ४ गृहीत्वा गच्छतात्रद्विकद्वयेषु परस्परं ग्रुणितेषु रज्जुदर्गः स्थान् । 🗁 😑 । ७

सो छवण समृद्रमें एक खण्ड हुआ। दूसरे स्थानके दो को सोछहसे गुणा करने पर वत्तीस धन हुआ। और एकको चारसे गुणा करने पर चार ऋण हुआ। वत्तीसमें-में चार घटाने पर १० अठाईस रहा। सो दूसरे कालोदक समृद्रमें ठवण समृद्र समान अठाईस खण्ड है। तीसरे स्थानके बत्तीसको सोछहसे गुणा करनेपर पाँचसी बारह धन हुआ। और चारको चारसे गुणा करनेपर सोलह ऋण हुआ। पाँच सौ बारह में से सोलह घटाने पर चार सौ छियानवे रहे। सो इतने ही पुण्कर समृद्रमें छवण समृद्र समान खण्ड हैं। अब जळचर रहित समृद्रोंका क्षेत्रफळ कहते हैं—

श्य जो द्वीप समुद्रोंका प्रमाण है उसमें से यहाँ समुद्रोंका ही प्रहण होनेसे आधा करें। क्समें से जल्पर सहित तीन समुद्र घटानेपर जल्पर रहित समुद्रोंका प्रमाण होता है। वहीं यहाँ गच्छ जानना। सो दो आदि सोल्ह सोल्ह गुणाधन कहा था। सो जलपरहित समुद्रोंके धनमें कितना क्षेत्रफल हुआ बसे कहते हैं—

ंपदमेत्ते गुणयारे' सूत्रके अनुसार गच्छ प्रमाण गुणकारको परस्परमें गुणा करके २० उसमें-से एक पटाओ। तथा एक हीन गुणकारके प्रमाणसे भाग दो। तथा मुख अर्थात् आदिस्थानसे गुणा करो। तब गुणकाररूप राहिमें सबका ओड़ होता है। यहाँ गच्छका प्राप्त तीन कम द्वीपसागरके प्रमाणसे आबा है। सो सब द्वीप समुद्रोंका प्रमाण कितना हैं। यह कहते हैं—

एक राजुके जितने अर्द्धच्छेद हैं उनमें एक लाख योजनके अर्द्धच्छेद, एक योजनके १५ साठ लाख अड़सठ हजार अंगुलोंके अर्द्धच्छेद और सुच्यंगुलके अर्घच्छेद तथा मेकके उत्तर प्राप्त हुआ एक अर्थच्छेद, इतने अर्थच्छेद घटानेपर जितना शेष रहे उतने सब द्वीप समुद्र हैं। और गुणोचरका प्रमाण सोलह हैं। सो गच्छ प्रमाण गुणोचरका परस्परमें गुणा करो। सो एक राजुकी अर्थच्छेद राशिसे आये प्रमाण मात्र स्थानोंमें सोलह स्सोलह रखकर परस्परमें गुणा करतेसे राजुका बर्य होता हैं। सो कैसे है यह कहते हैं—

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>° १ म संस्यातमेयप्पुद<sup>°</sup>।

रज्जुवार्गं पुट्दुर्गुं। रूवपरिहीणे। रूपमेकप्रवेशमदीरिदं हीनमादोडिद् ७। ७ रूऊणगणेणिहये ् = -७।७।१५ महेण गणियम्मि गुणगणियं = २।१६।१६ मुखं पुरुकरसमुद्रमक्कु। मस-

मिदं संकलितधनमें चतुव्विश्वतिखंडंगळिदमं जंबद्वीपक्षेत्रफलींददमं योजनांगलंगळ वर्गोदिदमं

रूवपरिह्रीणे 🗝 रूकणगुणेणहिये 🚅 मुहेण गुणयम्मि गुणगणियं = २ । १६ । १६ पनरिदं चतुर्विशति-(919 99184

विवक्षित गच्छके आधा प्रमाणमात्र विवक्षित गुणकारको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही प्रमाण विवक्षित गच्छ प्रमाण मात्र विवक्षित गणकारका वर्गमल रखकर परस्परमें गणा करनेपर होता है। जैसे विवक्षित गच्छ आठके आवे प्रमाण चार जगह विवक्षित गुणकार नौको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पैसठ सौ इकसठ होते हैं। वही विवक्षित गच्छमात्र आठ जगह विवक्षित गणकार नौका वर्गमूछ तीन रखकर परस्परमें गणा करनेपर पैंसठ सौ इकसठ होते हैं।

इसी प्रकार यहाँ विवक्षित गच्छ एक राजुके अर्थच्छेदके अर्थच्छेद प्रमाण मात्र जगह सोछह-सोछह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही राजुके अर्धच्छेद मात्र सोलहका वर्गमुल चार-चार रखकर परस्परमें गणा करनेपर प्रमाण होता है। सो राजके अर्धच्छेद मात्र जगह दो-दो रखकर गणा करनेपर राज होता है और उतनी ही जगह दो-दो बार दो रखकर परस्परमें गणा करनेपर राजका वर्ग होता है। सो जगत्प्रतरको दो बार १५ सातका भाग देनेपर इतना ही होता है। उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण हो उसको एक हीन गणकारके प्रमाण पन्द्रहसे भाग दें। यहाँ आदिमें पुष्कर समुद्र है उसमें छवणसमुद्र समान खण्डोंका प्रमाण दोको दो बार सोलहसे गुणा करे जो प्रमाण हो उतना है, वही मख है। उससे गुणा करे। ऐसा करनेपर एक हीन जगत्प्रतरको दो सोछह-सोलहका गुणकार और सात सात पन्द्रहका भागहार हुआ। अथवा राजके अर्धच्छेद प्रमाण सोखहका वर्गमुळ चार-को रखकर परस्परमें गणा करनेसे भी राजका वर्ग होता है। अथवा राजुके अर्थच्छेद प्रमाण स्थानोंमें दो दो रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेसे राजका प्रमाण होता है और राज प्रमाण स्थानोंमें दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे राजका बर्ग होता है। सो ही जगस्प्रदरमें दो बार सातसे भाग देनेपर भी इतना ही होता है। इसमें एक घटानेपर जो प्रमाण हो उसे एक हीन गणकार पन्द्रहसे भाग दो। इसको मखसे गणा करो। सो यहाँ आदिमें पुष्कर २५ समुद्र है उसमें छवणसमुद्रके समान खण्डोंका प्रमाण दोको दो बार सोछहसे गुणा करो २×१६×१६ उतना है। वही यहाँ मुख्य है उसीसे गुणा करो। ऐसा करनेसे एक कम जगत्प्रतरको दो, सोलह-सोलहसे गुणा और सात, सात, पन्द्रहसे भाग हुआ यथा = <sup>२,×१६</sup>×१६ । एक छवण समुद्रमें जम्यूद्वीपके समान चौबीस खण्ड होते हैं । अतः इस राशिमें चौनीससे गुणा करना। और जम्बृद्वीपके क्षेत्रफलसे गुणा करना। एक योजनके सात लाख अहसठ हजार अंगुल होते हैं। यहाँ राशि वर्गरूप हे और वर्गराशिका भागहार 919

20

प्रतरांगुर्लोददं गुणिसि बळिक्कं :--विरल्विदरासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि होणरूवाणि ।

तेसि अण्णोण्णहरे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥

एंदु लक्षयोजनच्छेदौमात्रद्विरुद्ध येगळ संवर्गाजनितलक्षयोजनवर्गीववस् येकयोजनांगुलच्छेद-५ सात्रद्विरुद्धसंवर्गाजनितएकयोजनांगुलंगळ वर्गाविदम् मेरुमध्यच्छेदमो दर द्विरुद्धगाँविदम् जल-चरसहितसमृत्रत्रयञ्चलकात्रयद गुणोत्तरगृणितचनप्रमितविदम् १६।१६।१६ गृणिसल्पट्ट प्रतरांगळविदं भागिसि भाज्यभागद्वारंगळ निरोक्षितिः—

जम्बूद्रीपक्षेत्रफलयोजनाङ्गलवर्गप्रतराङ्ग्लैः सगुण्य पश्चात्—

विरलिदरासीदो पण जेनियमेत्ताणि हीणरूवाणि । तैसि अण्णोण्णहवी हारो उप्पण्णरासिस्स ।

र्षति लक्षयोजनछेदमात्रद्विकद्वयैक्षतिलक्षयोजनवर्गेण एकयोजनाङ्गुलछेदमात्रद्विकद्वयैजनितैकयोजनाङ्गुलन वर्गेण सेहसम्बच्छेदस्य द्विकवर्गेण जलचररासुद्रशलाकात्रयस्य गृणोत्तरपनेन च १६। १६ हत्वप्रतराहुगुलेन

गुणकार वर्गरूप होता है अतः सात लाख अडसठ हजारका दो बार गुणा करना होता है। सच्यंगलके वर्गको प्रतरांगल कहते हैं अतः इतने प्रतरांगलोंसे एक राशिको गणा करना। १५ पश्चात 'विरिह्नदरासीदो' इत्यादि करणसूत्रके अनुसार द्वीप समुद्रोंके प्रमाणमें से राजुके अर्थच्छेदोंमें-से जितने अर्थच्छेद घटाये हैं उनके आधे प्रमाणमात्र गुणकार सोलहको परस्परमें गणा करनेसे जो प्रमाण हो उसे उक्त राशिका भागहार जानना। सो यहाँ जिसका आधा प्रहण किया उस सम्पूर्ण राज्ञि प्रमाण सोलहके वर्गमूल चारको परस्परमें गुणा करनेसे भी वहीं राजि आती है। सो अपने अर्धच्छेर प्रमाण हो-दोके अंकोंको परम्परमें गणा करनेसे २० विवक्षित राग्नि होती है। यहाँ चार कहे हैं अतः उतने ही मात्र दो बार दो-दोंके अंशोंको परस्परमें गणा करनेसे विवक्षित राग्निका वर्ग आता है। तदनुमार यहाँ छाख योजनके अर्धच्छेद प्रमाण दो बार दो-दोके अंकोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे एक लाखका बर्ग आता है। एक योजनके अंगलके अर्घन्छेर मात्र हो बार हो-होको रखकर परस्परमें गणा करनेसे एक योजनके अंगुल सात लाख अडसठ हजारका वर्ग आता है। मेरके ऊपर २५ आनेवाले एक अर्धच्छेद मात्र दो दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे चार हुआ। सुच्यंगळके अर्धच्छेदमात्र दो-दोको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे प्रतरांगल हुआ। ये सब भागहार होते हैं। तथा जलवरवाले तीन समुद्र गच्छमें-से कम किये हैं अतः गुणोत्तर मोलहका तीन बार भाग होता है। इस प्रकार जगत्प्रतरमें प्रतरांगल, हो, सोलह, चौबीस और सात सौ नब्बे करोड छप्पन लाख, चौरानवे हजार, एक मी पंचास तथा सात लाख अइसठ हजार. ३० सात लाख अडसठ हजार तो गुणकार हुआ। तथा प्रतरांग्ल, सात, सात, पन्द्रह, एक लाख, पक लाख, तथा सात लाख अड़सठ हजार, सात लाख अडसठ हजार और चार और सोलह-सोलह भागहार हुआ। इनमें-से प्रतरांगुल, दो बार सोलह, दो बार सात लाख अइसठ हजार ये गुणकार और भागहारमें समान हैं अतः इनका अपवर्तन हो जाता है। गणकारमें दो और चौबीसको परस्परमें गणा करनेसे अडतालीस होते हैं. तथा भाग-

<sup>े</sup> १. म छेटंगल ।

```
च्या र । १६ । १६ । २४ । ७९०५६२४१५० । ७६८००० । ७६८०००
४ । ७ । १५ । १६ । १६ । १६८००० । ७६८००० । ४ । १६ । १६
```

अपवस्तितं = ७९०५६२४१५० हार्रायङं गृणिसिदोडिदु = ७९०५६९४१५० इबनपर्वातसुब ७। ७। १। १ रु र ल । ४१५ क्रममें ते दोडे भाज्यदि भागहारमं आगिसिद शेषमे भागहारमञ्जू नंत्र आगिवृत्तिरख् दगरय भक्त-

क्रममें ते बोडे भाज्यांव भागहारमं भागिसिद शेषमे भागहारमन्त्रुं मंतु भागिषुत्तिरलु वगरय भक्त-जगत्प्रतरप्रमितमक्कु 💄 । १ । ई संकलनभनवोळिप्यं ऋणं पवमेते इत्यादिइंदं गच्छाद्वैनिमित्तं १२ । ३९

गुणोत्तरय मूलं प्राह्ममपुर्विरयं गुणोत्तरं नाल्कवर मूल्लमेरडरियं रज्जुष्ठवंगळ विरक्षित वर्गिगत-संवर्गं माडिदोडे रज्जु पुरहुगुं। स्वयरिहीणे रूपमेकप्रदेशमर्दारवं परिहीन माडिदोडिर्डु ७ रू

ङगगुणेणहिए ७ वि मुहेण गुणियीम गुणगणियं। मुखं पुष्करसमृद्रमणुर्वीर पविनाराँर गुणिसि-वोडिंदु ्र≏् १६ इदं चतुष्टिवशतिखंडगींळवेमुं जंबूदीपक्षेत्रफळींदवमुं एकग्रीजनांगुलंगळ

भक्त्वा भाज्यभागहारान् निरीक्य=४ । २ । १६ । १६ । २४ । ७९०५६९४१५० । ७६८००० । ७६८०० ४ । ७।१५ । १७ । १७ । १७ । १७ । ७६८०० । ७६८०० । ४ । १६ । १६ । १६

अपवर्स्य = ७९०५६९४१५० हारान् परस्परं गुणसित्वा = ७९०५६९४१५० **१०** ७।७।१ स्न । १ स्त । ४।५

भक्तं साधिकधगरयभक्तज्ञगरत्नतरं स्यात् = १। अत्रत्य ऋषमानीयते 'पदमेते गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय' अत्रापि १२३९

गच्छार्थत्वाद् गुणोत्त रचतुष्कस्य मूलं गृहीत्वा गच्छमात्रद्विकेषु परस्यर गृणितेषु रञ्जु — रूवपरिहीर्ण — रूऊण ७

हारमें पन्द्रह और सोखहको परस्परमें गुणा करनेसे हो सौ चाजीस होते हैं। इसे अड़ताळीस-से अपवर्शित करनेपर मागहारमें पाँच रहे। इस प्रकार करनेसे स्थित इस प्रकार रही—

= 81२।१६।१६।२४। ७९०५६९४१५०। ७६८०००। ७६८००० ४।७।१५।१६ छ., १७. । ७६८०००। ७६८००। ४।१६।१६।१६

प्रभावन होना सब मागहारों को परस्पर में गुणा करनेपर और उनको गुणकार के अंकों से जाता है रहे. शिल्प सिंह सब से उनका मागहार से सब से उनका मागहार से साम है ने पर पनराहिमें सब से उनका होता है। अब ऋण छाना है। सो जड़ जर सहित समुद्रों का ऋणकर को अक्तर प्रमाण होता है। अब ऋण छाना है। सो जड़ जर सहित समुद्रों का ऋणकर को अक्तर करना होता है। अब ऋण छाना है। सो जड़ जर सहित समुद्रों का ऋणकर को अक्तर माग करना चाहिए। सो राज्हे अर्थ छोदों के आचे प्रमाण चारको २० परस्पर में गुणा करने से एक राज् होता है। यहाँ गच्छ मंद्रीं समुद्रों के अमाणते आधा है। अतः गुणकार चारको वर्गमूछ दो ग्रहण करना। सम्पूर्ण गच्छमें एक राज्हे अर्थ च्छेट कहे हैं। अतः एक राज्हे अर्थ च्छेट मात्र होने परस्पर में गुणा करने से एक राज्हे अर्थ च्छेट मात्र होने परस्पर में गुणा करने एक राज्हे अर्थ च्छेट सह है। अतः एक राज्हे अर्थ च्छेट सात्र होने परस्पर में गुणा करने से एक राज्हे अर्थ च्छेट सह है। अतः एक राज्हे अर्थ च्छेट सात्र होने परस्पर में गुणा करने सह राज्हें। स्वार्थ सात्र सात्र होने परस्पर सात्र सात्र सात्र स्वार्थ स्वार्थ स्वर्ध 
ŧ٥

वर्त्यांवरम् प्रतरागृजींवरम् गृणिति बळिककं "विर्द्धिवरातीवो पुण जेत्तियमेत्ताणि हीगरूवाणि । तेति अण्णोष्णहवे हारो उप्पण्णरातिस्त" एंडु ओंडु लक्षयोजनंगळिवम् एकयोजनंगुलंगळिवम् मेरुमध्यच्छेवरद्विकविवस् जलवरतिहितसमुद्रज्ञलाकात्रयणितप्रणातरप्रवर्तेदस् । ४ । ४ । गृणि-सत्यदृ सुच्चंगुलं भागहारमञ्जू १६ । ४ । २४ । ७५०५६९४५० । ७६८०० । ७६८०० मिवन-७३ । २ । १ हम । ७६८०० । २ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ ।

्र. गुणेण हिये - २ मुहेण १६। गुणवाम्म गुणवाणय - २। १६। इदं चतुर्विश्चतिखण्डजम्बूद्दीपश्रेत्रफलैक्योज-७

माड्गुलवर्गप्रतराड्गुलै. संगुष्य पश्चात्—

विरलिदरासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूपाणि । वेसि बण्गोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥

इति लक्षयोजनैरेकयोजनाङ्गुर्लैर्मरुक्छेदस्य हिकेन समुद्रशलाकात्रयजगुणोत्तरघनेन च । ४ । ४ । ४ ।

ूर... हतमूब्यट्गुलेन अवस्या—— ।१६१४।२४। ७९०५६९४१५०। ७६८०००। ७६८००० अपर्यातचे संस्थातः ७ ३।२१ छ । ७६८०००। २१४।४४।४ सम्बद्धगलप्रमितवसम्बोधसाम् अवति – २०। अनेन विचिद्यनितं = १ गर्वोक्तं साधिकधसस्यमक्तान्यसस्यास्य

सुच्यादगुलप्रमितजगच्छ्रोणिमात्र भवति – २ १ । अनेन किचिद्गतिनं = १ पूर्वोक्तः साधिकथगरयभक्तश्यरप्रतरमार्थ १२३९

उससे गुणा करें। ऐसा करनेसे एक कम जगतश्रेणिको सोलहका गुणकार व सात और तीनका भागहार हुआ। इसको पूर्वोक्त प्रकारसे चौबीस खण्ड, जम्बुद्वीपके क्षेत्रफल रूप योजनोंके प्रमाण और एक योजनके अंगुलोंके वर्ग तथा प्रतरांगुलोंसे गुणा करो। पश्चात् १५ 'विरितितरासीदा' इत्यादि सूत्रके अनुसार गच्छमेंसे जितने राजूके अर्थच्छेद घटायें हैं उसका आधा प्रमाण चारके अंकोंको परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण हो उतना भागहार जानना । जिस राशिका आधा प्रमाण लिया उस राशिसात्र चारके वर्गमुख दोको परस्परमें गुणा करनेपर एक लाख योजनके अर्धच्छेद प्रमाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे एक लाख हुए। एक योजनके अंगुटोंके अर्थच्छेद प्रमाण दुआको परस्परमें गुणा करनेसे सात लाख अड़सठ हजार अंगुल हुए। मेरके मध्यमें एक अर्घच्छेदके दुने दो हुए। सूच्यंगुलके अर्धच्छेर प्रमाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे सुच्यंगुळ हुआ । ये सब भागहार हुए। तीन समुद्र घटायेथे सो तीन बार गुणोत्तर चारका भी भागहार जानना। इस तरह एकहीन जगतश्रेणिको सोलह, चार, चौबीस, और सात सौ नब्बे करोड़ छप्पन लाख चौरानवे हजार एक सौ पचास तथा सात लाख अइसठ हजार और सात लाख अड़सठ हजारका तो गुणकार हुआ। तथा सात, तीन, और सूच्यंगुल और एक लाल, और सात लाल अहसठ हजार तथा दो, चार, चार, चारका भागहार हुआ। णाव, नार पार १ हीन ज. ब्रे.।१६।४१.२४।७९०५६९४१५०।७६८००।७६८००० । अपवर्तन करनेपर संस्थात-

१. व. मेरुमवध्यक्ते ।

पूब्योक्तदगरय भक्तजगरप्रतरमात्रऋणकोत्रं सिद्धमाबुद्दारुणक्षेत्रमं रज्जुप्रतरमात्रक्षेत्रदोळ — सम-४९ क्ष्येदं माडिकळिदोडे शेषमिद्र =११९० इदंनपर्वोक्तसलेंद्र भाग्याँद भागहारमं भागिसिदोडे ४९।१२३९

साधिककाम ५१ भक्तजगरप्रतरमात्रं विविधितक्षेत्रव तलस्पर्धामनकः = १ इवनूव्यंस्पर्धप्रहणात्यं५१ १
मागि जीवोत्सेयजनितसंख्यातस्व्यंगुलंगींळवं गुणिसिवीडे ग्रुमलेख्यात्व्यं स्वस्थातस्वयानस्पर्धामनकः = २१ इवं कटासिसि तेजोल्लेख्यां स्वस्थातस्वस्थानापेकोयिवं लोकासस्व्यातभागं स्थक्षेमं दु
५१
पेळल्पट्टुइ। विहारवत् स्वस्थानवोळं वेवनाकवायवैकियिकसमृद्धातदोळं तेजोलेख्ये अञ्चनुवृदंशभगगण्यः किविदुनंगळागि ८= प्रत्येकं नात्कोडयोळमक्मा किविदुनगष्टवतुव्यंतभागं

ऋणक्षेत्र सिद्धम् । इद रज्जुप्रतरे = समच्छेदेनापनीय = ११९० अपवर्तनार्यं भाज्येन भागहारं भक्त्वा ४९ ४२ । १२३९

साधिककाम ५१ भक्तजगरप्रतरं विविश्तिक्षेत्रस्य तलस्पर्धो भवित = १ । इदमृष्वस्पर्धग्रहणार्थं जीवोत्सेषज्ञनित-। ।

संख्यातमुन्यर्गुलेगुणितं शुभलेश्याना स्वस्यानस्वस्यानस्पत्तीं भवति = २३। इदं दृष्ट्वा तेजोलेश्यायाःस्वस्यान- १०

५१ स्वस्थानापेक्षयाः लोकामक्ष्येयमायः स्यश्चः इत्युवनम् । विहारवस्वस्थाने वेदनाकथायर्वक्रियिकतमृदृशाते च तेनोलेख्याया अष्टवर्तुदंशमायः किंबिदूनः स्यात् । ८– कृतः ? सनकुमारमाहेन्द्रज्ञाना तेनोलेक्योक्कष्टाशाना

सूच्यंगुलसे गुणित जगतश्रीण मात्र क्षेत्रफल हुआ। इसे पूर्वोक्त धनराशिक्ष क्षेत्रफलमें से पटाना चाहिए। सो किवित्हीन साधिक बारह सी उनतालीससे भाजित जगस्त्रतर प्रमाण सर्वजलचर रहित समुद्रीका ऋणकर सेत्रफल हुआ। इसको एक राजू लम्बा चौहा तथा १५ जगस्त्रतर उनमाम मात्र रुक्त प्रतर्शक्रमें से समच्छेद करके पटाइए। तब जगस्त्रतर में ग्यारह सी नम्बेका गुणकार और दनचास गुणा बारह सी उनतालीसका भागहार हुआ। जु. ४.४११० । अपवर्तन करनेके लिए भाज्यसे भागहारमें भाग देनेपर साथिक इक्यावनसे भाजित जगस्त्रतर प्रमाण विवक्षित क्षेत्रका प्रतरक्ष्य तलस्पर्ध होता है। इसको कँचाईका स्पर्ध प्रहण करनेके लिए जीवोक्त क्षेत्रका प्रतरक्ष्य तलस्पर्ध होता है। इसको कँचाईका स्पर्ध प्रकार क्ष्यावनसे भाजित जगस्त्रतर प्रमाण विवक्षित क्षेत्रका प्रतरक्ष्य तलस्पर्ध होता है। इसको कँचाईका स्पर्ध प्रहण करनेके लिए जीवोक्त कँचाईके प्रमाण संस्थात सूच्यंगुलसे २० गुणा करनेपर कुछ अधिक इक्यावनसे भाजित संस्थात सूच्यंगुल गुणत जगस्त्रतर मात्र प्रमुख्येत्रका गुणत जगस्त्रतर मात्र प्रमुख्यानस्वस्थानको अपेक्ष। स्पर्ध लोका असंस्थानन्वस्थानको अपेक्ष। स्पर्ध लोका असंस्थानन्वस्थानको अपेक्ष। स्पर्ध लोका असंस्थानन्वस्थानको अपेक्ष। स्पर्ध लोका असंस्थानन्वस्थानको असंस्था स्वर्ध लोका असंस्थानन्वस्थानको असंस्था स्वर्ध सात्र अस्थानन्वस्थानको अस्था। स्वर्ध लोका असंस्थानम्बर्धानको अस्था। स्वर्ध लोका असंस्थानम्बर्धानको अस्था। स्वर्ध लोका असंस्थानम्बर्धानको असंस्थानम्बर्धानको असंस्थानम्बर्धानको असंस्थानम्बर्धानको असंस्थानम्बर्धानको असंस्थानको स्वर्ध होता है।

त्रैराक्षिकसिद्धसम्कुमरं तें दोडे सानत्कुमारमाहॅद्रकल्पजवेषश्कं∞ो तेजोॐस्थोत्कृष्टांशं संमिष्तमुपु-मप्पुर्विरदोमवार्गाळ्गे विहारं मेगच्युतकल्पप्यतसम्बद्धं केळगे तृतीयपृष्वीपर्यतसम्बद्धमद्ध कारण-मागि अष्टरज्जूत्सेवर्मु एकरज्ज्यप्रतरसुमककु ब्रट्ट मंतागृतं विरल्ं तृतीयपृष्टिय पटल-देश्व रहिताघस्तनसहस्रयोजनविदं किंबिद्धनाष्टरज्जूत्सेघमक्कु प्रकश्य का १।इ ब्रट ट स्टस्

५ किचिद्रनाष्टचतुर्ददशभागमश्कुमे देरिवृदु । भवनत्रयसंभूतर्गामितेयवकुमेकं दे। डे :— "भवणतियाण विहारो णिरयति सोहम्मजगळ पेरंतं ।

उवरिमदेवपयोगेणच्चुदकप्पोत्ति णिहिट्रो ॥"

एंबितु पेळत्पर्दुबपुर्वरिदं भवनत्रवसंजातागे त्लं केळगे तृतीयपृथ्वीपर्यंसं मेशे सीघरमं-पुगलपर्यंतं स्वैरविहारमक्कं । मेगणदेवप्रयोगीद्वसच्युतकत्पपर्यंतं विहारमक्कं । मारणसम्द्रधात-१० पदबीळ् तेजीलेल्पेगे किचित्रनत्वचतुर्दश्यभागक्षेत्रं स्पर्शमक्कोकं दोडे तेजीलेल्पाजीलंगळ् भवन-त्रससंभूतम्ण् सीधरमॅझानसानत्कुमारमाहॅडकल्पजरमण् तृतीयपृथ्वीयोळिहंबग्गळ्गे इंबरप्राभाराष्टम-

जगरंभोऽज्युतान्तत्नीयपृथ्यम्नं विहारक्षभयान् । पृथ्यीयटङश्हितायस्तन्योजनानामपनयनान् प्र≔१८ ३२५ फ स १ इ च ८ – इति पैराणिकलक्षस्य च तत्प्रमाणत्यात् । अथवा भवनवयस्य उपयेथ स्वरं सीधर्मद्वयन्त्रीय-३४३

पुष्यस्त देवप्रयोगेन अञ्जतान्त च निहारसद्भावात् ताबान् संभवति । मारणान्तिकसम्दृशते ते होलेरयाया किन्नि-दूननवचतुर्दराभागः भवनजयसीधमंचतुष्कजाना तृतीयपृष्टिया स्थितः अष्टमपृष्योगवन्धियारपर्यान्त्ववृथ्योकार्यप् जत्मत्त् मृकतसमृद्यातदश्डाना संभवति । ९-तैवनाहारकसमृद्याते राज्यातपनार्गृत्यानं ६ ९ वेवलिसमृद्या-

तेजों छेरवाका विहार वरस्तस्थान, वेदना समृद्धात, कपाय समुद्धात आर वीक्रियक समुद्धातमें मर्था कुछ कम जीवह भागमें आठ भाग है। सो कैसे है यह बनलाते हैं— सालदुमार माहेन्द्र स्वर्ग के उक्कृष्ट तेजों छेरवावां हैं वेद अप सांलद्ध स्वर्ग व्यवस्य प्रयत्त सालदुमार माहेन्द्र स्वर्ग के उक्कृष्ट तेजों छेरवावां हैं वेद अप सालदुमार माहेन्द्र स्वर्ग के प्रयत्त स्वर्ग से तीसरा पर्वा करते हैं। अच्युत्त स्वर्ग में तीसरा पर्वा के माहे हैं। तथा तीसरी प्रश्वीकों मोटाईमें जहाँ नरकपटल नहीं हैं चस हजार योजनकों कम करते हैं। तथा तीसरी प्रश्वीकों में त्या के चौद्ध प्रक्षा सालदा हों। यो चौद्ध प्रक्षा सालदा हों। यो चौद्ध प्रक्षा सालदा हों। यो चौद्ध प्रक्षा स्वर्ग स्वर्ग से तो उत्तर सीम वेदालिक करने रहे आठ वेद चीवह आता है। अच्या भवनतिकदेव स्वर्ग तो उत्तर के सीम में प्रमाल स्वर्ग है। तेजों- छे जोने र सोलदा से सालदा से सालदा है। तेजों- छे जोने र सोलदा से सालदा से सालदा है। तेजों- छे सालदा स्वर्ग प्रकार है ने सालदा से सालदा है। तेजों- छे सालदा स्वर्ग प्रकार होने हैं। इस्तर है वा स्वर्ग में सालपा स्वर्ग सालपा होते हैं। वह इस्त प्रकार है— भवनतिकदेव अथवा सीधर्मी ह चार स्वर्गों के वासी देव तीसरे नरक गये। वहाँ हो मारणानिक समुद्धातमें चौदह सालपा और उत्तर आठवी प्रव्यीम बादर प्रवी- कार्य स्वर्ग होने के छिए वहाँ तक प्रदेशों जा विकार कार्य होने हो मारणानिक समुद्धात किया। जीर तकरर आठवी प्रव्यीम वीसरा स्वर्ग होने हैं छए वहाँ तक प्रदेशों जिस्ता हिस्स। इस आठवी प्रव्यीम कारती प्रवीक्ष तीसरा स्वर्ग होने हें छए वहाँ तक प्रदेशों जिस्ता हिस्स। इस आठवी प्रव्यीम कारती छुछ कम नव

पृथ्वीय बादरपर्यापपृथ्वीकायंगळोळू प्रदुष्टि हु कुक्तमारणांतिकसभुद्धातदंडमनुळळरोळू किचिद्रन-नवचतुर्द्देश भागं स्पर्शसंभवमणुवरिदं तैजससभुद्धातदोळ बाहारकसभुद्धातदोळ तेजोळेवयेगे स्पर्श प्रत्येकं संस्थातधनांपुकप्रमितमक्षुं । केविलसभुद्धातं तेजोळेवयेगळसंभवमणुवरिनापददोळिल्ल । उपपावयददोजू तेजोळेवयेग प्रयमपदं स्पर्श किचिद्रनद्धपर्वेचतुर्देशभागमकृत्रमेकं दोडे तेजोळेवयेय उपपावयरिणतजीवगळिलं सानत्कुमारमाहेंककत्पपर्यंतं क्षेत्र स्पृष्टमप्रवृदंतागुलं त्रिरक्कूत्तेवमदक्कं ५ किचिद्रनत्रिवजुर्द्द्रशागामाग्ये द्वपर्वेचतुर्वेक्षभागप्रकृत्यमध्यायात्मानायदिवं मानुद्वसार्येक पक्ष-दोजु सीम्पर्मशानकत्पद्वयदिव सेगं संस्थातयोजनंगीळंदं पीणि सानत्कुमारमाहेंद्रकत्यप्रारंभमागि इध्यदेरज्ञुत्वयवोळु परिसमाप्तियकृत्वमा चरमदोळ्ल तेजोळेव्याजीवंगळु एनिल्कं एवंविहल्ल, तत्कत्वद्वाधासस्तिविमानंगठोळे तेजोळेद्यासंभवनं बुपदेशमदग्रेळ पक्षदोळणुदरितं, जयवा चित्राव-नियोजिट्टं तिर्थंगनुष्यस्वाठित्रो ईशानपर्यंतमृष्यादसंभवदिवं। च कब्दिवं तेजोळेद्योक्त्रपृत्वस्वाचित्रं

ययासंभवनागि इहुत् ३- संभितिपुनुगैदौरेद ३-२ दनियममक्कुं॥ १४ १४२

बटे चौरह स्पन्ने होता है। तैन्नस समुद्धात और आहारक समुद्धातमें संख्यात धनांगुल प्रमाण स्पन्ने हैं। तेनोलेश्यामें केवलि समुद्धात नहीं होता। उपपाद स्थानमें चौरह राजूमें-से हेट राजसे कल कम स्पन्न होता है।

श्रका—ते तोलेश्यावाले जीव उपपाद करते हुए सानत्कुसार माहेन्द्रके अन्त तक क्षेत्र-का स्पर्श करते हैं और सानत्कुमार माहेन्द्रके अन्त तक तीन राजूकी ऊँचाई है अतः चौदह राजमें से कुछ कम तान राजु स्पर्श क्यों नहीं कहा ?

समोधान—सौधर्म ऐहान स्वर्गसे उत्पर संख्यात योजन जाकर सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गोक प्रारम्भमें हेद राज्जी उँचाई समाप्त होती है। उसके आगे डेड राज्ज जानेपर व्याक्ष प्रारम्भमें होद राज्जी जँचाई समाप्त होती है। उसके आगो डेड राज्ज जानेपर व्याक्ष सानक्क्षार माहेन्द्रका अनितम पट है। उसमें की अनित क्रियों सावार्थों का अपने होता है। अथवा चित्रा पृथ्वीपर स्थित तिर्यंच और मनुष्योंका उपपाद ऐसान स्वर्ग पर्वन्त होता है। इससे किंचित न्यून डेद राजु मात्र स्पर्श कहा है। गाथामें आये 'च' शब्द से तेजोलेस्याके उक्तप्र अंसे मरे हुआंका उपपाद सानक्कार माहेन्द्रके अनितम चक्रनामा इन्द्रकके अंगीबद्ध विमानोंमें होता है ऐसा कहने वाले आचार्यों के अभित्रायसे यथासम्भव तीन भाग भी स्पर्श सम्भव होनेसे कोई नियम नहीं है। १९४९।

१. म योलाक्केलंबर् । २. म रिदुवदनि ।

षप्तजेरवेषजोबंगळ्गे स्वर्गं वेळल्वडुगुं :— पम्मस्स य सद्घाणसम्बद्धाददुगेस होदि पढमवदं । अडचोब्दस भागा वा देखणा होति णियमेण ॥५४८॥

पद्मलेह्यायाः स्वस्थानसमृद्घातहिकेषु भवति प्रथमपदं । अष्टचतुद्दंश भागा वा देशोना ५ भवति नियमेन ॥

पद्मलेख्याजीवंगळ्) वाझर्बार्ववं स्वस्थानस्वस्थानपदबोळुमूंपेळ्व लोकासंख्यातैकभागं स्पर्धामक्कुं = २३ विहारदस्वनस्थानबोळु प्रथमपदं स्वर्शी किविद्वनाष्टचतुर्देशभागमक्कुमंते वेबना-

कवायवैक्रियकसम्भुद्धातपरंगळोळमण्डचतुर्द्गमागं किचिद्रनमागियक्कुं। मारणांतिकसमृद्धात-दोळं किचिद्रनाण्डचतुर्द्शमागमेयक्कुमेकं दोडे पद्मानेद्रयाजीवंगळु पृष्टिय्यव्यनस्पतिगळोळु पुट्टरपु-१॰ वर्षिदं। तैक्ससमृद्धातदोळं बाह्यारकसमृद्धातदोळं पद्मानेद्रयाजीवंगळो प्रत्येकं संख्यातधर्नागृत्येमे स्पर्दामक्कं केवलिसमृद्धातदाले लेद्याजीवंगळोळ संभवमपुद्दिदिमिल्लः:—

उववादे पढमपदं पणचोद्दसभागयं देखणं।

उपपादे प्रथमपदं पंचचतुर्द्शभागा देशोनाः।

उपपावदोळू प्रथमपर्द स्पर्शे अतारसहस्रारपर्यंतं पदालेश्याजीवं संभवमण्युदरि पंचवतुर्देश-१५ भागंगळ किविदुर्नगळणुषु ५- । शुक्ललेश्याजीवंगळगे स्पर्शमं पेळवपं :—

> सुक्कस्स य तिहाणे पढमो छच्चोद्दसा हीणा ॥५४९॥ शुक्ललेख्यायाः त्रिस्थाने प्रथमः षट्चतृह ज भागाः हीनाः॥

पद्मलेख्याना वाशब्दात्स्वस्थानस्वस्थानपदे प्रागुक्तलोकासंख्यातैकभाग स्पर्धो भवित्ऋ २ 🕽 । विहारव-।

५१
स्वत्याने वेदनाकवायविक्रियकसमृद्यातेषु च किचिद्रनाष्टचनुर्दशभाग । मारणान्तिकममृद्यातेर्ग तथैव
२० वयन्त्रेराजीवानां पृषिव्यव्यनस्पनिपृद्यतिसंभवात् । तैनगाहारकममृद्यातया सन्यातपनाङ्गुरुति ६ ३
कैवित्यमृद्यातोत्रत्र नास्ति ॥५४८॥

उपपादारे स्पर्शः शतारमहस्रारपर्यन्तं पद्मकेश्यासभवात् पञ्चवतुर्देशभागाः किचिद्रना भवन्ति । ५ - । १४

पर्यलेश्यावाले जीवोंका स्वस्थानस्वस्थानपत्रमें पूर्वोक प्रकारसे लोकका असंस्थातवां भाग स्पर्ध होता है। विद्वारवास्त्रस्थानमें और वेदना कषाय तथा वैक्रियिक समुद्धातोंमें २५ कुल कम आठ भाग स्पर्ध होता है। भारणानिक समुद्धातमें भी चौदहमें से कुल कम आठ भाग स्पर्ध होता है क्योंकि पद्मालेश्यावाले जीव पृथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकायमें उत्तरन होते हैं। तैजस और आहारक समुद्धातमें स्पर्ध संस्थात घनामुल है। केवली-समुद्धात इस लेखामें नहीं होता। १५४८।

पद्मालेश्यावार्टीका उपपाद शतार सहस्रार स्वर्गपर्यन्त सम्भव होनेसे उपपादपदमें ३० स्पर्श चौदह सार्गोर्सेन्से कुछ कम पाँच भाग होता है। शुक्ललेक्यात्रीयंगच्या स्वस्थानस्वस्थानदोलु गुन्नं तेजोलेक्ययोज्येज्य लोकासंख्यात भागमवर्कु =२९ विहारवत्स्वस्थानमावियागि वेवनाकवायवैकियकमारणांतिकसमृद्घात-

पर्यंतं पंचरपाठीकु प्रथमपदं स्पर्श देशीन बट्चतुर् ज्ञभागं प्रत्येकसदक् । तैजसतमुद्धातदोळं आहारकसमुद्धातदोळं प्रथमपदं स्पर्श प्रत्येक संस्थातधर्नागुलप्रमितमक्कु । ६२ ॥ केवलिसमुद्धात-पदकोळ्येळ्यं ।

> णवरि समुग्वादम्मि य संखातीदा हवंति मागा वा । सन्वो वा खल लोगो फासो होदित्ति णिविदहो ॥५५०॥

विशेषोऽस्ति समुद्धाते च संख्यातीता भवंति भागा वा । सर्व्यो वा खकु कोकः स्पर्की भवति इति निर्दिष्टः ॥

केबलिसमुद्धातदोळ्विशेषगुंटवास्वे दोडे स्वस्थानदोळं विहारमक्क् वंडसमुद्धातदोळ् १० स्पर्श क्षेत्रदोळ्येळवंते संक्यातप्रतरांगुरूपाणतकणच्छेणिमात्रमक्क् १९॥ मिदनारोहणावतरण-विवक्षायदं द्विगुणिसिदोडे वडसमुद्धातदोळ् स्पर्शामक्कुः—४।१।२। एव्ह्याभिमुखस्थितोपविष्ट-कवाटसमुद्धातदोळ् स्पर्श संख्यातसृष्ट्यगुरूप्रमितकगत्प्रतरमक्कुः –२१। मदनारोहणावरोहण-निमित्तं द्विगुणिसिदोडे पूर्व्याभिमुखस्थितोपविष्टकवाटसमुद्धातारोहणावतरणस्पर्शमक्कुं –२१२।

शुक्ललेक्याजीवाना स्पर्शः स्वस्थानस्वस्थाने तेजोलेक्यावल्लोकासंख्यातैकभागः = २ १ विहारवत्स्वस्थाने १५

वेदराकपायवीक्रियकमारणान्तिकसमृद्रभातेषु च देवोत्तयद्चतुर्दश्चमागः ६- तैजसाहारकसमृद्धातयोः संस्थात-१४ यनाञ्चलानि ६ च ॥५५९॥

केपलिसमुद्द्याते विशेषः, स.क.? दण्डसमृद्द्याते स्पर्यः क्षेत्रवत् संक्वातप्रतराङ्गुळत्वजगन्छ्रीणः - ४।९ स.च द्विगृणितः आरोहणावरोहणवर्ण्योभवति। - ४।९।२। पूर्वाभिमृब्लस्यतोपविष्ठकवाट-समुद्दाते संक्यातसूच्यङ्गुळमावजगरप्रतरः - २९ स.च द्विगृणितः आरोहणावरोहणयोभवति = २९।२

शुक्ललेखाबाले जीबोंका स्पर्ध स्वस्थान-स्वस्थानमें तेजोलेखाकी तरह लोकका २० असंस्थावमें भाग है। विहारवस्त्वस्थानमें वेदना, कथाय, वैक्रियिक और मारणात्तिक समुद्रपावमें मौदह भागोंमेंनी कुछ कम लह भाग स्पर्ध है। तेजस और आहारक समुद्रावमें संख्यात पनागल स्पर्ध है। शिक्ष्रभा

केवली समुद्धातमें विशेष हैं। वह इस प्रकार है—इण्डसमुद्धातमें स्पर्श क्षेत्रकी तरह संख्यात प्रतरागुलसे गुणित जगतश्रीण प्रमाण है। सो वह विस्तारने और संकोचनेकी २५ अपेक्षा दूना होता है। पूर्वाभिसुख स्थित या बैठे हुए कपाट समुद्धातमें संख्यात सुर्च्यात्र

९८

| स्य | स्य =        | বি =     | वे        | क         | đ        | मा        | ते | आ  | केवलि समुद्धात                       | उपपाद       |          |
|-----|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|--------------------------------------|-------------|----------|
| ते  | = <b>२</b> ९ | ۶۶<br>د= | ۶۶<br>۲=  | ۲-<br>اد  |          |           | Ęg | Ęą |                                      |             | ₹-<br>२८ |
| 4   | = २१<br>५१   | ۲-<br>ا  | ۲-<br>۱   | ۶۶<br>۲-  | 88<br>C- | ۲-<br>الا | Ęģ | ६9 |                                      |             | 68<br>4- |
| যু  | = 29         | Ę -      | ६ –<br>१४ | ફ –<br>१४ | €-<br>88 | ξ−<br>8४  | Ęą | Ęg | दं पू=क= उ=क= ऋ<br>-४९१२=२९१२=२११२ ० | aप्रको<br>≡ | £-       |

सत्तं अंतेयुत्तरागिमुक्षस्थितोपिषध्टकथाटसमृद्घातदोज् स्पर्शं आरोहणावतरणविवकोपियं छिणुण-संख्यातस्थ्यंगुष्ठप्रमितजानक्ष्यत्तरागत्रमक्ष्यं। = २३२। प्रतरसमृद्घातदोज् स्पर्शः लोकासंख्यात बहु-भागमक्कु के नेके दोडे बातावरुद्धक्षेत्रदिवं लोकासंख्यातक क १ भागविवं हीनमादुवणु-व वर्रियं। लोकपुरणसमृद्घातदोज् सद्यक्षेत्रकं च स्पर्धामक्कुमें दु पेजस्पट्टुदु । खलु नियमविवं ५ उपपाददोजुस्पर्शं किचित्रुत षट्यमुद्दं त्रभागमक्कु ६- मेकं दोडे शुक्लवेद्श्योजुआरणाच्युताव-

सानं विवक्षितमप्पुर्वारवं पन्नेरडनेय स्पर्शाधिकारंतीद्दुंदु ।

अनंतरं कालाधिकारमं गाथाद्वयदिदं पेळदपं ।-

कालो छन्लेस्साणं णाणाजीवं पड्च्च सव्बद्धा ।

अंतोग्रहत्तमवरं एयं जीवं पड्च हवे ॥५५१॥

कालः षड्लेझ्यानां नानाजीवं प्रतीत्य सर्व्वाद्धा । अंतर्म्मुहूर्तोऽवरः एकं जीवं प्रतीत्य भवेत् ॥

तवेयोत्तराभिमृत्यस्थितोपविष्कवाटस्यापि = २ १ । २ प्रतरममृत्याते लोकासस्यातबहुमायः ﷺ । वाताबरुद्ध-श्रेषेयण लोकगंब्यातेक ﷺ १ भागेन म्यूनस्यात् । लोकपुरणसमृत्याते सर्वजोकः ﷺ सकु नियमेन । उपपादपदे किचिद्रुत- पद्बतुरेशभागः ﴿ अरणाज्युतावसातस्यैव विविधितत्वात् ॥ ५५० ॥ इति स्पर्वाधिकारः । अय १४ कालाधिकारं गायाद्वयेनाह—

१९ मात्र जगत्मतर प्रमाण है। वह भी विस्तारने और संकोचनेकी अपेक्षा दूना होता है। ऐसा ही जत्तराभिम्ख स्थित और उपविष्ट कपाट समुद्धातका भी होता है। प्रतर समुद्धातमें लेकिका असंस्थात वहुमाग प्रमाण स्था है क्यों कि वातवल्यके द्वारा रोका गया क्षेत्र लेकिका असंस्थातवा भाग है और वह भाग प्रतर भाग प्रतर साववा में ता लेकिक्य समुद्धात में नियमसे सबलेक क्यो है। उपपाद पदमें चौदह भागों में से कुल कम छह भाग स्था है क्यों है विवास है। अप्पत्त प्रमें चौदह भागों में से कुल कम छह भाग स्पर्ध है क्यों कि यहाँ आरण-अच्छत पर्यन्तकी ही विवास है। अप्पत्त ।

कृष्णलेखाप्रभृति बद्दलेखेपच्यां कालं नानाजीवापेकीयवं सर्व्वाद्वियक्कुमेकजीवापेकीयवं जघन्यकालमंतर्म्मकृतमक्कुं।

उर्वेहीणं तेत्तीसं सत्तर सत्तेव होति दो चेव ।

अट्टारस तेचीसा उक्कस्सा होंति अदिरेया ॥५५२॥

उद्योगां त्रयांस्वागत् समद्या समेव भवंति द्वावेवाद्यादा त्रयांस्वात् उत्हृष्टा भवंत्यतिरेकाः॥ ५ त्रयांस्वात्तात्तागरोपमंगवुं ३३। सप्तदात्तागरोपमंगवुं १०। सप्तसागरोपमंगवुं ७। ययासंस्य-माग्त हुण्यत्याप्तभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वाप्त्रभेत्वस्य ययासंस्यमागियुत्त्वस्थकार्यस्याग्त्रभेत्वस्य व्यवसंस्यमागियुत्त्वस्याग्त्रभेत्वस्य व्यवसंस्यमागियुत्त्वस्याग्त्रभेत्वस्य व्यवसंस्यमागियुत्त्वस्य प्रवित्वस्य विवयस्य व्यवसंस्यमाग्त्रभ्रत्वस्य स्वयंत्रभेत्रभ्रत्वस्य व्यवस्य व्यवस्य कार्यस्य कार्यस्य प्रवृद्धस्य प्रवृद्धस्य व्यवस्य व्यवस्य विवयस्य विवयस्य विवयस्य विवयस्य विवयस्य विवयस्य प्रवृद्धस्य प्रवृद्धस्य प्रवृद्धस्य विवयस्य प्रवृद्धस्य स्वयस्य स्वयस

कृष्णादिवहलेक्सामा कालः नानाजीवं प्रति सर्वाद्धा सर्वकालः । एकजीवं प्रति जथन्येन अन्तर्मृहूर्तो भवति ॥५५१॥

उक्कृष्टत् सापरोपमाणि कृष्णायास्त्रवस्त्रियात् ३३। मीलायाः सस्दद्य १७। कमोतायाः स्पद्य ७। तं भोल्यया हे १। पद्याया अष्टाद्य १८०। बुक्तसास्त्रवस्त्रियत् ३३। साधिकति भवन्ति अवस्यास्त्रविषये। दर्वाधिषयं तु देवनारकभवेष्यः पूर्वभववस्त्रमान्त्रमूंद्वतं उत्तरभवप्रवानन्तरमूर्वतंत्र यण्णा। तेवःपद्ययोः पृतः २० विचेदुन्तरारोपरोपपार्थमार्, कृतः सौधमतिसङ्कारपर्यन्त स्वस्त्रोत्कृष्टस्विकेशरि पातायुक्तस्य सम्बस्कृष्टस्य-

उस प्रकार स्पर्शाधिकार समाप्त हुआ। अब दो गाथाओंसे कालाधिकार कहते हैं— कृष्ण आदि छह छेरयाओंका काल नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है और एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्महुत है। १५५१।

उत्कृष्टकाल कृष्णका तेतीस सागर है, नोलका सतरह सागर है, क्योतका सात सागर है, तेलोलेखाका हो सागर है। पद्मका अठारह सागर है और गुक्कका तेतीस सागर है। यह काल कुळ अधिक-अधिक होता है। इसका कारण यह है कि यह काल देव और यह काल कुळ अधिक-अधिक होता है। इसका कारण यह है कि यह काल देव और यह काल के किया होता है। सो वनके पूर्वभवके अतिम अन्तम् कुर्तमें और उत्तरभवके प्रथम अन्तम् कुर्तमें वहीं तेर्या होती है इस तरह छहा लेर्याओं का उक्क काल दो-दो अन्तमृह्तें अधिक होता है। किन्तु तेजोलेस्या और पद्मलेश्वरों कुळ कम आधा सागर भी अधिक होता है। किन्तु तेजोलेस्या और पद्मलेश्वरों कर सहस्रार स्वर्गपयन्त अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिस अन्तमृह्तें कम आधा सागर प्रमाण स्थिति अधिक होती है। और मिथ्या-दृष्टिके पत्थके असंख्यात्वें भाग अधिक होती है।

१. व <sup>°</sup>भवात्पुर्वोत्तरभवयोः चरमप्रथमान्तर्मृहतौ षण्णा ।

| कु≈कु≈            | नी             | क            | ते                | q              | गु           |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| उ २ १ २<br>सा ३ ३ | २३। २<br>सा १७ | २३।२<br>सा ७ | २१।२<br>सा५-<br>२ | २१।२<br>सा ३७- | २१।२<br>सा३३ |
| जर१               | 79             | 79           | 49                | २५             | २३           |
| णाणा जीवाणं       | सब्व           | काळो ।       |                   |                | 101011       |

### परिमूरनेय कालाधिकारं तीद्दुंदु ।

अनंतरसंतराधिकारसं गाथाटयदिवं पेळवपं :---

अंतरमवरुक्कस्सं किण्हतियाणं मुहुत्तअंतं तु ।

उवहीणं तेचीसं अहियं होदिचि णिदिदद्रं ॥५५३॥

अंतरमवरोत्कृष्टं कृष्णत्रवाणां मुहूतों तत्तु । उदबीनां त्रविकादिषकं भवतोति निर्दृष्टं ॥ तेउतियाणं एवं णवरि य उक्कस्सविरहकालो दु ।

पोग्गलपरियद्वा हु असंखेज्जा होति णियमेण ॥५५४॥

तेजस्तिमृणामेवं विशेषोऽस्ति उत्कृष्टविरहकालस्तु । पुद्गलपरिवर्त्तनान्यसंख्येयानि भवंति नियमेन ॥

अंतरमें बुदेने दोडे विरहकालमें बुदर्समिल्लि कृष्णादिलेखात्रयक्कं जधन्यांतरमंतरम्ंहर्त-मक्कुमुक्कटांतरमा छेश्यात्रयक्कं प्रत्येकं त्रयिकाततागरोपमं साधिकमक्कुमें दिंतु परमागम-दोल्पेकल्पट्टुवदेतें दोडे कृष्णलेदयेयोळं तत्रोत्पत्तिक्रमितृ वृध्धंकोटिवर्षायुष्ममृतुळळ मृतृष्यं

र्मृहुर्तोनार्धसागरोपमेण मिथ्यादृष्टेस्तु पत्यासस्यातैकभागेन चाविक्यात् ॥५५२॥ इति काळाजिकारः । अथान्तराधिकारं गाथाद्वयेनाह—

अन्तरं बिरहकालः कृष्णादित्रयस्य जघन्येनान्तर्मृहतः । उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि साधिकानि

विशेषाथं—वैसे सौधर्म-देशानमें उत्कृष्ट आधु हो सागर होती है किन्तु आधुका अपवर्तन पात करतेवाळ सम्याद्धीके अन्तर्भृद्धतं कम टाई सागर आधु होती है। इसो तरह सहस्रार स्वर्गपर्यन्त जानना वर्षोक घातायुष्कको उत्पत्ति सहस्रार स्वर्गपर्यन्त ही होती है। इसी प्रकार पातायुष्क मिध्याद्धिक पत्त्यके असंख्यातवें भाग अधिक हो सागर आदिकी २० वक्कष्ट स्थिति होती है। १५५२।।

कालाधिकार समाप्त हुआ। अब दो गाथाओं से अन्तराधिकार कहते हैं — अन्तर विरहकालको कहते हैं। कृष्ण आदि तीन लश्याओंका जयन्य अन्तर-अन्त-पृष्टुर्त है। उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। वह इस प्रकार होता है—एक पूर्वकोटि यभीष्यस्वयं व्यस्ति छंतस्मृह्ं तंत्रव्यक्षपुर्ध्व वागज् कृष्ण्यन्थययो अंतर्म्मृह्त् कालवे विवर्दुंनीललेक्ष्यं योद्दिवं तवा कृष्णलेक्ष्यांतरं प्रारक्षमाइद्दु । वा नीललेक्ष्यंयोळंतर्म्मृह्तंप्रस्मृत्तंप्रस्मित्दुं कृषोतलेक्ष्यं योद्दिवतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्वितिषद्दुं तिनोलेक्ष्यं योद्दिवतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्दुं कृष्णलेक्ष्यंयं योद्दिवतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्दुं कृष्णलेक्ष्यंयं योद्दिवतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्दुं कृष्णलेक्ष्यंयं योद्दिवतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्दुं क्ष्यत्यं योद्दिवतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्दुं क्षयत्यं योद्दिवतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्दुं क्षयत्यं योद्द्वतिल्युमंतर्म्मृह्तंपियद्दुं क्षयत्यं योद्द्वतिल्युमंतर्म्मृहतंप्रस्यां विवर्षां क्षयत्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यात्रस्यायात्रस्यात्रस्यात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यात्रस्यायात्रस्यायात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यायात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यायात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्य

भवस्तीति निदिष्टम् । तत्र कृष्णाया पूर्वकोदिवर्षामृत्यां गर्भाष्णकृषयं स्पेन्नत्रमृद्धंबद्के अवशिष्टे कृष्णा गत , अन्तर्महृतं स्वरत्य नोश्च गतस्त्वा कृष्णान्तरं प्रारक्षम् । ततः त्रीत्रा करोता तैवती पर्या गुक्का च भवक्षमन्त्रमृतं स्विरत्य अष्टवर्षवरम्त्रम्यस्य सम्पर्ध स्वोकुद्ध देशोनपूर्वकोदिवर्षीणि प्रतिवास्य वर्षपर्वित्रपतः । तत्र वर्षात्रमात्रापरोभाणि नोत्य मनुष्यो भूत्वा तद्भप्रस्थमसम्बरस्तरमृतं वृक्षा प्या तैवती करोता नोश्च च प्रत्येक स्विरत्य कृष्णा गक्ष्यति । इति दशान्तर्महृतीधिकानि कष्टवर्षानपूर्वकोदिवर्षीपकवर्षात्रस्यायरोगमाणि उत्कृष्टास्य भवति । एवं तिक्कशोत्योरित किन्तु अधिकानि कष्टवर्षानपूर्वकोदिवर्षीपकवर्षात्रस्य स्वित्य । उत्कृष्टास्य भवति । एवं तिक्कशोत्योरित किन्तु अधिकानस्त्रमृति । त्रीत्रायापक्षेत्र स्वाप्ता स्वित्र स्वर्शनिक् कृष्णलेक्यामु एकैकान्तर्मृत्रतं स्थित्य एकेन्द्रियो भूत्वा आवत्यसंस्थातिकभागमात्रवृद्दावर्यावर्तानि भ्रास्था

वर्षकी आयुवाला मतुष्य गभेसे लेकर आठ वर्षकी आयु पूरी होनेमें जब लह अन्तर्महुते शेष रहें तो कुण्लेख्यामें बला गया। अन्तर्मुहुते तक रहकर नोललेख्यामें बला गया। तन कुण्ण-लेख्याका अन्तर प्रारम्भ हुआ। उसके पर्श्वात् नोल, कापीत, तेज, पद्म, अुक्लमें से प्रत्येकों अन्तर्मुहुत काल तक ठहरकर आठ वर्षों के अन्तिम समयमें संयमी हो गया। कुछ कम एक पूर्वकोट वर्ष वक संयमका पालन करके मरकर सर्बार्धसिद्धिमें उपस्म हुआ। वहाँ तैतीस सागर विताकर मानुष्य हुआ। मतुष्यमयके प्रथम समयसे अुक्ल, पद्म, तेज, कापीत और नीलमेंसे प्रत्येकमें अन्तर्मुहुते काल तक रहता हुआ कृष्णलेख्यामें बला जाता है। इस प्रकार इस अन्तर्मुहुते अधिक और आठ वर्ष कम पूर्वकोट वर्ष अधिक तैतीस सागर कृष्ण-तेस्याका उक्कष्ट अन्तर होता है। इसी तरह नोल और कपीतका भी बस्कुष्ट अन्तर होता है। किन्तु अधिक अन्तर्मुहुते नीलमें आठ और कपीतका भी बस्कुष्ट अन्तर होता है। किन्तु अधिक अन्तर्मुहुते नीलमें आठ और कपीतमें छह ही होते हैं। कोई मनुष्य या

१९ चिरुकेन्द्रियो भूत्वा संक्यातग्रहस्र याणि भ्रान्ता पञ्चिन्द्रियो भूत्वा तञ्ज्वत्रव्यममम्मयास्क्रणानी न्तरपोतिव्याम् एकैनान्तर्मृत्वे स्वित्वा तेन्नोवेदया गच्छिति । इति पहन्तर्मृत्वेसंख्यातगृहस्वयीवत्यस्त्यातैकभागमानपृद्गल-परावर्तनान्तुत्वृत्तर्म्वाता प्रवास्त्रत्म प्रवास्त्रत्म प्रवास्त्रत्म प्रवास्त्र प्रवास्त्रत्म प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र मिष्ट्रस्य मोष्ट्रम्य प्रवास्त्र माण्यास्त्र स्वतः विकास मोष्ट्रम्य प्रवास्त्र माण्यास्त्र स्वतः प्रवास्त्र माण्यास्त्र माण्यास्त्र स्वतः प्रवास्त्र माण्यास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र माण्यास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त

गया। परचान् कपीत, नील और कृष्णलेश्यामें एक-एक अन्तर्मृहृत रहकर एकेन्द्रिय हो गया। आवलीके असंस्थातव भागमात्र पुद्रगल परावर्तन काल एकेन्द्रियों भ्रमण करके विकलेन्द्रिय होगा था। आवलीके असंस्थातव भागमात्र पुद्रगल परावर्तन काल एकेन्द्रियों भ्रमण करके विविद्रिय हुआ। विकलेन्द्रिय हुआ। विलाग विलाग विलाग विकलेन्द्रिय हुआ। विलाग वि

| अंत=कृ          | नील           | कपोत          | तेजो           | पद्मलेश्या        | शु <del>बल</del> लेश्या |  |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|--|
| २३।१०<br>अपू-व८ | २१।८<br>पूब ८ | २१।६<br>पूब-८ | २१।६<br>व ७००० | २१। ५<br>व ५००० प | २१।७<br>व ७००० प        |  |
| सा३३            | सा ३३         | सा३३          | पुद २          | सागरोप २<br>व     | सागरोप १<br>व           |  |
|                 |               |               |                | पुद्गल प २        | पुद्गल परा २            |  |
| ज २१            | ₹3            | २१            | <b>₹</b> 9     | ₹9                | २१                      |  |

पदिनाल्ळनेय अंतराधिकारंतिदर्दं ।

जनंतरं भावाधिकारपुम अल्पबहुत्वाधिकारपुमंतो'दे सूत्रविदं पेळवरं :— भावादो छन्छेस्मा ओदियया होति अप्पबहुमं तु । दञ्चपमाणे सिद्धं हदि छेस्सा विण्णदा होति ॥५५५॥

भावतः षर्लेदया औदयिका भवति अल्पदहुकं तु । द्रव्यप्रमाणे सिद्धं इति लेल्या वर्णिता भवति ॥

नैजमी च प्रत्येकमन्तर्मृहर्त स्थित्वा प्रास्त् मौधर्मह्ये पत्यासंस्थातंकमायाधिकदिनागरोपमस्यिति एकेन्द्रियेण बावन्यर्मस्यातंकभागमात्र दृश्कपरावर्तनानि विकलेन्द्रियेषु संस्थातमहस्रवर्षाणि च नीत्वा पञ्चेन्द्रियभवप्रय-मतमस्यतं कृष्णानोन्त्रकोतते व्ययदेक्यात् एकेकातमाहृति स्थितवा शुक्का प्रच्छति तवससान्तर्मृहृतंसंस्थातवर्षस्य हत्यानिजीपमासस्यातंकभागाधिकनागरोपकात्यात्रस्य संस्थातंकभागमात्रस्य स्थापतंकभागमात्रस्य स्वाप्तिकार्यस्य अस्यात्रस्य स्थापतंकभागमात्रस्य स्वाप्तिकार्यस्य अस्यात्रस्य स्थापतंक्रमायात्रस्य स्वाप्तिकारस्य स्थापतंक्रमायाधिकारस्य स्वाप्तिकारस्य स्थापतंक्रमायाधिकारस्य स्थापतंक्रमायात्रस्य स्थापतंत्रस्य स्थापतंत्रस्य स्वाप्तिकारस्य स्थापतंत्रस्य स्थापतंत्रस्य स्थापतंत्रस्य स्थितस्य स्थापतंत्रस्य स्यापतंत्रस्य स्थापतंत्रस्य स्थापतंत्रस्य

इतना चत्कृष्ट अन्तर पद्मार्टस्याका होता है। इसी प्रकार शुक्कलेस्यामें भी जानना। किन्तु शुक्कले पद्म और तेजमें एक-एक अन्तर्महुत ट्ररफर पद्मलेकी तरह सौधमें युगलमें पत्मके असंख्यावर्षे भाग अधिक दो सागरकी स्थिति विताकर पकेट्रियों आवलीके असंख्यावर्षे भाग अधिक दो सागरकी स्थिति विताकर पकेट्रियों संख्यात इतार वर्षे विताकर पंकेट्रियों संख्यात इतार वर्षे विताकर पंकेट्रियों संख्यात इतार वर्षे विताकर पंकेट्रियों होता है। वहाँ भवके प्रथम समयसे कृष्ण, नील, क्योत, तेज, और पद्मलेस्यामें एक अन्त-मंहतं टरफर शुक्ललेस्यामें जाता है। तब सात अन्तर्महुतं, संख्यात हजार वर्ष, पत्मके असंख्यातवें भाग अधिक दो सागर, और आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्गल परावर्तन अक्तल कोला हो। अध्यक्षत

१३ - वर्ष नोडलु कृष्णलेश्याजीवंगळ्साधिकंगळप्पु १३ - वे बिंतु सिद्धंगाळतारं लेड्येगळपदि-३ -

नारमधिकारंगळिदं वर्णितंगळप्पुतु।

अनंतरं लेक्यारहितजीबंगळं पेळदपं :---

किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणंतसुहा । सिद्धिपुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेदन्ता ॥५५६॥

कृष्णाविलेश्यारहिताः संसारविनिर्माताः अनंतसुखाः । सिद्धिपुरं संप्राप्ताः अलेश्यास्ते मंतच्याः ॥

भावेन पर्राप्त केरयाः बौद्यिका एव भवन्ति । कुतः ? कवायोदयावस्टम्भगंभृतयोगप्रवृत्तरेव तन्न्रशाण-स्वात् । तु-युनः, तासामस्यबद्गस्यं पूर्वमंख्याधिकारे प्रव्यप्रमाणे एव निष्टम् । तवाहि-ज्ञवनकेरयाजीवाः सर्वतः १५ स्तोका बप्यसंस्थाताः ३। तेम्य. पप्पकेरया असंस्थातगृणाः ३३। तेम्यन्तेजोकेरयाः मंस्थातगृणाः ३३ १।

तैम्यः कपोतलेक्या अनन्तानन्तगृणाः १३-तेम्यः नीललेक्याः माधिकाः १३ । तेम्यः कृष्णलेक्याः माधिकाः ।

१३- । इति पडिप लेक्याः षोडशाधिकारैबैणिता भवन्ति ॥५५५॥ अयालेक्यजीवानाह—

अन्तराधिकार समाप्त हुआ। अब भाव और अल्पवहत्व अधिकार कहते हैं—

भावसे छहों लेश्या जीदियक ही होती हैं, क्योंकि क्यायके उदयसे संयुक्त योगकी

२० प्रष्टित ही लेश्याका लक्षण हैं। उनका अलबहुत्व तो पहले संख्या अधिकारमें जो हवयप्रमाण
कहा है उनसी हो सिद्ध हैं, जो इस फार्स है—युक्त्वलेश्यावाले जीव सबसे थोड़े होनेयर
भी असंख्यात हैं। उनसे पद्मलेश्यावाले जीव असंख्यातगृथे हैं। उनसे तेजोलेश्यावाले
जीव असंख्यातगृथे हैं। उनसे कपोललेश्यावाले जीव अनन्तानत्तगुथे हैं। उनसे नील
लेश्यावाले जीव कुल अधिक हैं। उनसे कुणलेश्या वाले जीव कुल अधिक हैं। इस
२५ प्रकार सीलह अधिकारोंसे लहीं लेश्याका वर्णन किया। १५५५॥

अब लेश्यारहित जीवोंको कहते हैं-

आबुबु केलबु जीवंगज्ये कथायस्थानोदयंगज्यं योगप्रवृत्तिपृप्तिस्तमा जीवंगज्य कृष्णादि-लेश्यारहितरप्यर । संसारिबित्ममंताः अबुकारणदिवं पंचविषसंसारबाराजिबित्नम्पंतरं अनंत-सुखाः अर्ताप्रियानंतसुखतंतुप्तरं सिद्धिपुरं संप्राक्षाः स्वारमोपरुब्धि लक्षणिसिद्धियं च पुरमं पोहंत्यदृषं अलेक्ष्यास्ते मंतस्याः अंतस्य जीवंगज्य लेश्यारहिताःग्रोगिकेबिलगज्यं सिद्धपरमेटिनगज्यमोज्ये दंव सर्गेयत्यवस्यः

हंतु भगववर्ह्तसरमेहबरचारुव रणारविवद्वंद्ववंदानांबिदपुण्यपुंजायमानश्रीमद्वायराजपुरसंडला-बाध्यमहावादवादोवररायवादिषितासहस्रकलिब्दुःजनम्बकासिनाळुं श्रीमदभयसूरिसिद्धातस्रकारीस् स्थायदपंकरजोर्राजितललाटपट्टं श्रीमस्केदायप्रदिर्श्वित्यान्मदसारकर्णाटबृक्ति जीवतत्त्वप्रदीपि-केदोळ जीवकाडिविशतिप्रक्णणाळोळ पंचवदां लेडयामार्गणामहाषिकारं निपवितमान्त्र ॥

ये श्रीवाः कपायोध्यस्थानयोगप्रमृत्यभावात् कृष्णारिकेश्यारहिताः तत एव पञ्चविषसंसारवाराधि- १० विनर्गता अधीम्ब्रामनमुबसंगुताः स्वास्त्रोपञ्चव्यञ्चलं निद्विपुरं सप्राप्ताः ते अयोगकेविलनः गिद्धास्य अनेक्ष्या जीवा प्रति वालक्षाः ११५५६।।

#### इत्याचार्यश्रीनेमिबन्द्ररबितायां गोम्मटसारापरनामपञ्चस्यहनृतौ तत्त्वप्रदीपिकास्याया जीवकाण्टे विशतिप्ररूपणागु लेस्पाप्ररूपणा नाम पञ्चटकोऽधिकार ॥१५॥

जो जीव कपायोंके उदयस्थानसे युक्त योगोंकी प्रवृत्तिके अभावसे कृष्ण आदि लेड्याओसे रहित हैं और इसीसे पाँच प्रकारके संसार समृद्रसे निकल गये हैं, अतीन्द्रिय अनन्तसुखसे हम हैं, तथा अपने आत्माकी उपलब्धि लक्षणबाले मृक्तिनगरको प्राप्त हो चुके हैं वे अयोगकेवली और सिद्ध जीव लेड्यासे रहित जानना ॥५५६॥

हुम प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्द्र विरविज्ञ गोम्मटसार अपर नाम पंचसंम्रह्रकी समवान् अहंन्त देव परमेहत्ररके सुन्दर वराजकमलोंको वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंतस्वरूप राख्युक सण्यकाचार्य सहावादी श्री अस्पयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तिक वराणकमलीको पृक्ति सीमित कलाटवाले श्री केत्रवर्णीक हात्र रिवेच गोम्मटसार कर्णाट्यूकी जीवत्रवस्य प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी प्रे. टोब्सकस्वित सम्यव्यानविद्यका नामक सायप्टीकाकी अनुसारिणी हिन्दी साया टीकाम जीवकाणको चीस प्रस्वणात्रीमेंसे लेट्यामागेणा प्रस्वणा नामक प्रमुक्त प्रविकास सम्युण हुआ ॥५५॥

### मन्यमार्गणाधिकार ॥१६॥

अनंतरं भवमार्गणाधिकारमं गायाबतुष्टर्याददं पेळवर्यः --भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हवंति भवसिद्धा ।
तव्विवनीयाभव्वा संसारादो ण सिज्हांति ॥५५७॥

, भव्या सिद्धिप्येंचां ते मध्यसिद्धाः वयवा भाविनी सिद्धिप्येंचां ते भव्यसिद्धाः । तद्विपरी-ता वभव्याः संसारतो न सिद्धपंति ॥

मुंदे संभविषुवंतप्प अनंतचनुष्टयस्वरूपयोग्यतेयाक्के लंबक्वाळिणभंक्यसिद्धरः । तद्विपरीत-लक्षणमनुक्ळ जीवंगळऽभव्यरः। अदु कारणमागि अभव्यजीवंगळु संसारवर्त्ताणदं पिगि सिद्धियं पद्देयत्पदुक्रः।

> भव्वत्तणस्य जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा । ण हु मरुविगमो णियमा ताणं कणयोवसाणमिव ॥५५८॥

भव्यत्वस्य योग्याः ये जीवास्ते अर्वति भव्यसिद्धाः । न खलु मलविगमो नियमास्तेषां कनकोपलानामिव ॥

यस्य नाम्नापि नश्यन्ति निष्शेषानिष्टराशयः । फलन्ति वाञ्छितार्थाश्च शान्तिनाथं तमाश्रये ॥१६॥

अय भव्यमार्गणाधिकारं गायाचतुष्टवेनाह-

80

१५

भच्या भवितु योग्या भाविनी वा सिद्धिः अनन्तवनुष्टयस्थरन्यक्ष्योगर्शस्यवैदां ते सम्यप्तिद्धाः । अनेन सिद्धेन्तिस्थागयताम्यां मस्याना द्वेषमयूकम्, सिद्धपरीताः उन्तन्त्रश्रनद्वरदिताः, ते अभव्या भवित्तः । अतप्त्य ते अनव्या न सिद्धपत्ति संसारित्रसम्भवस्य सिद्धं न जभन्ते ॥५५७॥ एव द्विवयानामपि भव्याना सिद्धिजाभ-प्रकृते तद्योग्यतामञ्जवतामुपपत्तिपूर्वकं ता परिद्वरितः

अब चार गाथाओंसे भन्य मार्गणाधिकारको कहते हैं-

भव्य अर्थात् होनेके योग्य अथवा जिनकी सिद्धि—अनन्त चतुष्टयरूप आत्मस्वरूप-की उपलिष्य भाविनी—होनेवाली है वे जीव भव्यसिद्ध होते हैं। इससे सिद्धिकी प्राप्ति और योग्यताके भेदसे भव्योंके दो भेद कहे हैं। इक दोनों लक्षणोंसे रहित जीव अभव्य २५ होते हैं। वे संसारसे निकलकर सिद्धिको प्राप्त नहीं होते॥५५॥

इस प्रकार दोनों ही प्रकारके भृष्योंको मुक्तिलाभका प्रसंग प्राप्त होनेपर जिनके सात्र सिद्धि प्राप्तिकी योग्यता है, उपपत्तिपूर्वक उनको मक्ति प्राप्तिका निषेध करते हैं— सम्यन्दर्शनाविसामप्रियनेपिवियनंतकतुष्टयस्वरूपतेपिवं परिणमिसल्के योग्यरप् जोवंगळु-नियमविवं भव्यसिद्धणकपरवर्गाञ्चो मळिवगमंत्रोळु नियवनिस्छ । कनकोपर्कगञ्जां तंते केळवु-जीवंगळु भव्यस्यक्रागियु रत्नत्रयप्रागिक्यमप्य स्वसामपियं पडेयकारविद्यस्तिप्यंबु । अनव्यसमानरप्य भव्यजीवंगळमोळके बहर्षा ।

ण य जे भव्वाऽभव्वा ग्रुत्तिसुहातीदणंतसंसारा ।

ते जीवा णादव्वा णेव य भव्वा अभव्वा य ॥५५९॥

न च ये भव्याः अभव्याःच मुक्तिसुखाः अपगतानंतसंसाराः ते जीवा ज्ञातव्याः नैव च भव्या अभव्याञ्च ॥

जाको लंबर बोवंगळु भव्यस्गळ्मत्तु अभ्यस्गळ्मत्तु पुक्तिमुखाः कृत्सनकम्मेशयदोळं धातिकम्मेशयदोळं संजनितातीद्वियानंतसुखमनुळ्ळर बतीतानंतसंसाराः पेरिमक्कटयट्ट संसार- १० मनुळ्ळ ते जीवाः वा जीवंगळ् नैस भव्याः भव्यस्गळ्मत्तु नैसाभव्यास्य अभव्यस्गळमत्तु जातव्याः एवतिरियल्डबद् ।

अनंतरं भव्यमार्गणेयोळ् जीवसंख्येयं पेळवपं :---

अवरो जुत्ताणतो अभव्वरासिस्स होदि परिमाणं।

तेण विहीणो सब्बो संसारी भव्बरासिस्स ॥५६०॥

अवरो युक्तानंतो भव्यराज्ञेवभंवति परिमाणं । तेन विहोनः सर्व्यः संसारी भव्यराज्ञेः। युक्ता-नंतजघन्यराश्चिमणमभव्यराश्चियं परिमाणमक्कुं । ज जु ज । मा अभव्यराश्चिहीनसर्व्यसंसारिः

ये भव्यजीवाः भव्यत्वस्य सम्यद्धनादिसामग्री प्राप्यानन्त्वनुष्टयस्वरूपेण परिणमनस्य योग्याः केवरुपोग्यतामात्रयुक्ताः ते भविभद्धा संसारम्रासा एव भवन्ति । कृतः ? तेषा मरुस्य विगमे विनाशकरणे केपाचिरकनकोपरानामित्र नियमेन सामग्री न सभवतीति कारणात् ॥१५८॥

ये जीवा न च भव्याः नाप्पभव्याः मृक्तिसुखाः अतीतानन्तससाराः ते जीवा नैव भव्या भवन्ति, नाप्पभव्या भवन्ति इति शातव्याः ॥५५९॥ अत्र जीवसस्थामाह—

जघन्ययक्तानन्तोऽभव्यराशिपरिमाण भवति । ज ज अ । तेन अभव्यराशिनोनः सर्वसंसारिराशिः

जो भव्यजीव भव्यत्वके अर्थात् सम्यन्दर्भन आदि सामग्रीको प्राप्त करके अनन्त-चतुष्टय स्वरूपसे परिणानके योग्य हैं अर्थात् केवल योग्यतामात्र रखते हैं वे भवसिद्ध २५ संसारी ही होते हैं। क्योंकि जैसे कुछ स्वर्णपाणा ऐसे होते हैं जिनका मल दूर करना अन्य नहीं होता स्म प्रकारकी सामग्री नहीं तो, स्सी तरह उनके भी मलको विनाश करनेवाली सामग्री नियससे नहीं मिलती ॥५५८॥

जो जीव न तो भन्य हैं और न अभन्य हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्तिमुख प्राप्त कर लिया है और उनका अनन्त संसार अतीत हो चुका है। वे जीव न तो भन्य हैं और न अभन्य हैं॥५५९॥

इनमें जीवोंकी संख्या कहते हैं— अभव्यराशि जवन्य युक्तानन्त परिमाणवाळी होती है। भव संसार राशिमें-से

१. म<sup>°</sup>ममिल्लदिश्तरलुकन<sup>°</sup>।

राशि भध्यराशिय परिमाणमक्कं १३-। इल्लि संसारिजीवंगळ परिवर्तनं पेळल्पबुणुं। परिवर्तनं परिप्रमणं संसरणमं वन्त्याँतरमक्कुमतुबु इव्यक्षेत्रकालभव भावनेवां पंचित्रमक्कुमतिक इव्यपरि-वर्तनं नोकंपित्रमक्क्षमतिक इव्यपरि-वर्तनं नोकंपित्रमक्क्षमतिक इव्यपरि-वर्तनं नोकंपित्रमक्क्षमतिक इव्यपरि-वर्तनं नोकंपित्रमक्क्षमतिक विद्यानिक 
भव्ययाचित्रमाणं भवति १३-अत्र संवाणिणा परिवर्तनमुख्यते। परिवर्तन परिभ्रमण संवार इत्यनविन्तरम् । तन् इत्यन्यविन्तरम् । तन् इत्याचेत्रकारुभभावस्यायस्य । तत्र इत्यन्यपित्तर्तनं नाम १९ । त्र इत्यन्यपित्तर्तनं नाम १९ । तत्र इत्यन्यपित्तर्तनं नाम १९ । तर्र इत्यन्यप्तित्तनं व्याप्तित्तं कर्मनेकम्भियाद्वयेषा । तत्र नोक्षमणित्तर्तनं नाम १९ । त्र इत्यन्यप्तित्तं विवर्षन्त्रस्य । त्र विद्वर्षन्त्रस्य । त्र विद्वर्षन्त्रस्य । त्र वृद्वर्षका विनेव अव्यवस्य । त्र विवर्षन्त्रस्य । त्र वृद्वर्षका विनेव अवस्य मुद्येषस्य । त्र वृद्वर्षका विनेव अवस्य । विवर्षका विनेव अवस्य । त्र व्यवस्य विवर्षका विनेव विवर्षका । विषय विवर्षका विवर्षका । विषय विवर्षका विवर्षका । विषय विवर्ष

अभव्यराशिका परिमाण घटानेपर भव्यराशिका प्रमाण होता है। यहाँ संसारों जीवोंकं परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन परिभ्रमण और संसार वे शब्द एकार्थक है। परिवर्तन परिभ्रमण और संसार वे शब्द एकार्थक है। परिवर्तन प्रस्त और क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे पाँच प्रकारका है। उत्तर्य हो। इत्यापित कार्य और २५ मोकसंस्थे भेदसे दो प्रकारका है। नोकसं परिवर्तन इस प्रकार होता है—तीन अरोर छह पर्याप्तियोंके योग्य पुद्रगल किसी जीवने एक समयमें प्रदण किये। स्तिन्य रक्ष वर्ण गन्य आदि तथा तीन, मन्द या मध्यम भावसे जैसे प्रहण किये हुसरे आदि समयों उत्तर्वी निर्जरा हो गयी। इसके प्रवास अत्वत्त्व वार अपृष्टीतको प्रहण करके छोड़े। तन्त्व वार मिश्रको प्रहण करके छोड़े। सम्बर्स अनन्त्र वार गृहीतको प्रहण करके छोड़े। तन्त्व वार विकर्तन वार गृहीतको प्रहण करके छोड़े। सम्बर्स अनन्त्र वार गृहीतको प्रहण करके छोड़े। तन्त्व वार विकर्तन वार गृहीतको प्रहण करके छोड़े। तन्त्र वार स्थापित क्षेत्र क्ष प्रस्त स्थापित करके छोड़े। सम्बर्स अनन्त्र वार गृहीतको प्रहण करके छोड़े। तन्त्व वार स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्था

पुर्गल परिवतनका काल अगृहीतमहणाद्वा, गृहीत महणाद्वा और मिश्र महणाद्वाके भेदसे तीन प्रकार है। अगृहीत महणाके कालको लगृहीत महणाद्वा कहते हैं। गृहीतमहणके कालको गृहीत अहणद्वा कहते हैं और एक साथ गृहीत और अगृहीतक महणकालको व्याप्त कहते हैं। उनके परिवतनका महणकालको व्याप्त कहते हैं। उनके परिवतनका महणकालको परिवतनके प्रथम समयसे लेकर निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक बार मिथको मृहण करता है। पुनः निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक बार सिथको महण करता है। पुनः निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक बार सिथको महण करके एक बार सिथको महण करता है। पुनः निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक बार सिथको महण करके एक बार सिथको महण करता है।

पृहीतंगळननंतवारंगळं पेरिपिक्क्योनिकम्मं मिश्रप्रहणमक्कुमितनंतंगळ् सिश्रप्रहणगळ्णुषु । बळिक्कं निरंतरमवगृहीतंगळननंतवारंगळं कळेडोम्मं गृहीतप्रहणमक्कुमितं गृहीतंगळुमनंतंगळा-गुत्तं विरक् प्रथमपरिवर्त्तनमक्कुममित्कदं बळिक्कं निरंतरंमिश्रकंगक्रमनतंवारंगककांकुबोम्मां-गृहीतप्रहणमक्कुं मत्तं सिश्यकंगळननंतवारंगळं पेरिपिक्तयोम्मं वगृहीतप्रहणमक्कृमितनंतंगळ् काशृहीतप्रहणमञ्जु । मुद्रे मत्तं निरंतरंगाणि मिश्रकंगळननंतंगळं काळिपयोम्मं गृहीतप्रहणसक्कुं भितं गृहीतगळमनंतगळाणनां विरक्ष द्वितोयपरिवर्तनमककं।

भत्तमार्तिल बळिवर्के निरतरमापि मिळकंगळननत्वारंगळ पेरिपिक्किबोभ्में गृहीतग्रहण-मनकु । मतं निरंतरिक्षकंगळनतंत्वारंगळं कळेबोभ्में गृहीतग्रहणमकुम्वतगृहीतग्रहण्याळ्स-नंतगळप्युचुमतिल्खळिवर्के निरंतरमापि मिळकंगळ नतंत्वगण्यः कळेबोभ्में अगृहीतग्रहणमक्युं मितं अगृहीतग्रहणंगळोलमन्तंगळामुनं विरक्त तृतीयपरिवर्तनमक्कु । अस्लि बळिक्के निरंतर

पुनः निरन्तरममृहीताननन्तवारानतीत्य सङ्ग्विसवाहणम् । एवमसन्तानि मिन्यहणानि । ततः तिरन्तरममृहीतानन्तवारानतीत्य सङ्ग् नृहीतब्रहणम् । एवं मृहीतेव्यति अनन्तेषु जानेषु प्रवमारिवर्तनं भवति ।
ताओ निरन्तरं मिश्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रन्तिव्यत्यन्ते ।
त्याः निरन्तरं मिश्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रन्तिव्यत्यन्ति ।
त्याः निरन्तरं मिश्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रन्तिव्यत्यन्ति ।
एवं मृहीतेष्यत्यनन्तेषु वातेषु द्वितोषपरिवर्तनं भवति । ततीः निरन्तरं मिश्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रन्तिवन्त्यन्त्य ।
एवं मृहीतेष्यत्यनन्त्रेषु वातेषु द्वितोषपरिवर्तनं भवति । ततीः विरन्तरः मिश्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रन्तिवन्तः ।
स्थापम् । पृत् निरत्तरं मिश्रकाननन्तवारानतीत्य सङ्ग्रन्तिवन्तः ।
निरन्तरः मिश्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रन्तिवद्यनम् । एवमपृहीतवद्वण्यवननेषु वातेषु तृतीयपरिवर्तनं भवति ।

महण करता है। इस प्रकार अनन्त बार मिश्रको घ्रहण करता है। उसके पश्चात् निरन्तर अनन्तवार अगृहीतको प्रहण करके एक वार गृहोतका प्रहण करता है। इस प्रकार गृहोतका भी प्रहण अनन्त बार होनेपर प्रथम परिवर्तन होता है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है— <sub>२०</sub>

| 00+         | 00+,0     | 0+100+      | 00+  | 00+ |
|-------------|-----------|-------------|------|-----|
| ++0         | ++0 ++    | + 8   + + 0 | ++0  | ++8 |
|             | + + 9   + | +0 ++8      | ++ 8 | ++8 |
| <b>११</b> + | ११ +   १  | १ 0   ११+   | 28+  | 880 |

इममें अगृहीतका चिह्न शुन्य है, सिश्रका हंसपद हे और गृहीतका एक अंक है। दा बार अनन्त बारका सूचक है। प्रथम परावर्तनसे मतलब है प्रथम पंक्तिके कोठोंकी समाप्ति हो गयी, अब आगे चलिए।

आगे निरन्तर अनन्त बार मिअको महण करके एक बार अगृहीतका महण करता है। पुनः निरन्तर भिअको अनन्त बार महण करके एक बार अगृहीतका महण करता है। इस तरह २५ अनन्त बार अमृहीतका महण करता है। इस तरह २५ अनन्त अगर अमृहीतका महण करता है। इस महण करके एक बार गृहीतका महण होनेवर करके एक बार गृहीतका महण होनेवर द्वितीय परिवर्तन होता है। आगे निरन्तर मिअको अनन्त बार महण करके एक बार गृहीतका महण करता है। इस महण करके एक बार गृहीतका महण करता है। अगे निरन्तर मिअको अनन्त बार महण करके एक बार गृहीतका महण करता है। इस मकार अनन्त बार गृहीतको महण करता है। कर निरन्तर मिअको अनन्त बार महण करके एक बार अगृहीतका महण करता है। इस मकार अगृहीतका महण अनन्त बार महण करके एक बार होनेपर हतीय परिवर्तन होता है। आगे निरन्तर गृहीतको अनन्त बार महण करके एक बार

गृहीतंपळनंतबारंपळं कळिषियोम्में मिश्रयहणमञ्जू । मत्तं गृहीतंपळनंतवारंपळं पेरिगिक्कयोम्में मिश्रयहणमञ्जू । मित्रं मुश्तेपळनंतवारंपळं पेरिगिक्कयोम्में मिश्रयहणमञ्जू । मिश्रयहणमञ्जू । मिश्रयहणमञ्जू मनंतंपळक्ततंपळं पेरिगिक्कयोम्में अगृहीतंपळनंतंपळं पेरिगिक्कयोम्में अगृहीतंपळनंतंपळं पेरिगिक्कयोम्में अगृहीतंपळ्तनंतंपळं पेरिगिक्कयोम्में अगृहीतंपळ्तं वर्षामें प्रत्याचित्रमां प्रत्याचार्य हुर्वयं प्रत्याचार्य प्रत्याचार्य प्रत्याचार्य हुर्वयं प्रत्याचार्य हुर्वयं प्रत्याचार्य हुर्वयं हुर्व

ततीऽयं निरन्तरं मृहीवालनन्तवारान्तीन्य सङ्गांमध्यहृत्यम् । पून मृहीवालनन्तवारान्तीस्य सङ्गांमध्यहृत्यम् । एवं मिश्यहृत्यानित नत्त्वाति । तत निरन्तरं गृहोतालनन्तवारान्तीस्य सङ्गांमध्यहृत्यम् । एवमग्रहोतीव्यय्यनतीय् आतेषु नतुर्यारिवर्तनं भवित । तदनन्तरस्याये विवर्धितनोकस्यपूर्वकारिवर्तन्त्रस्यमस्यमृहीतः अनन्ता
नित्ते विवर्णयानित्रम्याये ने नोकस्यमयस्य वृद्धवर्षारत्ये स्वतिद्यास्यस्यम्बाद्धितः अनन्ता
मिलित नोकस्यपूर्वस्यारिवर्तनं भवित । कर्यपूर्वस्यपरित्यतं मुख्यते-एकसिस्य स्वयं केनिवर्धार्ये अर्थायक्ष्यस्यम् 
भावेन ये गृहीतः समयाधिकाविक्वालमतीत्य द्वितीयादिसमयेषु निर्याण्यां, पूर्वोक्तक्रमेणेव त एव तेनैव प्रकारण
तस्ये जीवस्य कर्मायात्र प्राप्तवित तावस्ताल कर्यपुर्वस्यपरित्यतं मुख्यते । व्यत्य तेनैव प्रकारण
तस्य जीवस्य कर्मायात्र प्राप्तवित तावस्ताल कर्यपुर्वस्यारिवर्तनं भवित । वेशसर्ववित्येतो नोकस्यरिवर्तनवत्

आतस्यः । वनयोः काली समानौ । अत्रागृहीतवहत्यकालः करन्तोर्थिय सर्वतः स्वीकः । कुतः, विनष्टव्यवेतः 
कालभावसंकारपुर्वस्यानां बह्वारसङ्गाणस्यता । अतेन विवर्धितपुर्वस्यरिवर्तनं वर्तानाये वह्वारादर्श्य

मिश्रको प्रहण करता है। पुन: गृहीतको अनन्त बार प्रहण करके एक बार मिश्रको प्रहण करता है। इस प्रकार अनन्त बार मिश्रको प्रहण करता है। इस प्रकार अनन्त बार सिश्रको प्रहण करता है। इस प्रकार अनन्त बार अगृहीतको अनन्त बार प्रहण करके एक बार अगृहीतको प्रहण करता है। इस प्रकार अनन्त बार अगृहीतको प्रहण करनेपर चतुर्थ परिवर्तन होता है। उसके अनन्तर ममयमें विवक्षित नोक्रम पुद्रगल परिवर्तन के प्रयस समयमें आजनन्त नोक्रम समयवप्रव पुद्रगल करतेण किये थे और हितीशादि समयमें अनको निजेरा कर दी गयी थी, वे हो नोक्रम पुद्रगल उसी रूपमें प्रहण किये जाते हैं तो यह सब मिलकर नोक्रम पुद्रगल परिवर्तन होता है।

अब कमंपुद्गळपरिवर्तन कहते है—एक समयमें किसी जीवने आठ कर्मरूपसे जो ३० पुद्गाल महण किये और एक समय अधिक आवलीके बीतनेपर द्वितीयादि समयोमें उनकी निजेरा कर दी। पूर्वोक्त क्रमसे वे ही पुद्गाल उसी प्रकारसे उसी जीवके क्रमंपनेको प्राप्त हों तवतकका काल कमपुद्गालपरावर्तन कहलाता है। त्रेग सब पत्रियं कथन नोक्स परिवर्तनकी तरह जानना। इन दोनों परिवर्तनोंके काल समान हैं। यहाँ अगृहीत महणकाल अनन्त होनेगर भी सबसे थोड़ा है। क्योंकि जिन पुद्गलोंका द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावका संस्कार नष्ट हो

३५ १. म<sup>े</sup>मितु गृहीतग्रहणंगलु । २. म<sup>े</sup>मं कलिड्र ।

गृहोतंगळगेथे बहुवारग्रहणं संभविसुगुर्मोदतु वेळल्पट्दुवक्कं ॥ उक्तं च :--मुहमद्विविसंजुत्तं आसण्णं कम्मणिज्जरामुक्कं। पाएण एवि गहणं बख्वमणिहिद्वसंठाणं ॥

सक्मस्थितिसंवक्तं आसन्नं कर्मनिज्जरामुक्तं । प्रायेणैति ग्रहणं द्रव्यमनिहिष्टसंस्थानमिति ॥ अल्पस्थितिसंयुक्तम्ं जीवप्रवेशंगळीळिरुतिदुर्वेद् कर्म्मनिज्जेरेयिदं कर्मस्वरूपमं बिडल्पट्दुर्वे

इंतप्प पुरुगलद्रव्यमनिहिष्टसंस्थानं विवक्षितपरावर्त्तनप्रथमसमयोक्तस्यरूपमल्लद्रद् जीवनिवं प्रचर-वृत्तियिवं स्वीकरिसल्पडगुमेकं दोड ब्रब्यादिचतुष्विधसंस्कारसंपन्नमप्पूर्वरिवं। अगृहीतग्रहणकालमं नोडलु मिश्रप्रहणकालमनतपूणमक्कृ। ख ख। मदं नोडलु जघन्यगृहीतप्रहणकालमनंतपूणमक्कृ। ल ल ल । मर नोडल जघन्यपुद्गलपरिवर्त्तनकालं विशेषाधिकमक्कुमधिकप्रमाणमिद्

इदनपर्वतिसि इल्लि कुडिदोडिद्र ज = घ ख ख ख । अदं नोडलुन्कृष्ट गृहीतप्रहणकालमनंतग्रणमन्त्र । १० ल ल ल ल । मदं नोडलुक्कृष्टपुद्गलपरावर्त्तनकालं विशेषाधिकमक्कुमा विशेषप्रमाणमिद् ख खंख ख इदनपर्वात्तिस कृडिदोडिदु । ख खंख ंख । इल्लि अगृहीतमिश्रप्रहणकालंगळगे

सभवतीरगक्त भवति । उक्तं च --

सुद्रमद्विदिसंजुत्तं आसण्ण कम्मणिज्जरामुक्कं ।

पाएण एदि गहणं दव्वमणिहिट्सठाण ॥ १ ॥ [

अल्पस्थितिसंयुक्त जीवप्रदेशेषु स्थितं निर्जरया विमोचितकर्मस्थरूपं पुद्गलद्रव्यं अनिर्दिष्टसंस्थानं विवक्षितपरावर्तनप्रथमममयोक्तस्वरूपरहितं जीवेन प्रचुरवृत्या स्वीक्रियते । कृतः ? द्रव्यादिचतुर्विधसस्कार-संपन्नत्वात् । अगुःीतग्रहणकालात् मिश्रग्रहणकालोऽनन्तगुणः । ख ख । ततो जधन्यगृहीतग्रहणकालोऽनन्तगुणः । ख ख ख । ततो जवन्यपुर्गलपरिवर्तनकालो विशेषाधिकः । अधिकप्रमाणिमदं ख ख ख अपवर्त्य तत्र निक्षिप्ते

एवं ज = पु । व्य ख व्य तत. उत्कृष्टगृहीतग्रहणकालः अनन्तगुणः ख ख ख ख । तत उत्कृष्टपुद्गलपरावर्तनकालो रे० चुका है उनका बहुत बार ग्रहण नहीं होता है। इससे यह कहा गया है कि विवक्षित पुरुगल-परावर्तनके मध्यमें गृहीतोंका ही बहुत बार ग्रहण होता है। कहा भी है-जो कर्मरूप परिणत पदगल थोड़ी स्थितिको लिये हए जीवके प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूपसे स्थित होते हैं और निर्जराके द्वारा कर्मरूपसे छूट जाते हैं, जिनका आकार कहनेमें नहीं आता तथा विवक्षित परावर्तनके प्रथम समयमें जो स्वरूप कहा है उस स्वरूपसे रहित हो वे ही जीवके द्वारा २५ अधिकतर प्रहण किये जाते हैं। क्योंकि वे दृश्यादि रूप चार प्रकारके संस्कारसे युक्त होते हैं।

अगृहीत प्रहणके कालसे मिश्र प्रहणका काल अनन्तगुणा है। उससे गृहीत प्रहणका जघन्य काल अनन्तराणा है। उससे पुदुगल परिवर्तनका जघन्य काल विशेष अधिक है। जघन्य गृहीत ग्रहण कालको अनन्तसे भाजित करनेपर जो प्रमाण आवे उतना उसमें जोडने- ३० पर जघन्यपुद्गल परिवर्तन काल होता है। उससे बत्कृष्ट गृहीतग्रहणका काल अनन्तगणा

२,

जघन्योत्कृष्टभाविमल्लमें वितवधरिसल्पड्ववेके बोडेतद्विष परमगुरूपदेशाभावमप्पुर्वीरवं संदृष्टि :---

```
ज=घ। सलां लाउ घलां लां लां
ज=ग। सलां लाउ चलां लां लां
ज=ग। सलां चड=कृत्वलां लां
भित्रा। सलां मां
चित्रा नां लां
इंटिल अगृहीतकों संवृष्टिभूत्यं मिथकों हैं।
अंकद्रयम् क्रमियदालेगण्य अगृहीतवारंगण्य
```

इल्जि अगृहीतकके संवृष्टिश्चन्यं मिश्रकके हंतपदं गृहीतकककमल्ज्यं शून्यद्वयमुं हंसपदद्वयमुं। अंकद्वयमुं क्रमदिवनंतगळप्प अगृहीतवारंगळगं मिश्रवारगळगं गृहोतवारंगळगं संवृष्टियक्कु :—

```
$\xi + \xi +
```

इल्लिगुपयोगियक्कु मो गायासूत्रं :— अगहिर्दामस्स य गहिर्द मिस्समगहिरं तहैव गहिरं च । मिस्सं गहिरागहिर्द गहिर्द मिस्सं अगहिरं च ॥

१ १ - १ --१५ विमेषाधिकः। तदिशेषप्रमाणमिदंस्र सः सः सः, अपवर्ष्यं निश्चिप्तं एवं सः सः सः । अप्रागृहीतमिश्चप्रहण-सः

कालयोर्जवन्योरकृष्टभावौ न इत्यववार्यम् । तयाविधपरमगुरूपदेशाभावात् । सदृष्टि

अत्रागृहीतस्य संदृष्टिः शून्य मिश्रस्य हंसपदं, गृहीतस्यांकः, अनन्तवारस्य द्वितारः । तत्संदृष्टिः—

अत्रोपयोगिगाथामुत्र--

अगहिदमिस्स गहिद मिस्समगहिद तहेव गहिदं च । मिस्स गहिदमगहिद गहिदं मिस्स अगहिद च ॥२॥

है। उससे उक्कष्ट पुद्गलपरावर्तन काल विशेष अधिक है। उस्कृष्ट गृहीत महणकालमें ३० अननसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना उक्कष्ट गृहीत प्रहणकालमें मिलानेपर उक्कष्ट युदानिपरावर्तन काल होता है। यहाँ अगृहीत प्रहणकाल और सिआपहण कालमें जवन्य और उक्कष्टपना नहीं है ऐसा जानना क्योंकि उस प्रकारके उपदेशका अभाव है। यहाँ उपपोगी गाथाका अर्थ इस प्रकार है जो हन्य परिवर्तनमें स्पष्ट कर आये हैं कि पहला अगृहीतमिश्र गृहीत, दूसरा सिश्र अगृहीत गृहीत, तीसरा मिश्र गृहीत अगृहीत और चतुर्थ १९ गृहीत मिश्र अगृहीत है इस कससे महण करता है।

१ १ ० ० "सर्व्यपि पुद्गलाः सत्वेकेनाप्रोजिसतास्य जीवेन । असकृवनंतकृत्यः पुद्गल-+ ० १ + ० + + १ परिवर्णसंस्यो ।"

क्षेत्रपरिवर्तनमुं स्वक्षेत्रपरिवर्तनमें हुं परक्षेत्रपरिवर्तनमें विद्यु द्विविधमक्कुमल्लि । स्वक्षेत्र-परिवर्त्तनं पेळल्पबुग्नं । बो बानुमोर्थ्यं जीवं सुरुमनियोवजधन्यावगाहनदिवं पृष्ट्विदातं स्वस्थितियं १ जीविसि मृतनागि मत्तं प्रवेशोत्तरावगाहनदिवं पृष्ट्वि हुं दुः द्वायादिप्रदेशोत्तरक्रमविवं महामत्स्याव-१८ गाहनपर्ध्यंतगळु संख्यातधनांगुळ ६३ प्रमितावगाहन विकल्पंगळा जीवन्विदमे ये नेवरं स्वीकरि-सल्यबुव्यदेल्लं कृष्टि स्वक्षेत्रपरिवर्तनमक्कुं । परक्षेत्रपरिवर्तनमेंतेदीवे सूक्ष्मनियोवजीवनऽपर्य्याप्तकं सक्वज्ञखन्यावगाहनवारीरमन्ळळं लोकमध्याष्टप्रवेशंगळं तन्त शारीरमध्याष्टप्रदेशंगळं माण्डि पृष्टि

क्षद्रभवकालमं जीविसि मुगनागि आजीवेन मत्तमा अवगाहर्नाददमेरड वारंगक्कमंते मुद वारंगळमंते

अत्रोपयोग्यायवित्तं

सर्वेऽपि पुद्गलाः खलु एकेनातोज्झिताश्च जीवेन । ह्यसकुत्वनन्तकृत्वा पुदगलपरिवर्तससारे ॥

१ + ० क्षेत्रपरिवर्तनमपि स्वपरभेदाददेघा तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनमच्यते-कश्चिज्जीवः सक्ष्मनिगोदज्ञध-

+ { 0

0 + 8

न्यावगाहनेनोत्पन्नः स्वस्थिति १ जीवित्वा मृतः पुनः प्रदेशोत्तरावगाहनेन उत्पन्नः । एवं द्वधादिप्रदेशोत्तरक्रमेण १८

महामत्स्यागाहनपर्यन्ताः सक्यातमनाड्नुल ६ १ प्रमितावगाहनविकल्याः तैनैव जीवेन यावत्स्वीकृताः तत् १५ मर्वे ममृदित स्वक्षेत्रपरिवर्तनं भवति । परक्षेत्रपरिवर्तनमुज्यते—सुरुमनिगीदः अपर्याप्तकः सर्वेजपन्यावगाहनग्रारीरः लोकमध्याष्टप्रदेशान् स्ववरीरमध्याष्टप्रदेशान् कृत्वा उत्पन्नः। कृदभवकालं जीवित्वा मृतः। स एव पुनस्तैनैव

उपयोगी आर्याच्छन्दका अर्थ-पुद्गुलपरिवर्तनरूप संसारमें एक जीवने अनन्न

बार सब पुद्गलोंको प्रहण करके छोड़ दिया है।

क्षेत्रपरिवर्तन भी स्व और परके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें से स्वक्षेत्रपरिवर्तनको २० कहते हैं — कोई जीव सुक्ष्मनिगोदकी जधन्य अवगाहनासे उत्पन्न हुआ। अपनी स्थिति इवासके अठारहर्वे भाग प्रमाण जीवित रहकर मर गया। पुनः एकप्रदेश अधिक उसी अवगाहनासे उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार दो आदि प्रदेश अधिक अवगाहनाके कमसे सहामत्यकी अवगाहना पर्यन्त संख्यात घनांगुरु प्रमाण अवगिक विकल्प उसी जीवने जबतक धारण किये वह सब मिलकर सबसेत्र परिवर्तन होता है।

अब परक्षेत्र परिवर्तनको कहते हैं—सुरुमनिगोदिया खेन्ध्यपर्याप्तक सबसे जघन्य अवगाहतावाले गरीरके साथ लोकके आठ मध्य प्रदेशोंको अपने गरीरके मध्य आठ प्रदेश बनाकर उपन्न हुआ। क्षुद्रमय काल तक जीकर मता। वहीं पुना उससे अवगाहताके साथ दुबारा, निवारा, चौबारा उपनन हुआ। इस प्रकार घनांगुळके असंख्यातवें भाग बार वहीं उपनन हुआ। पुना एक-एक प्रदेश बदाते-बदाते समस्त लोकको अपना जनसक्षेत्र बना स्नेता ३०

800

नाल्कु बारियुमंते इंतेन्नबर घनांगुलासंख्येयभागप्रमिताकाशप्रदेशांगळ् अनितु बारंगळं निल्लये जनिति मस्मेकैकप्रदेशाधिकभाविंदं सर्व्यलोकमुं तनगे जन्मश्रेत्रभावमनेध्विसल्पट्ट्वक्कुमेन्नेबर-मनितकालमेल्लं किंद्र परक्षेत्रपरिवर्तनसक्कुमिल्लिगुपयोगियप्प क्लोकं :—

सर्वत्रंत्र जगत्क्षेत्रं प्रदेशो न ह्यस्ति जंतुनाऽक्षुण्णः ।

अवगाहनानि बहुशो बंभ्रमता क्षेत्रसंसारे ॥

क्षेत्रमंसारबोज् बंभ्रमिसुर्वेतप्य जीवनिदं जगन्धेणियनप्रमितजगरनेत्रबोज् स्वारीरावगाह-रूपाँदर मुद्दुत्यबद प्रदेशीनस्त । बरगाहृतंगज्ञ बहुवारं केनोज्ज्वदरुष्टुपिस्त । काळपीरबतीनं पेज्ञस्त्रबुर्जु । उत्सरिष्णिय प्रयस्तयसयोज् पृष्टुबनावनामुगोन्त्रं जीवे स्वायुः परिस्तर्गामियोज् मृतनागि मत्त्रमा जीवने द्वितीयोत्सिर्शाग्य द्वितोयसमयदोज्जुद्दिस्यापुःस्थयकार्यवदं मृतनागि आ १० जीवने सत्त्रमा तृतीयोरनेष्णिय तृतीयसन्यवोज् पृद्दि मृतनागि सत्तमा बतुत्याँस्सरिष्णय खतुर्ये-समयबोज्जुद्दिदनितु क्रमाँदद मृत्तांपणियसमाप्रमस्तुनेते वस्तर्मपणिजुंसमाप्रमादुवस्त्राँमतु जन्म-नैरंतर्य पेज्ञस्यदुदुर्व। मरणस्कर्गते नैरंतर्यं केनोज्ञस्त्रपुनिवेस्त्वमं कृष्टि काळपरित्तनमस्त्

अवगाहनेन दिवारं तथा त्रिवार तथा चतुर्वारं एवं यावत् चनाङ्गुलासस्ययमाग तावदारं तत्रैवीरपका, पृतः एकैकप्रदेशाचिकभावेन नर्वलोकं स्वस्वबन्धसेवभावं नयति । तदैशसर्वं परक्षेत्रपरिवर्तनं भवति । अत्रोप-रैपं योगपार्यावृतं—

> सर्वत्र जगत्सेत्रे देशो न हास्ति जन्तुनाऽसुण्यः । अवगाहनानि बहुशो बभ्रमता क्षेत्रसंसारे ॥

क्षेत्रससारे वम्भ्रमता जीवेन जगच्छ्रे णिधनश्रमित्रगरक्षेत्रे स्वजरीरावगाहनरूपेणास्पृष्टप्रदेशो नास्ति । अवगाहनानि बहवार यानि न स्वीकृतानि तानि न सन्ति ।

२० काळण्रीस्वतंनमुच्यते-कश्चिवज्ञीयः उत्सरियणीयध्यममसये बातः स्वायुःपरिसमाशौ मृत , पुनिद्वितोयो-स्पिरियोद्वितीयसमये जातः स्वायुःपरिसमाध्या मृतः । पुनः तृतीयोन्सिरियोन्तीयसमये जातः तथा मृतः, पुनः चतुर्योत्मिरियोचनुर्यमसये जातः । अनेन क्रमेण उत्सरियो समान्तोति तर्यवायसरियोमितः समान्तीति एवं

है। यह सब परक्षेत्र परिवर्तन है। इस विषयमें उपयोगी आयोच्छन्दका श्रीभग्राय इस प्रकार है—क्षेत्र संनारमें अमण करते हुए इस जीवने बहुत-सी अवगाहनाशोंके द्वारा संगस्त जगन्-२५ के क्षेत्रको अपना जन्मस्थान वसारा, कोई कोंब वरपन्न होनेसे शेष नहीं रहा। ऐसी कोई अवगाहना नहीं रही जो अनेक बार धारण नहीं की।

काल्यरिवर्तन कहते हैं —काई जीव उत्सिषिणी कालके प्रथम समयमें उराज हुआ और अपनी आधु मनाम होनेपर मन गया। पुन: दुसरी उत्सिष्णीके दूसरे समयमें उराज हुआ और अपनी आधु समाम होनेपर मन गया। पुन: वोमरी उत्स्रिष्णीके तीनरे समयमें उत्स्रिष्णीके उत्सर्थ काले के तीनरे समयमें उत्सर्थ हुआ और अपनी प्रकार आधु समाम होनेपर सरा। पुन: वाबुध अन्तर्थिणीके वन्धे समयमें उराज होजर उत्सर्थिणीके समाम करता है तथा इसी कमसे अवसर्थिणी कालके मन समयों उराज होजर उत्सर्थिणी समाम करता है नथा इसी कमसे अवसर्थिणी कालके मन समयों उत्पन्न होजर अवसर्थिणी समाम करता है। इस अकार निरस्त उत्सर्थ होजे का कमसे उत्सर्थिणी और अवसर्थिणी कालके सन समयों में सराण भी करना वाहिए। यह सन्न काल-

इल्लिगुपयोगियप्पार्ध्यावृत्तं :--

उत्सर्पणावसर्पणसमयाविलकासु निरवशेषासु । जातो मृतश्च बहशः परिभ्रमन्कालसंसारे ॥

उत्सर्पणावसप्पणगळ समयमालयोळेनितोळवनितु समयगळोळ यथाक्रमींद पुट्टिवनुं

पो दिवनुमनंतवारं कालसंसारवोळ परिश्रमिसूत्तं जीवनं ।

अवपरिवर्त्तनं पेळल्पड्रंगु—नरकातियोळ् सर्वज्ञघ्यायुद्दंशवर्धसहस्त्रप्रमितमवकु मंतप्पायुव्यांवस्तिस्त्रियं पृष्टि पोरसट्द मतं संसारवोळ् परिश्रमिति या ज्ञघ्यायुव्यांदवसन्तिक्ये पृद्दिवन्
ंनु दाश्यंपहर्स्वायः सम्पंगळिनितोळवित्तु वारंगळनित्तिये पृद्धिवन्
ंनु दाश्यंपहर्स्वायः सम्पंगळिनितोळवित्तु वारंगळनित्त्ये पृद्धिवन्
सम्पायिकभावविंदं व्यान्त्रशास्तागरीपमंगळ् समाग्रं माङस्पट्टु । बळ्किकमा नरकानिर्विदं बंदु
तिर्ध्यंगतियोळ् अंतम्भृहर्पज्ञघ्यायुव्यविदं पृद्धि मुन्निनंत्यंतम्भृहर्त्त्तसम्याच्याविद्यात्र्यः वार्षः १०
पृद्धि भेले समयाधिकभावविदं त्रित्वपोयमण्या ज्ञीवनिदं परिस्ताग्नि माङस्पट्ट्यति । मनुष्यगतियोळ त्रिपल्योपमंगळा ज्ञीवनित्वे परिस्ताग्नि माङस्पट्ट्युद्धा । नरकगतियोळ्येक्टते देवगतियोळं दाशवर्षम्यसम्यामाग्निर्यदं नेले समयोनरक्रमाय्यव्यापनिकेतिशालगारीपमंगळ परि-

जन्मनंरन्तयंमुक्तः । मरणस्थाप्येवं नैरतयं याद्यं । तदेतस्य काळपरिवर्तनं भवति । अत्रोपयोग्यार्यावृत्तं— उत्वर्षणाजसर्यणसम्याविकसामु निरवरोगामु । जातो मतश्च बहुशः परिभाग काळसंसारे ॥

उत्सर्पणावसर्पणयोः सर्वसमयमालाया क्रमेण उत्पन्नः मृतश्च अनन्तवारकालसंसारे परिश्रमन् जीवः ।

सवपिवर्तनमुख्यते-नरकवती धर्वजपन्यपूर्वसहस्ववर्षिय तेनावृषा तत्रोत्पन्न पुनः संसारे भ्रान्त्या तैनैव आयुषा तत्रैवोत्पन्नः। एवं दशमहस्ववर्षसम्पत्वारं तत्रैवोत्पन्नो मृतः। पुनः एकैस्सम्पाधिकनावेन त्रयांन्त्रयत्मारोपमाणि परिसमाप्यत्ते। पश्चात् तियंभातौ अन्तर्मपूर्वतिषुषा उदत्यन्नः शास्त्रत् अन्तर्मपूर्वसम्पयारम् भूपमः उपरिमम्पाधिकभावेन जिल्लापेषमानि तैनैव जीवेन परिसमाप्यत्ते। एवं मनुष्यत्रताविषि त्रियस्योपमानि तैनैव जीवेन परिमायायन्ते। नरुकातिबर्देवतावादि दणसहस्रवर्षसम्यसमासेस्परि समयोत्पनक्रमेण एक्षित्रयः

परिवर्तन है। इस विषयमें उपयोगी आर्याष्ट्रतका आशय इस प्रकार हे—काळ संसारमें अनन्त बार भ्रमण करता हुआ जोव बस्सर्षिणी और अवसर्षिणीके सब समयोंमें क्रमसे उत्पन्न हुआ और मरा।

भवपरिवर्तन कहते हैं.—नरकातिमें सबसे जघन्य आयु दस हजार वर्ष है। उस आयुसे नहीं उदरल हुआ। पुनः संसारमें अप्रण करके उसी आयुसे नहीं उदरल हुआ। अस्म करके उसी आयुसे नहीं उदरल हुआ। अस्म मर्थों की जितनी संस्था है उतनी बार वर्षे डिंग्सन हुआ। और मरा। पुनः एक-एक समय बढ़ाते-बढ़ाते तैंतीस सागर पूर्ण किये। फिर निर्यंचगातमें अन्तर्गेहृतकी आयु केंद्र उपन्त हुआ। पढ़िले ही तरह अन्तर्गृहृतकी जायु केंद्र उपन्त हुआ। पढ़िले ही तरह अन्तर्गृहृतकी जायु बढ़ाते-बढ़ाते उसी जाय अन्तर्गृहृतकी आयु केंद्र उपन्त हुआ। किर एक-एक समयकी आयु बढ़ाते-बढ़ाते उसी जीवने तीन पल्य तक सब आयु भीग डाली। इसी प्रकार प्रमुच्यातिमें भी उसी जीवने तीन पल्य तककी सब आयु भीगकर समाप्त की। नरकगतिकी तरह देवगितमें भी दम हजार वर्षके आयुसे उपन्यास एक-एक समयका आयु क्राते-बढ़ाते इकतीस सागरकी आयु पूर्ण की। इस प्रकार अमण करनेके परवाल्या आयु क्रससे बढ़ाते-बढ़ाते इकतीस सागरकी आयु हमसे बढ़ाते-बढ़ाते इकतीस सागरकी आयु हमसे बढ़ाते-बढ़ाते इकतीस सागरकी आयु हमसे अहती-बढ़ाते उपने अपने अपने करने करने सा अवधिवर्तन करने सा अवधिवर्तन विस्ति साम अवधिवर्त विस्ति साम अवधिवर्तन विस्ति साम अवधिवर्तन विस्ति साम अवधिवर्तन विस्ति साम अवधिवर्तन विस्ति साम अधिवर्तन विस्ति साम अधिवर्ति साम अधिवर्ति साम अधिवर्ति साम अधिवर्ति साम अधिवर्ति साम अधिव

समाप्रिमाडल्पटटॉवत परिभ्रमिसि बंदा जीवं पुर्खोक्तजधन्यस्थितियनारकनार्वोनतबेल्लमेकभव-परिवर्तनमक्कं । इल्लिगुपयोगियप्पार्ध्यावत्तं ।-

नरकजघन्यायुष्याद्यपरिमग्रैवेयकावसानेषु ।

मिध्यास्वसंश्रितेन हि भवस्थितभविता बहुजः ॥

नरकज्ञचन्यायुष्यं मोदल्गो ड मेरो युपरिग्रैवेयकावसानमादायुष्यस्थितिगळीळ मिण्यात्वीदय-बोळ्क्डिवजीवनिदं भवस्थितिगळनुभविसल्पट्टेनु बहुवारं हि स्फुटमागि । भावपरित्तंनं पेळल्पडुनुं:-

वंचेंद्रियमंजिपरर्याप्रकं मिथ्यादृष्टि यावनानमोठ्यं जीवं स्वयोन्यसर्व्हजघन्यज्ञानावरणप्रकृति-स्यितियनंतकोटिकोटियं माळकमा जीवंगे कषायाध्यवसायस्थानंगळसंख्यातलोकप्रमितंगळ षट्-स्थानपतितंगळा जघन्यस्थितिगे योग्यंगळप्यवित्रः सर्व्यंजघन्यस्थितिबंधाघ्यवसायस्थाननिमित्तंगळ १० अतुभागबंधाध्यवसायस्थानंगळसंस्यातलोकप्रसितंगळप्पवित सर्वज्ञचन्यस्थितियन सर्वज्ञचन्य-कषायाध्यवसायस्थानमं सर्व्यज्ञघन्यमनुभागबंधाध्यवसायस्थानमुमं पौद्दियंगे तद्योग्यसर्व्यजघन्य योगस्थानमक्कमा स्थितिकदायाध्यवसायानुभागस्थानंगळगे द्वितीयमसंस्थेयभागबृद्धिपुक्तं योग-

त्सागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । एव भ्रान्त्वागत्य पूर्वोक्तजघन्यस्थितिको नारको जायते । तदा तदेतत्सर्थं भवपरिवर्तनं भवति । अत्रोपयोग्यार्यावत्त —

नरकजभन्यायुष्यादयुपरिमग्रैवैयकावसानेषु ।

मिध्यात्वसंश्रितेन हि भवस्थितिभौविता बहुश: ॥

नरकजधन्यायष्य।दयपरिमग्रैवेयकावसानायष्या स्थितौ मिध्यात्वोदयाश्रितजीवेन भवस्थितयोऽनभविता बहवार स्फुटम ।

भावपरिवर्तनमुच्यते-कश्चित्पञ्चेन्द्रयसिक्रपर्यातकसिष्यादष्टिर्जीवः स्वयोग्यसर्वज्ञघन्या ज्ञानावरण-१० प्रकृतिस्थिति अन्तःकोटाकोटिप्रमिता बब्नाति । सागरोपमैककोट्या उपरि दिवारकोट्या मध्यं अन्तःकोटाकोटि-रित्युच्यते । तस्य जीवस्य कथायाध्यवसायस्थानानि अमंख्येयलोकप्रमितानि गटस्यानपतिनानि जधन्यस्थित-योग्यानि । तत्र सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्याननिमित्तानि अनभागाध्यवसायस्थानानि असंख्येयलोक-प्रमितानि । एवं सर्वजवन्यस्थिति मर्वजवन्यकषायाध्यवसायस्थानं सर्वजवन्यानुभागवन्धाध्यवसायस्थानं च प्राप्तस्य तद्योग्यसर्वजवन्यं योगस्यानं भवति । तेषामेव स्थितिकषायाध्यवमायानभागस्थानाना द्वितीयं अमस्येय-

२५ प्रारम्भ करता है। तब यह सब भवपरिवर्तन होता है। इस विषयमें खप्योगी आर्याच्छन्द-का अभिप्राय-मिथ्यात्वके उदयसे जीवने नरककी जधन्य आपसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तककी आयप्रमाण भवस्थितियाँ अनेक बार भोगी।

भावपरिवर्तन कहते हैं —कोई पंचेन्द्रिय संज्ञा पर्याप्तक मिध्यादृष्टि जीव अपने योग्य सवसे जपन्य ज्ञानावरणकर्मकी अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण स्थितिका बन्ध करता है। ३० एक कोटि सागरके उत्पर और कोटाकाटी सागरके मध्यको अन्त:कोटिकोटी सागर कहते हैं। उस जीवके जघन्यस्थितिबन्धके याग्य छह प्रकारकी हानिवृद्धिको लिये असंख्यात लोक प्रमाण कषायाध्यवसाय स्थान होते हैं। तथा सर्वज्ञधन्य कषायाध्यवसाय स्थानमें निमित्त असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थान होते है। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जवन्य कषायाध्यवसाय स्थान और सबसे जवन्य अनुभागवन्धाध्यवसाय-३५ स्थानको प्राप्त जीवके उसके योग्य सबसे जघन्य योगस्थान होता है। पुनः उन्हीं स्थिति, कपायाध्यवसाय और अनुभागस्थानोंका असंख्यात भागवृद्धिको छिये हुए दूसरा योगस्थान

स्थानमक्क्मितसंख्यातभागवद्धि संख्यातभागवद्धि संख्यातगुणवद्धि असंख्यातगुणवद्धियें ब चतः-स्थानवद्भिपतितंगळ श्रेश्यसंख्येयभागप्रमितंगळप्पवंते वा स्थितियने या कषायाध्यवसायस्थानमने प्रतिपद्यमानंगे द्वितीयमन्भागबंधाध्यवसायस्थानमक्क्मदक्के योगस्थानंगळ पुरुवीक्तंगळेयरियल्प-डवृष् ।

इंतु ततीयादिगळोळमनुभागाध्यवसायस्थानंगळोळ् असंख्यातलोकपरिसमाप्तिप्रव्यंतप्रत्येकं ५ योगस्थानंगळ नडसल्पडवर्वामता स्थितिने प्रतिपद्यमानंगे द्वितीयस्थितिबंधाध्यवसायस्थानमकः मदक्के अनुभागबंघाध्यवसायस्थानंगळं योगस्थानंगळम्निनंतयरियत्पडवर्वित ततीयादिस्थिति-बंधाध्यवसायस्थानंगळोळसंख्यातलोकमात्रपरिसमाप्तिपव्यंतमा विलक्रममरियल्पडगुः-

भागयक्तं योग्स्थानं भवति । एवमसंस्थातभागवद्धि-संस्थातभागवद्धि-संस्थातगणवद्धि-असंस्थातगणवद्धिः। चतःस्यानबद्धिपतितानि श्रेण्यसंस्थेयभागप्रमितानि योगस्यानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कषाया- १० ध्यवसायस्थानमास्कन्दतो द्विनीयमनभागवन्धाध्यवसायस्थानं भवति । तस्यापि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव ज्ञातक्यानि । एव ततीयादिव्वपि अनुभागाच्यवसायस्थानेष असंख्यातकोकपरिसमाप्तिपर्यन्तेष प्रत्येकं योग-स्थानानि नंतव्यानि । एव तामेव स्थिति बध्नतो द्वितीयं कषाबाध्यवसायस्थान भवति । तस्यापि अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च प्राग्वत ज्ञातव्यानि । एव ततीयादिकपायाध्यवसायस्थानेष असस्यातलोकमात्रपरिसमाप्तिपर्यन्तेष आवत्तिकमो ज्ञातन्यः । ततः समयाधिकस्थितेरपि स्थितिबन्धाध्यवसाय- १५ स्यानानि प्राग्वत असस्येयलोकमात्राणि भवन्ति । एव समयाधिकक्रमेण उत्कृष्टस्थितिपर्यन्तं त्रिशत्सागरोपम-कोटोकोटिप्रमितस्थितरिष स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च ज्ञातव्यानि । एवं मलप्रकृतीना उत्तरप्रकृतीना च परिवर्तनक्रमी ज्ञातव्यः । तदेतत्समदितं भावपरिवर्तनं भवति । संदृष्टि:---

होता है। इस प्रकार असंख्यात भागवद्धि, संख्यात भागवद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात २० गुणवृद्धि नामक चतुःस्थान वृद्धिको लिये हुए श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योगस्थान होते है। इन समस्त योगस्थानोंके समाप्त होनेपर वही स्थिति, वही कपायाध्यवसाय स्थानको प्राप्त जीवके द्वितीय अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है। उसके भी योगस्थान पर्वोक्त ही जानना । इस प्रकार तृतीय आदि असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागस्थानोंके भी समाप्ति पर्यन्त प्रत्येक अनुभागस्थानके साथ सब बोगस्थान लगाना चाहिए। उनके भी समाप्त २५ होनेपर उसी स्थितिका बन्ध करनेबाल जीवके दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है। उसके भी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान और योगस्थान पूर्वकी तरह जानना। इस प्रकार त्तीय आदि असंख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानीकी समाप्ति पर्यन्त अनुभाग-स्थानों और योगस्थानोंकी आवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थितिके साथ सबकी आवृत्ति होनेपर एक समय अधिक अन्त:कोटाकोटांकी स्थिति बाँधता है। ३० उसके भी कपायाध्यवसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान योगस्थान जानना । इस प्रकार एक-एक समय अधिकके कमसे उस्क्रष्ट स्थिति पर्यन्त तीस कोटा-कोटी सागर प्रमाण स्थितिके भी स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान और योगस्थान जानना। इसी प्रकार आठों मूल कर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका भी परिवर्तनक्रम जानना । यह सब मिलकर भाव परिवर्तन है।

सा≖अं=को २ कवायन. ००० = २०००००० उ अनुभागज, ०००≅३००००० उ योगस्यानज. ०००≡३०००० उ

५ आबाध कालसचनात्यै दंडस्तस्यो-परिस्थितत्रिकोणः तदुज्ञानावरण-द्रव्यतिषेक विन्यायः ।



मी पेळल्पट्ट जघन्यस्थितिय समयाधिकमप्पूदर स्थितिबंबाध्यवसायस्थानंगळ मंनिनंत-संख्यातलोकमात्रमक्कृमिन् समाधिकक्रमदिदमुत्कृष्टस्थितपय्यतं त्रिशतसागरोपमकोटिकेटिप्रमित-१० स्थितिय स्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगळ मनुभागबंधाध्यवसायस्थानंगळ योगस्थानंगलुमरियल्पडुव-वितत्ला मूलप्रकृतिगळगमुत्तरप्रकृतिगळगं परिवर्त्तनकममरियल्पडुगुमितदेल्लं कूडि भावपरिवर्त्तनः मक्क्मिल्लिगुपयोगियप्पार्थ्यावत्तं :---

#### सर्वेप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवंधयोग्यानि । स्यानान्यनुभूतानि भ्रमता भवि भावसंसारे॥

|    |         |      |                                   |          |          | We also a make the same with |       |                         |   |  |  |  |
|----|---------|------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------------|-------|-------------------------|---|--|--|--|
|    |         |      |                                   | 8        | 7        | ₹                            |       |                         |   |  |  |  |
| १५ | अन्त:को | ₹    |                                   |          |          | 7 .                          | • 🗆   | ३० को २ सा              |   |  |  |  |
|    |         |      |                                   | 1        | 1        | 1                            | ī     |                         |   |  |  |  |
|    | कपाय    | ] जघ | 00至300≅                           | 300至80   | 5000€    |                              |       |                         | _ |  |  |  |
|    | अनुभाग  | जध   | 可可○○無3○○至3○○三3○○三3○○至3○○至3○○至3○○三 |          |          |                              |       |                         |   |  |  |  |
|    |         |      |                                   |          |          |                              |       |                         |   |  |  |  |
|    | योग     | जध   | 00800800                          | 30030030 | 60060060 | 00800800                     | 90090 | • <b>३००३००३००३००</b> उ |   |  |  |  |
|    |         |      | ोग्यार्थावत्त-                    |          |          |                              |       |                         | _ |  |  |  |

विशेषार्थ - योगस्थान, अनुभाग बन्धाध्यवसायस्थान, कषायाध्यवसायस्थान और ₹0 स्थितिस्थानोंके परिवर्तनसे भावपरिवर्तन होता है। आत्माके प्रदेशोंके परिस्पन्दको योग कहते हैं। यह प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धमें कारण होता है। इन योगोंक जघन्य आदि स्थानोंको योगस्थान कहते हैं। जिन कपायपुक्त परिजामोंसे कर्मोंमें अनुभागबन्ध होता है उनके जघन्य आदि स्थान अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान हैं। जिन कथाय परिणामोंसे २५ स्थितिबन्ध होता है उनके जबन्य आदि स्थान कपायाध्यवसायस्थान है धन्हीको स्थिति-बन्धाध्यवसायस्थान भी कहते है। कर्मोंकी स्थितिके जघन्यादि स्थानोंको स्थितिस्थान कहते हैं। एक एक स्थितिभेदके बन्धके कारण असंख्यात लोक प्रमाण कवायाध्यवसायस्थान होते हैं। एक-एक कपायाध्यवसायस्थानके असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसाय-स्थान होते हैं। एक-एक अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानके जगनश्रेणिके असंख्यातवें भाग ३० योगस्थान होते हैं।

इस परिवर्तनके सम्बन्धमें उपयोगी आर्याच्छन्दका अभिप्राय इस प्रकार है--

२५

30

समस्त्रज्ञृतिस्थितिजनुभागप्रदेशबंधयोग्यंगळ्प स्थितबंधाध्यवसायानुभागवंधाध्यवसाय-योगस्थानंगळेनितोळधनितुं पृथ्वियोळ् भावसंसारदोळतोळस्य जीवनिदमनुभविसस्पट्टवु । इस्लि स्थितिबंधाध्यवसायज्ञकस्य भोदन्गो बुक्तुष्टप्यत्येतमेत जनुभागवंधाध्यवसायज्ञक्यस्थानगोवन्गो दु-स्कृष्टस्थानपर्यातं योगस्थानंगळ जधन्यं भोदन्गो बुक्तुष्टस्थानपर्यातं सर्व्यंज्ञधन्यस्थितिसंबंधि गळ्मोलागित स्थ्यांस्कृष्टस्थितिपर्यातं तत्तरसंबंधियाळं स्थापित अक्षसंबारक्रमविदं भावसंसार-दोलानुभविसस्पर्द स्थितवंथाध्यवसायविस्त्रज्ञं साधिसुब्दे बुदर्यं ।

इल्लि एकपुद्गलपरिवर्ननकालमनंतमकहुमर्द नोडलु क्षेत्रपरिवर्तनकालमनंतगुणं अवं नोडलु कालपरिवर्तनवारंगळनंतगुणमदं नोडलु भगपरिवर्तनकालमनंतगुणमदं नोडलु भावपरि-वर्तनकालमनंतगणमक्केमिटिल संदर्शिरखनेथियः :—भाव । ख ख ख ख

भव। ख ख ख

क्षेत्र। ख ख

ओवर्व जीवंगे अतीतकाल्योळ भावपरिवत्त नेवारंगळ् अवंतगळ् । ख । अवं नोडळू भव-परिवत्त नेवारंगळनंतगुगंगळवं नोडळु कालपरिवर्तनवारंगळ् वनंतगुणंगळवं नोडळु श्रेत्रपरिवर्तन- १५ वारंगळ अनंतगणंगळवं नोडळ इथ्यपरिवर्त्त नवारंगळनंतगुणंगळ्युव । संदर्ष्टिः :—

> सर्वप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धयोग्यानि । स्थानान्यनभतानि भ्रमता भवि भावसंसारे ॥

अत्र स्थितिबन्धाध्यवसायवयन्यातदुत्कृष्टपर्यन्तानि पुनः अनुभागबन्धाध्यवसायवर्षम्यात्तदुत्कृष्टपर्यन्तानि योगस्थानवयन्यात्तदुत्कृष्टपर्यन्तानि योगस्थानवयन्यात्तदुत्कृष्टपर्यन्तानि च सर्वज्ञष्यविस्यन्ति स्वार्वेकृष्टस्यतिर्यन्ते तत्तत्सवन्धीनि २० संस्थाप्य अक्षसयारक्रमेण भावतंसारे अनुभूतिस्ययादिस्यविक्षयायवस्यावान् साध्यविद्ययः। अर्थक-पुद्मन्त्रपायान्यस्याविक्षयः । अर्थक-पुद्मन्त्रपायान्यस्याविक्षयः अस्यत्यायान् साध्यविद्ययान् । अर्थक-पुद्मन्त्रपायान्यस्यविक्षयः अस्यत्यायः। अर्थक्तिः अस्यत्यायः । अर्थक्तिः । अस्यतिक्षयः अस्यतिक्षयः अस्यतिक्षयः । अस्यतिक्षयः । अर्थक्तिः । अस्यतिक्षयः । अस्यतिकष्यान्तिक्षयः । अस्यतिक्षयः । अस्यतिक्यतिक्षयः । अस्यतिक्षयः । अस

'भावसंसारमें भ्रमण करते हुए जीवने सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके योग्य स्थानोंका अनुभव किया।'

सबसे जयन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त तस्सन्बन्धी स्थिति बन्धाण्यवसाय-स्थान, अनुभागबन्धाण्यवसायस्थान और योगस्थान जवन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त स्थापित करके जैसे पहले प्रमादों अक्षसंचार कहा है त्यी कमसे भावसंसारमें अनुभून स्थिति आदि सम्बन्धी स्थिति बन्धाण्यवसाय आदिको साथना चाहिए।

यहाँ एक पुद्रगलपरावर्तन काल सबसे थोड़ा अर्थान् अनन्त है। उससे सेवपरिवर्तन ३५ काल अनन्त गुणा है। उससे कालपरिवर्तनका काल अनन्त गुणा है। उससे भवपरिवर्तनका काल अनन्त गणा है। उससे भावपरिवर्तनकाल अनन्त गणा है। इससे भवपरिवर्तनका

٠,

२५

द्रव्य, ख ख ख ख ख क्षेत्र, ख ख ख ख काल, ख ख ख भव, ख ख भाव. ख

इल्लिगुपयोगियप्पार्यावृत्तामितु । "पंचविषे संसारे कम्मवशाञ्जैनवर्धितं मुक्तेः । मार्ग्भपश्यन प्राणी नानादृःखाकुळे भ्रमति ॥

हुंतु भगवदर्हत्परमेश्वरचारुक्तरणार<sup>\*</sup>वदर्डहबंदनार्गवितपुष्पर्धुजात्मानश्रीमद्वायराजगुरमंडला-५ वाय्येमहावादवादिषतामृहस्तकलिबङ्गननकविता श्रीमदम्भयपूरिसिद्धात्मकवित्रश्रीपादपंकजरजो-र्गिजतललाटपर्ट्र श्रीमस्केशविवर्षितम्पर्णामेमदसारकर्णाटकवृत्तिजीवतस्त्रप्रवीपिकयोळ् जीव-कांडविजातितस्वरणयेळिल् विदर्शं भव्यमार्गाणांकिकार व्याह्नतमान्तु ॥

> द्रव्य संस्थासासास क्षेत्र संस्थासास कालसासास भव संस्था भागस्य

अत्रोपयोगि आर्यावत्तमाह--

पञ्जविधे संसारे कर्मवशाज्जनविशतं मुक्ते.।

मार्गमपस्यन् प्राणी नानादुःखाकुले भ्रमति ॥ इत्याचार्यश्रीनेमिथन्द्रकृताया गोन्मटसारपञ्चसंग्रहनृती तत्त्वप्रदीपिकारूयाया ओवकाण्डे विद्यातिप्ररूपणाम् अव्यामार्गणाप्ररूपणानाम पोडबोर्श्वकार ॥१६॥

कालमें भावपरिवर्तन सबसे थोड़े हुए अर्थात् अनन्त बार हुए। उनसे भवपरिवर्तन अनन्त

गुणी बार हुए। १५ उनसे काळपरिवर्तन अनन्तगुणी बार हुए। क्षेत्रपरिवर्तन उससे भी अनन्तगुणी वार हुए और द्रव्यपरिवर्तन उनसे अनन्त गुणी वार हुए। यहाँ उपयोगी आर्योक्टरका अभिप्राय कहते हैं — जिनसनके द्वारा दिखाये गये मुक्तिके सागेका अद्धान न करता हुआ प्राणी अनेक प्रकारके दुःखोंसे भरे पाँच प्रकारके संसारमें अमण करता है।

ह्स प्रकार आचार्य श्री नेभिचन्द्र विरचित्र गोम्मटमार अवर नाम एंबसंग्रहकी सगवान् आहंग्स देव परमेहबरके सुन्दर चरणकमलौंका बन्दनासे ग्राप्त पुण्यके पुंजस्वका राजपुरु मण्डलावार्य सहावादी श्रा अमयमन्द्री सिद्धान्तचकवर्गीकं चरणकमलौंको चुंजिसे शोमित ललाइवार्ड श्री केशववर्णी-

के द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटकृषि जीवतस्य प्रदीपिकाको अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोटस्सक रचित सम्याजानचा्न्रिका नामक सायाटीकाको अनुसारिणी हिस्सी मायाटीको जीवकाणको अनुसारिणी हिस्सी मायाटीको जीवकाणको अनुसारिणी हिस्सी मायाटीको जीवकाणको सन्दर्भ प्रकारणाजीमिन्से सस्यमार्गणा प्रकरणा नामक सोकहवाँ

अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१६॥

## त्र्रथ सम्यक्तवमार्गणा ॥१७॥

अनंतरं सम्बस्थमार्गणात्ररूपमां वेज्यपं :— छप्पंचणविद्दाणं अद्वाणं जिणवरोवइद्वाणं । आणाए अहिरामेण य सदुदहणं होइ सम्मचं ॥५६१॥

षट्पंचनविवानामरथाँनां जिनवरोपविष्टानां । आज्ञयाधियमेन च श्रद्धानं भवति सम्यवस्थं ।। इय्यमेववित बड्विधंगळप्प अस्तिकायमेवविदं यंचिषधंगळप्प वास्त्रभेवविदं नविधंगळप्प स्थानीति एक्सियाळप्प स्थानीति प्रतिकारिळ्यं पेळस्य स्थानीति स्थानिक अद्धानं चित्रः सम्यक्त्यमकुमा अद्धानं मार्थेत्वमं दोठे आज्ञीयवसाजये बुदे ते वोठे "अमाणाविभिवना आमवचनाययेणेष मार्थेत्या आज्ञा" एवं व आज्ञायदं मेणीयमार्विद्यायमे बुदे ते वोठे "अमाणाविभिवना आमवचनाययेणेष मार्थेत्याची क्षान्यम्यायस्य स्थानिक स्थान्योगद्वारीविज्ञेषानिकायो-इचित्रस्य स्थानिकायोन्दर्यायस्य स्थानिकायस्य स्था

सरागवीतरागात्मविषयत्वात् हिधा स्मृतं । प्रज्ञमाविगुणं पूर्वे परं चारमविद्युद्धितः ॥'' —[ सो. च. २२७ इलो. ]

१०

कुम्थ्वादिजन्मिनां जन्मजरामृत्यृविनाशिने । सद्बोधसिन्यूचन्द्राय नम। कृन्युजिनेशिने ॥१७॥

अथ सम्यक्त्वमार्गणामाह---

द्रययमेदेत पङ्विचानां अस्ति हायमेदेन पञ्चविचाना पदार्थमेदेन नवविचाना च सर्वज्ञोक्तजीवादिवस्तुनां अद्धानं रुचिः सम्यक्त्यम् । तन्धुद्धानं आजया प्रमाणादिभिविना बोमवचनात्रयेण ईपप्रिणयस्रसण्या, अयवा अभिगमेन प्रमाणनयनिज्ञेपनिकक्त्यनुषीगदारैः विशेषनिणयस्त्रसणिन स्वति ।

सरागवीतरागात्मविषयत्वाद् द्विधा स्मृतम् । प्रश्नमादिगुण पूर्वं पर चात्मविशुद्धिजम् ॥१॥

#### सम्यक्त्व मार्गणाका कथन करते हैं-

दृश्यभेदसे छह प्रकारके, पंचास्तिकायके भेदसे पाँच प्रकारके और पदार्थभेदसे नी प्रकारक जो जीव आदि बस्तु सर्वक्षदेवने कहे हैं, उनका श्रद्धान जिल्ला सम्ययस्व है। उनका श्रद्धान आक्षासे अर्थात प्रमाण आदिके बिना आपके वचनों के आश्रयसे किंचित निर्णयक्षेत्र किंदी है। उत्तर के स्वाप्त प्रमाण नय निर्णय निर्णय कपुरागके द्वारा विदेशेय निर्णयक्ष्य अधिनामसे होता है। सरागी आस्ता और वीतरागी आस्त्राके सम्यन्ध्य सम्यन्ध्यक्ष के दो भेद हैं—सराग और वीतराग। सराग सम्यन्ध्यक कृष्ण प्रशम संवेग अतुकम्या आदि हैं की स्वाप्त कराग सम्यन्दर्शन आस्त्र हैं अपित सम्यन्ध्यक होता है। आप्तर्भ, स्वतर्भ, श्रुवर्भ और वस्वमें जो विचा थे हैं। इस प्रकारके मावसे युक्त होता है। उसे आस्तिकोंने सम्यक्ष्यसे

२०

दिशति-

तसम्यक्तं सरागवीतरागात्मविषयत्वविदं द्विप्रकारविष्मं यस्पद्वर्गु । पूर्वं मोवल सरागा-त्मिवयसम्यक्तं प्रश्नमविष्णं प्रश्नमविष्णुकंपात्तिक्याभिव्यक्तियोज्ज्विषुदु । परं द्वितीयं वीत्रागात्मविषयसम्यक्तं आत्मविश्रुद्धितः प्रतिपक्षप्रक्षयज्ञनितज्ञीवविश्रुद्धियंवमावुदु । आस्तिक्यमं बवेनं तोष्टं :—

> 'आप्ते ब्रते श्रृते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतं । आस्तिक्यमास्तिकैरुवतं सम्यक्त्वेन युते नरे ॥ —[ सो उ. २३१ वलो. ]

अथवा तत्वात्र्यंश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं अथवा तत्वरुचिः सम्यक्तवं ॥

"प्रवेशप्रचयात्कायाः द्रवणात् द्रव्यनामकाः ।

परिच्छेद्यत्वतस्तेऽत्यस्तित्वं वस्तुस्वरूपतः॥" —[

ऐवितिबु सामान्यवि पंचास्तिकायषड्डव्य नवपवात्वेगळ्गे लक्षणमक्कुं । अनंतरं षडद्वव्यंगळगधिकारनिद्वेशमं माडिवपं :--

षड्दरवगळगाधकारानद्वशम माडिवपः— छददञ्देस य णामं उवलक्खणवाय अत्थणे कालो ।

अत्थणसेत्तं संसा ठाणसस्यं फलं च हवे ॥६६२॥

षड्वञ्येषु च नामानि उपलक्षणानुवादः आसने कालः । आसनक्षेत्रं संख्यास्यानस्वरूपं फर्ल १५ च भवेतु ॥

षड्द्रब्यंगळोळु नामंगळुमुपलक्षणानुवादमुं स्थितियुं क्षेत्रमुं संख्येयुं स्थानस्वरूपमुं फलम-में वित् सप्ताधिकारंगळपुत्रु ।

'ययोददेशस्तया निद्देंशः' एंबी न्यायोंदवं प्रथमोद्दिबच्ट नामाधिकारमं पेळदपं :---

आसे ब्रते श्रुते तन्त्रे चित्तमस्तित्वसंयुतम् । आस्तिबयमास्त्रिकैरुक्तं सम्यक्त्वेन युने नरे ॥२॥ अयवा तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यदर्शनम् । अयवा तत्त्वरुषिः सम्यक्त्वम् ।

प्रदेशप्रचयात्काया द्रवणाट् इव्यनामकाः । परिच्छेवत्वतस्तेऽर्षाः तत्त्वं वस्तुस्वरूपतः ॥१॥ इति सामान्येन पञ्चास्तिकायषद्रव्यनवयदार्षानां सक्षणम् ॥५६१॥ अद्य षड्दव्याणामधिकारान्नि-

षड्उव्येषु नामानि उपलक्षणानुवादः स्थितिः क्षेत्रं संस्था स्थानस्यक्ष्य फलं चेति सप्ताधिकारा २५ भवन्ति ॥५६२॥ अथ प्रथमोद्दिशनामाधिकारमाङ्ग—

युक्त मनुष्यका आस्तिक्य गुण कहा है। अथवा तत्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं अथवा तत्वोमें लिको सम्यक्त कहते हैं। प्रदेशीं के ममूह रूप होनेसे काय कहलाते हैं। गुण और पर्यायोंको प्राप्त करनेसे इत्य नासमें कहे बाते हैं। जावके द्वारा जाननेमें आनेसे अर्थ कहलाते हैं। यह सामान्यसे पाँच अर्थ कहलाते हैं। यह सामान्यसे पाँच 30 अस्तिकाय, छह द्रन्य और नी पदार्थों का लक्षण है।। ५६१।।

छह द्रव्योंके अधिकारोंको कहते हैं-

छह द्रव्योंके सम्बन्धमें नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान, स्वरूप और फल ये सात अधिकार होते हैं ॥ ५६२ ॥

प्रथम उदिष्ट नाम अधिकार को कहते हैं--

१५

# जीवाजीवं दव्वं रूवारूवित्ति होदि पत्तेयं।

संसारत्था रूवा कम्मविद्युक्का अरूवगया ॥५६३॥

जीवाजीवद्वच्ये रूपारूपिणेति भवतः प्रत्येकं । संसारस्या रूपाः रूपाण्येषां संतीति रूपाः कम्मीवमुक्ता अरूपगताः ॥

सामार्ग्याववं संग्रहनयापेर्लीयवं द्रव्यमों दु । जबं भीविसिदोडे जीवहव्यमें दु अजीवहव्यमें दु द्विविधमक्कुमिल्ल जीवहव्यं रूपि जीवहव्यमें दुमरूपिजीवहव्यमें दुंद्विविधमप्पुविल्ल संसार-स्यंगळ् रूपिजीवहव्यंगळप्पुत्तु । कम्मीवमुक्तिस्विपरमिछिजीवंगळ् अरूपगतजीवहव्यंगळपुत्तु । अजीवहव्यम् रूप्यजीवहव्यमें दुमरूप्यजीवहव्यमें दुद्विविधमक्कु ।

अज्जीवेसु य ह्रवी पोग्गलद्व्वाणि धम्म इदरो वि ।

आगासं काली वि य चत्तारि अरुविणी होति ।।५६४।। अजीवेषु च रूपीणि पुद्गलद्रध्याणि धन्मं इतरीपि च । आकाशं कालोपि च चत्वार्ध्यं-

अजीवेषु च रूपीणि पुद्गलद्रध्याणि घम्मं इतरोपि च । आकाशं कालोपि च चत्वार्ध्यः रूपीणि भवंति ॥

अभीवद्रव्यंगळोळु पुद्गलद्रव्यंगळु रूपिद्रव्यंगळपुबु । इत्लि ''वर्णगंधरसम्पर्धाः परणं गलनं च यत ।

कुर्व्यति स्कंपवत्तस्मात्पुदगलाः परमाणवः ॥" [ ऍवितु परमाणान्यं पुदगलत्वमुंतानुत्तं विरक् द्विप्रदेशादि स्कंपगन्नोपे प्रहणमनकुमेकं वेडि प्रदेशपुरणगलनस्परिदं इवति द्रोष्यति अनुहुवन्तिति पुदगलद्वध्यमे वितु इचणकादिस्कंपगन्नोपे पुदगलकाव्यवान्यत्यं यपावत्ताता संगतिस्तुभग्युदरिदं परमाणवि "यहकेत युपावद्योगात्परमाणे पुदगलकाव्यवान्यत्यं यपावत्ताता संगतिस्तुभग्युदरिदं परमाणवि "यहकेत युपावद्योगात्परमाणे

सामान्येन सग्रहनयापेक्षया इत्यमेकम् । तदेव भेदविवक्षया जीवद्रव्य अजीवद्रव्यं च । तत्र जीवद्रव्यं रूप्यकपि च । तत्र संसारस्याः रूपिणः, कर्मविमुक्ताः सिद्धा अरूपिणो भवन्ति । अजीवद्रव्यमपि रूप्यकपि <sup>२०</sup> च ॥५६३॥

अजीवेषु पूर्वज्द्रव्याणि रूपीणि भवन्ति धर्मद्रव्यं तथा बचर्मद्रव्यं बाहाधद्रव्यं कालद्रव्यं बेति बत्त्वारि अरूपीणि भवन्ति । वद्य "बचन्ययद्वस्पर्यः दूर्यं नतन च यत् । कुर्वन्त स्क्यवत् तस्मायुत्त्रकाः परमाणवः" हत्येव परमाणुना पूर्वज्ञत्वे द्रघणुकादीनामेव कयं ? प्रदेशपूर्यगलनक्ष्येण द्रवन्ति द्रोप्यन्ति अदद्विपिति वसः । नन---

सामान्यसे समहनयकी अपेक्षा द्रव्य एक है। मेदिबबक्कासे दो प्रकारका है—जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। उसमें जीव द्रव्यके दो प्रकार हैं—रूपी और अरूपी। संसारी जीव रूपी है और कर्मोंसे मुक्त सिद्ध अरूपी हैं। अजीव द्रव्य भी रूपी और अरूपी होता है। ५६२।।

अजीवों में पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और काल- २० हक्य ये चार अरूपी हैं।

शंका—कहा हैं कि 'परमाणु स्कन्धकी तरह वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शके द्वारा पूरण गठन करते हैं अतः वे पुदगल हैं' इस प्रकार परमाणुको पुद्गल कहनेपर द्वयणुक आदिमें पुद्गल-पना कैसे घटित होता है ?

समाधान-द्रवणुक आदि प्रदेशोंके पूरण गलन रूपके द्वारा अन्य परमाणुओंको प्राप्त ३५

षडंजता । षण्णां समानदेशित्वे पिडं स्यादणुमात्रकम् ॥" [ ] एदितु पूर्व्वपक्षमं माडुत्तिरलु ब्रध्यास्थिकनर्यादवं निरंशस्त्रमुं पर्व्यापात्थिकनर्यादवं षडंशतेयक्कुमे दिलु परिहारं पेळल्पट्टुबु ।

"आद्यंतरहितं द्रव्यं विश्लेषरहितांशकं।

स्कंघोपादानमस्यक्षं परमाणुं प्रचक्षते ॥" [ आद्यंतरहितं आवियुमवसानमुमिल्लद्दुं द्वव्यं गुणपर्य्यायगळनुळळ्द्रं विश्लेषरहितांशकं बेक्के यालिल्लद अंशमनुद्ध्युद्धं स्कंघोपादानं स्कंधक्के कारणमप्पुद्धं अत्यक्षं इंद्रियविषयमल्लहुद्धं परमाणुं प्रचक्षते परमाणुंबे दुवक्तव्यमागि पैरमागमज्ञरु पेळवरु । नामाधिकारं तिद्दुंदु ।

उवजोगो वण्णचऊ रुक्खणमिह जीवपोग्गराणं तु ।

गदिठाणोग्गहवट्टणकिरियुवयारो द धम्मचऊ ॥५६५॥

उपयोगो वर्णचतुष्कं लक्षणमिह जीवपुदुगलयोस्तु । गतिस्थानावगाहवत्तंनिकयोपकारस्तु १० धम्मंचतुर्णा ॥

उपयोगमुं वर्णाचतुष्कमुं यथासंस्थमागिह परमागमदोळ् जीवंगळ्यं पुद्गलंगळगं लक्षण-मक्कं। त मत्ते गतिस्थानावगाहवर्त्तनिक्रियेगळे बुपकारंगळ तु मत्ते यथासंख्यमागि धम्मधिम्मा-काजकालंगळे ब नाल्कं ब्रव्यंगळ लक्षणमक्कं ।

> षट्केन युगपद्योगात् परमाणोः पडशता । पण्णा समानदेशित्वे पिण्डं स्यादणमात्रकम् ॥

सेरेयं, द्रव्याधिकनयेन निरशत्वेऽि परमाणो पर्यायाधिकनयेन पटशत्वे दोषाशायात् ।

आचन्तरहितं द्रव्यं विश्लेषरहिताशकम । स्कन्धोपादानमत्यक्ष परमाणुं प्रचक्षते ॥

॥५६४॥ इति नामाधिकारः।

₹0 उपयोगः जीवाना, तु-पूनः वर्णवतुष्क पुद्गलाना, इह परमागमे लक्षणं भवति । गतिस्यानावगाहन-वर्तनिक्रयास्याः उपकाराः । तु-पुन ययासस्यं धर्माधर्माकाशकालाना लक्षण भवति ॥५६५॥

करते हैं, प्राप्त करेंगे और पहले प्राप्त कर चुके हैं इस ब्युत्पत्तिके अनुसार द्वयणुकादिमें भी पुद्गलपना घटित होता है।

अंका-यदि परमाणु एक साथ छह दिशामें छह परमाणुओंसे सम्बन्ध करता है तो २५ परमाणु छह अंशवाला सिद्ध होता है। यदि छहाँ समान देश बाले माने जाते हैं तो छह परमाणुओंका पिण्ड परमाणु मात्र सिद्ध होता है ?

समाधान-आपका कथन यथार्थ है, द्रव्यार्थिकनयसे यद्यपि परमाणु निरंश है किन्तु पर्यायार्थिकनयसे उसके छह अंशवाला होनेमें कोई दोष नहीं है। जो द्रव्य आदि और अन्तसे 30 रहित है, जिसके अंश कभी भी अलग नहीं होते, जो स्कन्यका उपादान कारण तथा अतीन्द्रिय है उसे परमाणु कहते हैं ॥ ५६४॥

इस प्रकार नामाधिकार समाप्त हुआ।

परमागममें जीवका उक्षण उपयोग और पुद्गलोंका उक्षण वर्ण, गन्य, रस स्पर्श कहा है। तथा यथाक्रमसे गतिरूप उपकार, स्थानरूप उपकार, अवगाहनरूप उपकार और ३५ वर्तनाक्रियाह्रप उपकार धमेद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यका लक्षण है ॥५६५॥

१. म परमागमं पेब्युद् । २. व सत्यं पर्या<sup>°</sup> ।

## गदिठाणोग्गहिकरिया जीवाणं पोग्गलाणमेव हवे । धम्मतिये ण हि किरिया मुक्खा पूण साधगा होति ॥५६६॥

गतिस्थानावगाहक्रियाः जीवानां पुद्गलानामेव भवेयुः । धम्मंत्रवे न हि क्रियाः मूख्या पुनः

साधका भवंति ॥

गितस्यानाबगाहकियगळें बी मूर्च जोबंगळ्यं पुद्गालंगळगेयप्पुत्त । धम्मेत्रये धम्मीधम्मां-काशंगळें बी मूर्च द्रव्यंगळोळु न हि क्रिया क्रियंपिल्लेकेंदोडे स्थानखलनमुं प्रदेशचलनमुमिल्ल-मप्पुर्वरिदं । पुनः मत्तेनेंदोडे धम्मीविद्रव्यंगळु गरयादिगळ्ये मुख्यसाधकंगळप्पुत्तु अर्दे तेंदोडे :—

जत्तरस पहं ठत्तरस आसणं णिवसगरस वसदी वा।

गदिठाणोग्गहकरणे धम्मतियं साधगं होति ॥५६७॥

गच्छतः पंषाः तिष्ठतः आसनं निवसकस्य वसतिरिव गतिस्थानावगाहकरणे धर्म्मेत्रयं १० साधकं भवति ॥

नडेबंगे बट्टियं कुल्लिप्पंबंगासनमुं इप्पंबंगे निवासमुग्ने बितु गतिस्थानावगाहकरणबोळू साधकंगळप्युबते धम्मंत्रवमुं गमनाविकरणबोळु साधकमक्कुं। कारणमक्कुमं बुदर्यं।

वत्तणहेद् कालो वत्तणगुणमविय दव्वणिचयेसु ।

कालाधारेणेव य बहुति सन्बदन्वाणि ॥५६८॥

वत्तंताहेतुः कालो वर्त्तनगुणीपि च इध्यनिचयेषु । कालाघारेणैव वत्तेते सर्व्यद्रध्याणि ॥ ेणिजंतमप्य युत् ई धातुविनत्ताणिदं कम्मेदीळं भेष्भावदोळं स्त्रीलिगदोळं वर्त्तना एवितु इम्बस्यितियत्रकु । वस्येते वर्त्तनमात्रं वा वर्त्तना । यम्मीविद्रध्यंगरूपे स्वपर्यायनिवृत्तियं कुष्तु

गतिस्यानावगाहनक्रियास्तिस्यः जीवपुर्गन्यगेरेव भवन्ति, धर्माधर्माकाशेषु क्रिया नहि स्थानचलनप्रदेश-चन्त्रनयोरमावान् । कि तहि ? धर्मादिङस्याणि गत्यादोना मुख्यसाधिकानि भवन्ति ॥५६६॥ **तदाया** —

गच्छतः पत्थाः, तिएतः आसने, निवसती निवासी, यथा गतिस्थानावगाहकरणे साधका भवन्ति तथा धर्मादिनशमपि साधकं कारणमित्यर्थ. ॥५६७॥

णिजन्तान् वृतूज्ञातोः कर्मणि भावे वा यतेनाशब्दव्यवस्थितिः वर्त्यते यर्तनमात्र येति । धर्मीदि-

गति, स्थिति और अबगाह वे तीन कियाएँ जीव और पुद्गाटमें ही होती हैं। धर्म, अधर्म और आकात्रमें किया नदी हैं क्योंकि न तो वे अपने स्थानको छोड़कर अन्य स्थानमें २५ जाते हैं और न इनके प्रदेशोंमें हो चलन होता है। किन्तु वे धर्मादि द्रव्य, गति आदि कियाओंमें मुख्य साधक होते हैं। पृद्ध।

वहीं कहते है---

जैसे जाते हुएको मार्ग, बैठनेवालेको आसन, निवास करनेवालेको निवासस्थान, चलने, ठहरने, अवगाह करनेमें साधक होता है उसी तरह धर्मादि तीन द्रव्य भी सहायक ३० कारण होते हैं।। ५६०॥

णिजत वृत्य घानुसे कर्ममें अथवा भावमें वर्तना शब्द निष्पत्न होता है। सो वर्ते या वर्तन मात्र वर्तना है। धर्मादि द्रव्य अपनी अपनी पर्यायोकी निर्वृतिके प्रति स्वयं ही

१. म वृत्तिगे णिजंतदत्त्रणिव ।

ह ब्याणा स्वपर्यायिनिर्वृत्ति प्रति स्वयमेव वर्तमानान बाह्योपबहामांचे तद्वृत्यसम्बात् तेथा प्रवर्तनोपलन्तितः काल इति कृता वर्तना कालस्य उपकारो ज्ञात्वसः। अत्र णिक्योद्धः कः ? वर्तते हत्वस्वर्याः तस्य वर्तमेदा १५ काल इति तः ता कालस्य क्रियावन्त प्रसम्पत्ते व्यप्ति विद्याः, उत्तर्यायायोऽस्यापवतीत्यादिवन्त, तम्निमित्तमार्थ्यभे हेतुकर्तृत्वस्यंनान् कारीपीऽनिष्टर्याप्यतीत्यादिवन् । तर्ति स कर्ष नित्त्रचीयते ? समयादिक्रयाविद्यापाण नमस्य हत्यादैः समयादिविद्याकारोना पाक हत्यादेवन्त वस्त्रवाद्याः कविद्यद्भाविक्रयाविद्यापाण नमस्य हत्यादैः समयादिविद्यावन्तित्वात्त्रचान्त्रचान्त्रच्यात्रस्य विद्यापाण वस्त्रवाद्याः समयादिविद्यावन्त्रचान्त्रचान्त्रचान्त्रच्यात्रस्य वस्त्रवाद्याः कविद्यापाण वस्त्रवाद्यात्रस्य स्थित्याच्यात्रस्य स्थापाः वस्त्रवाद्यात्रस्य स्थापाः वस्त्रवाद्यात्रस्य स्थापाः स्थापत्रस्य स्यापत्रस्य स्थापत्रस्य स्यापत्यस्य स्थापत्यस्य स्यापत्यस्य स्यापत्रस्य स्थापत्यस्य स्थापत्रस्य स्थापत्रस्य स्थापत

बर्तन करते हैं किन्तु बाडा उपकारके बिना वह सम्भव नहीं है अतः उनकी बर्तनामें जो निमित्त मात्र होता है वह काल है। ऐसा करके बर्तना कालका उपकार जानना। यहाँ णिच् प्रत्ययका अर्थ है—प्रत्यकी पर्याय बर्तन करती है उसका वर्तन करानेवाला काल है।

र्शका—तब तो कालको क्रियाचान् होनेका प्रसंग आता है। जैसे शिष्य पढ़ता है और उपाध्याय पढाता है ?

समाधान -नहीं, क्योंकि निमित्त मात्रमें भी हेतुकर्तापना देखा जाता है, जैसे (रात्रिके समयमें) कण्डेकी आग पढ़ाती है।

शंका—उस कालके अस्तित्वका निश्चय कैसे होता है ?

समाधान—समय, घड़ी, शहत आदि जो किया विशेष हैं उनमें जो समय आदिका व्यवहार किया जाता है, समय आदिसे होनेवाले पकाने आदिको जो समयपाठ इत्यादि कहा जाता है, इस इस अधीमें जो कालका आरोप है वह मुख्य कालके अभिनत्वको कहता है क्यांकि उत्यक्ति कथन मुख्य कवनकी अपेक्षा रखता है। इस प्रकार छह इल्बोंकी वर्तनाका कारण मुख्यकाल है। यद्यपि वर्तना गुण दृल्यसमुदमें हो वर्तमान है उन्होंमें वह इस् शिक्ट है यद्यापि वर्तना गुण दृल्यसमुदमें हो वर्तमान है उन्होंमें वह इस् शिक्ट है अधीम अपनी-अपनी प्याय क्रांके वेत्यापि कालके आधारसे ही सब दृल्य वर्तन करते हैं अधीम अपनी-अपनी प्याय क्रांके परिणमन करते हैं। यहाँ खलु अवधारणायंक है। इससे परिणाम किया और परत्व,

२५

जीवपुद्गलंगळोळु परिणामाविपरत्वापरत्वंगळु काणत्पडुगुं । धम्मांद्यमूर्त्तंद्रव्यंगळोळु परिणामाविगळे ते बीडे पेळवर्णः —

> धम्माधम्मादीणं अगुरुगलहुगं तु छहिहि वड्ढीहिं। हाणीहि वि बड्ढंती हायंती बहुदे जम्हा ॥५६९॥

धम्मांधम्मादीनां अगुरुरुषुकस्तु वर्षभरिष वृद्धिभिर्हानिभिरिष वर्द्धमानो हीयमानो वर्त्तते यस्मात् ॥

आबुत्रो दु कारणविंदं चम्माश्रममिदिबच्यांग्ळ अगुरूलघुगुणाविभागप्रतिच्छेबंगळु स्वद्रव्यत्वकले निमित्तमप्य शक्तिविशेषांगळु षड्वृद्धिगळिवं षड्हानिर्गाळवं बद्धमानंगळु होयमानगळुषापुत्तं परिणमिसुवव । कारणं मुख्यकालमेयक्कं।

> ण य परिणमदि सयं सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेहि । विविद्यरिणामियाणं इवदि हु कालो सयं हेर् ॥५७०॥

न च परिणमित स्वयं सः न च परिणामयति अन्यदन्यैः । विविधपरिणामिकानां भवति हु कालः स्वयं हेतः ॥

हा हा हा जा कार्ल न च परिणमति संक्रमविधानिंदं स्वकीयगुणंगीळंदं अन्यद्वयदोळ्य-रिणिसस्तु । ये तीगञ्च परद्वथ्यगुणंगळ्ये तत्नोञ्च संक्रमविंदं परिणमनिमल्ले, मत्ते हेतु कर्तृत्वविंदं १५ अन्यद्वय्यमनन्यगुणंगळोळकृषि न च परिणमयति परिणमनमं साहसद्दा । सत्तेनं दोई विविधपरि-णामिकानां विविधपरिणामिगळप द्वर्ष्याळ परिणमनक्के कार्लाताने उदासीनिमिसतमक्के।

कालं अस्सिय दन्त्रं सगसगपज्जायपरिणदं होदि । पञ्जायावदाणं सद्धणए होदि खणमेत्रं ॥५७१॥

कालमाश्रित्य द्रव्य स्वस्वपर्ध्यायपरिणतं भवति । पर्ध्यायावस्थानं शुद्धनये भवति क्षणमात्रं ॥ २०

यतः धर्माधर्मादीना अगुरुजधुगुणविभागप्रतिच्छेदा स्वद्रव्यत्वस्य निमित्तमूत्वर्शाकविशेषाः पर्वृद्धि-भिवंधमाना पर्वशिनिध्यक होयमानाः परिण्यानि ततः कारणात्तवाणि च मुख्यकालस्यैव कारणस्वत् ॥५६६॥ सः कालः संक्रमध्यानेन स्वगृणैरस्यद्वस्ये न परिणमिति । न च पर्द्यस्यगुणान् स्वह्ममृ परिणामयति । नाणि हेतुककृत्वेन अन्यद् द्रव्यम् अन्यगृणैः सह परिणामयति । किं तहि ? विविध्यरिणामिकाना द्रव्याणा परिणमनस्य स्वयादाशीननिमित्त भवति ॥५००॥

अपरस्व उपकार कालके ही कहें हैं। और ये जीव और पुद्गलमें ही देखे जाते हैं।।१६८।। तब धर्माटि अमर्तदृश्योंमें बर्तना कैसे होती है यह बतलाते हैं—

यतः धर्मः, अधर्मे आदिमें अपने द्राध्यत्में निमित्त मृत हाकि विशेष अगुरुल्ध नामक गुणके अविभागी प्रतिच्छेद छह प्रकारकी दृद्धिसे वर्धमान और छह प्रकारकी हानिसे हीयमान होकर परिणमन करते हैं। इस कारणसे वहाँ भी मुख्य काल ही कारण है।।।५६९।।

बह काल संक्रमविधानके द्वारा अपने गुणोंसे अन्य द्रव्यके रूपमें परिणमन नहीं करता। और अन्य द्रव्यके गुणोंको अपने रूपमें भी नहीं परिणमाता। हेतुकती होकर अन्य द्रव्यको अन्य द्रव्यके गुणोंके साथ भी नहीं परिणमाता। किन्तु अनेक रूपसे स्वयं परिणमन करनेवाले द्रव्यकि परिणमनमें उदासीन निसित्त होता है॥ ५००॥

२५

कालमनाश्रयिति जोवादितस्यैद्वस्य स्वस्वपर्ध्यायपरिणतमक्कृ । आ पर्ध्यायाबस्यानमुं ऋजसुत्रनयदोळ् येकसमयमेयक्कुमर्स्यपर्ध्यायपेक्षीयदं ।

> ववहारो य वियण्पो मेदो तह पन्जओत्ति एयहो । ववहार अवहाणद्विदी ह ववहारकालो द ॥५७२॥

ध्यवहारस्व विकल्पो भेदस्व तथा पर्ध्याय इत्येकारवः । व्यवहारावस्थानस्थितिः खलु ध्यवहारकालस्त ॥

ध्यवहारमें दोडं विकल्पमें दोडं भेदमें बडमते पत्यीयमें दोडमेकात्यं मक्कुमल्लि व्यंजन-प्रयायापेलेपिय व्यवहारावस्थानित्वतिः व्यवहारमें दोडं पर्यायमें वु पेळ्बुदारिका पर्यायद अवस्थानिदंवं वर्तमानतेपिदमावदों द स्वितिय तु सत्ते व्यवहारकालः व्यवहारकालमें वदककं।

> अवरा पज्जायित्वी खणमेत्तं होदि तं च समओत्ति । दोण्णमणणमदिक्कमकालपमाणं हवे सो द । ५७३।।

अवरा पर्व्यायस्थितिः क्षणमात्रा मर्वात सैव समय इति । हयोरण्योरतिक्रमकालप्रमाणो भवेत्स तु ॥

हृद्ध्यंतज्ञ पञ्चांबंत्रज्जो जनन्यस्थिति क्षणमात्रमन्त्रुमा स्थितिये समयमें ब संसेपुळ्ळुदन्त्रः । सः बा समयमुं तु मत्ते गमनवरिणतंत्रज्जपरडुं परमाणुगळ परस्परातिक्रमकालप्रमाणमन्त्रुमित्लि १५ गच्योगियप्प गायास्त्रमिद्रः—

> णभएयपएसत्यो परमाणू मंदगइपवट्टतो । बीयमणंतरवेतं जावदियं जादि तं समयकाळो ॥

कालमाश्रित्य जीवादि सर्वेद्रव्यं स्वस्त-पर्यायपरिणतं भविति । तत्पर्वावावस्यान ऋजुमूत्रनयेन एकसमयो भवति अर्थपर्यायापेसया ॥५७१॥

२० व्यवहार विकल्प भेद तया पर्यायः इत्येकार्यः तु पुनः तत्र व्यञ्जनपर्यायस्य अवस्थानतपा स्थिति सैव व्यवहारकालो भवति ॥५७२॥

द्रव्याणा जवन्या पर्यायस्थिति क्षणमात्र भवति । मा च समय इत्युच्यते । स च समय द्रयोगंमन-परिणतपरमाण्वोः परस्परातिक्रमकालद्रमाण स्यात् ॥५७३॥ अत्रोपयोगिगावाद्वय —

णभएयपएसत्यो परमाणू मन्दगङ्गबट्टंतो ।

वीयमर्णंतरखेल जावदियं जादि तं समयकालो ॥१॥

कालका आध्य पाकर जीव आदि सब द्रव्य अपनी-अपनी पर्योग रूपसे परिणमन करते हैं। उस पर्योगके ठहरनेका काल ऋज् सूत्रनयसे अर्थपर्यायकी अपेक्षा एक समय होता है॥ ५०१॥

न्यवहार, विकल्प, भेद तथा पर्याय ये सब एक अर्थवाले हैं। अर्थात इन शब्दोंका ३० अर्थ एक है। उनमें से न्यंजन पर्यायको वर्तमान रूपसे स्थिति न्यवहार काल है ॥५७२॥

द्रव्योंको पर्यायकी जयन्य स्थिति क्षण मात्र होती है उसको समय कहते हैं। गमन करते हुए दो परमाणुओंके परस्परमें अतिक्रमण करनेमें जितना काल लगता है उतना ही समयका प्रमाण है।। ५७३॥

₹0

आकाराव एकप्रदेशदोस्तिर्ह परमाणु संदगतियिदं परिणतमादद हितीयमनंतरक्षेत्रमं याद-ह्याति विनित वोज्यित्वेद्युमद् समयमें ब कालमक्कूमा नभः प्रदेशमें इदं ते दोडे :--जेति वि खेतमेलं अणुणा रंदं खुगयणदृष्यं च। तं च पढेसं भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥ आवृदों दू परमाणु विगे अपरापरकारणं पिंदु मृंदुमें बी व्यवस्थितिगे निमित्तमप्प गगनद्वव्य- ५ मितत क्षेत्रमात्रं परमाणविदं व्यापिसल्पटटद ख स्फटमाणि सः अद् प्रदेशो भणितः प्रदेशमें द वेळल्पटदद । अनंतरं व्यवहारकालमं पेळ्डपं :--आवलि असंखसमया संखेज्जावलिसमृहग्रस्तासो । सन्थरसासो थोवो सत्तत्थोवो छवो भणियो ॥५७४॥ 80 आविलरसंस्थसमया संस्थेयाविलसम्ब्र उच्छवासः । सप्रोच्छवासा स्तोकः सप्रस्तोका सवी ਸ਼ਗਿਰ: ॥ आवळि ये बढु असंख्यातसमयंगळन्ळळेढेके दोडे युक्तासंख्यातज्ञघन्यराशिप्रमाणमण्यहरिंहं। संख्यातावलिसमहमच्छवासमेंबदनकमाउच्छवासमें तप्परीळें दोडे :--अडढरस अणलसस्स य णिरुवहदस्स य हवेन्ज जीवस्स । 94 उस्सासो णिस्सासी एगी पाणोत्ति बाहीबी ॥ [ आकाशस्य एकप्रदेशस्यितपरमाणः मन्दगतिपरिणतः सन् द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं यावद्याति स समयास्य-कालो भवति ॥१॥ स च प्रदेशः कियान-जेतीवि खेतमेतं अणणा रुद्धं स गयणदव्यं च । त च पदेसं भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥२॥ 70 यस्य परमाणीः अपरपरकारणं गगनद्रव्यं यावत्क्षेत्रमात्रं परमाणना व्यासं स्फूटं स प्रदेशी भणितः ॥२॥

अथ व्यवहारकालमाह— जनव्यपुक्तासंस्थातसमयराशिः आविलिः । संस्थाताविलसमृह उच्छवासः । स च किरूपः ?

> अड्डस्स अणलसस्स य णिरुवहदस्स य हवेञ्ज जीवस्स । उस्सासाणिस्सामो एगो पाणोत्ति आहोदो ॥१॥

यहाँ उपयोगी दो गाथाओंका अर्थ इस प्रकार है-

आकाशके एक प्रदेशमें स्थित परमाणु मन्द गतिसे चलता हुआ अनन्तरवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देर में जाता है वह समय नामक काल है। वह प्रदेश कितना है यह कहते हैं—आकाशके जितने क्षेत्रको एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। वह दूर और निकट व्यवहारमें कारण होता है।

आगे व्यवहार कालको कहते हैं---

जघन्य युक्तासंस्थात प्रमाण समयोंके समृहका नाम आवळी है। संस्थात आवळीके समृहका नाम उच्छ्यास है। वह सुस्त्री, निराळसी और नीरोगी जीवका उच्छ्यास-

१५

बाडधनप्य सुवितनप्य बनालस्यनप्य निरुपहतनप्य जीवंगक्कुमावुदो हुन्छ्वासनिस्वासम-बो हु प्राणमें वितु पेळल्पट्टु । सभोन्छ्वासमो हु स्तोकमक्कुं । समस्तोकंगळो हु लवमें बुदक्कुं ।

> अहुत्तीसद्धलवा नाली वे नालिया मुहुत्तं तु । एगसमयेण हीणं मिण्णमुहत्तं तदो सेसं ॥५७५॥

अष्टात्रिशबर्द्धल्याः नाडी हे नाडिके मुहूत्तंस्तु । एकसमयेन होनो भिन्नमुहूत्तंस्तः शेषः ॥
मूबत्तंदुवरे लवेगळ् चळिगे यॅद्धदक्तं । हिचळिगेगळों दु मुहूत्तंमक्तुं । तु मत्ते एकसमर्यावद होनमाद मुहूत्तं भिन्नमुहूतंमंतरम्मुहूतंमुक्तुष्टमक्तुं । ततः मुदे हिसमयोनाडवाबल्यसंख्यातेकभाग-पर्यातमाद शेषंगळनित्तमंतरमृहूत्तंगळवण्यु ।

इल्लिगुपयोगियप गाथासुत्रमिद् :--

ससमयमावळि अवरं समऊण मुहृत्तयं तु उक्कस्सं । मज्झासंखवियप्यं वियाण अंतोमहत्तमिणं ॥ [

समयाधिकाविल जघन्यांतम्मुँहूर्तमक्कुं । समयोतमुहूर्त्तमुक्ट्रांतम्मुँहर्तमक्कुं । मध्यद-असंख्यातविकत्यमं मध्यमांतम्मुँहर्त्तगळे विवनिर ।

> दिवसी पक्लो मासो उडु अयणं वस्समेवमादी हु। संखेज्जासंखेज्जाणंततवो होदि ववहारो ॥५७६॥

दिवसः पक्षो मास ऋतुरयनं वर्षमैवमादिः खलु । संस्थातासंस्थातानंततो भवति व्यवहारः ॥

सुखिन अनलसस्य निरुपहतस्य यो जीवस्य उच्छ्वासिनश्वासः स एव एकः प्राण उक्तो भवेत् । सप्तोच्छ्वासाः स्तोकः । ससस्तोका लवः ॥५७४॥

२० वार्षाद्य पिश्वल्बन नाली बटिका । द्वे नाल्यो मुहुर्तः । स चैकसमयेन होनो भिन्नमुहुर्तः, उल्ह्रष्टान-मृहुर्तं हृत्यचैः । ततोऽम्रे द्विसमयोनाद्या आवस्यसंक्शातेकमानान्ताः सर्वेज्यमृहुर्ताः ॥५७५॥ अत्रोपयोगि गायातुन्त्रम् ।

> ससमयमाविल अवरं ममऊणमुहुत्तयं तु उक्कस्सं । मज्ज्ञासंखवियप्पं वियाण अन्तोमहत्त्तमिणं ॥१॥

१५ सगमयाधिकावितः जवन्यान्तर्मृहूर्तः समयोनमृहर्तः उरक्वष्टान्तर्मृहर्तः । मध्यमा असंस्थातविकल्पा मध्यमान्तर्मृहर्ताः, इति जानीहि ॥१॥

निश्वास होता है। उसीको प्राण कहते हैं। सात उच्छ्वासका एक स्तोक और सात स्तोकका एक लव होता है।। ५७४॥

साढ़े अहतीस लवकी एक नाली होती है उसे घटिका कहते हैं। दो नालीका मुहर्त इ. होता है। एक समयहीन मुहर्तको भिन्न मुहर्त कहते हैं यह उत्कृष्ट अन्तर्यहुर्त है। इससे आगो दो अमयहीन आदिसे लेकर आवलीके एक असंस्थात भाग पर्यन्त सब अन्तर्युहर्त होते हैं। 1454।

यहाँ रुपयोगी गाथा सुत्रका अर्थ इस प्रकार है-

विवसमें दुं पक्षमें दुं मासमें दुं ऋतुमें दुमयनमें दुं वर्षमें दित्यवमादिगङ्क स्कुटमागि आवल्यादिभेददिवं संस्थातासंस्थातानंतपय्यंतं यथासंस्थामागि श्रुतावधिकेवस्क्रानिवयप्तीयदं विकल्पगळप्युववेस्स्रं व्यवहारकारुमक्कुं।

वनहारो पुण कालो माणुसखेत्तम्मि जाणिद्व्वो दु । जोइसियाणं चारे वनहारो खल समाणोत्ति ॥५७७॥

व्यवहारः पुनः कालो मनुष्यक्षेत्रे झातव्यस्तु । ज्योतिष्काणां चारे व्यवहारः खलु समान इति ॥

व्यवहारकालमें बुदु मत्ते मनुष्यक्षेत्रवोङ्घ ज्ञातव्यमक्कुमेक वोडे ज्योतिष्कचारवोङ्घ व्यव-हारकालं तु मत्ते सलु स्फुटमागि समानमें वितिदु कारणमागि ।

ववहारो पुण तिविहो तीदो वट्टंतगो भविस्सो दु । तीदो संखेज्जावलिहदसिद्धाणं पमाणो दु ॥५७८॥

व्यवहारः पुनस्त्रिविषोऽतीतो वर्त्तमानो भविष्यंस्तु । अतीतः संख्यातावलिहतसिद्धानां प्रमाणं त ॥

व्यवहारकालमें बुंदु मत्ते त्रिविधमक्कुं। अतीतकालमें दुं वर्तमानकालमें दुं भविष्यत्काल-में विद्यु । अस्लि अतीतकालप्रमाणं तु मत्ते संस्थाताविलियिदं गुणिसत्यट्ट सिद्धकाळ प्रमाणमेनित- १५ नितेयक्कुमेकें दोडे त्रैराजिक सिद्धमण्युर्विरवमा त्रैराजिकमें ते बोडे अक्तूर एंटु जीवंगळु मुक्तिगे सलुक्तिरलु अर्वियाळमेलें दु सम्यकालमागुक्तिरलु सर्व्यवीवराजिय अनंतैकभागमात्रमप्य जीवंगळु

दिवसः पक्षः मासः ऋतुः अयनं वर्षे इत्यादयं स्कुट आवल्यादिमेरतः संस्थातासंस्थातानन्तपर्यन्तं क्रमशः श्रुताविषकेवलञानविषयविकल्पाः सर्वे व्यवहारकालो भवति ॥५७६॥

ेव्यवहारकालः पुनः मनुष्यक्षेत्रे स्फुटं ज्ञातब्यः। कुतः? ज्योतिष्काणा चारे स समान इति २० कारणात ॥५७७॥

ेव्यवहारकालः पुत्रस्त्रिविषः अतीतोऽनागतो वर्तमानश्वेति । तु-पुनः अत्रातीतः संस्थाताबलिगुणित-सिद्धराशिर्मवति, कृतः ? अष्टोत्तरपट्छतजीवानां मुक्तिगमनकालोऽष्टसमयाधिकपण्मासाः तदा, सर्वजीवराध्य-

एक समय अधिक आवली जमन्य अन्तर्मृहुर्ते हैं। एक समय कम मृहूर्त उत्कृष्ट अन्त-भृहते हैं। दोनोंके मध्यमें असंस्थात भेद हैं वे सब अन्तर्भृहते जानना।

दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष इत्यादि आवळी आदिसे लेकर संस्थात, असंस्थात अनन्वपर्यन्त क्रमसे श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और केवल्ज्ञानके विषयभूत सब विकल्प व्यवहार काल है।।५७६।।

व्यवहारकाल मनुष्यलोकमें ही जाना जाता है क्योंकि ज्योतिषी देवोंके चलनेसे ही व्यवहारकाल निष्पन्न होता है अतः ज्योतिषी देवोंके चलनेका काल और व्यवहार काल ३० दोनों समान हैं॥ ५००॥

व्यवहारकाल तीन प्रकारका है—अतीत, अनागत और वर्तमान। अतीतकाल संख्यात आवलीसे गुणित सिद्धराशि प्रमाण है। क्योंकि छह सौ आठ जीवोंके मुक्ति जानेका काल , आठ समय अधिक छह मास है। तब समस्त जीव राशिके अनन्तवें भाग मुक्त जीवोंका ٠,

मुक्तिः। संद कालमेतपुर्वे वितु त्रैराधिकं माडि प्र । ६०८ फल मासं ६ । ६ ३ बंद लब्धं संख्याता-विलत्तिसद्वराधिप्रमाणमप्यवरितं ।

समयो हु बहुमाणो जीवादो सन्वपोग्गलादो वि । भावी अर्णतगुणिदो इदि ववहारो हवे कालो ॥५७९॥

समयः खलु वत्तमानो जीवात्सब्बंपुदगलादिष च । भावी अनंतगुणित इति व्यवहारी भवेत्कालः॥

वर्त्तमानकालमेकसमयमेयनक् । सर्व्वजीवराधियं नोडलुं सर्व्वपुद्गलराशियं नोडलुं भावी भविष्यत्कालमनंतगुणितमक्कुमितु ब्यवहारकालं त्रिविषमेंबु पेकल्पट्डुबु ।

कालोत्ति य ववएसो सन्भावपरूपओ हबदि णिन्नो ।

उप्पण्णप्यद्वंसी अवरो दीहंनरङ्गाई ॥५८०।

काल इति व्यपदेशः सद्भावप्ररूपको भवति नित्यः। उत्पन्नप्रध्वंसी अपरो वीग्र्या-न्तरस्यायो॥

कालमें वी यभिषानं मुख्यकालसद्भावप्ररूपकं । मुख्यकालस्तरमं पेळ्यु एतेंदोडे मुख्यीक्लविक्तिरल् गौणकभावामञ्चनं तोगळ् सिह्यकभावमाणुतिरल् बद्दः सिहः (विदयकभाव-१५ प्रतीत न्यायमिल्लिगमंतुंटेयक्कुमणुर्वीदसा मुख्यकालं नित्यमुं उत्पन्तप्रव्यस्थिककं येकेंदोडे इञ्चलविद्य मुत्यावज्यप्राज्ञेत्वयुक्तमणुर्वीदसमा स्थलकालं वस्तामातकालोकोयिनमुत्यनम्भविस-

नर्नेकभागमुक्तजीवानां कियान् ? इति त्रैराशिकागतस्य तत्त्रमाणत्वात् । प्र ६०८ फ मा ६ इ.२. लब्ध ३ । २ **१** ॥५७८॥

वर्तमानकालः सत्येकसमयः भावी सर्वजीवराक्षितः सर्वपुर्गलराक्षितोऽप्यनन्तगृणः, इति व्यवहारकालः २० त्रिविधो भणितः ॥५७९॥

काल इति व्यवदेशो मुख्यकालस्य सङ्घावत्रक्तकः मुख्याभावे गौणस्याप्यभावात् तिहाभावे वट्टा सिह् इत्यादिवत् । स च मुख्यः नित्योशीय उत्तरप्रव्यवनी भवति इत्यत्वेत उत्पादव्यवशीन्ययुक्तत्वात् । अपरा कितना काल होगा। इस प्रकार त्रैराशिक करना। सो प्रमाण राशि छह सौ आठ, फल राशि छह महीना आठ समय। इन्छाराशि सिद्धांकी संस्था। फल्टराशिको इन्छाराशिसे २ गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे भाग देनेपर उत्थवराशि संस्थात आवलीसे गुणित सिद्ध-राशि आती है। चही अवीत कालका परिमाण है।। ५०८।।

वर्तमान कालका परिमाण एक समय है। भाविकाल सर्व जीवराशि और सर्व पुद्गाओंसे भी अनन्त गुणा है। इस प्रकार ज्यवहार काल तीन प्रकारका कहा॥ ५०९॥

लोकमें जो 'काल' ऐसा व्यवहार है वह मुख्यकालके सद्भावको कहता है क्योंकि । मुख्यके अभावमें गीण व्यवहार भी नहीं होता । जैसे सिंहके अभावमें यह बालक सिंह है ऐसा कहनेमें नहीं आता । वह मुख्यकाल नित्य होनेपर भी उपित और व्यवशील है क्योंकि द्वय होनेसे उत्पाद, व्यव और धीव्यसे बुक्त हैं। दूसरा व्यवहारकाल वर्तमानको अपेक्षा उपादत्व्यवशील है और अतिक अनागतको अपेक्षा दीर्पकाल तक स्थायी होता है। इस विषय-में उपयोगी रलोक इस प्रकार हैं—

### युमतीतानागतकालापेकोंघरं बीन्घौतरस्यायियुमक्कुमिल्लिगुपयोगिस्लोकमिबुः ---"निमित्तमांतरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता।

बहिन्निश्चयकालस्तु निश्चितं तत्वर्वाद्यभिः ॥" [

उपलक्षणानुवादाधिकारंतिदृद्ं द् ।

छद्दव्वावद्वाणं सरिसं तियकाल अद्वपन्जाये । वेजणपन्जाये वा मिलिदे ताणं ठिटिचाटो ॥५८१॥

षड्डव्यावस्थानं सवृत्रं त्रिकालात्वेषय्योधान् । व्यंजनपर्याधान्या मिलिते तेषां स्थिति-त्यात ॥

षड्डब्यंगळ्गमवस्यानं सहंशमेयक्कुमेकं दोडे त्रिकालात्यंपय्ययिगळमं मेणु व्यंकनपय्ययिगळमं कृडिदोडे या षड्डब्यंगळ्गे स्थितियक्कुमपुर्वीरवं अत्यंथ्यंजनपर्यायगळं बुबुमें तुटेंदोडे "सुक्षमाः १० अवाग्गोचराः अचिरकालस्यायिनोऽस्थंपर्यायाः, स्यूलाः वाग्गोचराः चिरकालस्यायिनो व्यंजन-पर्यायाः" एवितप्य लक्षणमनुळ्ळुवपुत्रु ।

> एयद्वियम्मि जे अत्थपज्जया वियणपज्जया चावि । तीदाणागदभूदा तार्वादयं तं हवदि दव्वं ॥५८२॥

एकस्मिन् इब्धे ये अत्र्यंपर्ध्यायाः व्यंजनपर्ध्यायादचापि । अतीतानागतभूताः तावतद्भवति १५ इध्यम् ॥

व्यवहारकालः वर्तमानापेक्षया उत्पन्नप्रघ्वंसो अतोतानागतापेक्षया दीर्घान्तरस्यायी भवति । अत्रोपयोगी क्लोकः —

> निभित्तमान्तरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । बर्हिनिश्चयकालस्तु निश्वतं तत्त्वदर्शिभिः ॥१॥

इत्युपलक्षणानुवादाधिकार ॥५८०॥

षड्द्रव्याणा अवस्थानं सद्भमेव भवति त्रिकालभवेषु सुक्षावागोचराचिरस्याप्यर्थपर्यायेषु तद्विपरीत-लक्षणव्यंननपर्यायेषु वा मिलितेषु तेषा स्थितत्वात् ॥५८१॥ इदमेव समर्थयति—

वस्तुर्मे रहनेवाडी योग्यता तो अन्तरंग निमित्त है और निश्चय काल वाद्य निमित्त है ऐसा तत्त्वदर्तियोंने निश्चित किया है ॥ ५८० ॥

उपलक्षणानुवाद अधिकार समाप्त हुआ।

छहों हर्गोंका अवस्थान—ठहरनेका काल बराबर एक समान है क्योंकि तीनों कालों-में होनेवाली सूक्ष्म, वचनके अगोचर और झणस्थायी अर्थपर्याय तथा उनसे विपरीत लक्षणवाली व्यंजन पर्यायोंके मिलनेपर उन हत्वोंकी स्थिति होती है।। ५८१॥

इमीका समर्थन करते हैं--

२५

२०

₹•

वो दु ब्रव्यदोळावु केळवुक्त्यंपर्ध्यायंगळ् व्यंजनपर्ध्यायंगळुकतीतानागतकाळंगळोळ्क्रांत-सुबुदु वर्तिसल्पद्वववुमपि डाब्बॉबर्द वर्त्तमानपर्ध्यायवयेल्ळमुं कृडि तत् अबु द्रव्यं भवति द्रव्यमक्कृं स्थित्यधिकारतिदर्देह ।

> आगासं विज्जिता सन्वे लोगम्मि चैवणित्थ बहिं। वाबी धम्माधम्मा अवटिठदा अचलिदा णिच्चा ॥५८३॥

आकाशं विवज्ज्यं सञ्बं लोके चैव न संति बहिः । व्यापिनौ घम्मांघम्मौं अवस्थितौ अच-लितौ नित्यौ ॥

आकाशब्द्धं पोरगागि शेषद्रव्यंगळिनतुं लोकदेळियप्पत्तु । लोकदि पोरगिरलः । आ द्रव्यं-मकोळु घम्मांघम्भद्रव्यंगळेरदुं व्यापिगळेक दोठे लोकप्रदेशंगळीनतोळवनितं व्यापिसिदुव् तिलवोळु १० तेलमे तते । अवस्थितो स्थानचलनरहितंगळपुर्दारदमवस्थितंगळ्, अचलितौ प्रदेशचलनरहितंगळ-पुर्वारदमचलितंगळु, त्रिकालदोळं नाशरहितंगळपुर्दारदं नित्यौ नित्यंगळपुर्व् । इस्लिगुपयोगियप्प स्लोकसिदः —

> "औपश्लेषिकवैषयिकावभिन्यापक इत्यपि । आधारः त्रिविषः प्रोक्तः कटाकाशतिलेषु च ॥ [

१५ एकस्मिन् द्रव्ये ये अर्थपर्याया व्यञ्जनपर्यायास्य अतीतानागता अपिशब्दाहर्तमानास्य सन्ति तावत् तद् द्रव्यं भवति ॥५८२॥ इति स्वरयधिकारः ॥

आकार्य विवर्ध शेषसर्वडव्याणि लोके एवं मन्ति न तद्शिहः। तेषु धर्माधर्मै व्यापिनौ सर्वलोकः व्याप्तस्वात् तिले तैलवत् , अवस्थितौ स्वानचलनाभावात् , अचलितौ प्रदेशचलनाभावात् , नित्यौ त्रैकाल्येऽपि विनासाभावात् । अनोपयोगौ स्लोकः—

> औपरलेषिकवैर्पायकावभिन्यापक इत्यपि । आधारस्त्रिविधः प्रोक्त कटाकाश्चिलेषु च ॥५८३॥

एक द्रव्यमें जितनी अतीन, अनागत और वर्तमान अर्थपर्याय तथा व्यंजनपर्याय होती है उतना हो वह द्रव्य होता है ॥५८२॥ स्थिति अधिकार पूर्ण हुआ ।

आकाराको छोड़कर रोष सब द्रव्य लोकमें ही हैं, बाहर नहीं हैं। उनमें धर्म और १५ अधर्म तिलोंमें तेलकी तरह सब लोकमें ज्याप्त होनेसे ज्यापी हैं। तथा अवस्थित हैं क्योंकि अपने स्थानसे विचलित नहीं होते। बहेतों में इल्ल-चलन होने से अचलित हैं और तीनों कालोंमें भी विनाश न होनेसे नित्य हैं। इस विषयमें उपयोग इल्लेक-आधार तीन प्रकार- का कहा है—औपदलेफिक, वैषयिक और अभिज्यापक। इसके तीन चहाइरण हैं—चटाई, आकाश और तेल। अर्थात चटाईपर बालक मोता है, यहाँ चटाई औपरलेफिक आधार है। ३० आकाश में पहार्थ स्थित हैं, यहाँ आकाश वैषयिक आधार है। तिलोंमें तेल यहाँ अभिज्यापक आधार है। इसी तरह लोकाकाशमें धर्म-अधर्म ज्यापी हैं यहाँ अभिज्यापक आधार है। इसी तरह लोकाकाशमें धर्म-अधर्म ज्यापी हैं यहाँ अभिज्यापक आधार है। इसी तरह लोकाकाशमें धर्म-अधर्म ज्यापी हैं यहाँ अभिज्यापक आधार

# होगस्स असंखेजजदिमागप्पहुडिं तु सन्बहोगोत्ति । अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वावदो जीवो ॥५८४॥

लोकस्यासंख्येयभागप्रमृतिस्तु सर्व्यंलोकपर्य्यंतमात्मप्रदेशविसप्पंगसंहारे ध्यापृतो जीवः ॥ सूक्ष्मनिगोदण्डम्यपर्याप्रजयन्यादगाहं मोदल्गों दु महामत्स्यादगाहपर्यंतं प्रदेशोत्तरवृद्धिः

क्रमंगळपुत्रु ६ ६ ६००६३१९१३ वेबनापुतंगे एकप्रवेशोत्तरबृद्धिक्रमविदं जयन्यविदं मेले ए व । ठ नडबुत्कृष्टं त्रिगुणितमक्कुं ६९९९९२१ मेले मत्ते मारणांतिकसपुद्यातज्ञघन्यं मोवल्यों इ ६९९९९ १९१ वेडोत्तरक्रमविदं नडेडत्कप्टंस्वयंग्ररमणसप्तव्यवितिस्यतस्यंबिक्लेश्वरोत्जिदं महा-

्६ ९ ९ ९ १ १ वदेशोत्तरकर्मावदं नडेबुत्कुटंस्वयंत्रूरमणसपुदबहिस्यितस्यंडिकक्षेत्रवोद्धिद्दं महा-मस्यसंबंधि सप्तमपृष्ट्यिय महारौरवनामश्रेणोबद्धतं कुल्तु मारणोतिकसपुदघातवंडमुत्कुष्टमम्ब्कुं १५ । ४० मी क्षेत्रक्के संदृष्टि :—



सूत्र्यनितोदळ्ळ्यपयोत्त्रवपत्यात्पप्रदेशोत्तरेषु महामत्त्र्यपर्यन्तेषु तदुविर प्रदेशोत्तरेषु वेदनासमृद्यातस्य त्रिगुणव्यासमहामत्त्यपर्यन्तेषु तदुविर प्रदेशोत्तरेषु स्वयभूरमणसमृदवाह्यस्यष्टिकक्षेत्रस्यितमहामत्त्येन सप्तम-पृथ्वोमहारोरवनामात्रेणोवद्धं प्रति मुक्तमारणान्तिकसमृद्यातस्य पञ्चशत्योजनतदर्यविकम्मोत्तेषेकार्ययद्राज्या-यतप्रयमद्वितोयतृतीयचक्रोत्कृष्टरर्यन्तेषु तदुपरिकोकपूरणपर्यन्तेषु च अवगाह्तविकल्पेषु आत्मप्रदेशविषार्यणसंहारे

सूक्ष्मित्तगीदिया छन्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनासे छेकर एक-एक प्रदेश बद्दतेबद्दते महामत्स्यपर्यन्त चक्छ अवगाहना होती है। उससे जपर एक-एक प्रदेश बद्दते हुए वेदना १५
समुद्धातवाछेका क्षेत्र महामत्स्यकी अव गाहनासे तीन गुणा छन्या, चौड़ा होता है पुना एकएक प्रदेश बद्दते हुए स्वयंभूरमण समुद्रके वाहर स्थण्डिक्षत्रेमें स्वति वाह्य महामत्स्य सप्तम
पुष्टांके महागैरव नामक भेणीबद्ध विछेडी ओर मारणानिक समुद्दात करता है तब पांच
सो योजन चौड़ा, खढ़ाई सी योजन ऊँचा तथा प्रथम मोड़ेमें एक राजू, दूसरेमें आधा राज्
और तीसरेमें छह राजू लम्बा उत्कृष्टक्षेत्र होता है। उसके ऊपर केबिलसमुद्धातमें छोकपूरण २०

इल्लि प्रयमवक्रवधं रज्जुबनू द्वितीयवक्रदरज्जुबनू कूडिदोडिंदु -३ केळगण तृतीयवक्रवार्र १२

रज्जुगळोळ्कूहिबोडिंदु वे ५ ० २१ ब्या ५०० २१ इंतु संख्यातप्रतरांगुलगुणितम ११५ प्येळ्वर रज्जुगळपुत्रु । इते यद्यासंभवमागि मेले केवलिसमुद्धातवदंडकवाटप्रतरलोकपूरणबोळ् सब्बेलोकसक्कुमिनिल पर्यात∉मास्मप्रदेशविसप्गणसंहारदोळ् जीवडळ्यं व्यापृतमक्डूं।

पोग्गलद्वाणं पुण एयपदेसादि होति मजणिज्जा ।

एक्केक्को द पदेसी कालाणणं धुवी होदि ॥५८५॥

पुद्गलप्रय्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवंति भजनीयाः । एकैकस्तु प्रदेशः कालाणूनां ध्रुवं सर्वति ॥

पुद्रमण्डळ्यांग्रजो पुनः मन्त्एकप्रदेशमादियागि इपणुकाविगुद्दगलस्कंधांग्रज्ये यथासंभवमीणि 
र प्रदेशास्त्र विकल्पनीयांग्रज्युषु । अदं ते दोड इपणुकमेकप्रदेशदीळं मेणु डिप्रदेशबोळिमिसकुं । त्र्यणुक-मेकप्रदेशदीळं डिप्रदेशबोळं त्रिप्रदेशबोळं निष्किकुंमित्यादि कालाणुगळ्यो तु मन्ते ओ देकको दे प्रदेशकाने हार्च नियमदिवसमकुं ।

संखेज्जासंखेजजाणंता वा होति पोग्गलपदेसा ।

लोगागासेव ठिदी एक्कपदेसो अणुस्स हवे ।।५८६।।

 संख्येयाऽसंख्येयाऽनंता वा भवंति युद्गलप्रवेशाः । लोकाकाश एव स्थितिः एकप्रवेशोऽणो-भवेत् ॥

हपणुकावियुद्गलस्कंषंगळु संस्थातासंस्थातानंतपरमाणुगळनुळळवप्युवु । अंतादोडं लोका-काञबोळ वक्के स्थितियक्क्रमणुविगोदि प्रदेशमक्कुं।

सति जीवद्रव्यं व्यापृतं प्रवृत्तं भवति, सर्वावगाहनोपपादसमुद्धातानामस्य संभवात् ॥५८४॥

पुर्गलङ्गस्थाणा पुनः एकप्रदेशास्यो ययासभवं भजनीया भवन्ति । तद्यया—इपणुकं एकप्रदेशे द्विप्रदेशे वा तिष्ठति । व्यणुकं एकप्रदेशे द्विप्रदेशे विश्वदेशे वा तिष्ठतीति । तु-पुनः कालाणूना एकैकस्य एकैकप्रदेशक्रमी धृवी भवति ॥५८५॥

डपणुकादय पुद्गलस्कन्धाः संस्थातासंस्थातानन्तपरमाणवः तथापि लोकाकाश एव तिष्ठन्ति । अणोरेक एव प्रदेशो भवेत ॥५८६॥

२५ पर्यन्त क्षेत्र होता है। इस प्रकार अपने प्रदेशोंके संकोच विस्तारसे जीवद्रव्यका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागसे लेकर सर्वलोक पर्यन्त होता है क्योंकि जीवके सब अवगाहना, उपपाद और समुद्रधातके भेद होते हैं ॥५८४॥

पुद्राल द्रव्योंका क्षेत्र एक प्रदेशसे लंकर यथायोग्य भजनीय होता है। यथा—द्वयणुक एक प्रदेश अथवा दो प्रदेशसे रहता है। ज्यणुक एक प्रदेश, दो प्रदेश अथवा तीन प्रदेशसे र रहता है। और कालाणु लोकाकाशके एक-एक प्रदेशसे एक-एक करके सुव रूपसे रहते हैं ॥५८॥।

द्वयणुक आदि पुद्गल स्कन्ध संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणुओंके समृह रूप हैं फिर भी लोकाकाशमें ही रहते हैं। परमाणु एक हां प्रदेशी होता है।।५८६।।

१. म भागि विक्।

### लोगागासपदेसा छद्दव्वेहि फुडा सदा होति । सन्वमलोगागासं अण्णेहि विवन्जियं होदि ॥५८७॥

लोकाकाग्रप्रवेशाः बब्द्रब्यैः स्कुटाः सवा भर्वति । सर्ल्बमलोकाकाग्रमन्यैव्यविज्ञतं भवति ॥ लोकाकाग्रप्रवेशगळंगनितोवनितुं बब्दब्यंगिळ्यं सर्ल्बवा स्कुटंगळपुबु । आलोकाकाशंगळे-नितोळवनितुं अन्यद्रव्यंगीळवं स्विचिन्तनंगळपुबु । क्षेत्राधिकारंतिदर्वदं ।

जीवा अणंतसंखाणंतगुणा पुग्गला हु तत्तो दु।

धम्मतियं एक्केक्कं लोगपदेसप्पमा कालो ॥५८८॥

जीवाः अनंतसंख्याः अनंतगुणाः पुद्गलाः खलु ततस्तु । धम्मंत्रयमेकैकं लोकप्रदेशप्रमा कालः ॥

सर्वजीवंगळ् इध्यप्रमाणविवमनंतंगळपुत्रु । पुद्गलंगळ् सर्वजीवराशियं नोडल्मनंतानंत- १० गुणितंगळ् । धम्मधिम्मांकाज्ञड्यंगळो दोवेयप्पुत्रु एकं दोडलंडडव्यंगळप्पृदर्शितं । लोकप्रवेशंगळिनितो-ळवनितं कालाणुगळपुत्रु ।

> लोगागासपदेसे एक्केक्के जे हिया हु एक्केक्का । रयणाणं रासी इव ते कालाण ग्रणेदव्वा ॥५८९॥

लोकाकाञात्रदेशे एकैकस्मिन् ये स्थिताः सन् एकैके। रत्नानां राश्चिरिव ते कालाणवो १५ मंतव्याः ।।

एकैकलोकाकाग्रप्रदेशगळीळू आबुबु केलबु इरल्यट्टुबु बोबों बुगळागि रत्नंगळ राशियें तु भिम्न-भिम्नव्यक्तियिविर्णुवंते अव् कालाणुगळें बुबग यत्यबुबुव ।

लोकाकाश्वरदेशाः सर्वे पड्डब्यैः सर्वदा स्कुटा भवन्ति । अलोकाकाशः सर्वेऽपि अन्यद्रव्यैविवर्जितो भवति ॥५८७॥ इति क्षेत्राधिकारः ॥

सर्वे जीवा द्रव्यप्रमाणेन अनन्ताः स्युः । तेम्यः पुद्गलाणवः खलु अनन्तगृणाः । तु-पुनः धर्माधर्माकाशाः एकैक एव अल्लब्द्रव्यत्वात । कालाणवी लोकप्रदेशमात्राः ॥५८८॥

एकैकलोकाकाशप्रदेशे ये एकैके मून्बा रत्नाना राशिरिव भिन्नभिन्नथ्यक्त्या तिप्रन्ति ते कालाणबी मन्तव्याः ॥५८९॥

लोकाकाञ्चके सब प्रदेश सर्वदा छह द्रव्योंसे व्याप्त रहते हैं। और अलोकाकाञ्च पूराका २५ पूरा अन्य द्रव्योंसे रहित होता है॥५८७॥ क्षेत्राधिकार समाप्त डुआ।

द्रव्यप्रमाणसे सब जीव अनन्त हैं। चनसे पुर्गळ परमाणु अनन्त गुणे हैं। धर्म-अधर्म और आकाश अखण्ड द्रव्य होनेसे एक-एक हैं। काळाणु लोकाकाशके प्रदेश जितने हैं उतने हैं।।५८८॥

एक-एक छोकाकाशके प्रदेशपर जो एक-एक स्थित है जैसे रत्नोंकी राशिमें प्रत्येक रत्न ३० भिन्न-भिन्न होता है, वे कालाण जानना ॥५८९॥

£03

## ववहारो पुण कालो पोम्मालदव्यादणंतगुणमेचो । तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥५९०॥

व्यवहारः पुनः कालः पुरमलब्रव्यायनतपुणमात्रः। ततोऽनंतपुणिताः आकाशप्रदेशपरि-संख्याः॥

् व्यवहारकालमें बुदु मत्ते पुदालद्रव्यमं नोडलुमनंतगुणमात्रमन्कुमदं नोडलुमनंतगुणंगळा-कान्नद्रव्यद प्रदेशपरिसंस्थेगळ्।

लोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीवगपदेसा ।

सरिसा ह पदेसी प्रण परमाणु अवटिठदं खेर्च ॥५९१॥

लोकाकात्राप्रदेशाः धम्मीधम्मॅकजीवप्रदेशाः सद्शाः खलु प्रदेशः पुनः परमाण्यवस्थितं १० क्षेत्रं ॥

लोकाकाद्यायदेशायः वस्मंद्रस्यप्रदेशायः मध्यम्बद्धयायदेशयः क्षेत्रकोवप्रदेशयः वस्तु स्वर्धयः व्यव्यक्षः वस्तु स्वर्धयः प्रदेशयः प्रद

| Ī    | जीव     | पुद्गल ध | . अ. | हो = | मुका | व्य-का | अलोकाकाश  |
|------|---------|----------|------|------|------|--------|-----------|
| ā    | १६      | १६ ल १   | 8    | 8    | =    | १६ स स | १६ ख ख ख  |
| क्षे | ऋख      | ≘लल ड    | =    | =    | =    | ≘ख ख ख | ≇ स स स स |
| का   | अ=ख     | असस क    | क a  | ₹ a  | ₹ a  | अखखख   | अखखखख     |
|      | के४     | के३ ओ.   | ओ    | ओ    | ओ    | के     | के १      |
| भा   | ख ख ख ख | ख ख ख a  | a    | а    | a    | खख     | ख         |

व्यवहारकाल पुनः पृद्मलङ्ग्यादनन्तगुणः । ततोजन्तगृणिता बाकाराव्यदेशपरिसंस्या ॥५९०॥ छोकाकाशप्रदेशा वर्मद्रव्यप्रदेशा स्वर्माद्रव्यप्रदेशा एकेकबीवद्यव्यप्रदेशास्य सद्शाः सलु संस्थया समाना एव प्रत्येकं जगन्त्रेणियनमात्रत्वात् । प्रदेशप्रमाणं पुनः पूद्मलगरमाध्यवष्टवस्त्रेनमात्रं प्रवति । तेन जगन्यक्षेत्रं

व्यवहारकाल पुद्गल द्रव्यसे अनन्तगुणा है। और उससे अनन्तगुणी आकाशके प्रदेशोंकी संख्या है। १९९०।।

होकाकाज़के प्रदेश, धर्मद्रव्यके प्रदेश, अधर्मद्रव्यके प्रदेश और एक-एक जीवद्रव्यके प्रदेश और एक-एक जीवद्रव्यके प्रदेश संस्थाकी दृष्टिसे समान ही हैं क्योंकि प्रत्येकके प्रदेश जगनुश्रीणके घन प्रमाण हैं। अदः जघन्यक्षेत्र अर्थान् प्रदेशका प्रमाण हैं। अदः जघन्यक्षेत्र अर्थान् प्रदेश और जघन्यद्रव्य परमाणु अविभागी हैं उनका विभाग नहीं हो सकता। अव

१. म °क्षेत्रमेनितनिते । २. म "गियप्पुर्वु"।

क्षेत्रप्रमाणींद चड्डप्यंगळ प्रमाणं पेळल्पड्युं। जीवडप्यंगळु प्र≅फ झ १६ १६ लब्ब झला १६ प्र झ १।फ ऋ इ.ज. १६ लब्बं लोकमुमं जीवराशियुमनपर्यातसियोडियनंत ।ख । ऋ

मिर्वारदं फलराशियप्प लोकमं गुणिसिर्दाडे बनंतलोकप्रमितंगळपूनु । = स । पुदालंगळुमनंत-गुणितंगळपूनु ।=स स । धम्मद्रव्यमुमधर्मद्रव्यमुं लोकाकाशद्रव्यमुं कालद्रव्यमुं नालकुं प्रत्येकं लोक-

मात्रप्रदेशंगळपुर् ः व्यवहारकालं पुद्गलद्रव्यमं नोडलनंतपृषितलाकार्ममतमन्त्रः । स्न स स । मर्द नोडलूमलोकाकाशाप्रदेशपळ् अनंतगृषितलोकमात्रमन्त्रः ः स स स स । कालप्रमाणिदं स्वडळ्यंगळणे प्रमाणं पेळल्पडणुं ।

जीवद्रक्यंगळुप्र= अ । फल का १ इ १६ । लब्बकाला १६ । प्रकारफ अ । इ १६ लब्बम-

तीतकालमुमं जीवराशियुमनपर्वात्तित्वोडिदु । स । ईयनंतिविदं फलराशियनतीतकालमं गुणिति-वोडनंतातीतकालप्रमाणंगळप्पुत् । अ । स । पुदगलंगळुं व्यवहारकालंगळुमलोकाकाशमुमनंत- १० गुणितकमविदमतीतकालानंतगुणितंगळप्पुत् । पुत्र । स स । व्य = का अ । स स स । अलोका-

जयन्यद्रव्यं चाविभागिनी स्त । अय क्षेत्रप्रमाणेन षट्दब्याणि भीयन्ते – जीवद्रव्याणि प्र 🗯 । फ म १, ६ १६ ळब्यं तळा १६ । प्र स १ फ ﷺ ६ श १६ ळोकजीवरास्यपवर्तनेऽनन्तः । स्न । अनेन फलराधि-स्लोके

गुणिते अनन्तलोका भवन्ति ः छ। पूर्गला-अनन्तगुणाः ः छ छ। घर्मद्रथ्यमधर्मद्रथ्यं लोकाकाधद्रथ्यं कालद्रव्यं च लोकमानप्रदेरां। ः । व्यवहारकालः पुर्गलद्रव्यादनन्तगुणाः ः छ छ छ। ततोऽलोकाकाशः १५ प्रदेशा अनन्तगुणाः ः छ छ छ छ। कालप्रमाणेन श्रीबद्रव्याणि प्र। अ १। क घ १। ६१६। लब्ध्यालाका १६। प्र घ १ क ब। ६१६। बतीतकालजोबरास्यप्वतने । छ। अनेन फलरास्यतीतकाले गुणिते बनन्ता

अतीतकाला भवन्ति । अ स । पुद्गलो व्यवहारकालोऽलोकाकाशप्रदेशाश्च अनन्तगृणितक्रमेण अनन्तातीत-

क्षेत्रप्रमाणसे छहों द्रव्योंका माप करते हैं — जीवदृत्य अनन्तलोक प्रमाण हैं। अर्थात् लोका-काशके प्रदेशोंसे अनन्तगुने हैं। इसके लिए जैराशिक करना — प्रमाणराशि लोक, फलराशि २० एक शलाका, इच्छाराशि जीवदृत्यका प्रमाण। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर शलाकाराशिका परिमाण आया। पुनः प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि लोक, इच्छाराशि पूर्वशलाका प्रमाण। में पूर्वशलाका प्रमाण जीवराशिको लोकका भाग देनेपर अनन्त पाये वही यहाँ शलाका प्रमाण जानना। इस अनन्तको फलराशि लोकसे गुणा करके प्रमाणराशि एक शलाकासे भाग देनेपर लक्ष अनन्तलोक आया। इसीसे जीवदृत्यको अनन्त- २५ लोक प्रमाण कहा है। इसी प्रकार कालप्रमाण आदिमें भी नैराशिक द्वारा जान लेना चाहिए।

जीवोंसे पुद्राल अनन्तगुणे हैं। धर्महृत्य, अधर्महृत्य, आकाशहृत्य और कालहृत्य लोकमात्र प्रदेशवाले हैं। व्यवहारकाल पुद्राल द्रव्योंसे अनन्तगुणा है। उससे अलोकाकाशके प्रदेश अनन्तगुणे हैं। आगे कालप्रमाणसे जीवहृत्योंका प्रमाण कहते हैं—प्रमाणराशि अतीत-

१. व<sup>°</sup>ताजी अतीतकाला।

काक्षा ज । स स स स । सम्मिष्ममं लोकाकाकालद्र व्यंगळु प्र । के १ । प ज १ । इ लब्धालाको स प १ प्र ज १ । इ लब्धालाको प १ प्र ज १ एक इ । ज प १ लब्धालाको स्वयातपत्यंगळुमं लोकपुमनपर्वात्तिस्वादे इहु ० । इविंदं कत्पमं फलराविष्यं पूर्णमुत्तिरलु प्रत्येकमसंत्यातकरूपेखण्युष्य । क ० । क ० । क ० । क ० । भावप्रमाणविदं बद्दाव्यंगळ्यं प्रमाणमं पैळगुं। जीवद्रव्यंगळुष्य १६ । क ज १ । इ । के । क ० । भावप्रमाणविदं बद्दाव्यंगळ्यं प्रमाणमं पैळगुं। जीवद्रव्यंगळुष्य १६ । क ज १ । इ । के । अध्यक्षालकेगळ्यं के द्वत्यवित्तिस्वोदे । स । प्र । स । इतितु जलाकगळ्यं के दलज्ञानमाग्युः । १ । वंद लब्धं के दलज्ञानानंतिकभागमाग्याळप्युष्य । वंता-

प्राक्त । बादु अलाकगोनत दु । इ.स. ११ । बद लब्ध केवलज्ञातानतेकभागमाशयल्युव । बता बोर्ड पुद्गलकालालोकाकाक्षांवळं कुरुतु भागहारभूतीनंतंगळ् नारूकप्युव के पुद्गलंगळ स्व स्व स्व नंतपुणितंगळ्के व्यवहारकालमनंतपुणितमक्क् के मलोकाकाशमनंतपुणं के

१० द्रव्याणि प्रांप १९ का १६ ⊒क लब्बल लाका—५ = अत्र सारक का ६ सा व संख्यातपन्य प १

लोकापवर्तने । a । अनेन कल्पकलरासी गुणिते प्रत्येकं असक्यातकल्या भवन्ति क a । क a । क a । क a । भावप्रमाणेन जीवद्रव्याणि प्र १६ फ स १६ के लब्धरालाकाः के अपवितिते ख । प्र ख एतावच्छलाकाभिः १६

केवलजानं क के तर्दक्यलाक्या इ.स. रैकिमिति लब्धं केवलजानाननीकभागमित पुर्मलकालालोकासास्य पेलया बतुरनन्तमागहारं भवति के पुरमलाः के ध्यवहारकाल के अलोकाकायः के सञ्जस स स स

१५ काल, फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि जीवोका परिमाण । सो लब्धराशि अनन्त शलाका हुई। पुनः प्रमाणराक्षि एक शलाका, फलराशि अतीतकाल, इच्छाराशि पूर्वोक्त शलाका प्रमाण। सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर लब्धराज्ञि प्रमाण अतीतकालसे अनन्त-गुणा जीवोंका प्रमाण होता है। इनसे पुद्गलद्रव्य व्यवहारकालके समय और अलोकाकाशके प्रदेश कमसे अनन्तगुणे होते हुए अनन्त अवीतकाल प्रमाण होते हैं। पुनः धर्मादिका प्रमाण २. कहते हैं-प्रमाणराशि कल्पकाल, फल एक शलाका, इच्छा लोक प्रमाण। ऐसा त्रैराशिक करनेपर छन्थ असंस्थात शलाका हुई। पुनः प्रमाणराक्षि एक शलाका, फलराशि कल्पकाल, इच्छाराशि पूर्वोक्त शलाका प्रमाण। ऐसा करनेपर लब्धराशि असंख्यात कल्पप्रमाण धर्म. अधर्म, लोकाकाश और काल ये चारोंको जानना । अर्थात बीस कोडा-कोडी सागरके संस्यात पत्य होते हैं। बतना एक कल्पकाल है इससे असंख्यातगृणे धर्म, अधर्म, लोकाकाश और २५ कालके प्रदेश हैं। अब भावप्रमाणसे जीवद्रव्योंको बतलाते हैं-प्रमाणराशि जीवद्रव्यका प्रमाण, फलराज्ञि एक्झलाका इच्छाराज्ञि केवलज्ञान । लब्बप्रमाण अनन्त झलाका । पुनः प्रमाणराज्ञि ज्ञालाकाप्रमाण । फरराज्ञि केवलज्ञान, इच्छाराज्ञि एक शलाका । सो लब्धराज्ञि प्रमाण केवल ज्ञानके अनन्तर्वे भाग जीवद्रव्य जानने । वे पुरुगल, काल और अलोकाकाशकी अपेक्षा चार बार अनन्तका भाग केवल्ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदों में देनेसे जो प्रमाण आवे ३० १. म पेलल्पडुगुं। २. म<sup>9</sup>मुतानंतं।

धम्मचित्मलिकाकाशकालद्रव्यंगळ् प्रळक श १। इळ०। लब्ब झलाके ळ० इल्लिय् भागहार-

भूतलोकमुमं ववधिकातविकल्पंगळप्प भाज्यभूतासंख्यातलोकमुमनपर्वालिसिदोडिंडु ३। मत्तं प्रज्ञ ३। फ । जो । इ.। ज्ञा १। लज्यमविकातविकल्पातंख्यातैकभागप्रमितं प्रत्येकमप्पुव जो । जो । जो । जो इंतु संख्याधिकारतिबद्धेंदु ।

> सन्वमरूवी दन्वं अविट्ठदं अचलिया परेसावि । रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होति ह परेसा ॥५९२॥

सरुवंमरूपि इध्यमवस्थितमचिलताः प्रदेशा विष । रूपिणो जीवादचलिताः त्रिविकल्पा भवंति प्रदेशाः ॥

सन्वंमक्षि इव्यं मुक्तबीबहव्यमुं धम्मद्रव्यमुमधम्मद्रव्यमुमाकाशस्त्र्यमुं कालद्रव्यमुमें बी अक्षिद्रव्यंगळिनितुं अवस्थितं स्यान्यकनमित्लदुवप्यतिवंमक्षियतंगळपूत् । प्रदेशा अपि अवर १० प्रदेशंगळं अवस्तिताः अवित्तंगळपूत् । क्षिणो सीवाः रूपिनीवंगळ् चलिताः चलितंगळपूत्र-। मत्तर प्रदेशंगळ् त्रिविकरूपा भवित चकु । विश्वहगतियोळ् चलितंगळ् व्योगिकेविक्योळचलितंगळ् शेवनीवंगळ बहुप्रदेशंगळचलितंगळ ।

शेषप्रवेशंगळ् चित्रतंगळप्पृतितु चित्रतमुमचित्रतमुं चित्रताचित्रतमुमेर्दितु प्रदेशंगळ् त्रिविकरपंगळप्पत्र।

धर्मावर्मलोकाकालकालद्रस्याणि । प्र ऋ । क श १ । इ ऋ ठ लज्यपश्चलका ः ३० भागहारभूतकोकेन भाग्ये व्य

अवधिविकत्यासंस्थातलोके अपवर्धिते । a । पुनः प्र श a । फ aो । इ श १ लम्बीज्विविकत्यासंस्थातैकभागः प्रत्येक भवति को को को aो ॥ इति संस्थाधिकारः ॥५९१॥

अरूपि दृष्यं मुक्तविष्यमीषमांकायकालभेदं सर्वं अवस्थितमेव स्थानचलनाभावात् । तत्प्रदेशा वर्षि अपलिताः स्युः । कृषिणो जोवास्त्रचिता भवत्ति । तत्प्रदेशाः स्वृत् त्रिविकत्याः विद्यहगती मलिताः, व्योग- २० कृषिलम्यन्निताः रोषजीवानामध्यदेशाः अचलिताः रोषाः चलिताः ॥५९२॥

जनने ( जीवहरूप ) हैं। जनसे अनन्तर्गुणे पुद्दगाज है। पुद्दगाजोंसे अनन्तर्गुणे कालके समय हैं, उनसे अनन्तर्गुणे अठोकाकाशके प्रदेश हैं। वे भी केवलबातके अनन्तर्ग्व भागा ही हैं। धर्मादिका अभाग लाले किए प्रमाणसाठि कोक, फलराशि एक सलाका, इच्छा अवधिवातके विकल्प। उज्जयभाग असंख्यात शलका हुई। पुना प्रमाणसाठि वसंख्यात शलका, फलराशि २५ अवधिवातके विकल्प, इच्छाराशि एक सलाका। ऐसा दौराशिक करनेपर अवधिवातके विकल्प, इच्छाराशि एक मले लोकाकाश, कालमें से प्रत्येकके प्रदेशोंका प्रमाण होता है। १९९१। संख्याविकार समाग्र हुआ।

सब अरुपी द्रव्य — मुक्तजीब, घर्मेद्रव्य, अधर्मेद्रव्य, आकारा, काल अवस्थित ही है, वे अपने स्थानसे चलते नहीं हैं। बनके प्रदेश भी अचल हैं। रूपो जीव चलते हैं उनके प्रदेश ३० तीन प्रकारके होते हैं—विग्रह गतिमें प्रदेश चल ही होते हैं।

अयोगकेवली अवस्थामें अचल ही होते हैं। शेष जीवेंकि आठ प्रदेश अचल और शेष प्रदेश चल होते हैं।।५६२।।

पोग्गलदक्वंहि अण् संखेजजादी हवंति चलिदा हु । चरिममहक्खंधम्मि य चलाचला होति हु पदेसा ॥५९३॥

पुद्गलहरूचे बणवः संस्थातारयो भवंति चलिताः खलु । चरममहास्कंघे च चलाचला भवंति प्रदेशाः ॥

पुद्रगण्डक्यदोळ अणुगळं इयणुकादि संख्यातासंस्थातानंतपरमाणुरकधंगळं चलितंगळु खलु स्फुटमापि, चरममहास्कंघदोळं प्रदेशाः परमाणुगळु चलाचला अगंति चलावलंगळपुडु ।

अणुसंखासंखेजजाणंता य अगेज्झगेहि अंतरिया ।

आहारतेजभासामणकम्मइया धुवक्खंधा ॥५९४॥

अणुसंख्यातासंख्यातानंताद्ववाग्राह्येरंतरिताः आहारतेजोभाषाभनःकाम्मंण ध्रुवस्कंघाः ॥

सांतरणिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेह धुवसुण्णा ।

बादरणिगोदसुण्णा सुहुमणिगोदा णभा महक्खंधा ॥५९५॥

सांतरणिरंतरेण च शून्य प्रत्येकवेहध्युवशून्यानि । बादरनिगोदशून्यानि सूक्ष्मनिगोदाः नभांसि महास्कंषाः ।।

अणुवर्गभेषणके दुं संस्थाताणुत्तमूहवर्गणेगके दुंमसंस्थाताणुत्तमूहवर्गणेगके दुं के सनंत-१५ परमाणुत्तमूहवर्गणेगके दुं आहारवर्गणेगके दुं मी याहारवर्गणं मोदलाहुमल्लम्भनंतपरमाणुल्लमे-गकेयप्पुत्त-। मत्ताहुबर्गणेगके दुं तेजस्वरारिदवर्गणेगके दुं मेपाहुबर्गणेगके दुं भावावर्गणे-गके दुं मेपाहुबर्गणेगके दुं मित्राहुबर्गणेगके दुं भेम्पाहुबर्गणेगके दुं कार-भणवर्गणेगके दुं अ प्रविवस्त्रणेगके दुं सांतर्गणेगके दुं भे सुरुवस्तर्गणेगके दुं भे सुरुवस्तर्गणेगके दुं सुरुवस्तर्गणेगके दुं सुरुवस्तर्गणेगके दुं सुरुवस्तर्गणेगके दुं सुरुवस्तर्गणेगके दुं सुरुवस्तर्गणेगके दुं सुरुवस्तर्भणेगके दुं सुरुवस्तर्भणेगके दुं सुरुवस्तर्भणेगके दुं सुरुवस्तर्भणेगके दुं सुरुवस्तर्भणेगके दिन् सुरुवस्तर्भणेगके दुं सुरुवस्तर्भणेगके दुं सुरुवस्तर्भणेगके दिन् सुरुवस्तर्भणेगके दिन् सुरुवस्तर्भणेगके दिन् सुरुवस्तर्भणेगके दुं स्तरिवस्तर्भणेगके दिन् सुरुवस्तर्भणेगके सुरुवस्तर्भणेगके दिन् सुरुवस्तर्भणेगके सुरुवस्तर्भणेगके दिन् सुरुवस्तर्भणेगके सुरुवस्तिस्तर्भणेगके सुरुवस्तिस्तिस्तिस्तिस्तिस्त

पुद्गलः व्रेथे व्रणवः द्वधणुकादिसस्यातासस्यातानन्ताणुस्कम्बाश्चांलता खलु स्फुटम् । चरममहास्कन्धे च प्रदेशाः परमाणवः चलाचला भवन्ति ॥५९३॥

अनुवर्गणा संस्थातानुवर्गना असंस्थातानुवर्गना अनन्तानुवर्गना आहारवर्गमा अग्राह्यवर्गना तैवस-सरीरवर्गना अग्राह्यवर्गना भाषावर्गना अग्राह्यवंनामानोवर्गना अग्राह्यवर्गना सामित्वर्गना द्वावर्गना २५ सान्तरनिरन्तर्गना मृत्यवर्गना प्रत्येकसरीरवर्गना छ। वसुम्यवर्गना बारतिमोदवर्गना पून्यवर्गना प्रतिनिमोद-वर्गना मभोवर्गना सहास्क्रम्यवर्गना चेति पूर्वन्थवर्गनाः प्रतीक्षितिसेरा भवन्ति । अपोरयोगी स्टोक

पुद्गल द्रव्यमें परमाणु और द्वयणुक आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त पर-माणुओंके स्कन्ध चलित होते हैं। अन्तिम महास्कन्धमें प्रदेश चल-अचल हैं॥५९३॥

अणुवर्गणा, संस्थावाणुवर्गणा, असंस्थावाणुवर्गणा, अतन्ताणुवर्गणा, आहारवर्गणा, क्षाध्याणा, तेजस्वसरीरवर्गणा, अम्राध्यवर्गणा, स्वावसरीरवर्गणा, अम्राध्यवर्गणा, स्वावसर्गणा, स्वावसर्गणा, स्वावसर्गणा, अस्राध्यवर्गणा, प्रवक्शरीर-वर्गणा, अस्राध्यवर्गणा, कार्मणवर्गणा, प्रवक्शरीर-वर्गणा, प्रवस्त्राचर्गणा, स्वावसर्गणा, स्वावसर्गणा, स्वावस्त्राचर्गणा, स्वावस्त्राचर्णाणा, स्वावस्त्राचर्याणा, स्वावस्त्राचर्याणा, स्वावस्त्राचर्याणा, स्वावस्त्राचर्याणा, स्वावस्त्राचर्याणा, स्वावस्त्राचर्याणा, स्वावस्त्राचर्णाणा, स्वावस्त्राचर्याणा, स्वावस्त्राच

विज्ञतिभेदंगळप्युव । इल्लिगुपयोगिइलोकमिद :--

"मूर्तिमत्सु पदात्थेषु संसारिष्यपि पुद्गलाः।

अकर्मकर्म नोकर्मजातिभेषेषु बर्गणाः ॥" [
पूर्तिसंतंगळप्प पदात्यंगळोळं संसारिजीवनोळं पुद्गलेशब्दं, अकर्मजातिगळोळं कर्म्न जातिगळोळं नोकर्मजातिगळोळं बर्गणें यं व शब्दं वित्तसुत्रं। इत्लियणुवर्गणेगळ सुगमंगळ्। संस्थाताणुसमूह वर्गणेगळ इपणुक भ्यणुकं मोदलदसद्दश बनिक्नळ् मेळे मेळेकेक परमाणुविद-

संख्याताणुसप्तृह वर्षाणेगळ द्वष्ठणुक त्र्यणुकं मोदलावस्तृद्वा धनिकंगळु सेले मेलेकेक परमाणृषिव-षिकंगळु नवजु चरमदोळु संख्यातोत्कृष्टप्रमित्तपरमाणुस्कंधगळु सहज्ञधनिकंगळु तष्ठोग्यंगळणुद् उ १५ । १५ । असंख्यातवर्षाणेगळोळु ज्ञचन्यवर्षाणेगळु सहज्ञधनिकंगळु। परि-ठ

८ ३।३।३।३।३।३। ज २।२।२।२।२

जणु १। १। १। १। १। मितासंख्यातजप्रन्याराज्ञिप्रमितपरमाणुस्कंघंगळप्यु । मेलेकेकपरमाणुचयक्रमदिवं पोणि चरमदोळु ढिकवारासंख्यातोच्छ्रप्टराज्ञिप्रमितपरमाणगळ स्कंघंगळ सद्वज्ञपनिकंगळप्युव

> मूर्तिमत्रु पदार्थेषु संसारिण्यपि पुद्गलः। अकर्मकर्मनोकर्मजातिभेदेष वर्गणाः ॥१॥

्रितमञ्जू पतार्थेषु समारिजीवे च पुर्वणत्यक्षरो वर्तते । अकर्मकातिषु कर्मकातिषु नोकर्मकातिषु च वर्गणायस्यो वर्तते । व्याणुवर्गणा (मुगमा )एकैकपरमान्त्रस्या स्वात् १ ११ १। १। १। १ अणुवर्गणा । सत्याताणवर्गणः प्रयुक्तस्य- एकैकाव्यक्तिः, उत्कृष्टसंब्याताणुकस्क्रम्यस्यान्ताः—

> उ१५।१५।००१५ ००० ००० म३३००३

असंख्याताणुवर्गणा जधन्यपरिमितासंख्याताणुकादयः एकैकाण्यधिका उत्कृष्टद्विकवारासंख्याताणुस्कन्ध-

44-a1-

है—पुद्गल शन्द मूर्तिमान् पदार्थीका और संसारी जीवोंका वाचक है। और वर्गणाशन्द अकर्मजातिके, कर्म जातिके और नोकर्मजातिके पुद्गलोंको कहता है।

इनमें से अणुवर्गणा युगम है। एक-एक परमाणुको अणुवर्गणा कहते हैं। अन्य बाईस २० वर्गणाओं में भेद है सो उनमें जयन्य और उक्कृष्ट भेद कहते हैं। इयणुक्से लेकर एक-एक एरमाणु बदि-वद्दे उक्कृष्ट संस्थात परमाणु बदि कर पर्याप्त वदि-वद्दे उक्कृष्ट संस्थात परमाणुओं के स्कन्य पर्यान वदि-वद्दे उक्कृष्ट असंस्थात परमाणुओं के लिए के और उक्कृष्ट-उक्कृष्ट संस्थात अणुओं का स्कन्य है। जयन्य परिमित्तासंस्थात परमाणुओं से लेकर एक-एक अणु बद्दे-बद्दे उक्कृष्ट असंस्थातासंस्थात परमाणुओं का रम्प्य परिमित्तासंस्थात परमाणुओं का रम्प्य परिमित्तासंस्थात परमाणुओं का स्कन्य है। और उक्कृष्ट असंस्थातालं स्याप्त परमाणुओं का स्कन्य है। संस्थातालुवर्गणा की रूप असंस्थातालुवर्गणा की रूप असंस्थातालुवर्गणा की रामिक कि स्वर्णा से विवक्षित-

१. म पुद्गलंगलु । २. म णेगलेंब्बप्पृवु ।

> ज २५६ ज २५५ । २५५ ० ० २५५

> > ० ० ० म **१६**। १६।०० १६ ज १६। १६।०० १६

अत्र संस्थाताणुरमणामु असंस्थाताणुरमणामु च विवक्षितवर्गणामानेतुं गुणकारः तदयस्तनवर्गणाया अधस्तन-वर्गणाभक्तविवक्षितवर्गणामात्रः यथा त्रयणुकमानेतु इषणुकस्य इषणुकभक्तव्यणुकमात्रः २ । ३ तदनन्तरोपरि-

१५ वर्गणामें भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। जैसे ज्यणुक छानेके लिए ह्यणुकका गुणकार ह्यणुकसे ज्यणुकमें भाग देनेपर जितना प्रमाण आवे उतना है। उसके अनन्तर उत्कृष्ट असंस्थाताणुवर्गणामें एक परमाणु अधिक होनेपर अनन्ताणुवर्गणाका जवन्य होता है। उसे सिद्धाशिक अनन्तव भाग प्रमाण अनन्तमे गुणा करनेपर अनन्ताणुवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। इसमें एक परमाणु अनिक होनेपर उससे उत्तरकी आहारवर्गणाका जवन्य होता है। उसमें २० सिद्धराशिक अनन्तव भाग दोनेपर जो छन्य आवे उसे अधन्यमें मिळानेपर आहारवर्गणा

प्युवुक्कृष्टं। तज्ज्ञधन्यानंतैकमार्गांव विशेषाधिकमक्कुं उ २५६ स स मेलगऽप्राह्मवर्ग्गगळोळु बा ३

र्ज २५६ ख

जघन्यमेकपरमाणुविदमधिकमक्कुं । तदुःकुष्टं जघन्यमं नोडलमंतगुणितमक्कुः---

उ २५६ ख १ ख ख तदनंतरोपरितनतेजः शरीरवर्माणेषळोळु जधन्यवसंगंगे एकपरमाणु-अग्रा १ ख

र्ज २५६ ख १ ख

विवधिकमक्कुं तबुत्कृष्टं तबनंतैकभागविवं विशेषाधिकमक्कुं उ २५६ ख १ ख स

उँ २५६ स १ स १ स स तेज ३ स स

जर्घ २५६ स १ स १ स

तनमनन्तवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिकं तदुःकृष्टं ततोऽनन्तपुणं उ २५६ स तदनन्तरोपरितनाहारवर्गणाजघन्य- ५ ० ०

मेकाणुनाधिकं तदुत्कृष्टं तदनन्तैकभागेनाधिकं उ रिप्ट ख ख तदनन्तरोपरितनाग्राह्यवर्गणाजधन्यमेकाणु-

श्राहा **ै** 

ज्र-ज २५६ **स** 

नाषिकं तदुत्कृष्टं ततोऽनन्तगुणं— उ २५६ स १ स स तदनन्तरोपरितनतेजःशरीरवर्गणाजवन्यमेकाणुनाधिकं

अगेज्ज 🎖

ज रेप६ सार्थ

चःकुष्ट होता है। उत्कृष्ट आहारवर्गणामें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे उत्परको अमाध-वर्गणाका जवन्य होता है। उसमें सिद्धराशिके अनन्ववें भागसे भाग देकर को उन्ध्य आवे उसे उसीमें मिला देनेपर अमाझवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। इसमें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे १० नंतरोपरितनापाहपदर्माणीयळाळु जघन्यमेरूपरमाणुविदमधिकमक्कुं । तहुत्कृष्टं तज्जघन्यसं नोडलनंतगणमक्कं उ २५६ ल १ ल ल ल तहनंतरोपरितनभाषावर्षाणे

गळोळु जघन्यमेकपरमाणुनिविधिकमक्कुं, तदुत्कृष्टं तदनंतैकभागींद विशेषाधिकमक्कुं

र्ज २५६ ख १ ख १ ख १ ख १ ख ख ख

६ तदुरुष्टंतदनन्तैक मापेनाधिकं— उ २५६ स्र रेस १ स्र श्व स्र तेवो व २५६ स्र श्व १ स्र

तदनन्तरोपस्तिनाशास्त्रवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिकं तदुन्कष्टं ततोऽनन्तगुणं—उ २५६ स्त १ स १ स १ स स । ० स्त्र स

स्रोज्ज १ जर्भस्य श्लाश्च श्ल

तदनन्तरोपरितनभाषावर्गणाजधन्यं एकाण्नाधिक तदुरकुष्टं तदनन्तैकभागेनाधिकं —

उर्भ६ सर्वश्वश्वश्वश्व ० व व व भागा ९ जर्भ६ सर्वश्वश्वश्य

उपरकी तैजसहरीरवर्गणाका जयन्य होता है। इसमें सिद्धराशिक अनन्तर्वे भागसे भाग देनेसे जो त्वच्य आवे इसे उसीमें मिलानेपर तैजसहरीरवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। उसमें एक १० परमाणु अधिक होनेपर इससे उपरकी अमाझवर्गणाका जयन्य होता है। उसमें सिद्धराशि-के अनन्तर्वे भागसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर मेकपरमाणुविद्यायकमक्कुं तदुत्कुष्टमनंतपुणितमक्कुं उ २५६ ख १ ख १ ख १ ख ख ख ख अया २ ख ख ख

तवनंतरोपरितनमनोवर्गाणेगळोळु जधन्यमेकपरमाणुविवधिकमक्कुं तबुस्कृष्टमनंतैकमागाँव विशेषा-

धिकमक्कुं उरि५६ खंखखर्थ हिर्देखर खंदनंतरोपरितन। मनोबर्गणा ८ खंख खंख स्व

ग्राह्मवर्गाणीयळीळु जघन्यमेकपरमाणुविद्धिकमक्क् तदुत्कुच्टं तज्जधन्यमं नोडलनंतगुणितमक्क्ंः-

तदनन्तरोपरितनाग्राह्मवर्गणाजघन्यं एकाणनाधिक तदुरकुष्टं ततोऽनन्तगणं-

तदनन्तरोपरितनमनोवर्गणाजधन्यमेकाणनाधिकं तदुत्कृष्टं तदनन्तैकभागेनाधिकं---

तदनन्तरोपरितनाग्राह्मवर्गणाजधन्यमेकाणुनाधिकं तदुत्कृष्टं ततोऽनन्तगूणं-

उससे ऊपरकी भाषा बर्गणाका जघन्य है। उसमें सिद्धराशिक अनन्तर्वे भागसे भाग देनेपर जो उच्च आबे उसे उसीमें मिठानेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी अग्राह्मवर्गणाका जघन्य है। उससे अनन्तगुणा उसका उत्कृष्ट होता है। उसमें १३० एक परमाण अधिक होनेपर उससे ऊपरकी मनोवर्गणाका जघन्य होता है। उसमें सिद्धराशिके तदनंतरोपरितनकाम्मेणवर्गाणाजधन्यमेकपरमाणुविद्यिकमक्कं। अदरुकुष्टं तदनंतैकमाणविदं विद्योषायिकमक्कं उंदेभद्द ईखलाल हं लाहे लाहा लालाल

र्जि २५६ स १ संख्या व १ स १ स

तवनंतरोपरितनध्यववर्गांगाळोळ जघन्यमेकपरमाणुविविधकमक्कं तदुःकुष्टमनंतजीवराशिगुणित-

५ तदनन्तरोपरितनकार्मणवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिकं तदुरकुष्टं तदनन्तैकभागेनाधिकं---

तदनन्तरोपरितनध्रु ववर्गणाजधन्यमैकाणुनाधिकं तदुत्कृष्ट ततोऽनन्तजीवराशिगुणं—

अनन्तर्वे भागसे भाग देनेपर जो छन्च आवे उसे उसीमें मिळा देनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक परमाणु अधिक होनेपर इससे ऊपरकी अमाझवर्गणाका जयन्य है। इससे अनन्तर्गुणा उसका उत्कृष्ट है। उससे एक परमाणु अधिक होनेपर उससे उपरकी कार्यवर्गणा १० का जयन्य है। उसमें सिद्धाशिक अनन्तर्वे भागसे भाग देनेपर जो छन्च आवे इसे उसीमें मिळानेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक परमाणु अधिक उससे ऊपरकी धूबवर्गणाका तवनंतरोपरितनसांतरनिरंतरवगगैगळोळ् जवन्यमेकपरमाणुविविधकमक्कुं । तदुन्हष्ट तज्जवन्यमं नोडलनंतजीवराधिगुजितमक्कुमवक्के संदृष्टि :—

इल्लि विशेषं पेळल्पड्युं। परमाण्वमांगे मोबल्मों इ है सांतरिनरंतरवमांगेगळ उत्कृष्टवमांगे पर्यातं पविनेतुं वर्गागेगळ सवृश्चानिकवमांगेगळ्यु वत्तंतपुवगलवर्गामूलमात्रंगळप्पुत्र। पु = मुखवंता-पुत्तं विशेषहोत्तकमंगळपुत्रविल्ल प्रतिभागहारं सिद्धानंतिकभागमक्क्में बिद्रु तवनंतरोपरितनशून्य-वर्गागेगळोळ जधन्यमेकरूपाधिकमक्क्मुफ्रष्ट्रमनंतजीवराशि ग्रुणितमक्कं:—

वितु पदिनारं वर्गणेगळेकप्रकारदिवं सिद्धंगळप्पूब् ।

तदनन्तरोपरितनसान्तरनिरन्तरवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिकं तदुत्कृष्टं ततोऽनन्तजीवराशिगुणं-

अत्रायं विशेष:—गरमाणुवर्गणामारि क्रत्वा सान्तरनिरन्तरवर्गणापर्यन्तं पञ्चदशवर्गणानां सद्धापनिकानि अनन्तगृणपुद्गलवर्गमृजमात्राण्यपि विद्येषहोनक्रमाणि भवन्ति। तत्र प्रतिभागहारः सिद्धानन्तैकभागः। १० तदनन्तरोपरितनसृत्यवर्गणाज्ञपन्यं एकरूपाधिकं तदुत्कुष्टं ततोऽनन्तजीवराशिनुणं—

जघन्य है। उसे अनन्तजीवराशिसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक परमाणु अधिक उससे उपरकी सान्तरनिरन्तरवर्गणाका जघन्य है। उसे अनन्तजीवराशिसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। यहाँ इतना विशेष है कि परमाणुवर्गणासे लेकर सान्तरनिरन्तरवर्गणा पर्यन्त पन्द्रह वर्गणाओंका समानघन अनन्तगुणे पुद्गलोंके वर्गमूल १५ प्रमाण होनेपर भी कमसे विशेषहीन है। उनका प्रतिभागहार सिद्धराशिका अनन्तवाँ भाग है।

तदनंतरोपरितनप्रत्येककारीरवर्गाणे पेळल्पडुगुमदेतें दोडे बोब्बे जीवन बों वु बेहुबोक्-पश्चितकम्मेनोकम्मेरकंधं प्रत्येककारीरवर्गाणेयं बुवनकुमवर ज्ञधन्यवर्गाणे। यावजीवनोळक्कुमं बोडे ज्ञावनोध्यं क्षपितकम्माँकालक्षणविदं बंदु पूज्यंकोटिवर्षापुम्मंनुष्यज्ञीवर्गाळोळ्पुष्ट्रि मनुष्यनाणियतः म्मुह्नाणिकाऽष्ट्रवर्षाळ्वं मेलं सम्मक्तवपुमं संयमपुमं युगपस्वीकारिस सयोगकेवल्यावांदेवेकोत-पृष्यंकोटियं औदारिकतेजसकारीरंगळ लिस्यतिगणनेयोळ् निक्जरेयं माडि काम्मकारीरनकं गुणश्रीणिनिज्यंरयं माडि बरमसम्बयसिद्धमप्प वरमसमयवयोगिकेविकारी त्रिशारीरसंवर्ग नाम-गोत्रवेदनीयंगळ मेलं आयुरीवारिकतेजसकारोरंगळिनिषकमाव त्रिशारीरसंवर्ग प्रत्येककारोरजयस्य-वर्षाणेयवक् । तबुक्कुष्टवर्गाणासंभवमावेद्योळेचेडं नंदीस्वरद्वीपय अक्कृत्रिममहावैत्यालयंगळ वृषप्रदंगळोळं स्वयंभूरमणद्वीपदकम्मंभूमिप्रतिबद्धलेत्रबोळ् नेनेवकाळिकच्चायळेळं बावर-

१० पोडयावर्गणा एवं सिद्धाः । तदनन्तरोपरितनप्रत्येक्वारीरवर्गणा तु एकजीवस्य एकदेहोपचित्रकर्मनोकर्मकम्य । तत्र कविक्ववीदाः आरतकार्गाकद्यम्यः पुर्वकीदिवर्षादः तत्रुत्यो मृत्वा अन्तर्यानुत्रीकाष्ट्रवर्षार्थीर मम्प्यक्त्वस्यमी युगपन् स्वीकृत्य सर्योगकेवकी जातः देवोनपूर्वकीटिपर्यन्तमीदारिकर्तिवर्गरोशितरियरोत् स्वित्रार्थीर मम्प्यक्रित्यस्य कुर्वन् वरमसम्पर्यामीनिकेवती स्थान् । तस्यानु औदारिक्तवर्मन्तरार्थीर प्रतिकृतिकर्मन्तरार्थित्यः वर्णाम्यक्ष्यामीनिकेवती स्थान् । तस्यानु औदारिक्तवर्मन्तरार्थीराधिकनामगोत्रवेदनोयरूपत्रिवर्गरीरसंबर्गः तक्ष्यक्षयं भवति । नन्दीवरद्वीसस्य अकृत्वममहार्थन्तरात्याना १५ पूपपटेषु क्यांमूरमणदीपर्ममृतद्वानिष्यु व बारपर्यासर्वजनकायिकाः एकवन्यनवद्या अवस्थाताविज्यगाना ।

चत्कृष्ट सान्तरिनरन्तरवर्गणामें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे उत्तरको शून्य-वर्गणाका ज्ञायन्य होता है। उसे अनन्तपुणित जोवराशिक प्रमाणसे गुणा करनेपर उसका चक्कृष्ट होता है। इस प्रकार सोल्टर वर्गणा सिद्ध हुई। उमसे उत्तर प्रत्येक शरीर वर्गणा है। एक जोवके एक शरीरके विस्रमोपपच सहित कर्म-नोक्सके रक्क्यको पत्येक शरीरवर्गणा १० कहते हैं। शून्यवर्गणाके उत्कृष्टसे एक परमाणु अधिक जवन्य प्रत्येक शरीरवर्गणा होती है। जिसके कर्मके अंश क्षयरूप हुए हैं ऐसा कोई स्वपितकर्मात्र जीव एक पूर्वकोटि वर्ष आयु लेकर समुष्य जन्म धारण करके अन्तर्महुत अधिक आठ वर्षके उत्तर सम्यक्त और सीम्मको एक साथ ग्यांकार करके स्थोगकेवली हुआ। वह कुछ क्रम एक पूर्व कोटी पर्यन्त और शिक्ष श्रीर और तैजसमरीरको अवस्थिति गणनाक अनुसार निजरा करता हुआ और कार्मण-१५ शरीरकी गुणक्रणिनिजरा करता हुआ अयोगकेवलीके चरमममयको प्राप्त हुआ। उसके आयुक्स औदारिक और तैजस शरीरके साथ नाम गोत्र वेदनीय कर्मके परमाणुक्रोका समृह रूप जोतीन शरीरोंका स्कृष्ट होता है वह जयन्य प्रत्येक शरीरवर्गणा है। इस जयन्यको परयक्षे असंस्थातके भागि गुणा करनेपर उत्कृष्ट प्रत्येक श्रीर वर्गणा होती है। नन्दीकर होप-के अकृत्रिम महाचैरयालयोंके धूपघटोंमें और स्वयन्त्रुरमणद्विपरे उत्यन्त द्वानिमें असंस्थात पर्व्याप्ततेत्रस्कायिकज्ञीवंगजेकवंधनवद्धंगळऽसंस्याताविकवर्गंप्रमितंगळवरोळु पुणितकर्मांशयळप्य जीवंगळु यदि सुष्टु बहुकंगळप्युवादोडमावत्यसंस्थातेकभागप्रमितंगळयप्युवृळिदवेस्लम गुणित-कम्मौशंगळेयप्युवा गुणितकम्मौशंगळेकवंधनवद्धंगळ् बादरपर्व्याप्ततेजस्कायिकंगळ सविस्रसोपचय-जिशारीरसंचयं ओदारिकतेजसकारमंणशरीरसंचयं प्रत्येकवेहोत्कृष्टवर्गणेयककुं :—

जसक व स १२ - १६ स ३

ध्रुवज्ञून्यवर्गाणेगळोळु जघन्यवर्गाणेयक्कुं । बादरनिगोदजघन्यवर्गाणेयावेडयोळसंभविसुगुमें दोडे-

आवनोवर्धे क्षपितकम्मौजलक्षणिदिदं बंबु पूरुंग्कोटिवर्षायुम्मंनुध्यनागि पुष्टि गर्व्याद्यप्टवर्षं-मंतम्मुहृत्तीधिकंगळमेले सम्यवस्वमुमं संयममुमं युगपत्कैको इ कम्मनेकुत्कृष्टगुणश्रीणिनिज्जरेयं वेजोतपूर्ध्यंकोटिवर्षंवरं माडियंतम्मुंहृत्तीवरोषवीळ् सिद्धितव्यमेंवित् अपकश्रीणयनेरिदोनुत्कृष्टकम्म-निज्जरेयं क्रियमाणं क्षीणकषायनादोनातंगे शरीरवोळ् जपन्यविवमुत्कृष्टिविवमुमेकवधनबद्धंगळप्प १०

तेषु गुणितकर्माज्ञाः गुष्ठु बहुत्वेऽपि आवल्यसंस्थातैकभागमात्राः ८ तेषा सविस्रसोपचयत्रिशरीरसंचयस्तदुःकुष्टं

भवति । कविनन् स्वपितकमाँशनक्षणो जीवः पूर्वकोटिवर्षायुः मनुष्यो भूत्वा अन्तर्गहुर्ताधिकगर्भाष्यश्यस्परि सम्पन्तस्यसंपमी युग्गत् स्वीकृत्य कर्मणामुक्तस्यायमिनंतरा देशोनपूर्वकोटिवर्षपर्यन्तं कृत्रेन् अन्तर्गहुर्ते सिद्धितव्यमास्ते तदा क्षत्रकृष्टेष्यास्डः उत्कृष्टकर्मनिवंरा कृत्रेन् श्लीणकथायो जातः, तच्छरीरे वयस्येन उत्कृष्टेन १५

आवळाके वर्ग प्रमाण वादर पर्याप्त तैजस्कायिक जीवोंके हारीरोंका एक स्कन्ध रूप हैं। उनमें गृणित कमांत्र तीव बहुत अधिक होनेपर भी आवळीके असंस्थातवें भागमात्र हैं। उनका औदारिक तैजस कामंण्यहारीरोंका विभ्रतीपचयसाहित उन्ह्रष्ट संवय उन्ह्रष्ट प्रत्येक हारीरवर्गणा है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर जयन्य भूवजूर्य्यर्गणा होती है। इस जयन्य भूवजूर्य्यर्गणा होती है। इस जयन्य को सब सिध्यादृष्टि जीवोंके प्रमाणको असंख्यात छोकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे २० उससे गुणा करनेपर उन्ह्रप्ट भेद होता है। उससे एक परमाणु अधिक बादरिनागोद वर्गणा है। बादर निगोदिया जीवोंके विभ्रतीपचय सहित कर्मनोक्स परमाणुओंके एक स्कन्धको बादरिनागोदवर्गणा कहते हैं। वह कहाँ पायी जाती है यह कहते हैं—क्षिपतकमांत्र छक्षणवाठा कोई जीव एक पूर्वकोटि वर्षकी आयुवाठा मनुष्य हुआ। अन्तसुहूर्व अधिक आठ वर्षके उत्तर सम्यक्त और संवसको एक साथ धारण करके कुछ कम पूर्व कोटिवर्ष पर्यन्त कर्मोंकी २५ उन्हरूष्ट गुणक्रेणि निर्जरा करते हुए जब सिद्ध पर प्राप्त करनेमें अन्तर्गुहुर्तकाठ जेप रहा तब

पुळविराळ् बादस्यसंख्यातेकभागमाात्रंगळेयपुढेकों से हेल्ला स्कंपाळोळमसंख्यातकोकमात्रपुळिवि गळें बुदिल्लेकों बोडे तद्विषप्ररूपणाभावमपुढिरिदं । तदावस्यसंख्यातेकभागमात्रपुळिविगळोळिई निगोदशरीरंगळ् त्रैराशिकसिद्ध प्रपु १ कळ्ळ इपु ८ कळ्यप्रमितंगळप्यु ॐ०८ विल्लि । प्र । ०० शरी १। फ जो १२- इश ळ०८ लक्ष्यं बादरनिगोदजीवंगळिचु क्षीणकथायन शरीर-९ छ०५ ० स्वंगळपुतु १२- ≅०८ ई जोवंगळोळु क्षीणकथायन प्रयमसमयदोळ् अनंतवादरनिगोद

९ = ०९ जीवंगळ् मृतंगळप्पुत्त । द्वितीयसमयदोळ् प्रयमसमयदोळमृतमाद जीवराश्रियनावन्यसंख्यातैक-भागोंदरं भागिसिदेकभागमात्रविशेषाधिकंगळ् मृतरप्पृत्त ।

इंतु विशेषाधिकक्रमींदर्व मृतमप्पुचेन्नेवरमार्वािष्य्यक्त्वमन्नेवरमील्छ बळिकमार्वाठसंख्या-तैकभागविशोषाधिकक्रमींदर्व मृतंगळप्पू वेन्नेवरं श्लीणकषायगुणस्थानकालमावस्यसंख्यातैकभाग-<sup>१०</sup> मात्रावशेषमक्कुमन्नेवरमींल्लदं बळिकमुपरितनानंतरसमयदोळ् पळितोपभासंख्येयभागगुणित-जीवंगळ् मृतंगळप्पूचिल्लटं मेळे संख्यातपत्यगुणितकर्मीदंवं मृतंगळप्पुचेन्नेवरं शीणकषायचरम-

च एकबन्यनबद्वपृत्रवय आवल्यसंस्थातेकभागमात्राः सन्ति । कृतः ? सर्वस्कन्येषु असंस्थातकोकमात्रतः श्रस्पा-भावात् तदावत्यसस्थातेकभागपुलवीस्थितनिगोदशरीराणि प्रपु १ । फ ऋ ७ । इ पु ८ इति पैराधिकसिद्धानि

एतावन्ति ऋ a ८ एतेषु पुनः प्र स १। फ औ १२— इशरी ≊ a ८ इति वैराशिकलब्धाः a ९ ऋ a ५ a १५ १३ — ≦ a ८ बार-दिनोदिजीवा एतावन्तः। एतेषु क्षीणकवायप्रवमसमये अनन्ता क्रियन्ते। द्वितीयa

समयेऽनन्तमृतराशिमावत्यसंस्यातेन भक्त्या एकभागाषिका भ्रियन्ते । एवमाविष्ण्ववस्त्वे गते आविष्टसंस्यातैक-भागाषिकक्रमेण भ्रियन्ते यावतद्गुणस्यानकाल आवत्यसंस्यातैकभागमात्रोऽवशिष्यते । तदनन्तरसमये पलितो-

क्षपक अणिपर आरोहण करके कमों की उन्हण्ट निजेरा करता हुआ श्रीणकपायगुणस्थानवर्ती हुआ। उसके शरीरमें जबन्य और उन्हण्टसे आवळीक असंस्थातवें भागमात्र पुळवी एक उन्हणा। उसके शरीरमें जबन्य और उन्हण्टसे आवळीक असंस्थातवें भागमात्र पुळवी एक उन्हणा करते होते हैं। एक-एक पुळवीं असंस्थातकों क्रमाण शरीर होते हैं। एक-एक जुळवीं असंस्थातकों क्रमाण शरीर होते हैं। एक-एक और संसार राशिक अनन्तवें भाग जीव होते हैं। सो आवळीक असंस्थातकों भागकों असंस्थातकों भाग करेने पर रारीरों कर माणकों एक अरोरमें रहनेवाल निर्माणिया जीवों के प्रमाणकों गुण करनेपर जितना प्रमाण हो उतना एक शरीरमें रहनेवाल निर्माणिया जीवों का प्रमाण कोणकों पर स्कन्यमें निर्मादिया जीवों का प्रमाण जानना। इनमें से श्रीणकपाय गुणस्थानके प्रथम समयमें अनन्त जीव स्वयं आयु पूरी होनेसे मरते हैं। दूसरे समयमें पहले समयमें मरे हुए जीवों के प्रमाणकों आवळीके असंस्थातवें भागसे भाग देकर जो प्रमाण आवे उतने अधिक जीव मरते हैं।

समयमन्तेवरमिल्कियावल्यसंस्थातेकभागभाजपुळविगळोळु पृथक् पृथगसंस्थातकोकमाजशारीरं-गळिटं समाकोणंगळोळु पल्यासंस्थातेकमागमृतबीवंगळ प्रमाणविटं होनमाणि स्थिताऽज्युणित कम्मौकानंतानंतजीवंगळ अनंतानंतविलसोपचयसहितत्रिसरीरसंचयं सव्यंबघन्यवावरनिगोववर्गणे-यक्कु वी बावरनिगोवजयन्यवर्गणेये एकपरमाणुविदं हीनमावुवावीडा उत्कृष्टभूवशून्यवर्गणेयक्कृं

उ = स ठ ठ ल ल १२-१६ ल १३ ≠ ० ८ प बादरनिगोदोत्हृब्दवर्गणेयावेडेयोळ् संभवि-ध्रवश्चयदर्गणा ९ ९ € ० ५ ० जस २२ ठ ठ ल ल १२ १६ ल ८

सगमेकं दोडे कर्म्मभूमिप्रतिबद्धस्वयंभुरमणद्वीपद मुलकादिशरीरंगळोळेकबंधनबद्धंगळप्प जगच्छे.

पमासंब्यातं क्यानगुणा श्रियन्ते । ततः संब्यातपत्यगुणितक्रमेण श्रियन्ते, यावन्त्रीणक्यायवरमसम्परन्तावत् । तत्रावन्यसंब्यातंक्यागपुत्रतिषु पृवस्तृयसंस्व्यातकोक्ष्मात्रवारीराक्षेणपु पत्यासंब्यातंकभागमृतजीवप्रमाणेनीना गुणितकमीशानन्तानन्त्रजीवानामनन्तानन्तविस्रवोपवयसहित्तत्रियारीरसंवयो ज्ञवन्थवारतिनगोदवर्गणा भवति स्यमेकेतालाना होना सतो उत्कृष्टमृत्वलूष्यवर्गणा भवति—

स्वयंभरमणद्वीपस्य मूलकादिशरीरेध्वेकवन्धनवद्धजगच्छ्रेष्यसंख्येयभागमात्रपळविष् स्थितानां गणित-

इस प्रकार क्षीणक्षाय गुणस्थानके प्रथम समयसे छेकर आवळी प्रथम्त्वकाळ तक आवळीके असंख्यातवें माग अधिक जीव प्रतिसमय क्रमसे तववक मरते हैं जबतक क्षीण- कथाय गुणस्थानका काळ आवळीके असंख्यातवें माग मात्र शेव रहता है। उसके अतन्तर समयमें प्रथम अवश्वेक असंख्यातवें माग मात्र शेव रहता है। उसके अतन्तर समयमें प्रथम अवश्वेक असंख्यातवें मागसे गुणित जीव मरते हैं। इसके पश्चात पूर्व-पूर्व समयमें मरे १५ जीवोंको संख्यात पत्यसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने-उतने जीव क्षीणक्षाय गुणस्थानके अतिस समयपयंत्र प्रति समय मरते हैं। सो अन्तर्वके समयमें अव्यान अवश्वेक असंख्यातलोक मात्र शरीरोंसे शुक्त आवलीके असंख्यातवें माग वृद्धीरोंसे जो गुणितकर्मांश जीव गरे उनसे होन शेष जो अनन्तानत्त जीव गुणित कर्मांश रहे उनके विकासोपच्या सहित जो औदारिक, तैजस और कार्मण शरीरके परमाणुखोंका स्कन्य वह जायन्य वादरनियोदवर्गणा है। इसमें २०

ष्यसंख्येयभागमात्र पुळविगळोळिचतिर्दं गुणितकम्मांशानंतानंतकोवंगळ सविक्रसोपचय त्रिशारीर-संचयमं कोळ्तिरलक्कुं :--

ई बादरनिगोदोत्कृष्टवर्गाणेयोळेकरूपमन्थिकं माडुलिरल् तृतीयशून्यवर्गणेगळोळ् जघन्यवर्गणेयक्कुं

```
तृतीय सून्यः १
जस २२ व व खख ११ - १६ ख १३-≡ व८व
०
९.≡वा५
```

५ सुक्मिनगोदज्ञघन्यवर्गांशेयावडेयोळु संभिवसुगुमं बोडे जलडोळु स्वलदोळमाकाशबोळमेणु

कर्माशानन्तानन्तवादरनिगोदबीवाना सविस्रसोपचयत्रिशरीरसंचयः उत्कृष्टवादरनिगोदवर्गणा भवति---

इयमेकरूपाधिका तृतीयशून्यवर्गणाजधन्यं भवति-

एक परमाणु हीन करनेपर उत्कृष्ट धुव जून्यवर्गणा होती है। तथा इस जघन्यको जगत् श्रीणके असंख्यात्वे भागसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट वादरिनगोदवर्गणा होती है। स्वयन्भू-रम्पद्धीपमें जो मुक्क आदि सप्रविच्ठित तस्तेक वनस्पतियोंके शरीर हैं वनमें एक बच्चनवह्य १ जगतशिणके असंख्यात्वे भागप्रमाण शुविवोंमें रहनेवाले गुणितकर्मांश अनन्तानन्त वादर-निगोद जीवोंका जो विस्तसोपचय सहित औदारिक तेवस कामणहरीरका उत्कृष्ट संवय है एकवंबनबद्धावस्यसंस्थातेकभागमात्रपुळविषक्रोळिरुत्तिर्द् अपितकर्माशानंतानंतपूरमनिगोवंगळ सविस्रतोपचयत्रिञ्जरीरसंचयमं कोळ्जितरलक्कु सञ्चनियोद

ं जस व व ख स १२~ १६ ख १३।८≖१।२।८-८२ व

इवरोळेकरूपं कळेयुत्तिरलु तृतीयशून्यवर्गणेगळोळु उत्कृष्टवर्गणेयक्कुं :--

उस व व स्व ११ १६ स ११ - ८ = व ८२ व इस्लिबोषकनित दं बादरनिगोदोत्कृष्ट-

तृतीयश्च्यवर्षं ९ ⊭ ठ ५ ँ वर्गणेयोळु पुळविगळु अध्यसंस्येयभागमात्रंगळु जधन्यसुक्तनिगोदवर्गणेयोळु पुळविगळु आवल्य-संस्थातेकभागमात्रंगळबुकारणमागियुत्कृष्टबादरनिगोदवर्गणेयिवं केळगे सुक्तनिगोदजधन्यवर्गणेया-गळेत्रेळकुमें देने दोडिबु दोषमस्तेकं दोडे बादरनिगोदवर्गणेगळ निगोदशरीरंगळं नोडलु सुक्स-निगोदवर्गणाझरीरंगळं सुरुगंगुझसंस्थातेकभागमात्रगुणकारोपळंभमणुवर्षिदं । सुक्सनिगोद-

जले स्वले आकाशे वा एकवन्धनवद्वावस्यसंख्यातैकभागपुलविषु स्मितानां क्षपितकमौशानन्तानन्तसूक्ष्म-निगोदानां सर्विससीपेचयत्रिशरीरसंचयः सूक्ष्मनिगोदज्ञघन्यवर्गणा भवति ।

— ।। — – तिय उ०स a a क्ष क्ष १२---१६ का १३---८ ≝ a २ ८ a । ननु बादरनिगोदवर्गणोत्कृष्टे पूळवयः मुण्णवमाणा ९ ः ≅ a ५ a a

श्रेण्यसंख्येयभागः सुरुमनिगोदवर्गणाजवन्ये तु आवल्यसंख्यातैकभागः तेन तदघोऽनेन भाव्यम् इति, तश्र-वादर-निगोदवर्गणानिगोदशरीरेम्यः सुरुमनिगोदवर्गणाशरीराणा सूच्यङ्कलासंख्यातैकभागगुणकारोपरूम्भात् । सुरुम-

बह उन्क्रष्ट बादरिनगोदवर्गणा है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर तीसरी शून्यवर्गणा-का बाज्य होता है। बह कैसे हैं सो कहते हैं—जरूयळ अथवा आकाशमें एकवन्यनयद्ध आवळीके असंस्थाववें माग पुळवियोंमें शिपतकर्मांश अनन्तानन्त सूक्ष्मिगोद जीव रहते हैं बनके विस्त्रसोपचय सहित औदारिक तैवस कामणझरीरका संचय सूक्ष्मिगोद जायन्य बर्गणा है। उसमें एक परमाणु हीन करनेपर तीसरी शून्यवर्गणाका उन्क्रप्ट होता है।

शंका—बादरिनगोदबर्गणाके उत्कृष्टमें पुछिवर्ग श्रेणिके असंस्थातवें भाग कही हैं और सुक्षिनिगोदबर्गणाके जयस्यमें आवछीके असंस्थातवें भाग कही हैं। अतः वादरिनगोद बर्गणासे पहले सुक्षिनगोदबर्गणा होनी चाहिए। क्योंकि पुछिबयोंका प्रमाण बहुत होनेसे

परमाणुओंका प्रमाण बहुत होना सम्भव है ?

दुत्कृष्टवर्गणेये संभवनावेडेयोळक्कुमें दोडे महामस्यशरीरदोळु एकबंपनबद्धावत्यसंक्यातैकभाग-मात्रपुळविगळोळिरुतिवं गुणितकमीज्ञानंतानंतजीवंगळसविस्रसोपक्यत्रिशरीरसंक्यमं पहि-

सुतिरलक्कुं:— उस ३२ ०० स स्थ १२ - १६ स १३ -८ ছ ०८ सू२०

सूक्ष्मनिगोद ९ ≅ a ५

भेरुणेरडुंबर्गणेराळु सुगमंगळदें तें दोडे सूक्ष्मिनगोडुन्कृष्टवर्गणेयोळेकरूपं क्रुडिदोडे नभोवर्गणे-गळोळ जयन्यवर्गणेयक्कुं :—

> जस ३२ व व ख १२- १६ ख १३-८ ≅ व८सू २ व नभोवर्गणा ९ ≌ व५ व

<sup>५</sup> ई जघन्यवर्ग्गणेयं प्रतरासंस्थेवभागींवदं गुणिसुत्तिरलु नभोवर्ग्गणगळोळुरकृष्टवर्ग्गणेयक्कुं :—

उस ३२ व व ख १२- १६ ख १३-८≤ व ८ सू२ व व नभोवर्गाणा ९ ≤ व ५

निगोदवर्गणोत्कृष्टं महामत्स्यारीरे एकबन्धनबद्धावस्यसंस्थातैकभागमात्रपुष्ठविस्थितगुणितकमौशानन्तानन्तः जीवानां सविस्रसोपचयत्रिशरीरसंचयो भवति—

सुहमणि उ∘स ३२ a a ख स १२ स्ट १३ स्ट ट द a ८ सूर a ९ ≅ a ५ a a

इदं एकरूपयुतं नभोवर्गणाजधन्यं भवति--

गभवमा जस ३२ व व स स १२—१६ स १३—८ ≅ व ८ सू २ व व व

९ **≅** a ५

इदं प्रतरासंस्थेयभागगुणितं नभोवगंणोत्कृष्टं भवति--

-- ॥ --- ।। --- ।। प्राप्तान । इस विकास 
समाधान—नहीं, क्योंकि बादरिनगोदवर्गणाकै झरीरोंसे सूक्ष्मिनगोदवर्गणाकै झरीरों-का प्रमाण सूर्च्यंगुळके असंस्थातवें भाग गूणित है। इससे वहाँ जीव भी बहुत हैं। अतः १० उन जीवोंके तीन झरीर सम्बन्धी परमाण् भी बहुत हैं। जघन्य सुक्मिनगोदवर्गणाको पत्यके

```
ई नभ उत्कृष्टवर्गाणेयोळेकरूपं कृड्सिरल् महास्कंबवर्गणेगळोळ जधन्यवर्गणेयक्कं :--
जस ३२ व व स स १२ - १६ स १३ - ८ ≡ व८ सू २ व व
महास्कंघसरगैंणा
ई महास्कंबदजबन्यवर्गाणेयोळ् तज्जबन्यराशियं पत्यासंख्यातींदवं खंडिसिदेकभागमं कृडुत्तिरल्
महास्कंधवर्गाणेगळोळत्कष्टवर्गाणेयक्कं अप्पर्दारदं :---
उस ३२ ० व ल ल १२- १६ ल १३-८ ≅ ०८-सू २ ० प
महास्कंघ
                               ९ ॐ а ५ а
इंतेकश्रेणियनाश्रयिसि त्रयोविज्ञतिवर्ग्गणेगळपेळल्पटद्वु ।
      अत्रैकरूपे यते महास्कन्धवर्गणाजधन्यं भवति-
         महास्कम्घ ज स ३२ व व ख स १२—१६ ख १३—८ ≡ व ८ स २ व व
      अत्र अस्यैव पत्यासंस्थातैकमागे युत्ते महास्कन्धवर्गणोत्कृष्टं भवति —
         महास्कन्ध उस ३२ ०० ल ल १२—१६ ल १३—८ ॼ ०८ सू २ ०० प
एवमेकश्रेणिमाश्चित्य त्रयोविशतिवर्गणा उक्ताः ॥५९४-५९५॥
```

AND THE RESERVE AND A SECOND CONTRACTOR OF THE PARTY OF T

असंख्यातर्वे भागसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट सूक्ष्मनिगोदवर्गणा होती है। सो कैसे, यह कहते हैं—

महामत्स्यके शरीरमें एक वन्धनबद्ध आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुलवियों में स्थित १० गुणितकमीश अनन्तानन्त जीवों के विकासीपया सहित औदारिक, तेजस, कामेण शरीरों के परमाणुआँका स्कन्य हे वही उत्कृष्ट सुरुमनिगोदवर्गणा होती है। उसमें एक परमाणु अधिक करनेपर नभीवर्गणाका जवन्य होता है। इसके जगरअतरके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर नभीवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। इसमें एक बढ़ानेपर महास्कन्यवर्गणाका जवन्य होता है। इसमें एक बढ़ानेपर महास्कन्यवर्गणाका जवन्य होता है। इसमें उसीका परनका असंख्यातवों भाग बढ़ानेपर महास्कन्यवर्गणाका उत्कृष्ट १५ होता है। इस प्रकार एक स्थिक क्यमें तेईस वर्गणा कही। १९५५-१९९॥

उक्तात्वॉपसंहारमं साङ्ग् त्रयोविशतिवर्गणेगळोजधन्योक्तृष्टानुस्कृष्टाजधन्य भेवसुमं तवत्यबहुत्समुगं गाषाबटकविंदं पेळवरं :—

> परमाणुवग्गणास्मि ण अवस्वकस्सं च सेसगे अत्थि । गेज्यसहावसंधाणं वरमहियं सेसगं गुणियं ॥५९६॥

परमाणुबर्मणायां तावरोत्कृष्टं च शेवकेऽस्ति । पाह्यमहास्कंषानां वरमधिकं शेवकं गुणितं ॥
परमाणुवर्मणेयोकु जधन्योत्कृष्टविशेषमित्स्त्रेकं दोडे परमाणुगकु निव्धिकत्यंगळपुर्विर्दि शेषसंस्थातवर्गणादि महास्कंषावसानमाद द्वाविद्यतिवर्गणेगळोळु जधन्योत्कृष्टाविविशेष व्यस्ति उद्घ । जा द्वाविश्वतिवर्गणेगळोळू पाह्यमहास्कंषानां आहारतेजो भाषामनःकाम्भणवर्गणेगकु पाह्यमं बुरक्कृमवक्त्रध्वर्गणेगकुं महास्कंषोत्कृष्टवर्गाणेपुत्रं बीयाद वर्गणेगळु तंतम्म जधन्यमं नीहरू गुणि-तंत्रकरणुव ।

> सिद्धाणंतिमभागो पहिमागो गेज्झगाण जेहुट्ठं । पन्लासंखेज्बदिमं अंतिमखंधस्स जेहुट्ठं ॥५९०॥

सिद्धानामनंतैकभागः प्रतिभागो प्राह्माणां ज्येष्ठात्यं । पत्यासंस्थेयभागोतिमस्कंधस्य १५ ज्येष्ठात्यं ॥

ई प्राह्यवर्गाणारंबकोत्कृष्टबर्गाणानिमित्तमागि प्रतिभागहारं सिद्धानंतैकभागमात्रमश्कुमा भागहार्रीवर्वं तंतम्म जघन्यमं भागिसिवेकभागमना जघन्यव मेले कृष्टिबोडं तंतम्मुत्कृष्टवर्गणे-गळपुषे बुदत्यं । अंतिममहास्कंघोत्कृष्टवर्गाणानिमित्तमागि प्रतिभागहारं पत्यासंख्यातेकभाग-मात्रमक्कुमावत्यासंख्यातेकभागविवं जघन्यवर्गाणेयं मागिसिवेकभागमना जघन्यवोज् कृष्टिबोडं

२० जक्तार्थमुपसंहरत् तासामेव अपन्योत्कृष्टानुकृष्टावपत्यानि तहत्त्वहुत्व व गायावट्केनाह्— परमाणुकर्यायार्वे वयन्योत्कृष्टेन स्तः, अणुनां निवकत्यकत्वात् शेषद्वाविशतिवर्गवाना तु स्तः । तत्र ग्राह्माणा शाहारत्वेमायासनः कार्यववर्गणाना महास्कत्यकर्यणायाञ्च उत्कृष्टानि स्वस्वजपन्याद्वियेषाधिकानि वैषयोजन्यायोगाना पणितानि असति ॥१९६॥

तत्र पञ्चणाद्यास्त्रवर्गणानामुरुष्टानिमित्त प्रतिभागहारः सिद्धानन्तैकभागः, तैन स्वस्वजयन्य २५ भक्तवा तत्रैव निक्षिप्ते स्वस्वोत्कृष्टं भवतीत्यर्थः । अन्तिममहास्कर्म्योत्कृष्टानिमित्तं प्रतिभागहारः पत्यासंस्था-

डक्त कथनका उपसंहार करते हुए उन्हीं वर्गणाओंके जयन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और अजघन्य भेदों तथा अल्पबहुत्वको छह गाथाओंसे कहते हैं—

परमाणुवर्गणामें जयन्य-उत्कृष्ट भेद नहीं है क्योंकि परमाणु निर्विकत्र-भेद रहित होते हैं। शेष बाह्म वर्गणाओंमें तो जयन्य-उत्कृष्ट हैं। उनमें-से जो प्राह्मवर्गणा, आहार-२० बर्गणा, जेजसप्तरीरवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मणवर्गणा तथा महास्कन्यवर्गणा है इतके उत्कृष्ट अपने-अपने जयन्यसे विशेष अधिक हैं, शेष सोळह वर्गणाओंके गुणित हैं ।१९५६।

डनमें से पाँच प्राह्मवर्गणाओं का उत्कृष्ट ठानेके लिए प्रतिभागहार सिद्धराशिका अनन्तर्वों भाग है। उससे अपने-अपने जचन्यमें भाग देकर जो रुव्य आवे उसे उसी

#### तत्महास्कंबोरकुष्टवर्माचेयकुमेंबुदत्यं ।

संखेजजासंखेजजे गुणगारी सो दु होदि हु अणंते । चत्तारि अगेज्झेस वि सिद्धाणमणंतिमी मागो ॥५९८॥

संस्थातासंस्थातयोध्वं मंगयोग्गुंगकारौ तौ तु भवतः खलु वर्नते । चतुर्व्यपाह्येष्वपि सिद्धानामनेतेकभागः ॥

संख्यातवर्माणेयोळं असंख्यातवर्माणेयोळं तंतम्ब्रुत्कृष्टवर्माणानिमत्तमापि गुणकारं प्रधा-संख्यमापि तु मत्ते तो आ संख्यातयुमसंख्यातयुं भवतः अप्युत्त । अवं तं वोडे संख्यातवर्माणा-जवन्यराज्ञियनुत्कृष्टसंख्यातार्डीवंदं गुणिसिबोडे संख्यातोत्कृष्टवर्माणेयक्कु २१५ अपवित्ततिमृतु

१५ । असंस्थातवरगंणाजघन्यराज्ञियं परिमितासंस्थातजघन्यमं तद्राज्ञिविभक्तद्विकवारासंस्थातो-स्कृष्टराज्ञियिदं गुणिसुत्तिरलु तदुस्कृष्टवर्गाणेयक्कु १६।२५५ मपवर्तितमिदु २५५ । अनंतवोळम- १०

प्राह्मचतुष्टयदोळं तबुत्कृष्टदगर्गणानिमत्तं गुणकारं सिद्धानंतैकभागमात्रमक्कुमा गुणकारींदवं तंतम्म जघन्यवर्माणेयं गुणिमुत्तिरस् तंतम्मुत्कृष्टवर्माणेगळपुत्रे बुदत्यं ।

> जीवादोणंतगुणो धुवादितिण्हं असंखमागो दु । पन्छस्स तदो तत्तो असंखलोगवहिदो मिच्छो ॥५९९॥

जीवादनंतगुणो ध्रुवादितिसॄणां असंस्थातभागस्तु पत्यस्य ततस्ततोऽसंस्थलोकापहृत- १५ मिथ्यादृष्टिः ॥

तैकभागः ॥५९७॥

तु-पुनः संख्यातासंख्यातवर्गणयोक्तकृष्टार्यं स्वस्वजवन्यस्य गुणकारः स संख्यातवर्गणाया स्वजवन्यभक्तः

स्वोत्कृष्टमाप्रसंस्थातः १५ व्यसंस्थातवर्गणायां स्वजवन्यभक्तस्वोत्कृष्टमाप्रासंस्थातो भवति २५५ ताम्यां २ १६ स्वस्वजवन्यं गुणियत्वा २ । १५ । १६ । २५५ वपर्वतितै १५ । २५५ खलु स्कुटं तयोरुक्कुटे स्थाताम् इत्ययः । २० २ १६

अनन्तवर्गणाया अग्राह्मवर्गणाचतुष्के च उत्कृष्टार्यं गुणकारः सिद्धानन्तैकमागः ॥५९८॥

जघन्यमें मिलानेपर अपना-अपना उत्कृष्ट होता है। अन्तिम महास्कृत्यका उत्कृष्ट लानेके लिए भागहार पत्यका असंख्यातवाँ भाग है।।५९७।

संस्थाताणुवर्गणा और असंस्थाताणुवर्गणामें अपने-अपने उत्कृष्टमें अपने-अपने जन्मसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना हो गुणकार होता है। उनसे अपने-अपने जम्मको गुणा करनेपर अपना-अपना उत्कृष्ट होता है। अनन्ताणुवर्गणा और आरा आपाझ-वर्गणामें उत्कृष्ट आनेके किए गणकार सिद्धरासिका अनन्तवाँ माग है।॥५८॥

वर्गांबाप्रमाणमें बुदत्यं ।

सेढीस्रईपन्लाजगपदरासंखभागगुणगारा ।

अप्यप्पा अवरादो उक्कस्सा होति णियमेण ॥६००॥

श्रेणीसूचीपत्वजगरप्रतरासंख्यभागगुणकाराः । स्वस्वावरायाः उत्कृष्टा भवंति नियमेन ॥ श्रेष्यसंख्यातेकभागनुं मूच्यंपुष्ठासंख्यातेकभागनुं पत्यासंख्यातेकभागनुं जगरप्रतरासंख्यातेक-भागनुं यवासंख्यमागि बावरनिगोवसून्य—सूक्ष्मितगोवनभोवग्गेणगञ्जकुष्टवर्गणानिमित्तगुणकारं-गळपुतुः ।

सर्वजीवराधिकोऽनन्तगुणो झ्नादितमुणां वर्गणाना उत्कृष्टनिमित्तं गुणकारो भवति । तु पुन।
तदुर्गरितनप्रत्येकसरीरवर्षणोत्कृष्टिनिमतं चन्यासंस्थारिकमाना । कुतः? प्रत्येकसरीरस्थकागणसम्प्रप्रद्धाना
२० गुणितकभाषाजीवप्रतिवद्धत्वेन जणन्यसमयप्रद्धात् छेदासंस्थेन्गृणितत्वात् । तसंदृष्टिः द्वात्रिशत् । तया जयन्ये
गुणितं तद्कुळ्ं भवतीराथः । ततः प्रृबकृष्यवर्गणीतकृष्टिनिमित्तं गुणकारः असंस्थातकोकभक्तनविभिध्यादृष्टिराशिः १३— ≅ ठ ॥५९९॥

श्रेणिसूच्यङ्गुलपस्यजगत्प्रतराणामसंस्यातैकभागाः क्रमशः बादरिनगोदण्न्यसुरूमिनगोदवर्गणोत्कृष्ट-निमित्तं गुणकारा भवन्ति । तत्र शून्यवर्गणाया सूच्यङ्गुलासंस्यातगुणकारस्तु सूक्ष्मिनगोदवर्गणाजघन्ये रूपोने

बार्रनिगोरवर्गणा, सून्यवर्गणा, सूक्सनिगोरवर्गणा और नभोवर्गणाके उत्कृष्ट हानेके लिए गुणकार क्रमसे श्रेणिका असंस्थातवाँ भाग, सूच्यंगुरुका असंस्थातवाँ भाग, परुषका

ध्रुव आदि तीन वर्गणाओंके उत्कृष्टके लिए गुणकार समस्त राशिसे अनन्तगुणा है। उससे ऊरस्की प्रत्येक शरीरवर्गणाका उत्कृष्ट कानेके किए पल्यका असंख्यातवाँ भागमात्र गुणकार है। क्योंकि प्रत्येक शरीरवर्गणामें जो कामण शरीरके समयवस्त्र हैं वे गुणित-कर्माश जीवसन्यन्धी हैं अतः जयन्य समयप्रवद्भसे पत्यके अर्थच्छेरोंके असंख्यातवें भाग गुणे हैं। उसको संदृष्टि वसीस है। उससे जमन्यमें गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। ध्रुवगुन्यवर्गणाके उत्कृष्टके किए गुणकार सन मिध्यादृष्टियोंकी राशिमें असंख्यातकोकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना है। १५९२॥

का गणकारंगळिवं तंतम्म जघन्यवर्गणेयं गुणिसिवोडं तंतम्मुत्कृष्टवर्गणेगळप्यवेबृदत्वं-भवरोळ शन्यवर्गाणेयोळ सुन्धंगुलासंख्यातगुणकारमं तं वोड :-सुक्मनिगोवज्ञघन्यवर्गाणेयोळ्ळळ सरुपंगुलासंख्यातं तदवरगंगियोळेकरूपत्रीनमागि शन्यवरगंगोत्कच्टवरगंगोयादवप्पदरिना गणकारं तरअधन्यदोळिल्लप्पुद्दर्रितं सक्ष्मिनिगोदवर्गाणेयोळ पत्यासंख्यातगुणकारमें ते वोड गुणितकम्मीध-जीवप्रतिबद्धसमयप्रतिबद्धमत्कृष्टयोगाजितमप्यवर्रिवं पत्यच्छेवासंस्थातैकभागं गुणकारमप्यवरिव ।

इत त्रयोविशतिवर्गाणेगळेकश्रेण्याश्चितंगळ् पेळल्पटद्विन्न् नानाश्रेणियनाश्चयिसि पेळल्प-टटपुबदें ते दोड :--परमाणवर्गाणे मोवल्गोंड सांतरनिरंतरवर्गाणोत्क्रष्टवर्गणावसानमाद वर्गाणे-गळ सदशधनिकवर्गाणायळ अनंतपुदगलवर्गमुळमाशंगळागुत्तळं मेळे विशेषहीनंगळण्यतिल प्रतिभागहारं सिद्धानंतैकभागमक्कं । प्रत्येकवेहजघन्यसदृश्यनिकंगळ वर्तमानकालबोळ क्षपितकम्मा-शलक्षणदिवं बंदयोगिश्वरमसमयवोळ नाल्केयप्पृत् । ४। वृत्कृष्टवर्गणेगळ वर्तमानकालवोळ १० एनित् संभविस्गुमें दोडे स्वयंभूरमणद्वीपदकाळिकच्च मोदलादवरोळ आवस्यसंख्यातैकभाग-मात्रंगळ संभविसवव । बादरनिगोदज्ञधन्यवर्गाणेगळ वर्तमानकालदोळेनित संभविसगर्मे वोडे क्षीणकवायवरमसमयदोळ नाल्केयप्पुत्र । तदुत्क्रध्टवर्गाणेगळ महामत्स्यादिगळोळ आवल्य-

सति तदत्कृष्टसंभवात । सक्ष्मिनगोदवर्गणाया पत्यासंख्यातगणकारोऽपि तत्समयप्रबद्धाना गणितकमौशजीवप्रति-बद्धत्वात । एवं त्रयोविशतिवर्गणा एकश्रेण्यात्रिताः कविताः । इदानीं नानाश्रेणीराश्रित्योच्यन्ते-तत्रुया- १५ परमाणवर्गणातः सातरनिरन्तरोत्क्रष्टावसानवर्गणानां सदशधनिकानि अनन्तपुदगळवर्गमुलमात्राण्यपि उपर्यपरि विशेषहीनानि भवन्ति । तत्र प्रतिभागहारः सिद्धानन्तैकभागः । प्रत्येकदेहज्जबन्यसदश्यनिकानि वर्तमानकाले क्षपितकर्मा अलक्षणेनागत्य अयोगिचरमसमये चत्वारि । उत्क्रष्टानि स्वयम्भरमणद्वीपस्य दावानलादिष आवत्य-संख्यातैकभागमात्राणि वादरनिगोदजघन्यानि वर्तमानकाले सीणकषायचरमसमये चत्वारि तदत्कन्नानि

असंख्यातवाँ भाग और जगत्पतरका असंख्यातवाँ भाग होता है, यहाँ जो शन्यवर्गणामें २० सच्यंगळके असंख्यातवें भाग गुणकार कहा है उसका कारण यह है कि सुक्सिनगोदवर्गणाके जधन्यमें एक घटानेपर शन्यवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। सुक्सिनिगोद वर्गणामें गुणकार पल्यके असंख्यावर्वे भाग कहा है सो उसके समयप्रबद्ध गुणित कर्माश जीवसे सम्बद्ध होनेसे कहा है। इस प्रकार एक श्रेणि रूपसे तेईस वर्गणाएँ कहीं। अब नाना श्रेणियोंको छेकर

. अर्थात जो ये वर्गणा कही है वे लोकमें वर्तमान कोई एक काल में कितनी-कितनी पायी जाती हैं, यह कहते हैं-परमाणुवर्गणासे लेकर सान्तनिरन्तरवर्गणा पर्यन्त पन्द्रह वर्गणाएँ समानधनवाली है। ये पुदुगल द्रव्यराशिके वर्गमलको अनन्तसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी-उतनी लोकमें पायी जाती हैं किन्तु आगे-आगे कुछ-कुछ कम होती जाती हैं। इनमें प्रति भागहार सिद्धराशिका अनन्तवाँ भाग है अर्थान् जितनी अणुवर्गणाएँ हैं उनमें सिद्धराशिके अनन्तर्वे भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण आये उतना अणुवर्गणाके परिमाणमें घटानेपर जो प्रमाण शेष है उतनी संख्याताणवर्गणा जगतुमें होती हैं। इसी प्रकार आगे जानना । फिन्तु सामान्यसे प्रत्येक पृथक्-पृथक् वर्गणाका प्रमाण अनन्त पुद्गल राशिका वर्गमूल मात्र है। प्रत्येक शरीरवर्गणाका जघन्य वर्तमानकालमें खपितकर्माशरूपसे आकर अयोगकेवलीके अन्त समयमें पाया जाता है सो उत्कृष्टसे चार है। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीरवर्गणा ३५ संस्थातेकभागमाभंगळणुत्रु । सुश्मिनगोवजयन्यवर्गा गेगळ् सहश्चितकंगळ् जरुवोळं स्थरुवोळमा-कारावोळं मेण् आवस्त्यसंस्थातेकभागमाश्चंगळणुत्रु । उत्कृष्टवर्गागेगळ् सुश्मिनगोवसंबंधिगळ् तु मत्त्रे वत्तमानकाळाठे महामस्त्यंगळोळावस्यसंस्थातेकभागमाश्चंगळणुत्रु । ई मृद सिषत्तवर्गागे-गळाळ् जयन्यानुरूष्ट्यवर्गागेगळ् वर्तामानकाळवोळऽसंस्थातेकोकमाश्चंगळणुत्रु । सहस्स्वेषयांभागळ् 'व वर्तमानकाळवोळ् तु मत्ते एकमेयक्कुं । महास्कंपमं बुवानुवे वोचे भवनंगळ् विमानगळन्तर्यस्थानगेण्यस्य-पृथ्विगळ् मेराक्रुं कुळ्डोळाविगळोकोमाश्चमकुमवाव तेर्राववसस्यावयोजनंगळनंतरिसहयक्सं-कत्यमं वोडे एकवंथनवळसुद्धसपुद्गालस्कंपगीळदं समवेतंगळनंतराभावमकुमणुदर्शितं ।

हेड्रिमउक्कस्सं पुण रूवहियं उवरिमं जहण्णं खु । इदि तेनीसनियप्पा पोग्गलदन्ता हु जिणादिहा ॥६०१॥

१० अवस्तनोत्कृष्टाः पुना रूपाधिका उपरितनज्ञधन्याः खलु। इति त्रयोविशतिविकल्पाः पद्मलब्र्ब्याणि खलु जिनहष्टानि ॥

ई त्रयोविज्ञातिवर्णांभाकोळ् परमाणुवर्णांभेषुळ्यिलुळिव द्वाविक्रांतिवर्णांभाक अधस्तनो-स्क्रप्टवर्णांभाकु स्पाधिकमाबुवाबोडे तत्तुवर्णितत्तवर्गांभाकजप्रयवर्णांभाकपुषु सह नियम-विद्यास्त्र त्रयोविज्ञातिवर्गाणाधिकरुणंगळ् पृष्ठालद्वर्ध्यमळे द जिनस्माळिव चेळरुपट्ट्य सल् स्फुट-

२० त्रयोविशतिवर्गणामु अणुवर्गणातः शेषाणा अवस्तनवर्गणोत्कृष्टानि रूपाधिकानि भूत्वा तदुपरितन-वर्गणाना जयन्यानि भवन्ति खलु नियमेन इति त्रयोविशतिवर्गणाविकल्पानि पृद्यलद्रस्थाणि जिनेहकानि

म्बयम्भूरमण हीपके दाबानल आदिमें आबलीके असंस्वावर्षे भागमात्र पायी जाती है। बादर-निगोदवर्गणाका जयन्य वर्तमानकालमें स्नीणकवाय गुणस्थानके अनिस समयमें चार पाया जाता है। उन्हुष्ट बादरनिगोदवर्गणा महामत्स्य आदिमें आबलीके असंस्वावर्षे भाग प्रमाण रेप पायी जाती है। सुरुप्तिगोदवर्गणाका जन्य बर्तमानकालमें जल, स्वल अथवा आकालामें आवलीके असंस्वावर्षे भाग पाया जाता है। उसका उत्कृष्ट भी महामत्स्योंमें आवलीके असंस्वावर्षे भाग पाया जाता है। प्रत्येक हारीर, बादरनिगोद और सुरुप्तनिगोद इन तीन सर्वेतन वर्गणाओंमें अजधन्य और अनुकुष्ट अयांत् मध्यमभेद वर्तमानकालमें असंस्थात लोकमात्र पाये जाते हैं। वर्तमानकालमें महास्कर्यवर्गणा एक है वह भवनवासियोंके भवन, देवोंके विभान, आठ प्रविविद्यों, सुमेर कुलायल आदिका एक स्कन्यस्प है।

शंका-उनमें तो संख्यात-असंख्यात योजनका अन्तराख है वे एक कैसे हैं ?

समाधान—उनके मध्यमें जो सूरम पुद्गल स्कन्ध हैं वे सब उक्त विमानादिके साथ एक वन्धनमें बद्ध होनेसे उनमें अन्तराल नहीं है ॥६००॥

तेईस वर्गणाओंमें अणुवर्गणाको छोड़कर शेष नीचेकी वर्गणाओंके उत्कृष्टमें एक <sup>३५</sup> अधिक करनेमें नियमसे उत्परकी वर्गणाओंके जघन्य होते हैं। इस प्रकार जिनदेवने तेईस मानि । ई त्रयोविश्वतिवस्तिनेगळोळ् प्रत्येकवर्गणेगु बादरिनगोदवर्गणेगुं सुक्ष्मिनगोदवर्गणेगुं मं वो मुठं वर्गणेगळु सिक्ष्सिवर्गणेगळवरोळ् अयोगिवरससमयवोळ् प्रयमप्रत्येकशरीरवर्गणेगोळ्क क्षांच्यवर्गणेगाळ्क सेण् व्रयं सेण् त्रयं मेण् त्रयं मेण् त्रयं मेण् त्रयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन चरवारि सर्वाणेगोळ्क क्ष्यं स्वाविस्त स्वान्नास्ति यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन चरवारि सर्वति इंतविस्यतक्रमविद्यमनेतवर्गणेगज्ञ सलुर्तिवर्ण बळिक्किल्ल सेले ५ आदुर्वी वंततरवर्गणेया वर्गणेयोळ् वर्ष्याकु स्वाविस्त स्वान्नास्ति यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन पंच भवति सह्याणीक्कानि । इंतविस्यतक्रमविद्यमनंतवर्गणेगज्ञ सलुर्त्त विरज् वळिक्कमावुर्वो वर्गतरवर्गणेगयदाञ्च कर्षाचित्रकृत्र कर्षचिदिल्ल येसलानुसुव्वनकृत्रमण्याशान्य एकं मेण् व्रयं मेण् त्रयं मेण् व्यक्तिवर्गले कर्मावदं सामाप्ट-सम्बद्धा विस्तव्यक्तिवर्गले कर्मावदं सामाप्ट-सम्बद्धा विस्तव्यक्तिवर्गले कर्मावदं सामाप्ट-सम्बद्धा कर्मावदं सामाप्ट-सम्बद्धा विस्तव्यक्तिवर्गले कर्मावदं सामाप्ट-सम्बद्धा विस्तव्यक्तिवर्गले कर्मावदं सामाप्ट-सम्बद्धा कर्मावदं सामाप्ट-सम्बद्धा विस्तव्यक्तिवर्गले सामाप्ट-सम्बद्धा सामाप्ट-समाप्ट-सम्बद्धा सामाप्ट-सम्बद्धा सामाप्ट-सम्बद्धा सामाप्ट-सम्बद्धा सामाप्ट-समाप्ट-सम्बद्धा सामाप्ट-सम्बद्धा सामाप्ट-सम्बद्धा सामाप्

खल स्फटम । तास प्रत्येकवादरनिगोदसक्ष्मनिगोदवर्गणाः तिस्रः सचित्ताः । तत्र अयोगिचरमसमये प्रत्येकशरीर-

जयन्यं स्यादिस्ति स्यान्नास्ति ? यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन चत्वारि । तथा तददितीय-वर्गणाद्रव्य स्यादस्ति स्याञ्चास्ति । यद्यस्ति तदा एकं वा द्रयं वा त्रयं वा तत्कृष्टेन चत्वारि इत्यवस्थितक्रमेणा- १५ वन्तवर्गणा अनीत्य अनन्तरवर्गणाद्ययं स्थादिन स्यापादिन । यद्यस्ति तहा एकं वा दयं वा त्रयं वा उत्कप्टेन पञ्च इत्यवस्थितक्रमेण अनस्तवर्मणा अनीत्व अनस्तरवर्गणाटव्य कविकटस्ति कविञ्चमस्ति । यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन घट अनेन क्रमेण सप्ताष्ट्र सप्तषट पञ्च चतुस्त्रिद्विसदश्चनिकानि भवन्ति । इयं यवमध्यप्ररूपणा भव्यसिद्धप्रायोग्यस्थानेष ग्राह्मा। अनन्तरवर्गणा सा संसारिजीवप्रायोग्या तद इव्यं कर्याञ्चदस्ति कर्याञ्चन्नास्ति यदास्ति तदा एक वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन आवत्यसंस्थातैकभागः इत्यवस्थित- २० वर्गणाके भेद लिये हए पुदुगल दुव्योंका कथन किया है । उनमें प्रत्येक शरीर, बादरिनगोद और ये तीन वर्गणा सचित्त हैं। उनका विशेष कहते हैं- उनमें-से अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें पायी जानेवाली जबन्य प्रत्येक झरीरवर्गणा लोकमें होती भी है और नहीं भी होती। यदि होती हैं तो एक या दो या तीन या उत्कार से चार तक होती हैं। उस जघन्य वर्गणासे एक परमाणु अधिक द्वितीय प्रत्येक झरीरवर्गणा होती भी है और नहीं भी होती। यदि होती २५ है तो एक या दो या तीन या उत्कृष्टसे चार होती हैं। इसी अवस्थित क्रमसे एक-एक परमाण् बढाते-बढाते अनन्त वर्गणाओं के होनेपर उसके अनन्तर एक परमाण अधिक वर्गणा लोकमें होती भी है और नहीं भी होती। यदि है तब एक या दो या तीन या उत्क्रष्ट्रसे पाँच होती हैं। इसी अवस्थित कमसे एक-एक परमाण बढाते-बढाते अनन्त वर्गणाएँ बीतनेपर पनः एक परमाणु अधिक वर्गणा होती भी है और नहीं भी होती। यदि है तब एक या दो या ३० तीन वा उत्कृष्टसे छह होती हैं। इसी क्रमसे अनन्तवर्गणा पर्यन्त उत्कृष्ट सात. आठ. सात. छह, पाँच, चार, तीन-दो वर्गणा लोकमें समान परमाणुओं के परिमाणको लिये हुए होती हैं। यह यवमध्यप्रस्त्रणा मोक्ष जानेवाले भव्य जीवोंके योग्य स्थानोंमें प्रहण करनेके योग्य है।

अब जो अनन्तरवर्गणा संसारि जीबोंके योग्य हैं उसे कहते हैं। पूर्वमें कही प्रत्येक

मेणु त्रयं मेणु उत्कृष्टाविदमावत्यसंस्थातेकभागमात्रान् सहश्वनीकंगळ् संभविषुवीवतवस्थित-क्रमविदमनंतवर्गाणगळ् सस्त् विरल् बळिकमाबुदो वनंतवर्गाणेयवरोळ् वर्गाणगळ् कर्णाचहुट्ट कथंबिवित्स् एत्तकानुसुंटरकुमप्योडागळ् एकं मेणु द्वय मेणु त्रयं मेणुत्कृष्टविदमावत्यसंस्थातेक-भागमात्रंगळ् सदृष्ठधनिकंगळ् घटिपिसुगुमंतु घटिसुदो'वं विज्ञोबसुंटाबुदे'दोडे पृष्यंवर्गाणगळ

५ नोडलिवेकवर्गणियदं विशेषाधिकंगळप्पुर्यु ८

मत्तमी विधानविद्यमेयांतवर्गाणेगळ् नडेवतु । मतावुदो वर्गतरोपरितनवर्गाणेगळोळध-स्तनामस्तनवर्गाणेगळं नोडळेकैकवर्णाणेगळिटं विशेषाधिकंगळप्रृवितु । ई विधानविद्यं नडसल्य-बृद्धुवेत्नेवरं यवमध्यमन्तेवरं मता यवमध्यवर्गाणेगळ् व्वचिद्यस्ति कविद्यानास्ति यद्यस्ति तवा एकं मेणु द्वयं मेणु त्रयं मेणु उत्कृष्टिव्यविद्यस्यातैकभागमात्रंगळप्र्युवंतागुत्तस्तृं पूर्व्योत्तक्रम-१० विद्यमंतराधस्तन सहग्नधनिकवर्गणेगळं नोडलेकवर्गणेणियं विशेषाधिकंगळप्र्युवंताम्तिस्त्रम्यास्ति वर्माणाळवस्थितक्रमिदं नडेवतु । बळिक्क अस्मिदं मेणे यायुवो वर्गतरवर्माणेगळ् स्थानसित् स्थानास्ति यद्यस्ति तद्या एकं मेणु द्वयं मेणु त्रयं मेणुक्यद्विदमाबस्यसंख्यातैकभागमानंत्रज्ञप्ति

क्रमेण अनन्तरवर्गणा अतीत्व अनन्तरवर्गणाद्रव्यं कयश्चिरस्ति कमञ्चिमास्ति मचस्ति तदा एकं वा द्वय वा त्रय उन्हरूटेन आवल्यसंख्यातैकमागः । अयं पूर्वस्मादेकस्थाधिकः- २ एवमनन्तवर्गणा अतीत्व अनन्तरोपरितन-

१५ वर्गणामु अधस्तनाधस्तनवर्गणान्यः एकैकाधिका अवन्ति । एवं यावत् यवमध्यं तावन्तेतव्यम् । यवमध्यवर्गणा-सर्वणमिकद्रव्यं नविषयित्त व्यविद्यास्ति यवस्ति तदा एकं वा इयं वा त्रयं वा उत्कृष्टिन आवत्यमस्यानिकागः । अयं ततीप्रयेककपाधिकः । एवमनत्वर्षणा अतीत्य अनन्त्रवर्गणाद्रव्यं स्थात्रस्ति स्थात्रास्ति, त्यतित तता एकं वा इयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन आवत्यसंख्यातिकागः । अयं पूर्वस्वादेकरूपतिः । एवं वावदुत्कृष्टा प्रत्येक-वर्गणा तावन्नेयम् । तदुत्कृष्टपणि स्थावस्ति स्थात्रस्ति वर्णस्त तदा एक वा इयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन

२० वर्गणासे एक परमाणु अधिक जो प्रत्येक वर्गणा है यह छोकमें होती भी है और नहीं भी होती। यह है तब एक या दो या तीन या उत्कृष्टसे आवलीक असंख्यात्व भाग होती है। इसी कमसे पक-पुक परमाणु बहाते-बहाते अनन्त वर्गणा बीवनेपर उससे एक परमाणु अधिक अनन्तरवर्गणा कमंचित्त है, क्षंचित्त नहीं है। यहि है तब एक या दो या तीन उत्कृष्टसे आवलीके असंख्यातवें भाग होती है। पहलेसे इसका प्रमाण एक अधिक है। २५ प्रकार अनन्त वर्गणा बीवनेपर अनन्तरकी उत्पत्ती वर्गणाओं नीचेनीचेकी वर्गणासे एक-एक अधिक दे। इस प्रकार अत्यक्त वर्गणा होती है। वह ते कले जाना चाहिए। यवमच्यें जितने परमाणुओं कि रुक्ष्यक परमाणु होती है। वह ते ति एक या दो या तीन व्यक्ष्यक अपनेत वर्गणा होती है। यह इससे भी १० एक प्रकार के ति जाना दो या तीन व्यक्ष्यक अपनेत वर्गणा होती है। यह इससे भी १० एक अधिक है। ऐसे अनन्त वर्गणा वोनेपर अनन्तर जो वर्गणा है वह क्षंयित है। एक अधिक है। ऐसे अनन्त वर्गणा वोनेपर अनन्तर जो वर्गणा है वह क्षंयित है।

वंतागुसलुं पुरुवंबर्गाणयं नोडलेकबर्गाणीयवं विशेषहीनंगळपूर्वितन्नेबरमुत्कुष्टप्रत्येकसदृशधनिक-वर्माणेगळक्तवरं का उत्कच्टप्रत्येकवर्माणेयोळ वर्माणेगळ् स्यावस्ति स्यान्नास्ति यद्यस्ति तवा एकं मेण द्वयं मेण त्रयं मेणत्कृष्टींददमावल्यसंख्यातैकभागंगळ् संभविसूर्वांदतु ज्ञातस्थमक्कूं । एंती प्रत्येकवरगंणे भव्यसिद्धरुमभव्यसिद्धरुमनाश्रयिसि वेळल्पट्टबंते बादरनिगोदवरगंणीयोळं वेळल्पटटुबुद् बेरपेळकीयल्ल सक्ष्मिनगोदवर्गणयोळेकं दोडे जलस्यलाकाजादिगळोळ सर्व्वजधन्यसूक्ष्मिनगोद-वर्गाणयोळ वर्गाणगळ कथंचिदंद कथंचिदिल्ल । एसलानमंटक्कमप्योद्यागळेकं मेण दयं मेण त्रयं मेणत्कृष्टविवसावत्यसंख्यातेकभागमात्रंगळप्यविन्तभव्यसिजयायोग्यप्रत्येकजारीरंगळ्यो विधानविदं नडसल्पडवदेन्नेवरं यवमध्यमन्नेवरं मायवमध्यदोळमावल्यसंख्यातैकभागमात्रंगळ् सद्गधनिकंगळप्पृत् । मत्तं प्रत्येकशरीरवर्गाणाविधानदिदं मेले नडसल्पडवुदेन्नेवरमुत्कृष्टसुक्न-

बावत्यसंख्यातैकभागः इति प्रत्येकवर्गणा भव्यसिद्धान अभव्यसिद्धांच्च बाश्चित्योक्ता । एवं वादरनिगोदवर्गणा- १० यामपि वक्तव्यं, प्रयक् कथनं नास्ति । सुध्मनिगोदवर्गणाया त् जलस्यलाकाशादिषु सर्वजवन्यं कथञ्चिदस्ति कयश्चित्रास्ति । यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रय वा उष्कृष्टेन आवल्यसंख्यातैकभागः एवमभव्यसिद्धप्रायोग्य-प्रत्येकशरीरवन्नेतव्यं यावत यवमध्यं तावत । तत्रापि आवल्यसंस्थातैकभागसदशघनिकानि भवन्ति । पनः प्रत्येकवर्गणावन्नेतव्यं यावत्तद्वर्गणोत्कृष्टं तावत । तदपि एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कब्देन आवल्यसंख्यातेक-

यह प्रमाण यवमध्य सम्बन्धी पूर्व प्ररूपणासे एक हीन है। इस प्रकार उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर- १५ वर्गणा तक छे जाना चाहिए। अर्थात एक परमाणुके बढ़नेसे एक वर्गणा होती है। सो अनन्त-अनन्त वर्गणा होनेपर उत्कृष्टमें-से एक घटाना। उत्कृष्ट प्रत्येक वर्गणा पर्यन्त ऐसा करना चाहिए। उत्कृष्ट प्रत्येक वर्गणा भी लोकमें कथंचित है कथंचित नहीं है। यदि है तब एक या दो या तीन या उत्क्रष्टसे आवलीके असंख्यातवें भाग होती है। इस प्रकार भव्य-अभव्य जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक वर्गणा कही। इसी प्रकार बादरनिगोद वर्गणाका भी कथन करना २० चाहिए। उसमें कुछ विशेष कथन नहीं है। जैसें प्रत्येक वर्गणामें अयोगीके अन्त समयमें सम्भव जघन्य वर्गणाको छेकर भव्योंकी अपेक्षा कथन किया है वसे ही यहाँ श्रीणकषायके अन्त समयमें सम्भव उसके शरीरके आश्रित जघन्यबादरितगीद वर्गणाको लेकर भव्योंकी अपेक्षा कथन जानना। सामान्य संसारीकी अपेक्षा दोनों स्थानोंमें समानता सम्भव है। आगे सक्मिनिगोदवर्गणाका कथन करते है।

यहाँ भव्यकी अपेक्षा कथन नहीं है। अतः सुक्ष्म निगोदवर्गणा लोकमें हों भी न भी हों। यदि होती है तो एक. दो या तीन उत्कृष्टसे आवळीके असंख्यातकें भाग प्रमाण होती है। आगे जैसे संसारियोंकी अपेक्षा प्रत्येकवर्गणाका कथन किया वैसे ही यवमध्य पर्यन्त अनन्तानन्त वर्गणा होनेपर उत्क्रप्टमें एक-एक बढाना। पीछे उत्क्रुष्ट सुक्ष्म वर्गणा पर्यन्त एक-एक घटाना । सामान्यसे सर्वत्र उत्कृष्टका प्रमाण आवळीका असंख्यातवाँ भाग है । ३० यहाँ सर्वत्र अभन्य सिद्धोंके योग्य प्रत्येक बादर सुक्ष्म निगोदवर्गणाकी यक्षाकार प्ररूपणामें गुणहानिका गच्छ जीवराशिसे अनन्तगुणा जानना। नाना गुणहानि श्रहाकाका प्रमाण यवमध्यमें ऊपर और नीचे आवलीका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण जानना । इसका अभिप्राय यह है कि संसारी अपेक्षा प्रत्येकवर्गणा, बादरिनगोदवर्गणा, सुक्षमिनगोदवर्गणामें जो यबमध्य प्ररूपणा कही है उसमें छोकमें पाये जानेकी अपेक्षा जितने एक-एक परमाणु बढ़ने ३५ निगोवनमां णावसातमन्ते वरमा उत्कृष्टसूक्ष्मित्वावनगं जेयोळ वर्माणे गळ्ये नितु संभविसुप्रमे बोडों बु मेणु यर बु मेणु मुक्त्कृष्टिविसावन्यसंख्यातैकभागमा अंगळपुवित्लः सर्व्यत्राभव्यसिद्धप्रायोग्ययव-मर्व्यंगळोळु गुणहान्यव्यानं सर्व्यंबीवंगळं नोडळनंतपुणितमक्कुं १६ ख नानागुणहानिद्यालोक्षेगळ् यवसम्प्रवर्ताणव कंळगेयुं सेगेप्रुमावस्यसंख्यातैकभागमात्रंगळपुतु ८।

> पुढवी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपरमाण् । छव्विह्रमेयं भणियं पोमालदव्वं जिणवरेहिं ॥६०२॥

पृथ्वी जर्ल च छाया चतुरिद्वियविवयः कम्मेंपरमाणुः खड्विधभेवं भणितं पुद्गलद्वव्यं जिनवरै:।।

पृथ्वियें दुं जलमें दुं छायेपें दुं बर्भुरिद्रियविषयर्वीज्जितशेषियचतुष्ट्यविषयमें दुं कम्मेमें दुं १॰ परमाणमं दित पद्मलद्वव्यं यट प्रकारममृळ्ळदे दू जिनवरित्वं भणितं निरूपिसल्पट्टद् ।

भागो भवति । तत्र सर्वत्र अभव्यसिद्धप्रायोग्यययमध्येषु गुणहान्यस्थानं सर्वजीवेम्योऽनन्तगृणं १६ ख नानागुण-हानिशालाकाययमध्यात्यः उपर्योप आवत्यसंस्थातैकभागः ८ ॥६०१॥

पृथ्वी जर्ल छाया चक्षुर्वेजितशेषचतुरिन्द्रियविषयः कर्मेश्रमाणुरुचेति पुर्गलद्रव्यं पोढा जिन-वरैर्मणितम ॥६०२॥

१५ रूप जो वर्गणा भेद हैं उन भेदोंका प्रमाण तो द्रव्य है। और जिन वर्गणाओं में उत्कृष्ट पानेकी अपेखा समानता पायो जाती है उनका समृह निषेक है और उनका जो प्रमाण है यह स्थिति है। तथा एक गुणहानिमें निषकोंका जो प्रमाण है वह गुणहानिका गण्ड है। उसका प्रमाण जीवराज़िसे अनन्त गुणहानिमें है। तथा यवमध्यके उत्पर और नीचे जो गुणहानि प्रमाण है वह नाता गुणहानि है। सो प्रयोक आवजीका असंख्वातवी भाग मात्र है।

इस प्रकार द्रव्यादिका प्रमाण जानकर जैसे निषेकोंमें द्रव्यका प्रमाण लानेका विधान है वैसे ही उत्कृष्ट पानेकी अपेक्षा समानस्य वर्गणाओंका प्रमाण यवमध्यसे ऊपर और नीचे चय घटता क्रम लिये जानना।

अंका--यहाँ तो प्रत्येक आदि तीन सचित्त वर्गणाआंके अनन्त भेद कहे और एक-एक भेदरूप वर्गणा लोकमें आवलीके असंख्यातवं भाग प्रमाण सामान्य रूपसे कही। किन्तु २५ पहले मध्यमेदरूप सचित्त वर्गणा सब असंख्यात लोक प्रमाण ही कही है। सो उत्कृष्ट और जयन्यको लोड सब भेद मध्य भेदोंमें आ जाते हैं वही ऐसा प्रमाण कैसे सम्भव हैं?

समापान—वहाँ सब भेदोंमें ऐसा कहा है कि होते भी है, नहीं भी होते। यदि होते हैं तो एक दो आदि उत्कृष्ट आवलीके असंस्थातव भाग प्रमाण होते हैं। सो यह कथन नाना कालकी अपेखा है, किसी एक वर्तमान कालकी अपेखा वर्तमान कालमें सब मध्यभेद-३० रूप प्रत्येकादि वर्गणा असंस्थात लोक प्रमाण ही पायी जाती हैं। अधिक नहीं। उनमें से किसी भेदरूप वर्गणाकी नास्ति ही है और किसी भेदरूप वर्गणा एक आदि प्रमाणमें पायी जाती हैं। तथा किसी भेदरूप वर्गणा उत्कृष्ट प्रमाणको लिये हुए पायी जाती हैं।

इस प्रकार तेईस वर्गणाओंका कथन किया ॥६०१॥

पृथ्वी, जल, छाया, चक्कुको छोड़ रोप चार इन्द्रियोंका विषय और कामीणस्कन्ध १५ तथा परमाणु इस प्रकार जिनेन्द्र देव पुद्गल द्रत्यके छह भेद कहे हैं ॥६०२॥

# बादरबादरबादर बादरसुदुमं च सुदुमधूलं च । सुदुमं च सुदुमसुदुमं धरादियं होदि छन्मेयं ॥६०३॥

बावरबावर बावरसूठमं च सूक्ष्मस्मुलं च । सूक्ष्मं च मूक्ष्मसूक्षं च राविकं सवित वक्ष्मेवं ।।
पृथ्वकथपुव्रगलप्रकथमं बावरबावरमं चुद्दु । छेविसत्कं भेविसत्कं जन्यज्ञमोध्वदं शक्यसम्पुद्दु बावरबावरमं चुद्दर्यं । जलमं बावरमं चुद्दु । बावुवों दु छेविसत्कं भेविसत्कं अशक्यसन्यज्ञमोध्वदे शक्यसम् इत्राव्यस्य वावरमं चुद्दर्यं । छावयं बावरमूद्दममं चुद्दु । बावुवों दु छेविसत्कं भेविसत्कचुमन्यज्ञमोध्वद्व-शक्यसम्पुवद्दु बावरमूक्षममं चुद्दर्यं । आवुवों दु चुर्लुरिडियरहित्रकोचचदुरिडियविवयमस्य सहागर्यमद्द्रम् सूक्ष्मस्क्रमं बुद्दर्यं । आवुवों दु इच्यं वेशावधिपरमाविविवयमस्य सूक्ष्ममं वृद्धस्य स्थापरमावृद्धविवयमस्य सूक्ष्ममं वृद्धस्य विवयस्य स्थापनिवयमस्य स्थापनिवयस्य स्थापनिवयमस्य स्थापनिवयस्य स्यापनिवयस्य स्थापनिवयस्य स्थापनिव

> खंधं सयलसमत्थं तस्स य अद्धं मणंति देसो ति । अद्धद्धं च पदेसो अविभागी चैव परमाणु ॥६०४॥

स्कंघ सकलसमत्य तत्य चार्ढं भणित देश इति । अर्ढार्डं च प्रदेशः अविभागी चैव परमाणः ॥

स्कंघमें बुद्द सब्दोक्षमळिबं संपूर्णमक्कुमबरद्धंमं बेक्समें बितु पेळवर । अर्बस्यार्बमर्खार्द्धमवं १५ प्रदेशमें दु पेळवर । अविभागियप्पूर्वरिवं परमाणुवें दु पेळवर गणधराविपरमागमज्ञानिगळु । इतु स्यातस्वरूपाधिकारंतिद्दुंदु ।

प्यक्तिपपुर्वकटव्यं बादरबादरं छेत् भेत् अन्यत्र नैतृं शक्यं तहाबरबादरिमत्ययः। उलंबादरं, यच्छेत् भेत्मशक्यं, अन्यत्र नेतृ शक्यं तहाबरिमत्ययः। छाया बादरपूर्वं चच्छेत् भेत्तृत्रस्य नेतृतशक्यं तहादरस्रमामित्ययः। यः चतुर्वोज्ञतचतुरिन्द्रियविषयो बाह्यायः तसुध्यस्पुलम्। कर्मं सुव्यं, यद्वरुव्यं देशाः २० विधररामार्थिविषयं तसुक्ष्मीमत्ययः। परमाणुपुरसपुटनं तस्वार्वाधिविषयं तसुक्ष्मपुरमित्ययः॥६०३॥

स्कम्धं सर्वाशसंपूर्णं भणन्ति तदर्भं च देशं, वर्षस्यायं प्रदेशं व्यवभागिभूतं परमाणुम् ॥६०४॥ इति

पृथ्वीकप पुर्गल हुव्य बादर-बादर हैं। जिसका छेदन-भेदन किया जा सके, जिसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर छे जाया जा सके वह बादर-बादर हैं। जिसका छेदन-भेदन तो न हो सके किन्तु अन्यत्र छे जाया जा सके वह बादर हैं। छाया बादरसूक्त हैं। जो छेदन-भेदन और अन्यत्र छे जानेमें अक्षनय हो वह बादर सुक्त हैं। जो चेशुको छोड़ शेष बाद हिन्द्रयोंका विषय बाह्य पदार्थ है वह सुक्त स्थुळ है। कमस्कन्य सुक्त है। जो द्वत्य देशाविंग और परमाविंग्रानक। विषय होता है वह सुक्त है। परमाणु सुक्तस्यक्त है। जो सर्वाविंग्रानक। विषय होता है वह सुक्त है। परमाणु सुक्तस्यक्त है। जो सर्वाविंग्रानक। विषय है वह सुक्तस्यक्त है।

जो सब अंशोंसे पूर्ण हो उसे स्कन्य कहते हैं। इसके आवेको देश कहते हैं। और <sup>दे</sup>० आवेके आवेको प्रदेश कहते हैं। जिसका विभाग न हो सके वह परमाण है।।६०४॥

स्थानाधिकार समाप्त हुआ।

१. म चक्षुरिद्रियविषयवञ्जं नाल्किद्रियविषयमप्प ।

# गदिठाणोग्गहिकिरियासाधणभूदं खु होदि धम्मतियं। वत्तणिकरियासाहणभूदो णियमेण कालो दु ॥६०५॥

गतिस्थानावगाहिकयासाधनभूतं खलु भवति धम्मँत्रयं। वर्त्तनीकयासाधनभूतो नियमेन कालस्तु।।

वैज्ञांतरप्रासिहेतुवं गतिये बृद्ध । तहिपरीतमं स्थानमे बृद्ध । अवकाशवानमनवगाहमें बृद्ध । गतिक्रियावंतगळप्यतीवपुदगलंगळ गतिक्रियासाधनभूतं धम्मेक्रव्यमक्कुं । मत्स्यगमनक्रियोयोळ् जलमं तेते । स्थानक्रियावंतगळप्य जीवपुदगलंगळ स्थानक्रियासाधनभूतमधम्मेक्रव्यमक्कुं पथिक-जानगळ स्थानक्रिययोळ च्छाये यें तेते ।

जनगहिकपार्थतेगळप्प जीवपुर्यम्भादिष्ठश्येगळ जनगहिक्रियेगेळ् साधनभूतमाकाश्रवध्यः

ति सम्कुमिप्पैगे वसति ये'तंते, इत्लिये वर्ष क्रियार्थतंगळप्प जनगहिक्रीवपुर्यम्भगळपे जनकाशदानं युक्तममकुमितरवस्मादिद्रश्येगळ् निर्विक्रयंगळ्ं निर्व्यसंवर्षयळ्मवक्के तवगहिद्यानमें दोडंतल्यु
येक्कें वोड्णवार्रादेव तिस्तिद्धियक्कुमप्यूर्वरिदं। ये'तीगळ् गमनाभावमागुत्तिरल्लं सर्वगतमाकाशमें वितु पेळल्पट्टुदु सर्व्यंत्र सद्भावमप्यूर्वरिदंगेते धम्मादिगळ्गे जनगहनक्रियाभावदोळं सर्वत्र
ध्याग्निदर्यानीददमवगहामित्वप्वरिसल्पट्टुदु । मत्तमे दपमेत्तलानुमककाशदानमाकाशके स्वभावमा-

देशान्तरप्राप्तिहेतुर्गेतिः । तद्विपरीतं स्थानम् । अवकाशदानमवगाहः । गतिक्रियात्तीर्थीवपुद्गनन्योः विक्रयात्ताधनभूतं धर्मद्रव्यं मत्त्याना जलमित्र । स्थानक्रियावतीर्थीवपुद्गनन्तोः विक्रयात्ताधनभूतमध्यद्रव्यं पिष्कानां छायेष । अवशाहनिक्रयात्रां जीवपुद्गन्नादोना तिक्रयात्ताधनभूतमात्राधाः व्यं विष्ठतो पगितित्व । नृतृ क्रियावतोत्त्वगाहिन्नीवपुद्गनन्योरोवावकाधदानं युक्तं धर्मादीना तु निक्ष्यक्रयाणा निरयसंबद्धाना तत् कथं ? इति तम्न उपचारेण तिस्वदे । यथा पमनाभावेऽपि सर्वगतमाकाशमित्युच्यते सर्वत्र सद्भावात् तथा धर्मादीना व्यवणाहृतिक्रयाया अभावेऽपि सर्वत्र व्यवणाहृतिक्रयाया अभावेऽपि सर्वत्र व्यवणाहृत्यिकपाया अभावेऽपि सर्वत्र व्यवणाहृत्या

एक देशसे दूसरे देशको प्राप्त होनेमें जो कारण है वह गति है। इससे विषयीत स्थान है। अवकाशदानको अवगाइ कहते हैं। जैसे मत्स्योको गमनमें सहायक जल है वैसे ही गतिहरू किया करते हुए जीव और पुद्रगलोंकी गतिकियामें सहायक घर्मद्रव्य है। जैसे छाया पियिकोंके ठहरनेका साधन है वैसे ही ठहरने रूप किया पिरणत जीव पुद्रगलोंको ठहरने रूप कियामें साधन अधर्म द्रस्य है। जैसे निवास करनेवालोंको वसतिका साधनभूत २५ है वैसे ही अवगाइन कियाबाले जीव पुर्रगल आदिको इस कियामें साधनभूत आकाश-इन्य है।

शंका—कियाबान् अवगाही जीव और पुद्गलोंको ही अवकाश देना युक्त है। धर्म आदि तो निष्किय हैं, नित्य सम्बद्ध हैं उन्हें अवकाशदान कैसे सम्भव है ?

समापान—ऐसा कथन उपचारसे किया गया है। जैसे आकाशमें गमनका अभाव ३० होनेपर भी उसे सबेगत कहा जाता है क्योंकि वह सबेज पाया जाता है। वैसे ही धर्मादिसें अवगाह किया न होनेपर भी समस्त डोकाकाशमें व्याप्त होनेसे अवगाहका उपचार किया जाता है। बोडे बळाबिर्गाळं लोझाबिगळो निस्याबिर्गाळं गवाबिगळोगं व्याधातमेप्यबल्पके काणल्यटडु-वल्ते व्याधातमङ् कारणविदमी याकाशक्कवगाहवानं कुंबल्पकुमुनेवितनलबेके बोडे बोषमल्तप्पुदे कारणमागि ।

अदे ते बोडे स्पृलगळप्य बज्जलोशाविगळ्गे परस्य स्थाधातमें वितिवक्के अवकाशवानसामध्यं कृंबस्यब्रह्मिल अवगाहिगळगेचे व्याधातमपुर्वीरंबं बज्जाविगळगे मत्ते स्पृलंगळपुर्वीरंबं परस्यरं ५ प्रत्य काशवानमं माळपुवल्लवं वेंबिंतु बोषक्कवकाशामिल्ल । आवृत्रु केलवु पुर्वगलंगळु सुरुगंगळतु परस्यरं प्रत्यकाशवानमं माळपुवल्लवं वेंबिंतु बोषक्कवकाशामिल्ल । आवृत्रु केलवु पुर्वगलंगळु सुरुगंगळतु परस्यरं प्रत्यकाशवानमं माळपुत्र वेत्तकार्योक्तावाचे इवाकाशकसाधारणलभणं मतेकं बोडे :— इत्तरह्यंगच्यां तस्सद्वभावमपुर्वीर्वसं वितिवल्य वेंबिंतिकं वेडे सर्वाववायंगलो साधारणव्याह्ततेतुत्वमी याकाशकसाधारणलभणमं वितु बोषमिल्ल । अलोकाकाशवीजू अवगाहवानमिल्लप्रदृर्वितमभाव-मक्कुमें देललानुमें बोडयुक्तमेकं वोडे स्वभावपरित्यागमिल्लमपुर्वीरंबं । वर्सनिक्रयासाधनभूतो ?० नियमेन कालस्तु । वोवाविवर्सनिक्रयावंतगळप्य दृष्यंगळ वर्तनिक्रयासाधनभूते तु मसे नियमविवं कालह्तुयासकं ।

अय यदि अवकामदानं आकाशस्य स्वभावस्तदा वद्यादिमिकाँशारीना भिरवादिभिर्मवादीना च व्यापातो मानूत्, दूष्यते च व्यापातः । तेत बाकाशस्य अवजाहदानं होयते इति नामकूतीयं, च्यकोश्चरीना स्यूजरबाद् व्यापातेशे अवजाहितामेव व्यापातात् तस्य ववणाहरानसम्बद्धासाम्बद्धासामव्यत् । मुक्षमृद्द्याचाना स्पूजरबाद् व्यापातेशे अवकाशस्य व्यापात्र विद्यापात्र 
इंका—अवकाश देना आकाशका स्वभाव है तो वज्ज आदिसे लोफ आदिका और २० दीवार आदिसे गाथ आदिका व्याघात—टक्कर नहीं होना चाहिए। किन्तु व्याघात देखा जाता है अतः आकाशके अवगाह देनेकी बात नहीं घटती ?

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि वजा, डोफ्ट आदि स्मूख हैं उनका व्याधात होनेपर अवगादियों में ही व्याधात हुआ। इससे आकाशके अवकाशदानकी शक्ति में कोई कमी नहीं आती; क्योंकि सुक्स पुद्रख परस्परमें भी एक दूसरेको अवकाश देते हैं. कित स्थळीं पेसा सम्भव नहीं है।

र्शका—यदि सुक्म पुद्गाल भी परस्परमें अवकाशदान करते हैं तो अवकाश देना आकाशका असाधारण लक्षण नहीं हुआ; क्योंकि यह लक्षण अन्य द्रव्योंमें भी पाया जाता है? समाधान—रेसा नहीं है; क्योंकि सब पदार्थोंको अवगाह देनेमें साधारण कारण होना ही आकाशका असाधारण लक्षण है।

र्शकासका ज्यापारमध्यप्र । शंका ज्यापारमध्यप्र । शंका ज्यापारमध्यप्र । उसका अभाव मानना होगा।

समाधान-ऐसा क्यन भी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तथा द्रव्योंकी बर्तनाकियामें साधनभृत नियमसे काळद्रव्य है।।६०५॥

# अण्णोण्णुवयारेण य जीवा बद्दति पोग्गलाणि पुणी । देहादीणिव्यत्तणकारणभुदा हु णियमेण ॥६०६॥

अन्योग्योपकारेण च जीवा वर्तते पुद्गलाः पुनः। देहादीनां निर्वर्त्तनकारणभूताः खलु नियमेन ॥

५ अन्योग्योपकाररिदं स्वामिभूत्यनाचार्य्यक्षित्वते वितेवमाविभाविद्यं वर्तनं परस्परोपग्रह्-मक्कुं। अन्योग्योपकारमेंबुवक्कुमेंबुदर्धमवेतेवोडे स्वामि यं अं भूत्यक्तको वित्तत्वापाद्युपकार-वोळ् वर्त्तिमुत्रुं। भृत्यक्तळु हितप्रतिपादनविद्युपहितप्रतिवेयनिदस्युं वर्त्तिमुत्रुं। आवार्य्यमुत्रु-भयलोक्ष्कळप्रवोपदेशवर्शनिदं तदुणवेशविद्वितक्षियानुष्ठानिदस्युं वित्तयुत्रा (क्षात्र्यमायोपकारिदेवं जीवंगळु १० वित्तयुत्रुव्य । जाव्यविद्युपकारिद्यपुं वर्तितपुत्र । अनुभयविदस्यं वर्तितपुत्र । पुवनलः पुनर्हेहावोत्तां खलु निर्वर्तनकारणभूताः नियमेन पुवपलग्र्यकुत्र । जाक्यस्य वेद्याद्यस्य वर्त्तान्त्रात्रात्र्यस्य विव्यव्यक्तिक्ष्यस्य वर्षात्रात्र्यस्य वर्षात्रात्र्यस्य वर्त्तिक्ष्यस्य वर्षात्रिक्ष्यस्य वर्षात्रात्र्यस्य वर्षात्र्यस्य वर्षात्र्यस्य वर्षात्रात्र्यस्य वर्षात्रस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्ष

अम्योग्यमुमकारेण जीवा वर्तन्ते यथा स्वामी भृत्य वितत्यागादिना, भृत्यस्त हितप्रतिपादनाहितप्रतिवेधादिना, जानायाँ शिष्य उमयनोकक्कप्रदोगदेविद्यानुष्ठानाम्या, विव्यस्त आनुकृत्यवृत्युक्तराधिकारीः,
वणवदात् पनुष्कारानुभयाभ्यामिष वर्तन्ते । पुरनाण पुनः हेहादीना कर्मगोकाम्याद्रमानप्रशासनिव्यामान।
२० विर्वनकारणपुताः खलु निष्मिन भवति । ननु कर्मणीय्मीलकं अनाकारस्वात्-भाकारस्वात्मीयोरिकादीनामेव
निषासं गुक्तिमिति तन्न, कर्माण पौद्यालिकमेव लगुक्कप्रकादिमृतंद्रस्यावयमेव नक्त्यानत्वात् । उदस्यादिमृतं
बस्यतन्येन श्रीक्षादिकत् । बाक् देषा द्रव्यावयदात् । तत्र भाववाम् बीयन्तिरायमतिश्रुतावरणस्योप-

जीव परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं। जैसे स्वामी अपने बन आदिके द्वारा सेवकका कर हार करता है और सेवक हितकी बात कहने तथा अहितसे रोकने आदिके द्वारा स्वामीका उपकार करता है। गुरु इस लोक और परलोकमें कल देनेवाले उपदेश तथा कियाके अनुष्ठान द्वारा शिष्यका उपकार करता है और शिष्य गुरुके अनुकुल रहकर उनका उपकार करता है। युद्याल प्रारीस आदि तथा कर्म-नोकम, वचन, मन, उच्लुवास, निश्वास आदिकी रचनामें नियमसे कारण होते हैं।

शंका—कर्म पौद्गलिक नहीं है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। आकारवाले जो औदारिक आदि शरीर हैं उन्हें ही पौद्गलिक मानना युक्त है ?

ममाधान—नहीं, कर्म भी पौद्गालिक ही है क्योंकि लाठी, काँटा आदि मूर्नेहन्यके सम्बन्धसे ही फल देता है जैसे पानी आदि मूर्वेहन्यके सम्बन्धसे पक्तेवाले धान मूर्वे हैं। द्रव्य और भावके भेदसे बाक् दो प्रकार की है। भाववाक् वीर्यान्तराय, मिल्लाना-

पातमापुक्तं विरस्तु विषय्धमानस्विद्धं पौद्गणिकमें वे निर्द्धसल्पड्डेबुड् । वाग् द्विप्रकारमक्कुं द्रव्यवाक् भाववाक्कं बृदु बीध्याँत रायमतिकृतज्ञानावरणक्षयोपद्यमांगोपांगनामलाप्रतिमित्त-स्विद्धं पौद्गणिक्वयक्कुमेकं दोंडं तदमावमापुक्तिस्त तद्ववृद्धयभावमपुद्धरिद्धं । तस्तामध्यपितस्विद्धं क्षियावंतत्प्यास्मानस्वद्धं परिणामसुक्तवे दिंदु द्रध्यवाक्तुं पौद्गणिक्तप्रक्ते प्रदेशमान्त्रच्या पुद्रमानस्वयाद्धं वास्त्रविद्धं परिणामसुक्तवे दिंदु द्रध्यवाक्तुं पौद्गणिक्तप्रक्तिकं द्राणिक्षस्वते के कोनेद्रियविवयस्विद्धं इत्यद्रियविवयस्त्रकृ कारणमान्यदं दोडं तद्यप्रहणा-योग्यस्विद्धं प्राणासह्यपंद्रध्यवाचे ह्या स्वत्वव्यविद्धं स्वत्यक्षयम् विद्वयपुद्धानस्व स्वत्वव्यविद्धं स्वत्वव्यविद्धं स्वत्वव्यव्यविद्धानस्व स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्यानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यविद्धानस्वयः स्विद्ययपुद्धान्तिः स्वत्वव्यव्यव्यविद्धानस्वयः स्वत्वव्यविद्धानस्वयः स्वत्वविद्यप्तवात्यस्य

मनमुं द्विप्रकारमञ्जूं द्रध्यभावभेवदिवल्जि भावमनस्से बृदु लब्ख्युययोगलक्षणं पुरगला लंबनिवर्दे यौद्गलिकमञ्जू । द्रध्यमनमुं ज्ञानावरणबीय्यातरायक्षयोपक्षमागोपागनामलाभप्रत्ययं-गळप गुणबोषविवारस्मरणादिप्रणियालाभिशुक्षमप्यात्मंगनुपाहकपुदगलगळ्मनस्त्वदिवं परिण- १० तंगळे विंतु पौदगलिकमञ्जू । बोड्बने वें यं :—मनं द्रध्यांतरं रूपादिपरिणमनविरहितमण्मात्र-

शमाङ्कोभाङ्कामारू केशामिनिमत्तवात् भीद्गालिका तदमावे तद्वृत्त्वमावात् । तत्तामध्योपेतत्वेन क्रियाश्वागमा प्रेमंगाणपुर्वजाः वास्त्वेन परिणमन्तीति इत्यवाद्यापि भौद्रालिकेव स्रोवेन्द्रियविषयस्यात् । इतरेन्द्रियविषयपापि कृतो न समात् तद्वह्यापोष्मव्यात् प्राणयाञ्च गण्यस्य समात् तद्वह्यापोष्मव्यात् प्राणयाञ्च गण्यस्य समात् त्राणयाञ्च तत्त्वस्य समात् त्राणयाञ्च त्राणयाञ्च समात् त्राणयाञ्च समात् प्राणयाञ्च समात् प्राणयाञ्च समात् प्राणयाञ्च समात् प्राण्यस्य प्राणयाञ्च समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र समात् प्राणयाञ्च समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र प्राण्यस्य समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र समात्र समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र समात्र समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र प्राणयाच्यात्यस्य समात्र समात्य समात्र समात्र समात्र समात्र समात्य समात्र स

वरण और अुतज्ञानावरणके क्षयोपझम तथा अंगोपोग नामक कर्मके उदयके निमित्तसे होनेसे पीट्गालिक है। उसके अभावमें भाववचन—चोठनेकी शक्ति नहीं होती। भाववचनकी २० शक्तिसे युक्त क्रिजाबान आस्माके द्वारा प्रेरित पुद्गल वचन रूप परिणत होते हैं इसलिए द्रुज्यवाक् भी पौद्गालिक हो है क्योंकि औत्र इन्द्रियका विषय है।

शंका-जब वचन पौदुगलिक है तो अन्य इन्द्रियोंका भी विषय क्यों नहीं है ?

समापान—वह अन्य इन्द्रियोंसे प्रहण करनेके अयोग्य है। जैसे ब्राण इन्द्रियसे प्राझ सुगन्धित द्रव्यमें रसना आदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति नहीं होती।

वचन अमृतिंक है ऐसा कहना भी अयुक्त है क्योंकि मृत् हिन्द्रपके द्वारा शब्रक माइण होता है, मृत् रोबार आदिसे रोका जाता है, मृत पहांचेसे टकराता है तथा बहुत तीज शब्दसे मन्द शब्द दव जाता है इससे बचन मृतिंक सिद्ध होता है। मन भी दो प्रकारका है—साध्यमन और हृद्यमन। भावमन लिख और उपयोग लक्षणवाला है। वह पुर्गलके अवलम्बनसे होता है। इसलिए पौद्गलिक है। हृत्यमन भी पौद्गलिक है क्योंकि ज्ञानावरण वर्ण और वीयोन्तरायके क्ष्योपश्यम तथा अंगोपांग नामकमंके उदयसे जब आरमा गुण-दोपके विचार, समरण आदिके अभिमृत्त होता है । उसके प्रकार पुर्वलक स्वर्ण होता है ने उसके उपकारी पुद्गल सन रूपसे परिणमन करते हैं सम्लिप् पौद्गलिक है। किसीका कहना है—मन एक पृथक हुन्य है उसमें रूपादि

मदक्के पौद्गालिकत्वमयुक्तमे हितु ये बीडाचारयेने वर्ण—आ इंद्रियदोडनातमेगे संबंधमुंटो मेण् संबंधमिल्लमो ? येत्तलानुं संबंधमिल्ले बेयप्पोडवल्तेके देशि आसंगुपकारमागत्वेळकुमालपकारमं माडबु इंद्रियक्के साचिक्यमं सचिवत्वमुमं माडबु अथवा संबंधमुंटे बेयप्पोडे एकप्रवेशसंबंधमपु-वरिद्या अणुकुमितरप्रदेशंग्लोळुफ्कारमं माडबु। अष्टश्वशाविना मनक्कलात बक्रदेते परिश्रमण-५ मेटे बेयप्पोडवर्ष संभविसदेके दोश्चे अणमात्रक्के तसामप्योभावमपुर्वीरदं।

सम्बन्धः स्थात् न वा १ यदि न, तन्त्र आत्मन उपकारेण भाव्यं तन्त्रीपकुर्वति, इन्द्रियस्य साचिव्यं साचिव्यं साचिव्यं स्थितः वृत्यात् । अवार्ष्ट्वयेत् तर्द्यात् । अवार्ष्ट्वयेत तर्द्यात् । त्रवार्ष्ट्वयेत तर्द्यात् । तर्द्यात् तर्द्यात् । तर्द्यात् तर्द्यात् । तर्द्यात् तर्द्यात् । तर्वात् । तर्द्यात् । तर्वात् । तर्द्यात् । तर्वात् । तर्द्यात् । तर्वात् ।

नहीं है तथा वह परमाणु वरावर है, पौर्गाळिक नहीं है। आचार्य कहते हैं—उस अणुरूप मनका सम्बन्ध आत्माक साथ है या नहीं है। यदि नहीं है तो वह आत्माका उपकार नहीं कर सकता और न इन्द्रियोंकों हो सहायता कर सकता है। यदि सम्बन्ध हं तो उस अणुरूप सकता सम्बन्ध आत्माके एक देगके साथ ही हो सकता है और ऐसी स्थितिमें वह अन्य प्रदेशोंमें उपकार नहीं कर सकता। यदि कहांगे कि अदृष्टवश वह अणुरूप मन समस्त आत्मामें अञ्चालककी तरह अमण करता है इससे उसका सर्वेश सम्बन्ध होता है। तो वह भी सम्भव नहीं है क्योंकि अणुराग मनमें ऐसी नामार्थका अमाब है। तथा अपूर्ण तेम किया है। तो वह स्थाय स्वत्य नहीं है। वापू कियावान और कियावाह होने साम कुछादिमें इठनवाल करते में समर्थ नहीं है। वापू कियावान और अपावाह होने साम कुछादिमें इठनवाल करते में समर्थ नहीं है। वापू कियावान और अपावाह होने साम कुछादिमें इठनवाल करते में समर्थ नहीं है। वापू कियावान और अपावाह होने साम कुछादिमें इठनवाल करते में समर्थ नहीं है। वापू कियावान और अपावाह हो स्वत्य हो अपोवाह हो सकता। वीर्योग्वराथ और जानावरणके सवीर्याश और अगोपांग नामकर्यके इटरवाल अपोवाह आदि आत्माके आत्माके हारा जो वाहरकी वापू भीतरकी और की जाती है उसे विश्वास कर प्राण कहते हैं। वे प्राण अपान में आत्माके उपकारों है क्योंकि उसके की विवनमें हेतु वह ही से प्राण अपान मूर्तिमान में अपाय के हेतु बक्षपात आदिसे सनका, और

प्राणापानयोश्य स्वादिपूतिपन्धिपतिषयेन हस्ततलपुटादिभिरास्यसंवरणेन स्केष्मणा वा प्रतिचात्रसंनात्, अपूर्तस्य पूर्नमद्भिस्तरसम्बान्ध । तत एव प्राणापात्यादिक्यापारदास्यनोग्रस्तत्वसिद्धिः प्रयोगदुरभावे १५ प्रतिमार्थिष्ठतस्येव आस्वात्यसंव तर्पत्रस्त । तथा सदस्यद्वेशस्यान्दरङ्गहेती सति बाह्यस्थादियरियाकानिमत्त-वर्गन स्वयस्यानप्रतिचारितार्यस्यपरियाम्मौ मुखनुः सायुर्वयेन भवस्थिति विभन्नः प्राणपानािक्याविधान-गृण्केरी शीवतं, सदुष्केरी मरणम् । तान्यपि पौद्गलिकािन मृतिसस्तेत्वनित्याने तति तदुर्वतिस्यमत् । न केश्वल बोधवारीरादीनामेव निर्वर्तनसारणमृताः पुर्वस्थाः पुर्वस्थानीत्रामिष्म संस्यादीना सस्मादीभिः कलादीना कतकादिनिः अयः प्रभृतीना नलादिनिस्व स्वयक्तरस्तात् । एवमीदारिक्वकिषिकाहारस्वनामकासंद्यात् २० आहारवर्षणायातानि शीणि सरीराणि उच्छवानिस्वरक्षी । तेष्रमानसम्बर्गदात् वोश्वरंगण्या तैस्वसादीरम् ।

दुर्गन्य आदिके भयसे हथेळी आदिसे मुखको बन्द कर ठेनेसे तथा जुकामसे प्राण अपानका प्रतिपात देखा जाता है। अमूर्तका मृतिमानके द्वारा प्रतिपात सम्भव नहीं है। उसी प्राण अपान आदि को किया सम्भव नहीं है। उसी प्राण अपान आदि को किया सम्भव नहीं है। उसी प्राण अपान आदि को किया सम्भव नहीं है। उसी प्राण अपान अपान वेदनीयके क्रय स्थल नहीं है। जय साता-असाता वेदनीयके क्रय स्थल अन्तरंग २५ कारणके होनेपर बाझ द्रश्यादिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रांतिकर या सन्तापरूप परिणाम उपनन होता है उसे सुख और दुःख कहते हैं। आपुक्रमके उदयसे भवमें स्थिति करते हुए श्वास-श्रक्शवास आदि किया विदेशका होते रहना जीवन है और असका छेद होना सरण है। ये भी पोद्गाजिक है क्योंकि मृतिमान कारणोंके होन्यर सुखादिको इस्ती होते हैं। पुद्गाल केवल जीवोंके हो शरीरादिको रचनामें कारण नहीं है पुद्गाल पुदाकों भी उपकार ३० करते हैं। अस्म कार्साके वरत्य आदि किया विदेशकों अधित जाति तथा जळादिसे लोहा आदि स्वच्छ होते हैं। इसी प्रकार और विद्वादिक और आहारक नामकर्मके उदयसे आहार-वर्षक छाते हो। इसी प्रकार और दिक्ष और आहारन नामकर्मके उदयसे आहार-वर्षक छाते होते हैं। इसी प्रकार और किया कि और उच्छास-निर्वाद तथा नामकर्मके उदयसे आहार-वर्षक छाते हो।

कम्मीदर्शावदं काम्मेणवर्गाणेयिवं काम्मेणशरीरमक्कुं । स्वरनामकम्मोवर्यावदं भाषावग्गेणीयवं वचनमवर्कुः । नोद्वियावरणक्षयोपशमोपेतमप्य संज्ञिजीवक्कंगोपांगनामोदर्याददं मनोवग्गेणीयवं इच्यमनमक्कोमेबर्ग्यः । ई यर्ग्यमं मंदण सम्बद्धपदिवं पेळवर् ।

आहारवन्मणादो तिष्णि सरीराणि होति उस्सासो ।

णिस्सासी वि य तेजीवमाणखंधा द तेजंगं ॥६०७॥

आहारवर्ग्गणायास्त्रीणि शरीराणि भवंति उच्छ्वासो । निश्वासोपि च तेजोवर्ग्गणास्कंधा-नौजसांग्रा

अौदारिकवीर्कायकाष्ट्रारकमें बी पूरु शरीरंगळु उच्छ्वासिनश्वासंगर्भनःहारवर्ग्गणेयिव-मण्यु । तेओवम्गंणास्कर्षीवदं तैजसशरीरमवर्कु ।

> भासमणवन्माणादो कमेण भासा मणं तु कम्मादो । अङ्गविहकम्मदन्वं होदिनि जिणेहि णिदिदद्रं ।।६०८॥

भाषाःःनोवर्गाणातः क्रमेण भाषामनस्तु कार्म्मणात्। अष्टविधकर्म्मद्रव्यं भवतीति जिनै-र्ल्निहर्ष्टः।।

भाषावर्गाणास्कंपगळिवं चतुर्विषभाषेयक्कुं । मनोवर्गणास्कंपंगळिवं द्रव्यमनमक्कुं । १५ काम्मणवर्गणास्कंपंगळिटं अष्टविषकार्भद्रध्यमक्कुगं वित् जिनस्वामिर्गळिदं पेळल्पटटुद् ।

णिद्धत्तं लुक्खत्तं बंधस्य य कारणं तु एयादी ।

संखेजजाऽसंखेजजाणंतविहा णिद्धलुक्खगुणा ॥६०९॥

स्निग्धत्वं रूक्षत्वं बंधस्य कारणं त्वेकादयः । संख्येयाऽसंख्येयानतविधाः स्निग्धरूक्षगुणाः ।।

कार्मणनामकर्मोदयात् कार्मणवर्मणया कार्मणवरीरम् । स्वरतामकर्मोदयात् आपावर्गणया ययन, नोर्शन्यान् २० वरणदर्योपपामोपेतसंक्षिनोऽङ्गोपाङ्गनामकर्मोदयात् मनोवर्गणया द्रश्यमनश्च अवतीत्यर्थः ॥६०६॥ अमुमेवार्ये सन्वद्यानाहरू

और रिकर्विक्रियिकाहारकनामानि त्रीणि शरीराणि उच्छ्वाक्षनिश्वासी व आहारवर्गणया भवन्ति । तेज्ञावर्गणास्कन्यै तेज्ञणरीर प्रवति ॥६०७॥

भाषावर्गणास्कन्धैश्यतुर्विषभाषा भवन्ति । भनोवर्गणास्कन्धै डब्यमनः, कार्मणवर्गणास्कन्धैरष्टविध २५ कर्मेति जिनीनिदिष्टम् ॥६०८॥

तंत्रस वर्गणांसं तेत्रस शरीर, कामण नामकमंक उर्वसं कामणवर्गणांस कामणशरीर, स्वरनामकमंके उर्वसं भाषावर्गणांसे वचन और नोइन्द्रियावरणके झयोपशमसे युक्त संज्ञीके अंगोपांगनामकमंके बर्वसं मनोवर्गणांसे द्रव्यमन बनता है।।६०६।।

इसी अर्थको दो गाथाओंसे कहते हैं-

 आहारवर्गणासे औदारिक, वैक्रियिक और आहारक ये तीन झरीर और उच्छ्वास-निश्वास होते हैं। तैजसवर्गणाके स्कन्थोंसे तैजसझरीर होता है।।६००।।

भाषावर्गणाके स्कन्धोंसे चार प्रकारकी भाषा होती है। मनोवर्गणाके स्कन्धोंसे द्वत्य-मन होता है और कार्मणवर्गणाके स्कन्धोंसे आठ प्रकारके कर्म होते है ऐसा जिनदेवने कहा है।।६०८॥

बाह्याध्यस्वरकारणवजात् स्नेहपर्यावाविज्ञावेन स्निह्यतेस्वितं स्नित्तवः, तस्य भावः स्नित्तवः विकत्तवः गत्वास्ययः । क्ष्मणात् कृतः, तस्य भावो क्ष्यत्वं विकत्तवः विकत्तवः । स्नित्तवः तोवावायो-गिहण्युक्तिकारपुत्तां स्वतः, कृतः व वायुक्तिकार्यकर्ताविषु प्रकर्षप्रकर्षभावेन दृष्यते तथा परमाणुकपि । ते स्नित्त्यस्य व्यावस्याद्वे प्रकर्षप्रकर्तावे व्यावकारिवय्यविप्तिकारण्यास्यवन्त्रस्य व्यावस्याद्वित्तवेष्यः व कार्यक्षाद्वित्तवायः भावाः । स्तित् व्यापुक्तिकारण्यास्यवेष्यः स्वत्यस्य व व स्तित् व व्यापुक्तिकारण्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्यास्यविष्या

बाह्य और अध्यन्तर कारणके वशसे स्तेष्ट पर्यायके प्रकट होनेसे स्तेष्ट्रपत होना स्तिष्य है। उसके भावको स्तिष्यता कहते हैं जिसका अर्थ चिक्कणता है। रूखापनसे रुख है। उसका भाव रूखता है। उसका अर्थ चिक्कणता हो। जरू तथा वकरी, गाय, मेंस, उँटनीके दूध-पी आदि में स्तिग्यता व पृत्ति, रेत, वजरी आदि में रुखता होनाधिक रूपसे देखी जाती हैं। इसी तरह परमाणुओं भी होती हैं। वह स्तिग्यता और रुक्षता द्वयणुक आदि पर्याय परिणमनरूप वन्धका और 'व' शब्दसे वन्धके भेदनका कारण है। स्तिग्यगुणकर परिणत हो परमाणुके स्वयुग्णकर परिणत हो परमाणुके स्वयुग्णकर परिणत हो परमाणुके और एक निश्च तथा एक स्वयुग्णकर परिणत परमाणुके परस्पर्यो सिक्ते रूप वन्धके होनेपर हवणुक स्वत्य वचना है। इसी प्रकार संस्थात, असंस्थात और अनन्तप्रदेशी स्कन्ध भी जानना। उनमेंन्से सेह्मुण एक, दो, तीन, चार, संस्थात, असंस्थात और अनन्तप्रदेशी स्कन्ध भी होता है। इसी तरह रुखाणु भी होता है। हिन था, संस्थात

१-२. म णुगं।

एयगुणं तु जहण्णं णिद्धत्तं विगुणतिगुणसंखेजजाऽ । संखेजजाणंतगुणं होदि तहा रुक्खमावं च ॥६१०॥

एकगुणस्तु जघन्यं स्मिष्यस्यं द्विगुणत्रिगुणसंख्येयासंख्य्यानंतगुणो भवति तथा रूअभावरच ॥ आ स्मिष्यत्यगुणविष्योळु तु मस्ते एकगुणमप्य स्मिष्यः जघन्यमञ्जूमदादियागि द्विगुण-५. जिगण संख्येयासंख्येयानंतगुणमञ्जनेते रूअस्यमुमस्यित्पञ्जं ।

> एवं गुणसंजुत्ता परमाण् आदिवनगणम्हि ठिया । जोग्गदगाणं वंधे दोण्डं वंधी हवे णियमा ॥६११॥

एवं गुणसंयुक्ताः परमाणवः व्याविवर्गाणायां स्थिताः । योग्यद्विकानां बंधे द्वयोव्यंधो भवेन्नियमात् ।।

ई वेळल्यट्ट स्निग्बरूआगुमसंयुक्तंगळप्य परमाणुगळु मोबल बणुबर्गागेयोळिरुत्तिरस्यट्टुरु । योग्यद्विकंगळ्गे बंधमप्येडेयोळा एरडक्कं बंधं निवमविवमक्कुं । स्निग्बरूक्षस्वगुणनिमित्तमप्य बंधमविशेषविद प्रसक्तमाबोडे अनिष्टगुणनिवृत्तिपृष्ट्यंकं विषिधिसिवपर।

णिद्धणिद्धा ण बज्झंति रुक्खरुक्खा य पोग्गला ।

णिद्रलुक्सा य बज्झंति रूवारूवी य पोग्गला ॥६१२॥

स्निग्धस्निग्धा न बध्येते रूअरूक्षाश्च पुदुगलाः । स्निग्धरूक्षाश्च बध्येते रूप्यरूपिणश्च पुदुगलाः ॥

स्निम्पपुणपुदगर्लगळोडने स्निम्पपुणपुदगर्लगळ् बंघमागल्पडवु । स्क्षपुणपुदगर्लगळोडने स्क्षपुणपुदगर्लगळ्नाते बंघमागल्पडव् । इडुत्सर्गाविष्यिषकुमेके रोटे विशेवविधियुं पुंदे पेळल्पट्ट-पुदणुवरिदं स्निम्पपुणपुदगर्लगळोडने स्क्षपुणपुदगर्लगळ् बंघमागल्पडवुवंतप्य पुदगर्लगळ् रूपि-

स्निग्धगुणावस्या तु पुनः एकगुणं स्निग्धस्यं जधन्यं स्यात् । तदादि कृत्वा द्विगुणत्रिमुणसंकरेयानंक्येया-नन्तगुणं भवति तया रूक्षस्यमपि ॥६१०॥

एव स्विध्यस्थानुष्यसंभुक्ताः परमाणवः अणुवर्गणायां तिष्ठति योग्यद्विकाना वन्धस्थाने तयोरेव द्वयोर्थन्यो निषयमेन भवति ॥१९१॥ स्विष्यस्थानुष्यतिमस्यं वन्धस्याविद्योग प्रस्कावनिष्युगनिष्यस्थितस्थकं विधि करोति— स्विष्यमुग्यपूर्वारेकः स्विष्यपुगयुर्वारकः न वश्यन्ते । तथा स्वयनुगयुर्वारकः स्वयानुपुर्वारकः । २५ अयमुर्वाविषि । विद्यविव्यवेश्यमाण्यान् । स्विष्यमुगयुर्वारकः स्वयानुप्यतुर्वारः वस्यन्ते ते च पुरानाः

स्तिग्ध गुणकी पंक्तिमें एक गुण स्तिग्धताको जयन्य कहते हैं। उससे छेकर दो गुण, तीन गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनन्त गुण रूप स्तिग्ध गुण होता है। इसी प्रकार रूलगुण भी जानना ॥६१०॥

इस प्रकारके स्निग्ध और रूक्षगुणोंसे संयुक्त परमाणु अणुवर्गणामें विद्यमान हैं। उनमें-से योग्य दो परमाणुऑके वन्यस्थानको प्राप्त होनेपर उन्हीं दोका बन्ध होता है ॥६११॥

स्निग्ध और रुक्ष गुणके निभित्तसे सर्चत्र वन्धका प्रसंग प्राप्त होनेपर ब्रनिष्ट गुणवालीके वन्धका निषेध करते हुए वन्धका विधान करते हैं—िस्नाधगुण युक्त पुद्रगलोंके साथ स्निग्ध गुण थुक्त पुद्रगलोंका बन्ध नहीं होता। तथा रुक्ष गुण युक्त पुद्रगलोंके साथ रूक्ष गुण गुक्त गळ्मरूपिगळुमें व पेसरनुळळवण्यव । आ रूप्यरूपिगळं वेळवपं :---

णिद्धिदरोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एक्कं।

रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूवित्ति ॥६१३॥

स्निग्धेतराविलमध्ये विसदृशजात्याः समगुण एकः । रूपीति संज्ञा अवति शेवानंताः अरूपिण इति ॥

स्तिग्वस्थापुणाविकाळ मध्यबोळ् विसब्जवातियपुबरसमानगुणमनुळवो'वे रूपिये'वितु 'संज्ञेयनुळळ्डवस्कुमवत्लदुळिवेत्ला विकल्पाळ्मवस्करूपिगळॅबितु संज्ञेगळपुब् । ळवे'ते'वोडे :— दोगुणणिद्धाणुस्स य दोगुणछक्षस्थाणुगं हवे रूवो ।

इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तं व इदि जाणे ॥६१४॥

हितीयो गुणो यस्य अथवा हो गुणौ यस्य यस्मिन् वा स हिगुणः स्निन्धाणोश्च हिगुण- १० रूआणुं भेवेडूपो । एकत्रिगुणावयोऽरूपिणः रूआस्यापि तहविति जानीहि ॥

हितीयगुणमतुळ्ळ अथवा घेरङ्गुणमतुळ्ळ स्तिन्यगुणगण्डिये विसद्शलातियप्प हिणुण-रूआण् रूपियं दु पेसेरनुळ्ळदश्कुमुळिबेकत्रिगुणादिसध्यं रूआण्याळ् अरूपिगळें दु पेसरन्कुमी प्रकारदिदं हिगुणरूआण्डियो हिगुणस्तिन्याणुरूपियस्कुमदल्छदुळिबेकत्रिगुणादिसर्व्वस्तिन्याणु विकल्यान्त्रनंतमळऽक्षियळें द एके शिष्य ! नीनरि ।

रूपीत्यरूपीतिनामानो भवन्ति ॥६१२॥ तानेव स्रक्षयति —

स्निष्यस्थानुणावत्योर्थस्ये विसदृश्चाते. समानगुणः एकः रूपीति संज्ञो भवति । शेषाः सर्वे बरूपीति संज्ञा भवत्ति ॥११३॥ तदैवोदाहरति—

हितीयो गुणो ही गुणौ वा यस्य यस्मिन् वा हिगुणः तस्य हिगुणस्य स्तिःथाणोः हिगुणस्क्षाणुः स्थीतिनामा भवेत् । शेर्पकतिनृणादयः तर्वे स्क्षाणवः अस्यीतिनामानो भवित्त । एव हिगुणस्थाणोहिगुण- २० स्तिप्याणः स्थी शेर्पकतिनाणादिवर्यस्तिग्याणवः अस्यीति नामानः इति जानीहि ॥६१४॥

पुद्गलोंका बन्ध नहीं होता। यह कथन सामान्य है। विशेष विधि कहेंगे। स्निम्ध गुण युक्त पुद्गलोंके साथ रूक्षगृण युक्त पुद्गल वँधते हैं। और उन पुद्गलोंका नाम रूपी और अरूपी है।।६१२।।

उन्हींका लक्षण कहते हैं-

स्तिग्धगुण और रूआगुणोंकी पंक्तियोंके सध्यमें विजातिके समान गुणवाले एक , परमाणुको रूपी नामसे कहते हैं। शेष सबकी अरूपी संज्ञा है ॥६१३॥

उसीका उदाहरण देते हैं-

जिसका दूसरा गुण है या जिसमें दो गुण हैं उसे द्विगुण कहते हैं। उस दो गुण स्मिन्धवाले परमाणुका दो गुण रूक्षवाला परमाणु रूपी कहलाता है। शेष पक, तीन आदि ३० रूक्ष गुणवाले सब परमाणु करपी नामवाले होते हैं। इसी प्रकार दो गुण रूक्षवाले परमाणुका दो गुण सिन्धवाला परमाणु रूपी है। शेष एक, तीन आदि गुणवाले सब सिन्ध्य परमाणु अक्षपी जानना।।१९४॥

१. स संज्ञियनकु। २. स पेसरककु।

णिद्धस्स णिद्धेष दुराहिएण लुक्सस्स लुक्सेण दुराहिएण । णिद्धस्स रुक्सेण हवेन्ज वंधो जहण्णवन्जे विसमे समे वा ॥६१५॥

स्तिग्यस्य स्तिग्येत हर्षाधकेत रूक्षस्य रूक्षेण द्वर्षाधकेत । स्तिग्यस्य रूक्षेण भवेद्वंचो जग्नसम्बद्धे विषये समे वा ।।

स्तिन्वरारामाणुर्विने द्विगुणाधिकस्तिन्वरारामाणुर्विनोडने बंधमस्कुमेते स्थाणुर्विने द्विगुणाधिकस्थाणुर्विनोडने बंधमस्कुमेते स्थाणुर्विनो द्विगुणाधिकस्थाणुर्विनोडने बंधमस्कुमिल स्तियक्स्थणुर्विनोडने बंधमस्कुमिल स्तियक्स्थणुर्वे वर्षिक्षाच्याप्ति । व्यवस्थलिक प्रतियोज्ञं विद्यास्य वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं समस्य वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं विद्यास्य वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं विद्यास्य वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं विद्यास्य वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं विद्यास्य वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं वर्षिक्षाच्यारियोज्ञं वर्षिक्षाच्यार्वे वर्षेक्षाच्यार्वे वर्षेत्रे वर्षेक्षाच्यार्वे वर्यात्रे वर्यात्रे वर्याप्यविक्षाच्यार्ये वर्षेत्रे वर्याप्यविक्षाच्यार्वे वर्याप्यविक्याय्यार्वे वर्यात्ये वर्याप्यविक्याय्यायः वर्याप्यविक्यायः वर्याप्यविक्याय्यार्वे वर्याप्यविक्याय्यार्ये वर्याप्यविक्याय्यायः वर्याप्यविक्यायः वर्या

| स्नि | ۰ | 7 | 8 | Ę | ć | १० | १२ | oo6oo6oo <b>ख</b>   |
|------|---|---|---|---|---|----|----|---------------------|
| *    | 0 | 2 | 8 | Ę | c | १० | १२ | ००७००३०० ख          |
| स्नि | 0 | ₹ | ٩ | 9 | ٩ | ११ | १३ | ००७००३०० स          |
| *    | 0 | ₹ | ٩ | 9 | ۹ | ११ | 23 | 00800800 <b>(</b> 4 |

 इत्लि सहत्रगुणयुक्तरुपियोडने रूपियो बंधमिल्ल । समगुणयुक्तांगिटमे विवसगुणयुक्तंन गळोडने बंबमिल्ले बो विशेषमरियल्यङ्गुमेके बोडे अवरोळ इपिषकत्वं घटियिसवय्युवरिदं ।

स्तिय्व परमाणुका दो गुण अधिक स्तिग्ध परमाणुके साथ बन्ध होता है। उसी प्रकार रुख परमाणुका दो गुण अधिक रूख परमाणुके साथ बन्ध होता है। स्तिथ्य परमाणुका दो गुण अधिक रूख परमाणुके साथ बन्ध होता है। उन स्तिग्ध गुणवाळे और रुस गुणवाळे २० यरमाणुकों जेवन्य एक गुणवाळे परमाणुकों छोड़कर रोष समस्तिग्ध धारा और सम रुख धारामें तथा विषम सिन्ध्य धारा और विषम रुख धारामें तथा विषम सिन्ध्य धारा और विषम रुख धारामें अपने-अपनेसे अनन्वरवर्ती दो अधिक स्तिग्ध और रुख गुणवाळे परमाणुकोंका बन्ध होता है। वहाँ इतना विशेष जानना कि सदृश गुणवाळे स्पीक साथ तथा सम्गुणवाळींका विषम गुण-वाळोंके साथ वन्ध मन्ही होता। अर्थोत् दोका दो गुणवाळे साथ वा दो गुणवाळेका पाँच १९ भूगवाळेका साथ वन्ध मन्ही होता। अर्थोत् दोका दो गुणवाळेक साथ वा दो गुणवाळेका धाँच १९ भूगवाळेक साथ वन्ध मन्ही होता क्योंकि वहाँ दो अधिक गुणका असाव है। हि१ था

## णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदीदुउत्तरा होति । उमवेवि य समविसमा सरिसिदरा होति पत्तेयं ॥६१६॥

स्निष्वेतरयोः समविषमौ द्विञ्याविद्वयुक्तरौ भवतः । उनयस्मिननिष च समविषमौ सट्टशे-तरौ भवतः प्रत्येकः ॥

स्तित्यवस्त्रगुणंगळ समर्थास्त्रद्वयांचगळुं विसमर्थास्त्रद्वयांचगळुं प्रत्येचं हिज्याविह्नपुत्तरंगळ- ५
पुवा उभयवोळं समविवयां क्य्यक्षिगळु सहझांचगळुमसहझांचगळुमपुववं तें वोडं :— स्तिग्यक्सासमांकर्यासद्वय एरडक्केरहु मास्कक्के नास्कु बारक्कार एंटक्केंटु पत्तक्के पत् पन्तेरडक्कं
पन्तेरहु मोदलायि संख्याताःश्रंच्यातानंतगुणपुत्तंगळु करिपाळु परस्परं, जा स्तिग्यक्काविषमांक
पंसिद्धयव मूरक्कं मूद, अव्यक्तरहु, एळवकेळ, जो भतवकं वो भेतु, पन्तो वक्कं पन्तो हु, पदिपूरकं पविमुद्ध हुन्न सेवलायि संख्याताःसंख्यातानंतग्यळु परस्परं क्षिपाळुमं हार्गाळ्यातरंगळु। एरबुनात्कारे दु पत्त पन्तेरहु मोदलायि संख्यातासंख्यातानंतगळेल्लमरूपिगळु। मूरवेक् को भत्तु पन्तो दु पविमुद्ध मोदलायि संख्यातासंख्यातानंतगळेल्लमरूपिगळु। प्रत्येकं स्तिग्यवीळं
क्ष्त्रावोळं हिपाळ्यां वंधामस्क । तत्वायंबीळमंते "गुणसान्य सद्द्वानामें वित् पेळव्यद्वह्व ।

अरूपिगळ्गे बंघमंद स्वस्थानदोळं परस्थानदोळं ई यत्थंमने प्रकारांतरींदवं पेळवपर :--

स्तिष्य और रुख गुणवालों में से प्रत्येक्षमें दोको लेकर दो गुण अधिक होनेपर सम-पंकि और तीनको लेकर दो गुण अधिक होनेपर विषय पंकि होती है। वे दोनों ही सम और विषम रूपों और अरूपो होते हैं। जैसे स्तिम्य और रुख सम अंकवाली पंकियों में दो २५ का हो, वारका चार, लंहको छह, आठका आठ, दसका दम, वारहका बारह रूपों है। इसी-प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनन्तगुण पर्यन्त जानना। विषम अंकवाली पंकियों में तीनका तीन, पाँचका पाँच, सातका सात, नीका नी, ग्वारहका ग्यारह, तेरहका तेरह, इसी तरह संख्यात, असंख्यात और अनन्त गुणवाले परमाणु परस्परमें रूपों हैं। इनके सिवाय शेष अरूपों हैं। प्रत्येक स्तिम्य और रुखमें रूपोका वन्य नहीं होता है। तत्त्वाय सुम्में भी कहा है कि ३० गुणोंकी समानतामें सदृशोंका वन्य नहीं होता। अरूपियोंका वन्य स्वस्थानमें अर्थान् स्तिम्य का स्तिम्यके साथ, रुखका रुखके साथ और परस्थानमें अर्थान् स्तिम्यका रुखके साथ या रुखका स्तिथके साथ हम्ब होता है। १९४९। ٠,

दोत्तिगपभवदुउत्तरगदेसणंतरदुगाण बंधो दु ।

णिद्घे लुक्के वि तहा वि जहण्णुभये वि सञ्वत्थ ॥६१७॥

द्वित्रिप्रभवद्वपुत्तरगतेष्वनंतरहिकानां बंघस्तु । स्निग्धे क्कोपि तथा वि जधन्योभयस्मिन्नपि सर्वत्र ।।

सिनाचे स्निम्बबोळं क्लोपं रूसबोळं द्वित्रिप्रसबसुं द्वचुत्तरसामि नहेबबरोळु उपरितामा-तंतरद्विकंगळ्यो स्निम्बद नास्कवकं रूसव नास्कवकं सिनामबेरडरोळं रूसबेरडरोळं बंधमवकुं। सिनामबेरककं रूसविधवकं स्निम्बद सुररोळं रूसव सूररोळं बंधमवकु। सितागृत्तिरकु जधम्यगृष-युत्तबोळं बंधप्रसंगमाबोडे जधम्यविज्ञतमप्युनयबोळ् सिनामस्याद्वयबोळ् सर्वत्र बंधमरियस्यङ्गु-में बदत्वं।

णिद्धदरवरगुणाणृ सपरद्वाणे वि णेदि वंधट्ठं। बहिरंतरंगहेदुहि गुणंतरं संगदे एदि ॥६१८॥

स्तिग्येतरावरगुणाणुः स्वपरस्यानेपि नैति बंधार्यं। बाह्याम्यंतरहेतुम्यां गुणांतरं संगते एति ॥

स्तिप्यवधन्यगृणाणुजु रूक्षजधन्यगृणाणुजुं स्वस्थानदोळं वंधनिमिसमाणि १५ सल्लबु । बाह्यान्यंतरहेतुर्गीळदं गुणांतरमं पोहि वंधक्के सत्युं । तत्वात्यंदोळं "न जधन्यगृणाना" मंचितु पेळल्यटुदु ।

स्तिनचे रूसेऽपि द्वितिश्रमबद्दमुलरक्षमेण गण्डन्ति तेषु उपरितनानन्तरद्विकाना स्नित्मचनुष्कस्य स्थानमुष्कस्य म स्तिमञ्जदे रूसद्वये च बन्यः स्थात् । स्तिमचपञ्चकस्य स्थानञ्चकस्य च स्तिम्बयुर्वे रुक्षमये च बन्यः स्थात् । एवं अपन्यगुणवृतेऽपि बन्यप्रसक्तौ जपन्यविजिते उत्तयत्र स्तिम्बस्सद्वये सर्वत्र बन्यो ज्ञातस्य २० इत्ययः ॥११७॥

स्निग्धजघन्यगुणाणुः रूझजघन्यगुणाणुस्य स्वस्थाने परस्थानेऽपि बन्धाय योग्यो न, बाङ्गाम्यन्तरहेतु-भिर्मुणान्तरं प्राप्तस्तु योग्यः स्यात् । तत्त्वार्येऽपि 'नं जघन्यगुणाना' इत्युक्तस्वात् ॥६१८॥

इसीको अन्य प्रकारसे कहते हैं-

स्मिय्य और स्क्रुमें भी दोकों आदि छेकर तथा तीनको आदि छेकर दोन्दो बदते २५ जाते हैं। वनमें अपरके अनन्तरवर्ती दोका बन्य होता है। जैसे चार गृण स्नियवाछेका दो गृण स्मियवाछे दो गृण रूखवाछेक साथ तथा चार गृण रूखवाछेका दो गृण रूखवाछे या दो गृण स्मियवाछेके साथ वन्य होता है। इसी तरह पाँच गृण स्मिय या पाँच गृण रूखवाछे-का तीन गुण स्मिय्य या तीन गृण रूसवाछेके साथ बन्य होता है। इस प्रकार एक अंशयुक्त जयन्य गृणवाछोंका भी वन्य प्राह्म होनेपर निषेध करते हैं कि जयन्यको छोड़कर स्मिय्य ३० और रुख दोनोंमें सर्वत्र बन्य जानता ॥६१७॥

जबन्य स्निष्ध गुणवाला या जबन्य रूझ गुणवाला परमाणु स्वस्थान और परस्थानमें भी बन्धके योग्य नहीं है। वही परमाणु वाझ और अध्यन्तर कारणोसे यदि अधिक गुणवाला होता है तो बन्धके योग्य होता है। तस्वार्थ सुत्रमें भी कहा है कि जबन्य गुणवालांका बन्ध नहीं होता। १६८॥

24

### णिद्धिदरगुणा अहिया होणं परिणामयंति बंधम्मि । संस्रेज्जासंस्रेज्जाणंतपदेसाण संधाणं ॥६१९॥

स्निग्येतरगुणा अधिकाः हीनं परिणमयंति वंघे । संस्थातासंस्थातानंतप्रवेशानां स्कंधानां ॥ संस्थातासंस्थातानंतप्रवेशंगळनुळळ स्कंधंगळ मध्यवोळु हिनग्वगुणस्कंधंगळ् रूआगुण-स्कंधंगळुं अधिकाः एरदुगुणंगळिनधिकमणुषु । वंघे वंधमप्पागळ् हीनं होनस्कंधमं परिणमयंति 'र पिंडिंदु को इं वंधको बरिसुववु । तत्त्रात्येवोळॉमते "वंधेऽधिको पारिणामिको भवतः एविंदु काणस्पदुगुं पड्डब्यंगळवरमफळाधिकारं तिवुर्वुदु ।

अनंतरं पचास्तिकायंगळं पेळदपं :--

दन्वं छक्कमकालं पंचत्थीकायसंण्णिदं होदि । काले पदेसपचयो जम्हा णित्यित्ति णिद्दिद्वं ॥६२०॥

द्रब्यं यहकमकालं पंचास्तिकायसंज्ञितं भवति । काले प्रवेशप्रचयो यस्माग्नास्तीति निहिष्टं ।। युग्तं पेळल्पट्ट द्रव्ययहकमे कालद्रश्यविदं रहितमाबोडे पंचास्तिकायमे व संज्ञेयनुळ्ळुवस्कु-वेकें बोडे काले कालद्रव्यवोन्ट्र प्रवेशप्रचयमाबुबो दु कारणविद्यानल्लमदु कारणविद्यामतु प्रवेशप्रचय-मनुळ्ळुवस्तिकायगळें दु परमागमबोळु पेळल्पटटुदु ।

अनंतरं नवपदार्थंगळं पेळदपं :---

णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुण्णपावदुगं । आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्खो य हॉतिचि ॥६२१॥

नव पदार्त्याः जीवाजीवास्तेषां पुण्यपापद्वयमास्रवसंवरनिर्ज्यांदावा मोक्षञ्च भवंतीति ॥

संख्यातासंख्यातानन्त्रप्रदेशस्कन्धाना मध्ये स्तिग्यगुणस्कन्धाः स्व्वगुणस्कन्धाःच द्विगुणाधिकाः ते बन्धे हीनगुणस्कन्धं परिणामयन्ति । तत्त्वार्येऽपि ''बन्धेऽप्रिको पारिणामिको च'' दत्युकरतात् ॥६१९॥ इति २० फळाधिकारः । अस्य पञ्चास्तिकायानाद्व—

प्रामुक्तद्रव्ययदक अकाल कालद्रव्यरहितं पञ्चास्तिकायदांत्रकं भवति, कुतः ? कालद्रव्ये प्रदेशप्रचयो यतो नास्ति ततः कारणात् इति प्रदेशप्रचययुता अस्तिकाया इत्युक्तं परमागमे ॥६२०॥ अथ नवपदार्षानाह—

संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेशी स्वन्धोंके सध्यमें दो अधिक गुणवाळे स्निष्य स्कम्ध या रूख स्कम्ध वन्धके होनेपर हीन गुणवाळे स्कम्धको अपने रूप परिणमाते हैं। २५ तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कहा है कि वन्धके होनेपर अधिक गुणवाळा परिणामक होता है।।६१९।।

इस प्रकार फलाधिकार समाप्त हुआ। अब पाँच अस्तिकार्योको कहते हैं—

पहले कहे गये छह द्रव्योमें से कालद्रव्यको छोड़कर पंचास्तिकाय कहलाते हैं। क्योंकि कालद्रव्यमें प्रदेशोंका प्रचय नहीं है अर्थान् कालाणु एकप्रदेशी होता है। और परमागममें ३० प्रदेशसमृहसे युक्को अस्तिकाय कहा है।।६२०।।

नौ पदार्थीको कहते हैं---

जोवाजीवाः जोवंगळुमजीवंगळु तेवां क्रवर पुष्पपापद्वयं पुष्पमुं पापनुमेंबेरडुं आस्त्रवसंवर-निकारावंत्रमोक्षाः आस्त्रवर्मु संवरमुं निकारयुं बंधमुं मोक्षमुमं वितु नवपवार्थंगळप्पुत् । पवार्य-शब्यं सर्व्यत्र संबंधिसल्पङ्ग् । जीवपवार्यः जजीवपवार्यः इत्यावि ।

बीवदुगं उत्तत्थं जीवा पुण्णा हु सम्मगुण सहि दा ।

बदसहिदा वि य पावा तन्त्रिवरीया हवंतित्ति ॥६२२॥

जीवहयमुक्तात्यं जीवाः पुष्पाः सन् सम्यक्त्वगुणसहिताः । व्रतसहिताः अपि च पापास्त-विपरीता भवंतीति ॥

जीवयबारचेमुमजीवयबारचंमुं मुन्नं जीवसमासेयोळं बड्डच्याविकारबोळं पेळ्डुबेयच्छुं। सस्यक्ष्यमुणयुक्तजीवंगळ् वतयुक्तजीवंगळं पुण्यजीवंगळपुषु । तिहपरीतंगळ् तहवरहितंगळुं पाप-कि जीवेगळेविरयल्यडुबुष सस्यु निवमर्थिवं। चतुर्हश्रमुणस्यानंगळोळ् जीवसंस्येयं पेळ्तं मिथ्यावृष्टि-गळ्ं सासावनदं पापजीवंगळें हु पेळ्वपं :—

> मिच्छाइद्वी पावाणंताणंता य सासणगुणा वि । पन्हासंखेजजिदमा अणअण्णदरुदयमिच्छगुणा ॥६२३॥

मिष्यादृष्ट्यः पापाः अनंतानंतादृष्टं सासादनगुणा अपि । पत्यासंस्थेयभागाः अनंतानुर्वेषि <sup>१५</sup> अन्यतरोवयमिष्यागणाः ॥

पापरूपरुगळप मिथ्यादृष्टिजीवंगळु किचिदून संसारिराजिप्रमाणरप्परेके दोडे सासादनादि-तरगुणस्थानजीवसंख्यीयव होनरप्पुर्वरिदं । बदु कारणविदमनंतानंतगळप्पुनु ॥ १२ ॥ सासादनगुण-

जीवा अजीवाः तैयां पृष्यपापद्वय बास्तवः संवरो निर्जरा बन्धो मोक्षश्वति नवपदार्था भवन्ति । पदार्थकृत्यः सर्वत्र सम्बन्धनीयः,-जीवपदार्थः अजीवपदार्थः इत्यादिः ॥६२१॥

जीवाजीवपदार्थौ द्वौ पूर्वं जीवसमासे षड्डव्याधिकारे चोक्तार्थौ। पुण्यत्रीयाः सम्यवस्वगुणयुक्ता व्रत्युक्तादव स्यू.। तद्विपरीतलक्षणाः पारजीवाः खलु-नियमेन ॥६२२॥ चतुर्दशगुणस्थानेषु जीवसंख्यां मिध्या-दृष्टिसासादनौ च पारजीवार्विति बाह्

मिच्यादृष्टयः पापाः-पापजीवाः । ते चानन्तानन्ता एव इतरगुणस्थानजीवसंख्योनसंसारिमात्रत्वात्

जीव, अजीव, उनके पुण्य और पाप दो तथा आखव, वन्य, संवर, निर्जरा, वन्य २५ और मोक्ष ये नी पदार्थ होते हैं। पदार्थ झब्द प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए। जैसे जीव-पदार्थ, अजीवपदार्थ इत्यादि ॥६२१॥

पहले जीवसमासमें तथा लह द्रव्योंके अधिकारमें जीवपदार्थ और अजीवपदार्थका कथन कर दिया है। जो जीव सम्यक्त्वगुणसे युक्त हैं और त्रतोंसे युक्त हैं ने जीव पुण्यक्त्य होते हैं। उनसे विपरीत लक्षणवाले अर्थान् जो न सम्यक्त्वयुक्त हैं और न व्रतोंसे युक्त हैं वे १० नियससे पायक्त हैं।।इस्था

आगे चौदह गुणस्थानोंमें जीवोंकी संख्या और मिश्यादृष्टि तथा सासादन गुणस्थान-वाले जीवोंको पापी कहते हैं—

मिध्यादृष्टि जीव पापी हैं और वे अनन्तानन्त हैं; क्योंकि संसारी जावोंकी राशिमें-से होष तेरह गुणस्थानवर्ती जीवोंकी संख्या घटानेपर मिध्यादृष्टि जीवोंकी संख्या होती है।

मनुञ्ज्ञ जीवंगङ्कं पापजीवंगङ्कप्युवनंतानुर्वेष्यन्यतरोदयमिन्यागुलयुतरप्युवरिनवृत्त्वं पत्यासंस्थातैकः भागप्रमाणमप्युत् प २०२४

> मिन्छा सावयसासणमिस्सा विरदा दुवारणंता य । पन्हासंखेन्जदिममसंखगणं संखगणमसंखेन्जगणं ।।६२४॥

मिथ्यादृष्टिश्वावकसासादनिमश्राविरताः द्विकवारानंतास्व । पल्यासंख्यातैकभागोसंख्येयगुणःऽ संख्येयगुणोऽसंख्येयगुणः ।।

मिष्यादृष्टिकीवंगळु किचिद्वनसंसारिराशिग्रमितमणुर्वीरदमनंतानंतगळणुद् ॥ १३—॥ देश-संयत्रगळु पदिमुक्कोटि मनुष्य देशसंयतरिनिषकमण्य तिर्ध्यमतिकद पत्यासंस्थातैकभागप्रमित-रप्पद प । अन १३ को । सासादनक्गळु भनुष्यगतिकद्विणंबाशकोटिसासादनरिदमिषकमण्य ० ४ । । । अन १३ को । सासादनक्गळु भनुष्यगतिकद्विणंबाशकोटिसासादनरिदमिषकमण्य इतरगतित्रयकसासादनरिनतुं देशसंयतरं नोडलुं असंस्थातगुणमण्यर प धन ५२ को ई सासादनर १० ०० ४ संस्थायं नोडलुं भनुष्यगतिजमिर्धारंदं नूर नाल्कु कोटिगळिदमिषकमण्य त्रिगतिजमिश्वर संस्थात-गुणमण्यर प धन १०४ को ई मिश्यगुणस्थानवित्तवीवंगळं नोडलु मनुष्यगतिजासंयतरिदमेळु ०० ।

१३– । सासादतगुणा अपि पापाः अनन्तानुबन्ध्यन्यतभोदयेन प्राप्तमिध्यत्वगुणत्वात् पस्यासंस्थातेकभागमात्रा भवन्ति प ।।६२३॥ - २.२

मिष्यादृष्टयः किचित्रुनसंसारित्वादनन्तानन्ताः १३- । देवसंयताः त्रयोऽदाकोटिमनुष्याधिकतियेश्चः पत्यासंस्थानंकभागमात्राः न प वन १३ को । तैत्रयः द्विपञ्चाखरकोटिमनुष्याधिकेतरित्रगतिसातादनाः असंस्थात-स्व ४०

गुषाः प धन ५२ कं। तेम्यः वतुष्तरसत्तकोटिमनुष्याधिकत्रिमतिस्थिः संक्यातगुषाः प धन १०४ को। ठ ठ तेम्यः सप्तातकोटिमनप्याधिकत्रिगत्यसंयता वसंक्यातगणा प धन ७०० को ॥६२४॥

सासादनगुणम्थानवाले भो पापी हैं क्योंकि अनन्तानुबन्धीकषायकी चौकड़ीमें से किसी भी २० एक कोधादिका उदय होनेसे मिध्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होते हैं। उनकी संख्या पत्त्यके असंख्यातवें भाग है ॥६२३॥

मिध्यादृष्टि कुछ कम संसारी राशि प्रमाण होनेसे अनन्तानन्त हैं। देश संयत गुण-स्थानवाले तेरह कोटि मनुष्य तथा पत्यके असंख्यातर्वे भागमात्र तियं व हैं। उनसे वावन कोटि मनुष्य तथा शेव तीन गतिके सब सासादनगुणस्थानवाले असंख्यातगुणे हैं। उनसे २५ एक सी चार कोटि मनुष्य और शेव तीन गतिके सब मिश्र गुणस्थानवाले संख्यातगुणे हैं। उनसे सात सौ कोटि मनुष्य और शेव तीन गतिके अविरत गुणस्थानवाले सब असंख्यातगणे तें । उनसे सात सौ कोटि मनुष्य और शेव तीन गतिके अविरत गुणस्थानवाले सब असंख्यातगणे हैं।

तिरिधयसयणवणवृदी छण्णवृदी अप्यमत्त वे कोडी। पंचेव य तेणवृदी णवद्रविसर्यच्छउत्तरं पमदे ॥६२५॥

त्रिभिरधिकशतं नवनवतिः वष्णवतिरप्रमत्त द्विकोटि पंचैव च त्रिनवतिन्नवाष्टद्विशते षडलरं प्रमत्ते ॥

प्रमतरोळ संख्ये अप्तु कोटियं तो भत्तमुक्लक्षेयं तो भत्ते द सासिरद इन्तराक्गळका ॥ ५९३९८२०६ ॥ अप्रमत्तरोळ संस्ये येरड्कोटियं तो भतार लक्षेयं तो भत्तो भत्त सासिरद नर मुरुगळप्पव ॥ २९६९९१०३॥

> तिसयं भणंति केई चउरुत्तरमत्थपंच दं केई । उवसामगपरिमाणं खबगाणं जाण तददगुणं ॥६२६॥

त्रिञ्चतं भणंति केचित चतुरुत्तरमस्तपंचकं केचित । उपज्ञमकपरिमाणं क्षपकाणां जानीहि 80 तदद्विगणं ॥

केलंबराचार्व्यरुगळ उपशमकरप्रमाणमं त्रिशतमंदु वेळवर । मत्तं केलंबराचार्व्यरुगळ चतरलरत्रिशतमें द पेळवर । मतं केलंबराचार्यंशाळ वय्द् गुंदिद चतुरत्तरत्रिशतमें दू पेळवर ॥ २९९ ॥ व ओं दु गूंदे मूनर बुदत्ये । क्षपकर प्रमाणमं तद्विगुणमं नीनरिये दु शिष्यसंबोधन-१५ मक्कमी संस्थानोळ प्रवाह्योपदेशमप्प संस्थेयं निरंतराष्ट्रसमयंगळोळ विभागिसि पेळवपं :--

मोलसयं चलवीमं तीमं छत्तीम तह य बादालं ।

अहदालं चरवण्णं चरवण्णं होति रवसमग्रे ॥६२७॥

बोडशकं चतुन्विशतिः त्रिशत् वट्त्रिशत्तया च द्विचत्वारिशवष्ट्वत्वारिशक्वतः पंचाशक्वतः पंचाशदभवंत्यपशमके ॥

२० प्रमत्ते पद्धकोट्यः त्रिनवतिलक्षाण्यष्टानवतिसहस्राणि द्विशत षट्च भवन्ति । ५, ९ ३, ९ ८, २०६ । अप्रमते दिकोटिषणावित्यकानवनवित्तसहस्वैकशतत्रयो भवन्ति । २. ९६. ९९. १०३ ॥६२५॥

केचिद्पशमकप्रमाणं त्रिशतं भणन्ति । केचिक्च चतरुत्तरत्रिशतं भणन्ति । केचित पनः पञ्चोनचतरुत्तर-त्रिशतं भणन्ति । एकोनित्रिशतमित्यर्थः । क्षपकप्रमाणं ततो द्विगणं जानीहि ॥६२६॥ अत्र प्रवाह्मीपदेशसंख्यां निरन्तराष्ट्रसमयेषु विभजति-

प्रमत्तगणस्थानमें पाँच कोटि तिरानवे लाख, अट्टानवे हजार दो सौ छह ५९३९८२०६ जीव हैं। तथा अप्रमत्तगणस्थानमें दो कोटि छियानवे छाख, निन्यानवे हजार एक सी तीन २९६९९१०३ जीब हैं ॥६२५॥

आठवें, नौवें, दसर्व, ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपज्ञमश्रेणिवालोंका प्रमाण कोई आचार्य तीन सी कहते हैं, कोई आचार्य तीन सी चार कहते हैं और कोई आचार्य तीन सी चारमें ३० पाँच कम अर्थात् दो सौ निन्यानवे कहते हैं। तथा आठवें, नीवें, दसवें और वारहवें गणस्थान सम्बन्धी क्षपकश्रेणिवाळे जीवोंका प्रमाण उपशमवालोंसे दूना जानना ॥६२६॥

आचार्य परम्परासे आगत प्रवाही उपदेश तीन सौ चारकी संख्याका निरन्तर आठ समयोंमें विभाग करते हैं-

उपशमकरोळु वोडममुं चतुन्विम्नतियुं निर्मतराष्ट्र वर्दिनमतियुं विचरवारिमतियुं अष्ट-चरवारिमतियुं चतुःनंबामतियुं चतुःनंबामतियुं निर्मतराष्ट्रसमयंगळोळप्युवु । १६ । २४ । ३० । ३६ । ४२ । ४८ । ५४ । ५४ ।

> बचीसं अहदालं सद्दी बावचरी य चुलसीदी । छण्णडदी अटठचरसयमटठचरसयं च खबगेस ॥६२८॥

द्वाजिशबष्टच्लारिशत् षष्टि द्वांसप्ततिश्चतुरशोतिः । षण्णवतिरष्टोत्तरश्चतमष्टोत्तरश्चत-क्षपकेषु ॥

क्षपकरोळु निरंतराष्ट्रसमयंगळोळु उपशमकर संख्येयं नोडलु हिगुणमागि हात्रिशवादि-गळपुत्रु । ३२ । ४८ । ६० । ७२ । ८४ । ९६ । १०८ । १०८ ।। ई संख्येयं निरंतराष्ट्रसमयंगळोळु समीकरणविधानदिवं क्षपकर । आदि ३४ । उत्तरं १२ । गच्छे ८ । पदमेगेण विहोणमित्यादि १० संकलनसूत्रदिवं तरत्यष्टु लम्ब्यमितर ब्रष्टोत्तरप्यर । ६०८ ।। उपशमकरं । आदि १७ । उत्तरं । ६ । गच्छ ८ । इल्लियुं आ सूत्रदिव तरत्यष्टु लम्ब्यमितर चतुरुत्तरत्रिशतरप्यर । ३०४ ॥

> अद्वेव सयसहस्सा अद्वाणउदी तहा सहस्साणं । संखा जोगिजिणाणं पंचसयविउत्तरं वंदे ॥६२९॥

अष्टैव शतसहस्राणि अष्टानवितस्तया सहस्राणां। संख्या योगिजिनानां पंचातं द्वपुत्तरं १५ वंदे ॥

उपशमके पोडल चतुविश्वतिः त्रिशत् षट्त्रिशत् द्वाचत्वारिशत् अष्टचत्वारिशत् चतुः-पञ्चाशत् निरन्तराष्ट्रसमयेष भवति । १६ । २४ । ३० । ३६ । ४२ । ४४ । ५४ । ५५ ॥६२७॥

क्षपके निरम्तराष्ट्रसमयेषु उपधानकेम्यो द्विगुणत्वात् द्वार्थिशत् बष्टश्रत्वारिशत् पष्टिः द्वाससितः बतुर-चौति वण्णवितः अष्टोत्तरशतं अष्टोत्तरशतं भवितः । स्योवेत संस्या निरन्तराष्ट्रसमयेषु समीकरणविद्यानेन २० बादिः ३५ उत्तरः १२ पत्तकः ८ परमेगेण विद्योगमित्यदिनानीतवनम् । क्षपका अष्टोत्तरप्रकृतं भवन्ति । ६०८। उपधानका ब्रादिः १७ उत्तरः ६ गण्डाः ८ पमं बतुक्तरिविद्यतः ३०५ भवन्ति ॥६२८॥

वपशमश्रेणिपर निरन्तर चढ़नेवाले जीवोंकी आठ समर्थोमें संख्या कमसे सोलह, चौबीस, तीस, छत्तीस, वयालीस, अड़तालीस, चौबन, चौबन होती है ॥६२॥।

क्षपकश्रीणकी संख्या वरशसवाठोंसे दुगुनी होती है इसिछए निरन्तर आठ समयों में २५ अपकश्रीण वदनेवाठोंकी संख्या कमसे बतीस, अहताठीस, साठ, वहत्तर, चौरासी, छियान- वे, एक सी आठ, एक सी आठ होती है। इसी संख्याको निरन्तर आठ समयों में समीकरण विधानके द्वारा वराइन करके पहले समयों में वीतिस, फिर आठ समयों में वाहर-वारह अधिक करतेसे आदिधन चौतीस, उत्तर वारह और गच्छ आठ, इसको 'प्रदेमेण विहीण' इत्यादि सुत्रके अनुसार गच्छ आठमें एक घटानेसे सात रहें, दोका भाग देनेसे साढ़े तीन रहें। वत्तर वारह से गुण करनेपर ववाछीस हुए। इसमें आदिधन चौतीस जोड़नेसे छियत्तर हुए। इसे गच्छ आठसे गुणा करनेसे छह सौ आठ हुए। ये सब क्षणकोंका जोड़ होता है। इसी ततरह उत्तर अहरामश्रीणवार्काका आदिधन सतरह, उत्तर छह, गच्छ आठका धन उससे आधा तीन सौ वार होता है। 1842।

सयोगिकनश्यक्तस्य लक्षाष्टकपुमरानवित्तस्त्रभग्नं इपुत्तरपंचातप्रसितसम् ।

८९८९२ । मिनिवरं सर्व्यवा विस्तुवं । इत्तिः निरंतर वरुसमर्थगळोळ् विचासस्य स्योगिकनस्थाळाचाध्यांतरपंक्षायदं सिद्धांतवास्यदोळ् "छमु सुद्धसम्येमु तिष्णि जीवा केवळपुष्पाययंति । बोसु समयेमु बोहो जीवा केवळपुष्पाय-यंति एवमद्वसमयसंचिवजीवा बाबोता हर्वति"

याँ वितु पेळस्पट्टवार समयंगळोळ् पुर मुक्तरेद समयंगळोळ्यरदेरहाणन् जिनकगळ् सोक्षणामिगळ्मविवरळ मेळें दु समयंगळोळिनिवरप्यरं वी विशेषकयनवोळ् जैराशिकवदकमक्ष्मुस्यतं ते बोहे
संदृष्टिः—

| प्रके ५२    | फ का८<br>६ | इ के = ८९८५०२       | लब्ध मिधकाल ८<br>लब्ध का ४०८४१।६ |
|-------------|------------|---------------------|----------------------------------|
| प्रका८<br>६ | -          | इ का ४०८४१।८।<br>६  | लक्ष समयाञ्चहा<br>३२६७२८         |
| प्रस ८      | -          | इ स ३२६७२८ ॥        | लब्ध केवलिन :<br>लब्ध के ८९८५०२  |
| प्रस ८      | फ के ४४    | इ.स.३२६७२८ ।<br>२   | लब्ब ८९८५०२                      |
| प्रसट       | फ के ८८    | इ स ३२६७२८<br>२१२   | लब्ध के ८९८५०२                   |
| प्रसट       | फ के १७६   | इ स ३२६७२८<br>२।२।२ | लक्ष के ८९८५०२                   |

सवीगिजिनसंस्या बष्टणव्याष्ट्रनवित्तद्वस्य त्वरच्छानतानि ८,९८, ५०२ तान् सदा बन्दे । अत्र १५ निरन्तराष्ट्रसम्येग् संवितस्योगिविनाः आवार्यान्तराधेवया सिद्धान्तवास्ये-चनुभुद्धसम्येनु तिष्णि तिष्णि जीवा केवलमुण्याययन्ति, रोतु समयेमु दो दो जीवा केवलमुणाययन्ति एवमट्टसम्यसंविदशीया बासीसा हवस्तोति

विशेषकपने नैराशिकपट्कम् । तद्ययान्य के २२ । क का ६ । इ.के.८, ९ ८, ५०२ । ल का ४०८४ १, ६ । ८ पुनः प्रका६ । क सर । इ.का४०८४ १,६ । ल स. ३,२६,७२८ । पुनः प्रसर । क के २२ । इ.३,

सयोगी जिनों की संस्था आठ लाख अट्टानचे हजार पाँच भी दो है उन्हें सदा नमस्कार २० करता हूँ। यहाँ निरन्तर आठ समयों से सिंचत सयोगि जिनों को संस्था अन्य आचार्यकी अपेक्षा सिद्धान्त्रमें इस प्रकार कही है—छह शुद्ध समयों में तीन तीन जीव केवलझानको जप्पन्न करते हैं और दो समयों में दोनों जीव केवलझानको उपम्न करते हैं। इस प्रकार आठ समयों में सेवत जीव बाईस होते हैं। यहाँ विशेष कथन छह देशांत्रकों के द्वारा करते हैं—

है. यदि बाईस केवजी छह सास आठ समयमें होते हैं तो आठ छात अदान के जार पाँच सी दो केवजी कितने काठमें होंगे ऐसा नैराप्तिक करनेपर प्रमाणराज्ञि २२ केवजी, फडराज़ि छह मास आठ समयकाड, इच्छाराज़ि आठ छात अट्टानवे हजार पाँच सी दो केवजी। सो प्रमाणका माग इच्छाराज़िमें देनेसे चाजीस हजार आठ सी इक्ताजीस आवे। इस संख्याको छह मास आठ समयसे गुणा करनेपर कालका प्रमाण आता है। २. छह सास

र्वेतिदो व पक्षांतरमरियल्पबुगु । बनंतरमेक समयदोळ वृगपत्संभविसुब क्षपकर विशेष-संस्येयमनुपशमकर विशेषसंस्येयमं गाचात्रयदिदं पेळ्बपर ।

> होंति खवा हगिसमये बोहियबुद्धा व पुरिसवेदा य । उक्कस्सेणटठत्तरसयप्पमा सम्बदो य चदा ॥६३०॥

भवंति क्षयकाः एकस्मिन्समये बोधितबद्धारच प्रव्यवेदारच । उत्क्रष्टेनाष्टोस्ररशतप्रमिताः ५ स्वर्गतश्च च्युताः ॥

> पत्तेयबद्धतित्थयरित्थिणवं सयमणोहिणाणजुदा । दमस्वक्रवीसद्वस्वीसदावीसं सदाक्रमसो ॥६३१॥

प्रत्येकबद्धतीत्र्यंकरस्त्रीनपुंसकमनोविषज्ञानपृताः । दश षट्क विशति दश विशत्यण्टा-विञ्चतिः ययाकसञः ॥

२६,७२८ ल । के ८,९८,५०२ । तवाप्रस ८ । फ के ४४ । इ. ३,२६,७२८ ल । के ८,९८, ५०२ तथाप्रस ८ । फ के ४४ । इ. ३, २६, ७२८ । ल के ८, ९८, ५०२ । तथाप्रस ८ । फ के ८८ ।

आठ समयमें निरन्तर केवली धत्यन होनेका काल आठ समय है तो पर्वोक्त कालमें कितने समय हैं ऐसा बैराजिक करनेपर प्रमाणराजि छह मास आठ समय, फलराजि आठ समय, इच्छाराशि छह मास आठ समयसे गणित चालीस हजार आठ सी इकतालीस। यहाँ १५ प्रमाणराजिके कालसे इच्छाराजिके कालका अपवर्तन करके फलराजिके आठ समयोंसे इच्छा-राशि ४०८४१ को गणा करनेपर तीन लाख सब्बीस हजार सात सी अटाईस समय होते हैं। रे-६ आठ समर्थोंमें विभिन्न आचार्योंके मतसे बाईस या चवालोस या अठासी या एक सौ छियत्तर जीव केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं तो पूर्वोक्त तीन लाख छव्वीस हजार सात सौ अठाईस समयोंमें अथवा उससे आबे अथवा चौथाई अथवा आठवें भाग समयोंमें कितने २० जीव केवल्झान उत्पन्न करते हैं इस प्रकार चार त्रैराशिक करना । इन चारोंमें प्रमाणराशि आठ समय है। फलराशि २२, ४४, ८८ और १७६ पृथक्-पृथक् है। तथा इच्छाराशि तीन लाख छन्वीस हजार सात सौ अठाईस. उसका आधा, उसका चौथाई और उसका आठवाँ भाग पृथक् पृथक् है। सर्वत्र फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर लब्ध

१. गुणितकमः समीचीनः प्रयोजनं वावबुष्यते । अर्बोदगळ मेळेंटसमयदोळगे केवलज्ञानमं पढेव जीवंगळ २५ जवन्य ७२६ दिवविष्पत्तेरहनुस्कृष्टदिनेंटु लक्षव तो भत्तेंट् साविरदैनुरेरहु मध्यनानाभेदमदरोळु नात्तनाल्के ४४ भत्ते ८८ टुनुरिप्पत्तारें व मूरु विकल्पमं जवन्यमुमं फलराशियं माडिदर मृहमध्यमविकल्पद इच्छा-राणिय हारवे ते दोडे इल्लिय फलराशियं इच्छाराशियं माहि अर्शिदगळ मेले ट समयंगळं फलराशियं माहि उत्क्रष्टकेबलिसंख्येयं इच्छाराशियं माइलक्कं। बंद लक्क १६३६४ यो राशियनरहारि गणिसियरहारि भागि-सिदंड इंतक्कं ३२६७२८ = इद् प्रतिपद = ॥

#### जेट्टावरबहुमज्झिम ओगाहणगा दु चारि अट्टेव । जगवं हवंति खबगा उबसमगा अद्धमेदेसि ॥६३२॥

ज्येष्ठावरंबहुमध्यमावगाहनकाः द्विषतुरब्दैव। युगपद्भवित क्षपकाः उपझमकाः अद्विनेतेषा। बोधितबुद्ध क्षपकरेकसमयदोञ्च युगपन्तूरे दु उपझमकर तदर्द्धमप्पर १०८ पुनेविगञ्च

प क्षपकर नूरें दुपशमकर तबर्द्धमप्पर । १०८ स्वागीविवं बंद क्षपकर युगपन्नूरें दुपशमकर तबर्द्ध-५४

इ. १, ६, ७२८ । ल के ८, ९८, ५०२ । तबाप्रस ८ । फ के १७६ । इ. १, ६, ७२८ । ल के ८, ९८, २२

५०२ । इत्सेकपशान्तरम् ॥६२९॥ वर्षकसमये युगगत्सभवती सपकोपरामकविदोयसंख्या गाषात्रयेणाह— युगपदुरकुष्टेन एकसमये बोधितबुद्धाः पुवेदिनः स्वर्गञ्युतास्य प्रत्येकं सपकाः अष्टोत्तरस्रतम् उपधान-

आठ लाख अट्ठानचे हजार पाँच सी दो आता है। नीचे इन छह त्रैराझियोंको अंकित किया १० जाता है—

| प्रमाणराशि    | फलराशि       | इच्छाराशि                | लब्धराशि                  |
|---------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| केवर्छी       | काल          | केवली                    | काल                       |
| २२            | छह मास ८ समय | ८९८५०२                   | ४०८४१ × छह्<br>मास आठ समय |
| काल           | समय          | काल                      | समय                       |
| छह् मास ८ समय | ۷            | ४०८४१ x छह्मास<br>आठ समय | ३२६७२८                    |
| समय           | केवली        | समय                      | केवली                     |
| ۷             | २२           | ३२६७२८                   | ८९८५०२                    |
| समय           | केवली        | समय                      | केवछी                     |
| ۷             | 88           | ३२६७२८ का आधा            | ८९८५०२                    |
| समय           | केवली        | समय                      | केवली                     |
| ۷             | ٧٤           | ३२६७२८ का चौधाई          | ८९८५०२                    |
| समय           | केवली        | समय                      | केवली                     |
| ٠             | १७६          | ३२६७२८ का<br>आठवाँ भाग   | ८९८५०२                    |

आगे एक समयमें एक साथ होनेवार्ला झपकों और उपशमकोंकी विशेष संख्या तीन गाथाओंसे कहते हैं—

२० एक साथ ज्ञकुष्टसे एक समयमें बांधित बुद्ध क्षपक, पुरुपवेदी क्षपक, और स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य जन्म छेकर क्षपकश्रेणी चढनेवाछं प्रत्येक एक सी आठ, एक सी आठ

ŧ۰

मणुष १०८ प्रत्येकबुढ्व अपकष पत्तुपशमकरप्वच १० तीत्र्यंकरः क्षेपकरस्वचयशमकस् पृष्ठ ६ स्त्रीवेदिलपकरिमण्पत्तपशमकर्ष्यांववच २० नपुंसकवेदिगळ् लपकष पर्विवरवरद्धं-श्रुपशमकच १० मनःपर्ययमानिगळ् क्षपकचराळिण्यत्त तब्रढ्वंमुपशमकच २० अविध्वानिगळ् क्षपकचराळिण्यत्तंदुमुपशमकचगळ् तब्रढ्वंमण्यच २८ उत्कृष्टावगाकृनमुतलपकचगळीव्यंचपशमक-श्रुप्त नीव्यंने २ जधन्यावगाहृतमुतलपकच नाल्वचपशमकरीव्यंच ४ बहुमच्यमावगाहृतमुतलपक-रेष्वचपशमकन्तांत्वच ८ मित्तेल्ला लपकद ४३२। उपशमकच २१६।

अनंतरं अयोगिजिनरसंख्येयं कंठोक्तमागि वेळ्डुबिल्कण्युर्वीरवं प्रमत्तगुणस्यानं मोबलो हु अयोगकेविक्रमट्टारकावसानमाव समस्तसंयिमगळ संख्येयं वेळ्डडदरोळू सयोगकेविक्रपर्यंतं कंठोक्त-मागि वेळल्पट्ट संयमिगळ संख्येयं कूडि कळेबोडे शेषमयोगिकेविलगळ संख्येयक्कुमेंबुवं मनवोळि-रिसि संयमिगळ सर्व्यंतस्येयं वेळ्डपं :—

> सत्तादी अहुंता छण्णवमज्झा य संजदा सन्वे । अंजलिमौलियहत्थो तियरणसुद्धे णमंसामि ॥६३३॥

सप्राद्यष्टोतान् वण्णवमध्याश्च संयुतान्सर्वान् । अंजलिमौलिकहस्सस्त्रिकरणशुद्धया नम-स्यामि ॥

सप्तांकमाविद्यागि अध्टांकमवसानमागि चण्नवांक्कंगळं मध्यमागुळ्ळ त्रिहीननवकोटिसंयतघ- १५ गळनंजलिमोळिकहस्तनागि मनोवाक्कायञ्चद्विगळिवं बंदिसुवे ॥ ऍबितु सब्दसंयमिगळ संख्येयो

कास्तदर्भं भवन्ति । पुनः प्रत्येकबुद्धाः तीर्यंङ्कराः स्त्रीबेदिनः नपुसक्तवेदिनः मनःपर्ययक्षानिनः अवधिज्ञानिनः उत्कृष्टावगाहाः जघन्यावगाहाः बहुमध्यमावगाहाश्च सन्काः क्रमशः दश वर्दावशतिः दश विद्यातिः अष्टाविशतिः द्वौ चत्वारः अष्टी, उपशमकाः तदर्भं भवन्ति । सर्वे मिलित्वा सपकाः ४३२ । उपशमकाः २१६ ॥६३०–६३२॥ अय सर्वेसंपमिसंस्यामाह—

आदौ सप्ताङ्क अन्तेष्टाङ्कं च जिल्लिता तयोमंध्ये च पट्सु नवाङ्केषु जिल्लितेषु संजीनतस्थूननवकोटि-संस्थामात्रान् सर्वसंयतान् अञ्जलिमीजिकहस्तोऽहं मनोवान्कायशुद्धया नमस्यामि । ८९९९९७ । अत्र च

आगे सब संयमियों की संख्या कहते हैं— सातका अंक आदिमें और अन्तमें आठका अंक लिखकर दोनों के मध्यमें छह नौके ३०

होते हैं। और उपशमक इनसे आवे अधीत् चौबन-चौबन होते हैं। पुनः क्षपकश्रेणीवाले प्रत्येक हुद्ध दस, तीयंकर छह, स्त्रीवेदी बीस, नपुंसक वेदी दस, मनःपर्ययक्कानी बीस, अविध्वानी कर उहाँ एक अवगाह नावाले चार, बहुमच्यम २५ अवगाह नावाले आठ एक समयमें उत्क्रुप्ट रूपसे होते हैं। उपशमक इनसे आये होते हैं। सो उक्त सब क्षपकों की संख्या मिलकर चार सौ बचीस होती है और उपशमकों की दो सौ सो उक्त हा १६२०-६३२॥

८९९९९९। ज्विरोजु प्रमताविसयोगिकेवत्यवसानमाव गुणस्यानर्वात्तगळ संख्येयने हु कोटियुं तो अत्तो अनु लक्षयुं तो भत्तो भत्तु सासिरव मुन्तूरतो अत्तो भत्तं अत्तं ८९९९३९९ कळयुत्तिरह शेवम-योगिकेविलगलसंख्ये येरबुगुंदिवक्नूरक्कु ५९८ ॥ जिती पवि नाल्कुं गुणस्थानंगळोळु पेळ्ब संख्येमे संहिष्टर्षकीयदः —

| e | 460 | 56,5407 | 234 | 86,910 | स्राप्ता। | स्ट्राप्टा। | स्ट्राप्टा। | 70,50,803 | 44.74.62 | प कर वाश्वसो | e | प ७०० को | 0 | प १०४ को | ro. | म ५२ को | ro. | -63- |
|---|-----|---------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|---|----------|---|----------|-----|---------|-----|------|
| 匥 | Ь   | Æ       | ŧ   | פו     | æ         | to          | क           | æ         | Þ        | Лe           |   | 每        |   | Œ        |     | 듅       |     | Œ    |
|   | ۰   | 0       | 0   | ۰      | •         | 0           | •           | •         | •        | 0            |   | 0        |   | •        |     |         |     |      |

अनंतरं चुन्गंतिगळीळू किष्यादृष्टि सासावनिष्ठासंयतर संख्येयं साधिसुव पल्यव भाग-५ हारविशेषंगळं पेळवपं :—

> ओघासंजदमिस्सयसासणसम्माण भागहारा जै । रूऊणावलियासंखेज्जेणिह भजिय तत्थ णिक्सित्ते ॥६३२॥

ओघासंयतमिश्रकसासादनसम्यग्दृष्टीनां भागहारा ये । रूपोनावल्यसंख्यातेनेह विभन्य तत्र निक्षिप्रे ॥

देवाणं अवहारा होति असंखेण ताणि अवहरिय ।
 तत्थेव य पक्खिले सोहम्मीसाण अवहारा ॥६३६॥

देवानामबहारा भवंति असंख्येन तानपहृत्य तत्रैव च निक्षिप्ने सौधम्मेंशानाबहाराः ॥

प्रमतादिसयोग्यवसानसंस्थाया ८९°९९३९९ अपनीताया शेपं उपूनयद्खतं अयोगिसंस्या प्रवति । ५९८ ॥६३३॥ अय चतुर्गतिमिध्यादृष्टिसासादनमिश्रासंयतसंस्यासायकसस्यमाषहारविद्यालाहु—

१५ अंक लिखनेपर ८९९९९९७ तीन कस नौ करोड़ संख्या प्रमाण सब संयमियोंको में हाथोंकी अंजिल मस्तकसे लगाकर मन, बचन, कायकी शुद्धिसे नमस्कार करता हूँ। यहाँ प्रमत्त गुण-स्थानसे लेकर सयोग केवलो पर्यन्त संख्या ८९९९९२९९ है। इस संख्याको सब संयमियोंकी संख्यामें घटानेपर होप दो कम छह सौ ५९८ अयोगियोंको संख्या होती है। १६३३॥

आगे चारों गतिके भिष्यावृष्टि, सासादनसम्यावृष्टि, मिश्र और असंयतसम्यावृष्टियाँ-२० की संस्थाके साधक पल्पके भागद्वार विज्ञोचीको कहते हैं — पुणस्थानबोज्येज्यः ससंस्रतसम्यन्दृष्टि सम्यन्मिष्मावृष्टि सासावनसम्यन्वृष्टिगज्ञें बी पूर्व गुणस्थानंगळ आवुडु केंस्रडु पत्यक्के पोक्क आगहारंगळ छ a चुरूपोनावत्यसंख्यातींवर्व सि a a

₩ aa k

o-१। भागिति भागिति तंतन्म हारदोळे क्डल्यट्टवादोठे देवोचदोळ् तंतन्म भागहारंगळणुषु। अ a a b मत्तमी देवसामान्यगुणस्थानत्रयभागहारंगळं रूपोनावत्यमंस्थातंदिरं भागिति

a−१ मिaaa a− १

सта а к'а

भागिसिकेकभागमं तंतम्म हार्रगळोळू प्रक्षेपिमुत्तं विरकु सौधम्मॅशानकल्पद्वयद असंयतमिश्रसासा- ५ वनरगळ भागहारंगळ्ळ पुत्रु । सौधम्मॅकल्पद्वयद असंयतम भागहारंगळ्ळ प मिश्रभागहारंगळ्

a a a a−१a−१

a-१a-१

a – १a – १

गुणस्थानोक्ताः असंवतसम्यग्मिथ्यादृष्टिसासादनाना ये पत्यासंस्थातप्रविष्टमागहाराः अ a मि a

साaa `

एतेषु रूपोनावल्यसंस्थातेन ठ-१ भक्त्वा एतेष्येव निक्षिप्तेषु देवीचे स्वस्वभागहारा भवन्ति । अ a a एतान् पुनः रूपोनावल्यसंस्थातेन भक्त्वा एकैकमागे स्वस्वहारे प्रक्रिप्ते सौथर्मेशानासंयत-

a~१ मि**a**aa

a−१

सा a a ४ a a-१

गुणस्थानोंमें जीवोंकी संख्या कहते हुए पूर्वमें जो असंयत, सम्यग्मिण्यादृष्टि और सासादनोंके पत्यके भागहार कहे हैं उनमें एक कम आवलींके असंख्यातवें भागसे भाग हेनेमें जो प्रमाण आवे उन्हें उन्हीं भागहारोंमें सिकानेसे देवगतिमें अपना-अपना भागहार होता है। इन भागहारोंको पुनः एक कम आवलींके असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक एक १५ भागा अपने-अपने भागहार्में पिकानेपर सौधमें और ऐशान स्वर्गमें असंयत मिल्र और सासादनोंके भागहार होते हैं।

विशेषार्थ—पहछे असंवतगुणस्थानमें भागहारका प्रमाण एक बार असंख्यात कहा या। बसे एक कम आवलीके असंख्यात मागते भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उसे उस भागहारमें किलोपर जो प्रमाण हो उतना देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानका २० मागहार मागहारका भाग एक्यमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतने देवगतिसम्बन्धि असंयतगुणस्थानका भागहार जाना। इस भागहारका भाग एक्यमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतने देवगतिस्थ असंयतगुणस्थानवर्ती जीव हैं। मिश्रमें दो बार असंख्यातस्थ और सासादनमें दो बार

स्थानावसानमाद गुणस्थानत्रयदोळ बाबुबॉदु सासाबनर हारमवं नोडलु मुंबल्लेतेडेयोळं बर्सयत-मिश्रर हारंगळु संस्थातगुणितक्रमंगळु सासावनर हारंगळ संस्थातगुणंगळप्युचु ।

सप्तमपश्चिय गुणस्थानत्रयपय्यंतमं बी व्याप्तियं पेळवपं :-

सोहम्मसाणहारमसंखेण य संखरूवसंगुणिदे । उत्तरि अमंजदमिस्सयमामणसम्माण अवहारा ॥६३६॥

सौधरमंसासादनहारमसंख्येन च संख्यरूपसंगुणिते । उपर्ध्वसंधतमिश्रसासादनसम्धग्दृष्टी-नामवहाराः ॥

वनंतरमी गुणितक्रमदब्याप्तियं पेळदपं :--

भिश्रसासादनाना भागहारा भवन्ति

तस्सीघर्मद्वैयसासादनभागहारे a a a a ४ असंख्यातेन वणव्दात् पुनरसंख्यातेन संख्यासरूपैश्च a−१-a−१

१५ गुणिते ययासंस्थमुपरिसानतङ्कमारद्वये असंस्थातमिश्रमासादनहारा भवन्ति । aaaa४ a a–१a–१

aaa ४aa ४aa ४ ॥६३६॥ अवास्य गुणितक्रमस्य व्याप्तिमाह a−१a−१ a−१-a-१

असंख्यात और एक बार संख्यातरूप भागहार कहा था। उसको एक कम आवळीके असंख्यातवें भागसे भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उनना-उतना उनमें मिळानेपर देवगतिमें मिळ तथा सासादनगुणस्यानवाळींका प्रमाण ळानेके लिए भागहार होता है। देवगतिमें २० असंयत मिळ और सासादनके लिए जो-जो भागहारका प्रमाण कहा बसे एक सा आवळींके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उनना-उतना उन-उन मागहारों में सिळानेसे सौधर्म ऐहान स्वर्गमें अविरत मिळ और सासादनसम्बन्धो भागहार होता है।।६२४-६२५॥

सीधर्म और ऐहानमें सासादनका जो भागहार है उससे असंख्यातगुणा भागहार सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वामें असंयतसम्बन्धी हैं। 'च' ज़न्दसे इस असंयतके भागहारसे २५ असंख्यातगुणा मिश्रगुण सम्बन्धी भागहार है और उससे संख्यातगुणा सासादनसम्बन्धी भागहार है।|६३६॥

आगे इस गुणितकमकी ज्याप्ति कहते हैं-

## सोहम्मादासारं जोइसवणभवणतिरियपुदवीसु । अविरदमिस्सेऽसंखं संखासंखगुण सासणे देसे ॥६३७॥

सौधम्मादासहस्रारं ज्योतिविकवानभावनित्र्यंक्पृथ्वीषु । अविरतिमश्रेऽसंख्ये संख्य असंख्य-गणं सामावने वेशसंग्रते ॥

सीयम्मंद्रयवर्त्ताणंदं मेळे सानत्कुमारकत्पद्वयं मोवल्गो इ सहलारकत्प्पर्यंतं कत्पद्वय-पंत्रकहोळं ज्योतिषिकवानभावनित्यंत्वं प्रव्यद्वितीयतृत्वेयत्रतुत्वेपत्रवस्यव्यत्त्रमम्पृष्टियं बी वोडश स्थानबोळमिततरोळं मिथरोळम्संच्यातपृणितकममस्कृ । सासावनरोळ्संस्यातपुण्यत्वे । तिर्ध्यत्व-वेशसंयतरोळसंख्यातपुण्यत्रकृत्वयं ते बोडजुं पेळव सानत्कुमारकत्पद्वयव सासावन्त्रार्ट्त नोडलु ब्रह्मकत्पद्वयासंयतहारमसंस्थातपुण ००००४००४० मदं नोडलु मिथहारमसंस्थातपुण

a−१a−१ मक्क aaaa४aa४।२।aa४ मदंनोडलुशुक्रकल्पद्वयासंबतहारमसंख्यातगुणमक्कु

a a a a ४ a a ४ । ३ । a मदं नोडलु मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु a a a a ४ a a ४ । ३ । a a a − १a − १ a − १

भीव मैंहवादुपरि सानरकुवाराहिसहस्रारपर्यन्तं पञ्चवुगमेषु ज्योतिककवानमानतिर्वक्षमपृष्वीषु चैति पोडारावानेषु अविरति मिश्र 'त्ससंब्येतगृणिनक्षमः सामावने संक्यातगृणितकमः, तिर्यम्बेयासंवते असंस्थातगृणित-कन्नवः भवति । तथाहि—उनसानरकुमारद्वसासावन्द्रारात् क्रह्मद्वयस्य अस्यतत्रहारोत्संस्थातगृणः । ततो निश्रतारोऽनकपातगृण । ततः सावादनग्रारः संस्थातगृणः । वतः संस्थातस्य संदृष्टिकसृत्युद्धः । ततः सान्वद्वये असंयतहारः असंस्थातगुण । ततः मिश्रहारः असंस्थातगृणः । वतः सानादनहारः संस्थातगृणः । ततः सुक्रद्वये २०

सीपमंसे जार सानत्कृपारसे हेकर सहस्रार पर्यन्त पाँच स्वर्ग युगहों और अयोतिथी, व्यन्तर, अवनवासी, विवेष, और सात नरक इन सोल्ड स्थानों अविरत और सिश्रमें असंस्थात गुणितकम जानना। आते वियंच सम्बन्धी देशसंयत गुणितकम जानना। हसका स्थाकरण विश्व सम्बन्धी देशसंयत गुणस्थानमें असंस्थात गृणितकम जानना। इसका स्थाकरण इस प्रकार है—सानत्कृपार, माहेन्द्रमें जो सासावनका भागहार कहा उससे नक्ष-मधोत्तरमें असंयतका २५ भागहार असंस्थातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे सालादनका भागहार असंस्थातगुणा है। यहाँ संस्थातको संदृष्टि चातका अंक प्रहै। इससे ह्यानत्व-कापिष्टमें असंयतका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे मागहार असंस्थातगुणा है। उससे मागहार असंस्थातगुणा है। उससे सामादनका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे सामादनका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे सामादनका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे मागहार संस्थातगुणा है। उससे मागहार असंस्थातगुणा है। उससे मागहार संस्थातगुणा है। उससे मागहार संस्थातगुणा है। उससे मागहार संस्थातगुणा है। उससे मागहार संस्थातगुणा है। उससे मागहार असंस्थातगुणा है। उससे मागहार

```
शतारकल्पद्वयासंयतहारमसंख्यातगुणमञ्क ००००४००४।४० मदं नोडल् तन्मिश्रहारम-
                         ००४।४०० मदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुणमन्त्रु
               a a ५ । ४ a a ४ मर्व नोडलु ज्योतिधिकाअसंयतहारमसंख्यातगुणमन्त्रु
   aaaa४aa४।५a मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमस्कु aaaa४aa४।५aa
                                                    ४ तत्र १ ५ तत्र भवं नोडल

    मवं नोडल तत्रत्य सासादनहारं संख्यातगणमक्कृ

   a ४ । ६ a a मदं नोडल तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगणमक्क
   aaa ayaay(६aay मर्व नोडल भवनवासिकासंयतहारमसंख्यातगणमन्क a a a a a a a a b l o a
   मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु ००००४००४७०० मदं नोडलु तत्रत्यसासा-
   दनहारं संख्यातगुणमक्कु ००००४००४।७।००४ मदं नोडल तिय्यंचासंयतहारम-
                     aaa ४ aa ४ । ८ मदं नोडल तन्मिश्रहारमसंख्यातगणमक्क
   a a a a ४ a a ४ 1 ८ a a मर्व नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगणमक्कू aaaay aa४८ 1 aa४
   मढं नोडला तिर्ध्यंग्वेशसंयतहारमसंख्यातगुणमक्कं तिर्ध्यंग्वेशसंयतर (हारं नोडल) प्रथमपश्चिनारका-
   इसंयतहारः असंख्यातगणः । ततो मिश्रहारः असंख्यातगणः । ततः सासादनहारः संख्यातगणः ।  सत शतारहये-
   ऽसंयतहारः असंस्थातगणः । ततः मिश्रहारः असंस्थातगणः । ततः सासादनहारः संस्थातगणः । ततः ज्योति-
१५ क्लासंयतहारः असंख्यातगुणः । ततः मिश्रहारः असंख्यातगुणः । ततः सासादनहारः सख्यातगणः । ततः
    व्यन्तरासंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मिश्रहारः असंस्थातगुणः । ततः सासादनहारः संस्थातगणः । ततः
    भवनवास्यसंयतहारः असंस्थातगणः । ततः मिश्रहारः असंस्थातगणः । ततः सारादनहारः संस्थातगणः ।
    ततस्तिर्यगसयतहारः असंख्यातगणः । ततः मिश्रहारः असंख्यातगणः । सासादनहारः संख्यातगणः । ततस्ति-
    असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका
२० भागहार संख्यातगुणा है। उससे ज्योतिषीदेवोंमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है।
    उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है।
    उससे व्यन्तरोंमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यात-
    गुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है। उससे भवनवासियोंमें असंयतका
    भागहार असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका
२५ भागहार संस्थातगुणा है। उससे तिर्यवोंमें असंयतका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे
   मिश्रका भागहार अमंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है। उससे
   तिर्यंचोंमें ही देशसंयतका भागहार असंख्यातगणा है। जो तिर्यंचोंमें देशसंयतका भागहार
```

```
संयतहारमूमसंख्यातग्णमक्क्
                                                 प्रयमपृथ्व = बसंयताहार
                          a - 8a - 8
a a a a ४ a a ४ । ९ । a सदं नोडलु तन्त्रिहारमसंस्थातगुणमक्कृ a a a ४ a a ९ । a a
a - 8a - 8
मदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुणमक्कू
                                           ४ व व ४ । ९ व व ४ मदं नोडल
द्वितीयपश्विय असंयतहारमसंख्यातगृणमक्क
                                            aa४ । १० ⊦a। मदंनोडल
तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्क्
                        aaa ४ aa ४ । १० । aa मदं नोडल तत्रत्यसासादन-
                   aaa४aa४। १०। aa४। मदं नोडलु तृतीयधराऽसंयत-
हारं संख्यातगणमक्कुं
                       a ४ a a ४ । ११ a । मदं नोडल तन्मिथहारमसंख्यातगण-
हारमसंख्यातगुणमक्कू
               ४००४११०० मदं नोडल तत्रत्य सासादनहारं संख्यातगणमक्क
a a a a ४ a a ४ । ११ a a ४ मदं नोडलु चतुर्यभूनारकाऽसंयतहारमसंख्यातगणमञ्जू
a a a a ४ a a ४ । १२ । a मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कू
                                                    e e i Fsiveexeese
पंचमधराऽसंयतहारमसंख्यातगणमक्कं
                           aaaa४aa४।१३।a मदंनोडल तन्मिश्रहारम-
संख्यातगुणमञ्जू २२२२४२२४।१३।२२ मदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुण-
              a - १a - १
```

धंन्देशसंवतहारः असंस्थातगुणः । अयमेव प्रषमपृषिन्धसंवतस्यापि हारः । ततः मित्रहारः असंस्थातगुणः । ततः सातास्तहारः संस्थातगुणः । ततः द्वितीयपृष्टिन्यसंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः सित्रहारः असंस्थात-गुणः । ततः सातान्तहारः संस्थातगुणः । ततः नृतीयपृष्टिन्यसंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मित्रहारः असंस्थातगुणः । ततः सातान्तहारः संस्थातगुणः । ततः चतुर्षपृष्टिन्यसंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मित्रहारः असंस्थातगुणः । ततः सातान्तहारः संस्थातगुणः । ततः चतुर्षपृष्टिन्यसंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मित्रहारः

है वही भागहार प्रथम नरकमें असंयतका भी है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है। उससे दूपरे नरकमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे दूपरे नरकमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे संख्यातगुणा है। उससे सिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे स्वीयं नरकमें असंयत्वका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे स्वीयं नरकमें असंस्थातगुणा है। उससे स्वीयं नरकमें असंस्थातगुणा है। उससे स्वायं नरकमें असंख्यातगुणा है। उससे स्वायं भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका

मक्कु व व व ४ । १३ व व ४ मर्व नोडलुं षष्ठधराऽसंयतहारमसंख्यातगुणमक्कुं। व – १० – १

वववव४ वव४। १४ व मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु वववव४ वव४। १४ व व व − १व − १

#### चरमधरासाणहरा आणदसम्माण आरणप्पहुर्डि । अंतिमगेवेज्जंतं सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥६३८॥

चरमघरासासावनहाराः अानतसम्यग्हष्टिनामारणप्रभृत्यंतिमग्रैवेयकांतं सम्यग्हष्टीनाम-१० संख्यसंख्यगणहाराः ॥

तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुद्दिसाण विजयादी ।

सम्माणं संखगुणो आणदमिस्से असंखगुणो ॥६३९॥

ततस्तेषामुक्तानां वामानामनुदिशानां विजयादिसम्पग्वृष्टीनां सख्यगुणः आनतमिश्रेऽ-संख्यगुणः ॥

१५ असस्यातगुणः । ततः सामादनहारः संस्थातगुणः । ततः वष्ठधरासंयतहारः असस्यातगुणः । ततः सिम्प्रहारः असस्यातगुणः । ततः सामादनहारः संस्थातगुणः । ततः समम्प्रसंयतहारः असस्यातगुणः । ततः सिम्प्रहारः असंस्थातगुणः । ततः सामादनहारः संस्थातगुणः ॥६३७॥ अचानतादिष् गायात्रयेणाहः—

तत्सप्तमपृथ्वीसासादनहारात् आनतद्वयासयतहारः असंस्थातगुणः । तनः आरणद्वयाद्यन्तिमग्रैवेयकान्त-दक्षपदासंयतानां दक्षहाराः संस्थातगुणक्रमाः स्यः । अत्र सस्यातस्य नंदष्टिः पञ्चान्दः ॥६३८॥

२० ततोऽन्तिमग्रेवेयकास्यतहारान् वानतद्वयादितदुक्तैकादशयदिमय्यादृष्टोना एकादशहाराः संख्यातगुणित-कमाः । अत्र सस्यातस्य संदृष्टिः यङद्कः । ततः तदन्तिमग्रेवेयकवामहारान् नवानृदिशविजयादिचनुविमाना-

भागहार संस्थावगुणा है। उससे छठी पृथ्वीमें असंयवका भागहार असंस्थावगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंस्थावगुणा है। उससे मासादनका भागहार संस्थावगुणा है। इससे सावने बरकमें असंयवका भागहार असंस्थावगुणा है। उससे मिश्रका भागहार २५ असंस्थावगुणा है। उससे सासादनका भागहार संस्थावगुणा है।।इ२७।।

थावगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है ॥६३७ आगे आनतादिमें तीन गाथाओंसे कहते हैं—

सप्तम पृथ्वीसम्बन्धी सासादनके भागहारसे आनत-प्राणत सम्बन्धी असंबतका भागहार असंस्थातगुगा है। उससे आरण-अन्धुतसे छेकर अन्तिम मेदेयक पर्यन्त दस स्थानीमें असंबतोंका भागहार क्रमसे संस्थातगुणा संस्थातगुणा है। यहाँ संस्थातकी संदृष्टि ३० पौचका अंक है ॥६२८॥

उस अन्तिम प्रैवेयक सम्बन्धी असंयतोंके भागहारसे आनत-प्राणत युगलसे लेकर

# तत्तो संखेजगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो । उत्तहुणे कमसो पणछस्सचट्ठचदुरसंदिट्ठी । ६४०॥

ततः संस्वेयगुणः सासादनसम्यग्बृष्टीनां भवति संस्यगुणः । उक्तस्थाने क्रमशः पंचयद्-सप्राध्यक्षत्वारः संबद्धिः ॥ गाया जित्रयं ॥

सामपृष्यिसासावनसम्बग्ध्याद्वित्य हार्रगळ् आनतकल्पद्वयसम्बग्ध्यात्वाचाने आरण अन्युत-कल्पद्वयप्रभृत्यंतिमग्रीबेयकपर्य्यतमाव सम्यग्ध्यात्वाचामसंख्यातगुणम् संख्यातगुणम् यणासंख्य-मागियप्पुववे ते वोडे सममपृष्वियसासादनसम्बग्धित्य हारमं नोडल् आनतकल्पद्वयान्ययतहारम-संख्यातगुणमक्कु २०२०४०२४। १६० मदं नोडल् आरणाच्युतकल्पद्वयाऽसंयतसम्बग्

a - १a - १ मदं नोडलुमध्यमाधस्तनग्रैवेयकसम्प्रवृध्दिहारं संख्यातगुणमक्कु aaaavaav । १६ a ।५१५।५।५।५

मर्व नोडलु मध्यम मध्यमग्रेवेयक सम्यग्दृष्टिहारं संख्यातगुणमक्कु aaaa ४aa४१६a।५।५।५।५।५। a-१a-१

सदं नोडलु मध्यमोपरितनसम्यग्दृष्टिहारं संव्यातगुष्यम्बकु ००००४००४।१६।०।५। १५ ०-१०-१ ५।५।५।५।५ मदं नोडलपरितनाधस्तनप्रेवैषकसम्यग्दिष्ट्रारं संव्यातगण्यनक

संवतहारी द्वी संस्थातगुणकाने । अत्र सस्यातस्य संदृष्टिः सप्ताङ्कः । ततः विजयात्तस्यतहारादानतद्वयमिश्रहारः २० असंस्थातगुणः ॥६२९॥ तदानतद्वयमिश्रहारात् आरणद्वयादितह्शपदमिश्रहाराः संस्थातगुणकमाः । अतः संस्थातस्य संदृष्टिः

अनितम मैंवेयक पर्यन्त पारह स्थानोंमें मिध्यादृष्टियोंके ग्यारह भागहार कमसे संस्थातगुणे अनितम मैंवेयक पर्यन्त ग्यारह स्थानोंमें मिध्यादृष्टियोंके ग्यारह भागहार कमसे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातगुणे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातगुणे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातको संदृष्टि सातका अंक है। विजयादि सम्बन्धी असंयतके भागहार संस्थातगुणे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातको संदृष्टि सातका अंक है। विजयादि सम्बन्धी असंयतके भागहार संस्थातगुण है। १६२०॥

आनत-प्राणत सम्बन्धी मिश्रके भागहारसे आरण-अच्युतसे लेकर अन्तिम प्रैवेयक

ततस्तेवामुक्तानां वामानामनुद्दिशानां विजयादिसम्यन्दृष्टीनां संख्यगुणः एंदितुपरितनो परितनग्रैवेयकसम्याबृष्टिहारमं नोडलु आनतकल्पद्वयं मोदल्गो इपरितनोपरितनग्रैवेयकप्प्यंतमाद पन्नोंद्र स्थानद बामरुगळ हारंगळ् संख्यातगुणक्रमंगळप्पुवल्लि आनतकल्पद्वयवामरुगळ हारं संख्यातगुणमक्कु व ५ । १० । ६ । मर्व नोडलु आरणाच्युतवामरुगळ हारं संख्यातगुणमक्कु a । ५ । १० । ६ । ६ मदं नोडलघस्तनाघस्तन ग्रैवेयकवामरुगळ हारं संस्थातगणमक्कं a । ५ । १०।६।६।६।६।६।६।६। अयं नोडलु अधस्तनमध्यमग्रैवेयकवामहारं संख्यातगणमक्क । व। ५। १०। ६। ६। ६। ६। ६। मर्व नोडल अधस्तनोपरितनग्रैवेयक बाम हारं संख्यातगुणमनक् lal4 । १०। मदं नोडलुमध्यमाधस्तनग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्कु lal4 । १० ।-६।६।६।६।६।६ सर्वं नोडलु मध्यममध्यमग्रवेयकवामहारं संख्यातगुणमकक । ५।-१० १६ । ६ । ६ । ६ । ६ । ६ । ६ मर्द नोडलु मध्यमोपरितनग्रैवेयकवामहारं संख्यातगणमन्द्र a १५ । १० । ६ । ६ । ६ । ६ । ६ । ६ । मदं नोडलुपरिमाषस्तनग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्कु । ७।५।१०।६।६।६।६।६।६।६।६।६। मदं नोडलु जैप-रिममध्यप्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्कु ०।५।१०।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६। मदं नोडलुपरिमोपरिमग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्क् । ५ । १०।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६। १५ मदं नोडलु अनुविश्विमानंगळ सम्यन्दृष्टिगळ हारं संख्यातमुणमक्कु । २ । ५ । १० । ६ । ११ । ९१ । ९१ मवं नोडलु विजयादिनत्जिमानंगळ सम्यग्दृष्टिगळहारं संख्यातग्णमक्कं a १५११०।६१११।३।७। मदं नोडलु आनतिमश्रेऽसंख्यातगृणः आनतकेल्यद्वयमिश्रहारमसंख्यातगृणमक्कं । । ५।१०।६।११।-७। २। व ॥ तत उपरि आरणाच्युतकल्पद्वयमिश्रहारे संख्यातगुणमक्कुं । व । ५ । १० । ६ ।-११।७।२। । । मदं नोडलुमधस्तनाधस्तनग्रैवेयकमिश्रहारं संख्यातगुणमक्क् a।५।१०।६।११।७।२।a।८।८।८।। मर्वनोडलुमघस्तैनोपरितनग्रवेयकमिश्रहारं संख्यातगुणमक्कु । २। ५। १०। ६। ११।७। २। २। ८। ८। ८। ८ मदं नोडलुमाधस्तनोपरितन-ग्रैवेयकमिथहारं संख्यातगुणमक्कु । ३ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ । २ । ३ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । मवं नोडलु मध्यममध्यमग्रैवैयकमिश्रहारं संख्यातगुणमक्कु वाधाश्वादाशशास्त्राताराटाटाटाटाटा मवं नोडलु मध्यमोपरितनग्रवेयकनिश्रहारं संख्यातगुणमक्कु । ३। ५। १०। ६। ११। ७। २।-व।८।८।८।८।८।८।। मर्व नोडलु उपरितनाषस्तनग्रैवेयकमिश्रहारं संख्यात्युणमनक् a। ५। १०। ६। ११। ७। २। वाटाटाटाटाटाटाटाटाटा। मदं नोडलु उपरितन-मध्यमग्रैवेयकमिश्रहारं संस्थातगुणमक्कु । ३ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ ।२।व।८।८।८।८।८।८।८।।।। मदं नोडलुमुपरितनोपरितनग्रैवेयकमिश्रहारं संख्यात गुणमक्कु । ३ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ । २ ।a । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ ।। मर्द नोडलु सासादनसम्यग्दृष्टीनां संख्यगणः एंबितु आनतकल्पद्वयसासावनहारं संख्यातगुणमक्कं । ३ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ ।२।वा८।१०।४ ॥ अवं नोडलु आरणाच्युतकल्पद्वयसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु । ३।५।१०।६।११।७।२।३।८।१०।४।४॥ मदं नोडलु प्रथमग्रैवेयकसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु । २। ५। १०। ६ १११। अरागराशास्त्रास

अष्टास्तुः । ततः तदन्तप्रवेयकमित्रहारात् आनताद्येकादशपदानां सामादनहाराः संस्थातगुणक्रमाः । अत्र संस्थातस्य

पर्यन्त दस स्थानोंमें मिश्रगुणस्थानसम्बन्धी भागहार क्रमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा है। ३५ यहाँ संख्यातका संदृष्टि आठका अंक है। अन्तिम प्रैवेयक सम्बन्धी मिश्रके भागहारसे १. म वर्गरमोगरिय । २. म निमध्यमवेश्यक ।

सगसग अवहारेहि पल्ले भजिदे हवंति सगरासी ।

सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अवणिदे वामा ॥६४१॥

स्वस्वावहारैः पत्ये भक्ते भवंति स्वस्वराज्ञयः । स्वस्वगुणप्रतिपन्ने स्वस्वराज्ञिष्वपनीते वामाः ॥

तंतम्म हारंगिळवमी पेळल्पट्टबरियं पत्यं भागिसल्पर्डात्तरल् तंतम्म राशिगळण्युब् । तंतम्म स्थानव गुणप्रतिपन्नरं सासावनित्रशासंयत्वेशसंयतरं कृषि तंतम्म राशियोळकळ्यिपृत्तरल् तंतम्म स्थानवोज् मिष्यादृष्टिगळप्पर । अदंते बोडे सामान्यगुणस्थानव गुणप्रतिपन्नरियं होनमाव बामर २० किंबिद्वनसर्थंसंसारिराशियक्ष । १ -। वेबीयगुणप्रतिपन्नरियं होनमाव बामरगळ किंबिद्वन

देवोधमक्कुं = १- सौधर्म्मकल्पद्वयदोळ गुणप्रतिपम्नरिवं होनघनांगुलन्तीयमूलगुणजगच्छ्रीण-४। ६५। = १

संदृष्टिश्चतुरङ्कः । एतेषूक्तपञ्चस्यलेषु संस्याताना संदृष्टयः क्रमशः पञ्चषद्सप्ताष्ट्रचतुरङ्का ज्ञातब्याः ॥६४०॥

प्रागुक्तीः स्वस्वहारीः पत्ये अक्ते सति स्वस्वराशयो भवन्ति । स्वस्वस्थानस्य गुणप्रतिपन्नेषु सासादन-मिश्रासंयतदेशसंयतेषु मेलयित्वा स्वस्वराशावपनोतेषु श्रेषस्वस्वस्थाने मिथ्यादृष्टयो भवन्ति । तत्र सामान्ये २५

किविदूनसंसारी १३- देवोपे किचिदूनतदाशिः- = 9- सीघर्मटये किचिदूना घनाङ्गुळत्तीयमूळ-४ । ६५=१

आनन आदि ग्यारह स्थानों में सासादनका भागहार क्रमसे संस्थातगुणा संस्थातगुणा है। यहाँ संस्थातकी संदृष्टि चारका अंक है। ऊतर कहे इन पाँच म्थानों में संस्थानोंकी संदृष्टि क्रमसे पाँच, छह, सात, आठ और चारका अंक जानना ॥६४०॥

पहुछ कहें अपने-अपने भागहारांसे पत्यापें भाग देनेपर अपनी-अपनी राज़ि होती है। अपने-अपने स्थानके सासादन, सिन्न, असंयत और देशनंयतीको जोड़नेपर को राज़ि हो उसे अपनी-अपनी राज़िमें यटानेपर जो शेष रहे उतना अपने-अपने स्थानमें सिन्ध्यादृष्टियोंका अमाण होता है। सो सामान्यने सिन्ध्यादृष्टि कुछ कम संसारोराजि प्रमाण है। सामान्य-

गळप्पर — २-१२। द्वितीयपृष्टियोळ् गुणप्रतियन्तराशित्रयविहोन निजद्वावशमूलभक्तजगण्ड्रोण-मात्रं बामरुगळपु १२ ततीयपृष्टियोळ् निजदशममूलभक्तजगण्ड्रोणमात्रं गुणप्रतियन्तरु गॉळबं किचिद्वनमक्कु १० जुतुर्यपृष्टियोळ् गुणप्रतियन्तरुगॉळवं बिहोन २ निजाष्टममूल

गुणप्रतिपन्नराशित्रयहीनधनांगुलद्वितीयमूलगुणजगच्छेणियोळ् साधिकद्वादशांशविहीनमात्रं वामरु

१५ जगच्छीणः। सनरकुमारद्वयादिपञ्चयुगेषु किचिद्द्ना क्रमशो निजेकादश्यनवसससमपञ्चमवतुर्वमूलअकजनच्छेणिः, जनतात्र हागिषका प्रेया। ज्योतिषके पच्यद्विप्रतराङ्गुलभक्तः ज्यन्तरसंख्यातप्रतराङ्गुलभक्तकः वगरप्रतरः किचिद्दनः। भवनवासिषु किचिद्दना पनाञ्चुलप्रयममूलहत्ववयच्छेणिः। तिर्थसु किचिद्दनः सर्वतिर्ययाशिः १३—।

। प्रथमपृथिव्या किचित्रुना घनाङ्गुलद्वितीयमूलगुणहतजगच्छ्रोणः साधिकदादशाशीना -२=१ । द्वितीयादिः १२

देवों में कुछ कम देवराजि प्रमाण मिध्यादृष्टि होते हैं। सीधर्मयुगलमें घनांगुलके तृतीय २० वगंमुलसे गुणित जगतश्रीण प्रमाणमें से कुछ कम मिध्यादृष्टियोंका प्रमाण है। सानत्कुमार आदि पाँच युगलों कमसे जगतश्रीण के ग्यारवृत्तं, नीच, सातवें, पाँच वें और चीधे वगंमूल का भाग जगतश्रीणमें देनेसे जो प्रमाण अविवाद कमों कुछ-कुछ कम मिध्यादृष्टियोंका प्रमाण है। यहाँ कमोंका कारण भगावृत्त्यकों अधिकता जानना। ब्योतिपीदेवों में पण्णादृप्रमाण प्रतरांगुलसे और व्यन्तरों संस्थात प्रतरांगुलसे और व्यन्तरों संस्थात प्रतरांगुलसे और व्यन्तरों संस्थात प्रतरांगुलसे जात माण अविवाद स्थान वर्षमृत्यस्थित प्रमाण से उमाण कियादृष्टियोंका प्रमाण है। भवनवासियों में चानागुलके प्रथम वर्षमृत्यस्थ गृणित जगत्थिण प्रमाणमें कुछ कम मिध्यादृष्टियोंका प्रमाण है। अध्य पृथिवों में चानागुलके दूसरे वर्षमृत्यक्ष कुछ अधिक वारहवें भागसे हीन जगतश्रीणके गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे दनने सच नारकों हैं चनसे कुछ कम मिध्यादृष्टियोंका प्रमाण है। द्वितीयादि पृथिवियों में कमसे जगतश्रीणके गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे दनने सच नारकों हैं चनसे कुछ कम मिध्यादृष्टियोंका प्रमाण है। द्वितीयादि पृथिवियों में कमसे जगतश्रीणके वारहवें भागसे हीन जगतश्रीणके गुणा करनेपर जो प्रमाण क्षावे सन सम्बन्धि वारहवें भागसे हीन जगतश्रीणके गुणा करनेपर जो प्रमाण क्षावे सन सच्यादृष्टियोंका प्रमाण है। द्वितीयादि पृथिवियों में कमसे जगतश्रीणके गुणा करनेपर जो प्रमाण क्षावे स्थान 
भस्तजगञ्ज्रेणिमात्रं बामरुगळप्पर रि। पंत्रमपृष्टियोळ् गुणप्रतिपन्नराशित्रयविहीननिज्ञ-बच्चमुलभस्तजगञ्ज्रेणिमात्रं बामरुगळप्पर । १। बङ्घपुष्ट्ययोळ् गुणप्रतिपन्नराशित्रयविहीननिज् तृतीयभूलभस्तजगञ्ज्रेणिमात्रं बामरुगळपुरु हैं। सप्तमपृष्टियोळ् गुणप्रतिपन्नराशित्रयविहीन-

निबद्धितीयमूलभक्तजणच्छुंणिमात्रं वामरुगळप्पर । २ । बामताबिगळोळु कंठोक्तमागि पेळस्-पट्टर । सर्खात्वंसिद्धिविमानाहांमद्वरु वसंयतसम्यव्हिटयळु । 'तिगुणा सत्तपुणा वा सब्बद्धा माणुसी पमाणावो' ऐंबितु संस्थातमप्पर ४२ = ४२ = ४२-३ । ३ । ७॥ मनुष्यगतियोळु वेजसंयताबिगळं पेळवपं :---

> तेरसकोडीदेसे वावण्णं सासणे मुणेदव्या । मिस्सावि य तद्दुगुणा असंजदा सत्तकोडिसया ॥६४२॥

त्रयोवशकोटयो बेशसंयते द्विपंचाशस्कोटयः सासावने ज्ञातव्याः । मिश्राहचापि तद्विगुणा १० भवंति असंयताः सप्तकोटिशताः ॥

मनुष्यगतियोज् देशसंयतर पिंदमूर कोटिगळप्यर । १३ को । सासादनर द्विपंचाशकोटि-गळप्यर । ५२ को । सिथरुगळ् तद्विगुणमप्यर १०४ को । वसंयतसम्यग्दृष्टिगळ् सप्रकोटिशत-प्रमितरप्यर ७०० को । प्रमत्तादिसंख्ये गुन्नमें पेळल्यद्दुहु ।

पृथ्वीयु किविद्गा क्रमशो निजडादशदशमाष्टमपष्ठतृतीयमूलभक्तवमञ्क्कीणः। आनतादिषु कण्ठोक्तघोक्ता। १५ सर्वाचिंसिद्वावहमिन्द्रा असंबता एव। ते च मानुषीप्रमाणात्रियुणाः सप्तगुणा वा भवन्ति ॥६४१॥ मनुब्यनतावाह—

देशसंयते त्रयोदशकोट्यो मन्तव्याः । १३ को । सासादने द्विपञ्चाशत् कोट्यः ५२ को । मिश्रे तती द्विगुणाः १०४ को । असंयते सप्त शतकोट्यः ७०० को । प्रमत्तादीनां संस्था तु प्रागुक्तः ॥६४२॥

दसनें, आठवें, छठे, तीसरे और दूसरे वर्गमूळका भाग जगतश्रीणमें देनेसे जो-जो प्रमाण २० आवे उसमें कुछ-कुछ कम मिण्यादृष्टियोंका प्रमाण है। यहाँ जो अपनी-अपनी समस्त राज्ञि-में कुछ कम किया है सो दूसरे आदि गुणस्थानवाछे जीवोंके प्रमाणको घटानेके लिए किया है क्योंकि मिथादृष्टियोंकी तुछनामें उनका परिमाण बहुत अरूप है। आनतादिमें मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण पहळे कहा हो है। सर्वार्थस्टिद्धिमें अहमिन्द्र असंयत सम्यग्दृष्टि ही है। मातृषियोंके प्रमाणसे उनका प्रमाण तिगुना और किन्हींके मतसे सात गुणा २५ कहा है। ॥६४१॥

मनुष्यगतिमें कहते हैं-

मनुष्य देशसंयत गुणस्थानमें तेरह कोटि जानना। सासादनमें बाबन कोटि जानना। मिश्रमें उससे दुगुने अर्थात् एक सौ चार कोटि जानना। असंयतमें सात सौ कोटि जानना। प्रमत्त आदिकी संख्या पहले कही है।।६४२॥

१११

# जीविदरे कम्मचये पुण्णं पाबीत्ति होदि पुण्णं तु । सुहपयडीणं दव्वं पावं असुहाण दव्वं तु ॥६४३॥

जीवेतरस्मिन् कम्मेंचये पुष्यं पापमिति भवति पुण्यंतु । शुभप्रक्वतीना ब्रब्यं पापमशुमानां ब्रब्यं तु ॥

> आसवसंवरदन्वं समयपवद्धं तु णिज्जरादन्वं । तत्तो असंखगणिदं उक्कस्सं होदि णियमेण ॥६४४॥

आस्त्रवसंवरद्रव्यं समयप्रवद्भस्तु निर्ज्ञराद्रव्यं। ततोऽसंख्यगुणितमृत्कृष्टं भवति नियमेन ॥

जीवयदार्थप्रतिपादने सामान्येन गुणस्यानेषु मिध्यादृष्ट्यः सासादनास्त्र पापजीवाः । मिश्राः पूष्यपाप-२० सिश्रजोवाः सम्यक्तमिध्यात्वमिष्परिष्णापरिष्णतत्वात् । अवंग्यताः सम्यक्तेन, देशसंयताः सम्यक्तेन देशवतेन न प्रमत्तादय। सम्यक्तेन वर्गेन व युतत्वात् पूष्यजीवा एव इत्युक्ताः । अनत्तरं अवेशवदार्धप्रकरणे कर्मचये-कार्मणस्कन्त्रे पूष्यं पापमिति अजीवयदावां देशा । तन गुनगद्वतीनां सहेद्यवृत्तामुर्नामनीप्राणां हव्यं पुष्यं प्रवर्ति । अञ्चानां अवसंद्रेषादिवादावास्त्रसम्बद्धतीना द्रव्यं तु पुनः पापं प्रवर्ति ॥४५४॥

जीवपदार्थ सम्बन्धी सामान्य कथनके अनुसार गुणस्थानोंमें मिध्याष्ट्रष्टि और 
त्य सासावन तो पापी जीव हैं। मिश्रणस्थानवाठे पुण्यपारकर मिश्र जीव हैं क्योंकि उनके 
सम्यक् मिध्यात्वरूप मिश्र परिणाम होते हैं। असंयत सम्यक्रत्वसे पुष्ठ हैं, देशसंयत सम्यक्रत्व 
और देशस्यत सम्यक्रत्व 
और देशस्यत पुष्ठ हूँ इसक्षिय वे तो पुण्यात्मा जीव हो हैं और प्रमत्तादि तो पुण्यात्मा हैं 
ही। इसके अनग्तर अजीव पदार्थका प्ररूपण करते हैं—कार्मण-कन्ध पुण्यरूप भी होता है 
और पापरूप भी होता है इस प्रकार अजीव पदार्थके दो भेद हैं। वसमें सातावेदनीय, सुभ 
आयु, गुभनाम और उच्चगोत्र वे सुभ प्रकृतियाँ हैं इनका इस्य पुण्यरूप है। असातावेदनीय 
आदि सम अपदास्त प्रकृतियाँका हुक्य पाप है।।६५३॥

94

वालवडक्यमुं संबरङक्यमुं प्रत्येकं समयप्रबद्धमनकुं निग्मेराङक्यमुं तु मत्ते समयप्रबद्धमं नोङकुमसंस्थातगुणितमुरङ्गष्टमकुं नियमविवं ।

> वंधी समयपबद्धी किंचुणदिवहृदमेचगुणहाणी। मोक्खो य होदि एवं सददहिदन्वा दु तन्वहा।।६४५॥

बंधः समयप्रबद्धः किषिदूनद्वचर्द्धमात्रगुणहानिम्मोद्धश्व भवःतये अद्धातव्यास्तु तत्वात्याः ॥ तु मत्ते बंधमुं समयप्रबद्धमेयक्कुं । मोक्षद्रव्यं किनिबूनद्वचर्द्यगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धगळणु-वे वितु तत्वार्वगळ प्रदातव्यंगळणुव ।

अनंतरं सम्बन्धन भेडमं पेळवपं :---

खीणे दंसणमोहे जं सद्दहणं सुणिम्मलं होई । तक्खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्मक्खवणहेद् ॥६४६॥

क्षीणे वर्शनमोहे यच्छ्रद्वानं भवति सुनिम्मांत्रं। तत्कायिकसम्यक्त्वं नित्यं कम्मोक्षपणहेतुः।।

मिष्यात्वसम्यमिमप्यात्वसम्यक्त्वसकृतिगळ्मनंतानुबंधिवनुष्टयमुं करणलिक्यपरिणामसामर्प्यावं सीणमागुत्तं विरक् बावुबो दु अद्वानं सुनिम्मेशमक्कुमदु क्षायिकसम्यावर्शनमे बुदक्कुमा
क्षायिकसम्यग्वर्शनं नित्यमक्कुमके बोडे प्रतिपक्षकम्मप्रकायविषं पुट्टिवात्मगुणविद्युद्धिक्यसम्यावर्शनमक्षयसम्यवर्षितं प्रतिसमयं गणभेणकम्मीनक्त्रंराकारणसक्कमें पेळल्यटदद ।

वंसणमोहक्खविवे सिज्झवि एक्केव तवियतुरियभवे । णाविच्छवि तुरिय भवं ण विणस्सवि सेस सम्मं व ॥

आस्त्रवह्नव्यं संवरङ्क्यं च समयप्रवद्धः । निर्वराङ्कवं तु पूनः उत्कृष्टं समयप्रवद्धान्त्रियमेनासंस्थातगुणं भवति ॥९४४॥

तु-नुनः बन्धोऽपि समयप्रबद्ध एव । मोक्षद्रव्यं किचिद्द नद्वचर्धगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं भवतीति एवं २० तत्त्वार्याः श्रद्धातव्याः ॥६४५॥ अय सम्यक्त्वभेदमाहः—

मिच्यात्वसम्यागम्यात्वसम्यक्तव्यक्षतित्रये अनन्तानुबन्धिचनुष्टये च करणलिथपरिणामधामध्यात् सीणे सित यच्छुद्धानं सुनिर्मन्तं भवति तत्साधिकसम्यद्शानं नाम । तच्च नित्यं स्थात् प्रतिपञ्जप्रस्योत्पन्नात्म-गुणत्वात् । पुनः प्रतिसमयं गुणयेणिनिर्जराकारणं भवति । तथा चोक्तं—

आस्रवहत्य और संवरद्रव्य प्रबद्ध प्रमाण है। किन्तु उत्कृष्ट निर्जराद्रव्य समयप्रबद्धसे २५ नियमसे असंस्थातगुणा होता है।।६४४॥।

बन्धद्रव्य भी समयप्रबद्ध प्रमाण ही है। और मोख्रद्रव्य किंचित् हीन डेट गुण हानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। इस प्रकार तत्त्वार्थोका श्रद्धान करना चाहिए॥६४॥॥

आगे सम्यक्तवके भेद कहते हैं--

करणलिक रूप परिणामों को सामर्थ्यसे मिध्यात्व, सन्यग्मिध्यात्व और सन्यक्त्व ३० प्रकृति इन तीन दर्शनमोहके तथा अनन्तानुबन्धो क्रोध मान माया लोभके क्षय होनेपर जो अत्यन्त निमल अद्भान होता है उसका नाम झायिक सन्यत्दर्शन है। वह नित्य है; क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मोंके क्षयसे उत्तक्ष होनेके साथ आत्माका गुण है। तथा प्रतिसमय गुणश्रेणि

२०

30

बर्शनमोहं क्षपिसल्यङ्क्तिरल् तङ्क्यबोळे सिद्धियुग्नं मेणु तृतीयचतुर्यंभवंगळोळु कर्मक्षयमं माळ्कुं । नात्कनेय भवमनतिक्रमियुवुबल्ल शेषसम्यक्ष्यगळेतं किङ्बुबुद्रेमल्लमवु कारणाँवयं नित्यमें दु पेळल्यट्टुब् साद्यक्षयानंतमें बुदर्यमनंतरमीयर्त्यमने वेळ्यपं :—

वयणेहि वि हेद्हि वि इंदियभयआणएहि रूवेहिं।

वीमच्छजुग् छाहि य तेलोक्केण वि ण चालेज्जो ॥६४७॥

वचनैरपि हेतुभिरपींब्रियमयानकैः रूपैः । बोभस्यजुगुप्साभिश्च त्रैलोक्येनापि न चालनीयं ॥ कुस्सितोक्तिगळिवयुं कुहेतुक्टातंगळिवयुं इंब्रियंगळ्ग भयंकरंगळिवयुं बिकृतवेर्षगळिवयुं बोभस्त्यंगळर्साणवरप जुपरिसाळिवयुं कि बहुना त्रैलोक्येनापि मुदं लोकविवयुं क्षायिकसम्यक्त्यं चिलसत्यवद् । अंतप्य क्षायिकसम्यक्तंनमारगंक्क्रमं बोडे पेळवपरः —

दंसणमोहक्खवणापहुवगो कम्मभूमिजादो हु ।

मणुसी कैविक्रमुले णिट्टवगी होदि सञ्बत्थ ॥६४८॥

दर्शनसोहक्षपणाप्रस्थापकः कम्मंभूमिजातस्यु मनुष्यः केबलिभूले निष्ठापको भवति सध्यैत्र ॥ दर्शनसोहक्षपणाप्रारंभकं मच्चे कम्मंभूमिजनककुमिल्लियुं मनुष्यनेयककुमादोडं केवलिश्रीपाद-मुलवोळ दर्शनमोहक्षपणाप्रारंभमं माळकुं । बतुःगतिगळोळिल्लियादोडं निष्ठापिस्गु ।

. अनंतरं वेवकसम्यक्त्वस्वरूपमं पेळ्वपं—

दर्शनमोहे सप्ति सित तस्मिन्नेद भवे वा तृतीयमवे वा चतुर्यभवे कर्मस्रयं करोति चतुर्यभव नाति-क्रामति । शेषसम्यस्वतम् विनव्यति । तेन नित्यमित्युक्तं । साद्यस्यानन्तमित्यर्थः । अमुमेवार्यमाह—

कुरिसतोक्तिमः—कुहेतुदृष्टान्तैः इन्द्रियभयोत्पादकविकृतवेषैः वीभस्यवस्तूत्वनजुनृष्याभिः कि बहुना त्रैलोक्येनापि क्षायिकसम्यक्त्वं न चालयितुं शक्यम् ॥६४७॥ तस्सम्यन्दर्शनं कस्य भवेतु ? इति चेदाहः—

दर्शतमोहस्रपणाप्रारम्भकः कर्मभूमित्र एव होऽपि मनुष्य एव तथापि केवलिश्रीपादमूले एव भवति । निष्ठापकस्त सर्वत्र चतर्गतिष भवति ॥६४८॥ अय वेदकसम्पन्तस्वरूपमाह—

निर्जराका कारण होता है। कहा है—दर्शन मोहका क्षय होनेपर उसी भवमें या तीसरे अथवा चौथे भवमें कार्मेका अथ करके मुक्ति प्राप्त करता है। चतुर्थ भवका अतिक्रमण नहीं करता। और न अन्य सम्यवस्त्रोंकी तरह नष्ट ही होता है। इसीसे इसे नित्य कहा है। अयौत् उप यह सादि अक्षयानन्त होता है। १६४६।

इसी बातको कहते हैं-

कुत्सित वचनोंसे, मिध्याहेतु और दृष्टान्वोंसे, इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले भयंकर रूपोंसे, घिनावनी वस्तुऑसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे, बहुत कहनेसे स्या, तीनों लोकोंके द्वारा भी क्षायिक सम्यक्तको विचलित नहीं किया जा सकता ॥६४०॥

वह शायिक सम्यादर्शन किसके होता है यह कहते हैं-

दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ कर्मभूभिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही केवलीके पाद-मूलमें ही करता है। किन्तु निष्ठापक चारों गतियोंमें होता है।।१४८॥

आगे वेदक सम्यक्तका स्वरूप कहते हैं-

१. म<sup>°</sup>मल्तदु।

### दंसणमोहुदयादो उप्पन्जइ जं पयत्थसदुदहणं । चलमलिणमगाढं तं बेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥६४९॥

वर्धनमोहोदपादुरपञ्चते यत्पदार्त्यंश्रद्धानं । चलमिलनमगाठं तद्वेदकसम्यक्स्त्रमिति आनीहि ॥ वर्धनमोहनोयमप्प सम्यक्षप्रकुत्युवयमागुतिहाँदमानुदों दु तत्वार्थंश्रद्धानं पुटदुगुमदु चलमिलनमगादमञ्जुमदं वेदकसम्यक्त्यमें बितु एले जिञ्चने नीनरि ।

अनंतरमुपश्चमसम्यक्त्वस्वरूपमुमं तत्सामप्रिविशेषमुमं गाथात्रयदिदं पेळवपं :---

दंसणमोहुवसमदो उप्पन्जइ जं पयत्यसद्दहणं । जवसमसम्बन्धाः पराणमळपंकतोयसमं ॥६५०॥

वर्शनमोहोपशमतः उत्पन्नते यत्पवात्यंश्रद्धानं । उपशमसम्यक्त्वमिवं प्रसन्नमलपंकतोयसमं ॥ अनंतानुर्वोधचतुष्टयोवयाभावलक्षणाप्रशस्तोपशमिवदं वर्शनमोहत्रयप्रशस्तोपशमिवदं प्रसन्न- १० मलपंकतोयसमानमणुवाबुवो दु पदात्यंश्रद्धानं पुद्दपुमदु उपशमसम्यक्त्वमं दु परमागमबोळ् पेळलपटद्व ।

> खयउनसमियनिसोही देसणपाओग्गकरणलद्धी य । चत्तारि वि सामण्या करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥६५१॥

क्षायोपद्मिकविशुद्धिदेशना प्रायोग्यकरणरूथ्यश्चतस्रः सामान्याः करणरूथ्यः पुनः ह्य् सम्यक्त्ये भवति ॥

क्षयोपञ्चमबोळावलिब्ययुं विञ्जुद्विलिब्ययुं वेञ्चनाप्रायोग्यकरणलिब्यनळुमे वितु लिब्य-पंचकमुपञ्चमसम्यक्तवरोळप्युववरोळ् मोवल नात्कु लिब्यगळु भव्यनोळमथब्यनोळमप्युवप्युविर्द

दर्शनमोहनीयस्य सम्यक्तवप्रकृतेः उदये सति यत्तत्वार्यश्रद्धानं चलं मिलनं खगाढ योत्पद्यते तद्वेदक-सम्यक्तवमिति जानीहि ॥६४९॥ अयोपशमसम्यक्तवस्वरूपं तत्सामग्रीविशेषं च गायात्रयेण आह—

अनन्तानुबन्धिवतुष्कस्य दर्शनमोहत्रयस्य च उदयाभावलक्षणाऽत्रशस्तोपश्चमेन प्रसन्नमलपङ्कृतोयसमानं यत्पदार्थव्यद्वानमुरुवते तदिदमुपशमसम्यक्त्वं नाम ॥६५०॥

क्षायोपशमिकविशुद्धिदेशनात्रायोग्यताकरणनाम्न्यः पञ्चलब्बयः उपशमसम्यक्त्वे भवन्ति । तत्र आधाः

दर्शनमोहनीयकी सम्यक्तव प्रकृतिका उदय होनेपर जो तत्त्वार्थ श्रद्धान चल, मलिन वा अगाइ होता है उसे वेदक सम्यक्त्व जानो ॥६४९॥

उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप और उसकी विशेष सामग्री तीन गाथाओंसे कहते हैं— अनन्तातुष्वन्यी क्रोष, मान, माया, छोम और दर्शन मोहकी मिण्यात्व, सम्यक्-मिण्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन तीनके उदयका अभाव छक्षणरूप प्रशस्त उपशमसे मळपंक नीचे बैठ जानेसे निसंज हुए जळकी तरह जो पदार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है उसका नाम उपशम सम्यक्त्व हैं॥६५०॥

श्वायोपशमिकलम्बि, विशुद्धिलम्बि, देशनालम्बि, प्रायोग्यलम्बि और करणलम्बि प पौच लम्बियां वपशमसम्यक्त्व होनेसे पूर्व होतो हैं। इनमें से आदिकी चार लम्बियाँ सामान्य

२५

साधारणंगळेजुबु । करणलब्धि मध्यनोळेयजुर्बीरवं सम्यनस्वग्रहणबोळं चारित्रग्रहणबोळमनकुं । अनंतरमी युपशमसम्यन्स्वमं कैको इ जीवनं पेळवपर :—

> चउगइ भन्नो सण्णी पन्जचो सुन्झगो य सागारो । जागारो सन्त्रेस्सो सरुद्विगो सम्मधनगम्ड ॥६५२॥

५ चतुर्गातभव्यः संक्षिपर्व्याप्तः शुद्धश्च साकारः । सल्लेक्ष्यो जागरिता सलब्धिकः सम्यक्तव-मृपगच्छति ॥

चतुर्गातियभव्यनुं संज्ञियं पर्ध्याप्तकनुं विशुद्धनुं भेवप्रहणमाकारमें बुददरोळक्डिवनुमप्पुर्दीरवं साकारनुं स्त्यानगृद्धधाविनिद्यात्रयरहितनुं भावशुभलेक्यात्रयबोळन्यतमलेक्यापुतनुं करणलिब्ध-परिणतनुमितप्प जीवं यथासंभवमप्प सम्यक्तवमं पोषर्दुगुं।

> चत्तारि वि खेत्ताई आउगवंधेण होह सम्मत्तं । अणवदमहत्वदाई ण लहह देवाउगं मोत्तुं ।।६५३॥

चतुर्णां क्षेत्राणामायुर्वधेन भवति सम्यन्तवं । अणुवतमहावतानि न लभते वेवायुष्कं युन्तवा ।। नारकायुष्यमुमं तिर्व्यागायुष्यमुमं मनुष्यायुष्यमुमं वेवायुष्यमुमं परभवायुष्यंगळं कट्टिव बद्धायुष्यरगळप् जीवंगळ् सम्यक्तवमं स्वोकरिसुवरस्थि वोषमिस्स्मण् वतमहावतंगळं पडेयत्के १५ नेर्रेयरिल, वेवायुर्वथमाव जीवंगळ अणुवतमहावतंगळं स्वोकरिसुवर।

चतकोऽपि मामान्या' भव्याभव्ययो संभवात् । करणळिबस्तु भव्य एव स्यात् तथापि सम्यक्त्वग्रहणे चारित्र-ग्रहणे च ॥६५१॥ अयोपदामसम्यक्त्वग्रहणयोग्यजीवमाड---

य चतुर्गतिभन्यः संज्ञी पर्यातमः विज्ञृद्धः आकारेण भेदग्रहणेन सहितः स्त्यानगृद्धपादिनिदाश्यरहितः भावशुभकेश्यात्रये जन्यतमकेश्यः करणकित्वपरिणतः स जीवो ययासंभवं सम्यक्त्वमपगच्छति ॥६५२॥

नतुर्णा परभवायुषा एकतमबन्धेन जातबद्धायुष्कस्य सम्यक्तं भवत्यत्र दोषो नास्ति । अणुवतमहावतानि तु एकं बढदेवायुष्कं मुक्त्वा नाम्ये लभन्ते ॥६५३॥

है भन्य और अभन्य दोनोंके होती हैं। किन्तु अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ५रिणाम रूप करणलन्धि भन्यके ही होती है। वह भी सम्यक्त्व और चारित्र प्रहणके समय होती है।।६५१।।

उपशमसम्यक्तको प्रहण करनेके योग्य जीवको कहते हैं—

जो चारों गतियोंमें-से किसी भी गतिमें वर्तमान है किन्तु भव्य, पर्याप्तक, विशुद्ध, साकार उपयोगवाला, स्यानगृद्धि आदि तीन निद्राओंसे रहित अयौत, तीन शुभ भाव वेदगाओंमें-से किसी एक लेदगाका धारक और करणलब्धि रूप परिणत होता है वह जीव यथासम्भव सम्यवस्वको ग्राप्त करता है।।६५८॥

परभव सम्बन्धी चारों आपुओंमें-से किसी भी एक आयुका बन्ध कर छेनेपर जो जीव बद्धापू हो गया है उसके सम्बब्धन उत्पन्न होनेमें कोई दोष नहीं है। किन्तु अणुव्रत और महाव्रत एक बद्धदेवायू—जिससे परभव सम्बन्धी देवायुका बन्ध किया है—को छोड़कर अन्य आयुका बन्ध कर छेनेवाले बद्धायुक्कों नहीं होते।।६५३॥

### ण य मिच्छत्तं पत्तो सम्मत्तादो य जो य परिवडिदो । सो सासजोत्ति जेयो पंचममावेण संजत्तो ॥६५२॥

सा सासणाच जया पचममावण सञ्जता ॥२५४॥ त च मिथ्यात्वं प्राप्तः सम्पन्नवतस्य यस्च परिपतितः। सासावन इति क्रेयः पंचमभावेन

नं च निर्म्भारत अप्रिः सन्ध्वरावाच्य वश्य परिपाततः । तातावन इति अपः पयननाथन संयुक्तः ॥

बाबनोध्यं जीवनु सम्प्रसर्वावदं बद्धिचि मिष्यात्वमं पोर्हेडम्मेवरमिर्णवन्नेवरमा जीवं ५ सासावनने वितरियल्पड्वं । वर्शनमोहनीयोवयोपश्चमाविनिरपेक्षापेक्षीयदं पारिणामिकभावदोळ्कृडि-वनुमप्पनेकं वोडे बारिजमोहनीयापेक्षीयनातंगीविकभावमपुर्वरिदं ।

सद्दहणासद्दहणं जस्स य जीवस्स होई तच्चेसु।

विरयाविरयेण समी सम्मामिच्छोत्ति णायव्वी ॥६५५॥

श्रद्धानाश्रद्धानं यस्य च जीवस्य भवति तत्त्वेषु । विरताविरतेन समः सम्यग्मिय्यादृष्टिरिति १० जातव्यः ।

जीवाविषवात्वंगळोळ् आवनोव्वंजीवंगे अद्धानमुमश्रद्धानमुमोम्मो वलोळे संयतासंयतंगं तु संयममुमसंयममुमोम्मो वलोळेयक्कुमंते । मित्रनोळ् तत्वात्वंश्रद्धानमुमतत्वात्वंश्रद्धानमुमोम्मो द लोळेयक्कुमप्पुर्वारता जीवं सम्यग्निय्यावृष्टिय वितरियत्यकुवं ।

मिन्छाइद्वी जीवो उवहर्द्ध पवयणं ण सद्दहदि ।

सद्दहदि असन्भावं उवहट्टं वा अणुवहट्टं ॥६५६॥

मिष्यादृष्टिकींवः उपविष्टुं प्रवचनं न श्रद्धचाति । श्रद्धचात्यस्वभावमुपविष्टं वाउनुपविष्टं ॥ मिष्यादृष्टिकीवं उपवेकां पेयस्त्यदृप्तामामप्रवादगंकां नेषुवनस्कं । उपवेकां पेयस्यदृद्धननुपवेकां गेय्यस्यदृद्धवन्यस्य आवसन्तामामस्यवादगंकां नंववं ।

यो जीवः सम्यक्त्वारनिततो मिष्यात्वं यावन्न प्राप्तः तावत् सासादन इति ज्ञेयं स च दर्शनमोहनीय- २० स्यैवापेजया पारिणामिकमावेन सहितः, चारित्रमोहनीयापेक्षया तत्यौदिकमावसञ्ज्ञावात ॥६५४॥

जीवादिवराषेषु यस्य जीवस्य श्रद्धानमश्रद्धानं च युगपदेत्र देशसंयमस्य संयमासंयमवद्भवति स जीवः सम्पामस्यादष्टिरिति ज्ञातन्त्रः ॥६५५॥

मिष्यादृष्टिजीवः उपिरिष्टान् आसागमपदार्थान् न श्रद्द्षाति । उपिरिष्टान् अनुपरिष्टांश्च असङ्कावान् अनाप्तागमपदार्थान् श्रद्द्धाति ॥६५६॥ अय सम्यक्तमार्गणायां जीवसंस्था गायात्रयेणाह—

जो जीव सम्यक्त्वसे गिरकर जबतक मिध्यात्वको प्राप्त नहीं होता तवतक उसे सासादन जानना। वह दर्शन मोहनीयको अपेक्षा ही पारिणामिक भाववाला होता है। चारित्र मोहनीयको अपेक्षा तो अनन्तात्वन्यीका उदय होनेसे औदियक भाववाला है।।६५४॥

जैसे देशसंयमीके एक साथ सर्वम और असंवम दोनों होते हैं वैसे ही जिस जीवक जीवादि पदार्थोंमें श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों ही एक साथ होते हैं वह जीव सन्वग्मिण्या-दृष्टि जानना ॥६९५॥

मिष्यादृष्टि जीव जिन भगवान्के द्वारा कहे गये आप्त, आगम और पदार्थोंका श्रद्धान नहीं करता । किन्तु कुदेवोंके द्वारा उपदिष्ट और अनुपदिष्ट असमीचीन मिथ्या आप्त, मिथ्या आगम और मिथ्या पदार्थोंका श्रद्धान करता है ॥६५६॥ ٠,

२०

## अनंतरं सम्यक्तमार्गणेयोज् जीवसंख्येयं गाषात्रयाँवर्षं पेळ्यपं— वासपुधत्ते खयिया संखेज्जा जह हवंति सोहम्मे । तो संखपन्छठिदिए केवहिया एवमणपादे ॥६५७॥

वर्षपृथक्त्वे क्षायिकाः संस्पेया मर्वति सौधर्म्मे । तींह संख्यपत्यस्थितिके कियन्त एव-<sup>५</sup> मनपाते ॥

वर्षप्रवस्त्वदोळ् आयिकसम्यग्दृष्टिगळ् संस्थातप्रमितदः सौधम्मेकस्पद्वयदोळ् पुट्डवरंता-दोडे संस्थातपत्यस्थितिकनोळ् एनिवरः आयिकसम्यग्दृष्टिगळप्पराँवतनुपातत्रेराशिकमं माङ्गीत्तरस् प्रवर्षं ७ फ । क्षा- ७ । इ. १ प ७ । वंद लक्यमेनितवक्तमं दोडे :—

# संखावलिहिदपन्ला खहया तत्तो य वेदगुवसमया । आवलि असंखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥६५८॥

संस्थातावस्त्रिहृतपल्याः क्षायिकाः ततश्च वेदकोपञमकाः । आवल्यसंस्थापुणिताः असंस्थ-गुणहोनकाः क्रमशः ॥

संख्याताविलगॉळटं भागिसल्पट्ट पल्यप्रमितरु क्षायिकसम्यग्दृष्टिगळप्परु प मा क्षायिक-२७

सम्यादृष्टिगळं नोडलु वेदकसम्यादृष्टिगळुषुपश्चमसम्यादृष्टिगळुं क्रमदिवमावल्यसंख्यातगृणित-१५ प्रमाणरुमसंस्थातगुणहोनरुमप्पर वे प a उ = प

**२१**० **२१**०

यदि वर्षपृषक्ते सायिकसम्यप्ट्रयः संस्थाताः सौधर्मद्वये उत्त्यम्ते तहि संस्थातपत्यस्थितिके कित इत्यनुगति त्रैराशिके क्वते त्रवर्ष ७ कक्षा = ३। इ.प. २ लब्बाः ॥६५७॥

संस्थाताविष्ठमनप्रस्वमात्रकाः आषिकसम्यग्दृष्टयो भवन्ति प । तेन्यः बेदकोपशमसम्यग्दृष्टयः क्रमेण २ १ व्याबन्यसंस्थातपृणितातंस्यातपृणहोना भवन्ति । वे = प ० उ = प ।।६५८॥

सम्यक्तवमार्गणामें जीवोंकी संख्या तीन गाथाओंसे कहते हैं---

यदि वर्षप्रयन्त कालमें सीधर्मपुगलमें झायिक सन्युप्टिसंख्यात उत्पन्न होते हैं तो संख्यात पत्यकी स्थितिमें कितने उत्पन्न होते हैं ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि वर्षप्रयन्त्व, फलराशि संख्यात जीव और इच्छाराशि संख्यात पत्य। सो फलराशिसे इच्छा-राशिको गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो उच्छ आया वह कहते हैं ॥६५७॥

संस्थातआवळीसे भाजित पत्यप्रमाण श्लायिकसम्यग्दृष्टि होते हैं। श्वायिकसम्यग्दृष्टियों-की संस्थाको आवळीके असंस्थातचे भागसे गुणा करनेपर वेदकसम्यग्दृष्टियोंकी संस्था होती है। तथा झायिकसम्यग्दृष्टियोंसे असंस्थातगुणे होन उपग्नसम्यग्दृष्टि होते हैं॥६५८॥ पम्लासंखेज्जदिमा सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु। मिस्सा तेहि विद्योणो संसारी वामपरिमाणं ॥६५९॥

पत्यासंख्यातैकभागाः सासावनिमध्यादृष्टयदच संख्यातगृणिताः खलु । मिश्राः तैर्ध्विहीनः संसारी वामपरिमाणं ॥

पल्यासंख्यातैकभागप्रमितरु सासावनिमच्यारुचिगळप्प**र प** मा सासावनरं नोडलु ५ २०४

सम्यामिष्यादृष्टिगळु संस्थातगुणितभात्ररपुद व स्कुटमापि ई राशिपचकविहोनसंसारिराशि-वासकतळ प्रमाणसक्कं। वा १३-।

नवपदार्त्वगळ प्रमाणं पेळल्पङ्गुं । जीवंगळु । १६ जजीवंगळु पुद्गलंगळु सर्व्वजीवराशियं नोडलनंतगुणमङ्गुं । १६ ल । वस्मेंद्रव्यमो हु १ । अष्टम्मेंद्रव्यमो हु १ । जाकाशद्रव्यमो हु १ । काल-द्रव्यं जगच्छेणचनप्रमितमङ्गुं 🚍 मितजीवं गुंवि साधिकपुद्गारुपाशिप्रमितमङ्गुं ३ पुण्यजीवं- १०

र६ स्व गळु असंयतरं देशसंयतरं कूडि प्रमत्ताचुपरितनगुणस्थानवित्तगळं संख्यातिवदं साधिकरप्पर प aa४ अजीवयुण्यं द्वचर्दगुणहानिसंख्यातैकभागमम्बद्धः स a-१२-१ पापजीवंगळु aaa४

साधिकसिद्धराजिबिहोन संसारिराधिप्रमाणमप्पर १३ । अजीवपापं द्वचद्वंगुणहानिसंख्यातबहु-

पल्यासंस्थातिकभागमात्राः सासादनिमध्यारुचयः प तेम्यः सम्यग्मिध्यादृष्ट्यः संस्थातगुणाः प

स्फट एतदाशिपञ्चकोनसंसारराशिर्वामपरिमाणं भवति वा १३-नवपदार्यप्रमाणमुच्यते --

जीवाः १६ अजीवेषु पृद्गलाः सर्वजीवराशिक्षोजनन्तगुणाः १६ लः। यमदृश्यमेकः । अधर्मदृश्यमेकः । आकाशदृश्यमेकः । कालदृश्य जगन्ध्रेणियनमात्रं । 🗃 । एवमजीवपदार्थौ मिलिस्वा साथिकपुद्गलराशिमात्रः

ा विश्व । पुण्यजीना असंपतदेशसंपतान्मेरुपित्वा तत्र प्रमत्तादीना संस्थाते युते एतावन्तः प ०० ४ अजीव-००० ४ व्यर्थपुणहानिसंस्थातिकमागः स ०१२-१ पापजोबाः साम्रिकपृष्यजीवसिद्धराशिविहोनसंसारिराशिः १३-।

पल्यके असंख्यातवें भाग सासादन होते हैं जिनकी किय मिण्या होती है। उनसे २० सम्यग्निमण्यादृष्टि संख्यातगुण हैं। संसारी जीवोंकी राश्निमेंसे शायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक-सम्यग्दृष्टि, सासादन और मिण हम पाँचकी शायिकसम्यग्दृष्टि, सासादन और मिण हम पाँचकी शासियोंको चटानेपर मिण्या-दृष्टियोंका परिमाण होता है। अब नौ पहार्षोंका परिमाण कहते हैं—जीव अनत्त हैं। अवीवोंमें पुद्गाल समस्त जीवराशिसे अनग्तगृणा है। चर्मादृष्य एक है। अध्यमदृष्य एक है। आकाशदृत्य एक है। अध्यमदृष्य एक है। आकाशदृत्य एक है। अध्यमदृष्य एक है। अध्यमदृष्य एक है। अध्यमदृष्य एक है। अध्यमदृष्य पहार्षे भागिको पर्यार्थ स्वार्षे अप्राणको परार्थ स्वार्षे स्वार्षे अप्राणको स्वार्षे अप्राणको स्वार्षे अप्राणको प्रमाणको स्वर्णकालको स्वर्णकालक

3

 आस्रवपदात्थं समयप्रवद्वप्रमाणसक्कं स a संवरह्रव्यमं समयप्रवद्ध-प्रसितमक्कं। स ८। निर्फोराइब्यमिड स ८ वंघड्ड्यं समयप्रबद्धमक्कं। स ८ मोक्षाह्रव्यं ४३। ६४ 9124 аа इयर्डंगुणहानिप्रमितमक्कं स २ १२-। संदृष्टः-मामात्यजीव १६ अजी = मा संबम २ ष स ३ १२ । १ मोक्ष संa १२ पापजीव १३ = पाप a १२-9 आस्त्रस a संवस a निज्जंस a १२ = ६४ 91241

अजीवपापं द्वपर्यपृणहानिसंस्थातबहुमायः स a १२- १ आस्त्रवपरायः समयप्रबद्धः स a । संवरहर्य्य समयप्रबद्धः स a । निर्वराद्रव्यमेताबत्- स a १२- । ६४ वन्यद्रव्यं समयप्रबद्धः स a । मोक्षद्रव्यं ऊ प ८५ a किचिद्वनद्वपर्यगुणहानिः स a १२- ॥६५९॥

१० समय प्रवहोंमें-से संस्थातवें भाग अजीवपुण्यका परिमाण है। संसारी राशिमें-से मिश्रकी अपेका कुछ अधिक पुण्यजीवोंके प्रमाणको घटानेसे पापजीवोंका प्रमाण होता है। डेढ़ गुण- हानिप्रमाण समयप्रवहोंमेंसे संस्थात बहुमाग अजीवपापका परिमाण है। आख्रव प्राथे सम्यप्रवह प्रमाण है। संबर इन्य समयप्रवह प्रमाण है। निजराइच्य गुणश्रीण निजराके क्कुण्ट द्रव्यप्रमाण है। बन्धइन्य समयप्रवह प्रमाण है। मोलहन्य कुछ कम डेढ़ गुणहानि- १५ प्रमाण है। अप्तर्क है। इन्धइन्य समयप्रवह प्रमाण है। भोलहन्य कुछ कम डेढ़ गुणहानि- १५ प्रमाण है। अपेक्षा के ।। इन्धइन्य समयप्रवह प्रमाण है। अपेक्षा के ।। इन्धुन्य समयप्रवह प्रमाण है। अपेक्षा के ।। इन्धुन्य समयप्रवह प्रमाण है। अपेक्षा के ।। इन्धुन्य समयप्रवह प्रमाण है। इन्धुन्य समयप्रवह प्रमाण है। इन्धुन्य समयप्रवह समयप्रवह ।

१५

द्रंतु भगवबह्रस्यरमेश्वर चारुचरणारविवद्वंद्ववंदानार्विवतपुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजपुर-मंडलाचार्य्यसहाबादवादीश्वररायवाविपितामहस्तरूलीवद्वज्ञनचक्रवीत श्रीमदभयसूरिसिद्धांतचकः वर्ति श्रीपादपंकजरजोरीजतरूलाटपट्टं श्रीमत्केशवण्याविरचितगोम्मटसारकर्णाटवृत्तिजोवतत्त्व-प्रवीपिकंग्रोळ् जोवकार्विवशतिप्रक्पणंगळोळ् सप्तवशं सम्यक्त्वमार्गणामहाधिकारं व्याकृतमास्तु ॥

हत्याचार्यश्रीनेमियन्द्रसिद्धान्त्वकवितिदरिवताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृतौ जीवतत्त्व-प्रवीपिकास्थाया जीवकार्ये विश्वतिप्ररूपणासु सम्यस्त्वमार्गणाप्ररूपणानाम सप्तटकोऽष्टिकारः ॥१७॥

इस प्रकार जाचार्य को नेनिक्चन्न विरक्षित गोममटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी सगवान् आईन्त देव परोस्टरके सुन्दर चरणकसर्जोकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंतरक्वर राजधुर सण्डवाचार्य सहावादी को असवनन्त्री सिद्धान्त चक्कर्योकी क्षणकमर्जाकी पुक्ति सोसित ककाटबाके श्री केसववर्णीके हारा रचित गोम्मटसार कर्णाट्सीच जोवकात्र सहीपिकाकी अनुसारिणो संस्कृत्योका तथा उसको अनुसारिणो पं, टोडरसकरिकत सम्याज्ञानचिन्नका नासक साचाटोकाकी अनुसारिणो देती साचा टीकार्स जोवकाण्डकी बोस प्रकरणाक्षीस्ते सम्यक्ष्यसार्गणा प्रकरणा नामक सजहवाँ नचिकार सम्यूर्ण हुआ ॥ 1 » ॥

### संज्ञिमार्गणा ॥१८॥

अनंतरं संजिक्षार्गाणाधिकारमं वेळवर्षः ---

णोइंदिय आवरणखओवसमं तज्जनोहणं सण्णा ।

सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदि अवबोही ॥६६०॥

नोइंद्रियावरणक्षयोपञ्चमस्तज्जनितबोधनं संज्ञा । सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेर्षेद्रियाव-५ बोधः ॥

नोइंडियं मनस्तवावरणझयोपझमं संक्रेयं बुबस्कुं। तज्जनितबोधनं मेणु संक्रेयं बुबस्कुमा संज्ञे यावनोध्यं जीवंगुटस्कुमा जीवं संज्ञि यं बुबस्कुमितरनप्पसंज्ञिजीवं शेषेडियंगीळ्डमरि-वनुळ्ळनस्कं।

सिक्खिकरियुवदेशालावरगाहिमणीवलंबेण ।

जो जीवो सो सण्णी तन्विवरीयो असण्णी दु ॥६६१॥

शिक्षाक्रियोपवेशाळापग्राहि मनोवलंबेन । यो जीवः स संज्ञी तद्विपरीतोऽसंज्ञी तु ।।

हिताहितविधिनियेघारिमका शिक्षा तद्दग्राही कदिचन्मनुष्यादिः, करचरणचालनादिक्या क्रिया । तद्दग्राही कदिचबुत्तादिः, चम्पनुत्रिकाविनोपदियमानयधिषमानादिय्यवेशस्तद्वपाही किच्य-गजादिः । स्लोकादियाटः आलपस्तद्वग्राही कदिचच्कोरराजकोरादिः। एविंतु मनोवलंबनादिदं १५ जिल्लाकियोपदेशालापपाहकमानुवीं चु जोवमनु संत्रेगेयुवक्कं। तद्विपरीतलक्षणमनुञ्ज्यस्तिन

> निरस्तारिरजोविष्नो व्यक्तानन्तचतुष्टयः । शतेन्द्रपुज्यपादाव्जः श्रियं दद्यादरो जिनः ॥१८॥

**अथ** संज्ञिमार्गणामाह्—

80

नोइन्द्रियं मनः तदावरणक्षयोपशमः तज्जनितबोधनं वासंज्ञासा विद्यते यस्य संस्त्री इतरः असजी २० श्रोपेन्द्रियज्ञानः ॥६६०॥

हिताहितविधिनयेथात्मिका शिक्षा । करचरणचालनादिक्या क्रिया । चर्मपूनिकादिनोपदिव्यमानवध-विद्यानादिक्यदेशः । क्लोकादिपाठ आलापः । तद्द्याही मनोचलम्बेन यो मनुष्यः उक्षणअराजकीरादिजीवः स

संज्ञिमार्गणाको कहते हैं-

नोइन्द्रिय मनको कहते हैं। नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमको अथवा उससे उत्पन्न हुए २५ ज्ञानको संज्ञा कहते हैं। जिसके वह संज्ञा है वह संज्ञी है। मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके ज्ञानसे गुक्त जीव असंज्ञी होता है।।६६०।।

हितका विधान और अहितका निषेध जो करती है वह शिक्षा है। हाथ-पैरके संचालनको किया कहते हैं। चमड़ेकी पेटी आदिके द्वारा हिंसादि करनेके उपदेश देनेको उपदेस कहते हैं। स्लोक आदि पढ़नेको आलाप कहते हैं। जो सनुष्य या बैल, हाथी, तोता

24

जीवमें बुदक्कुं ।

मीमंसदि जो पुर्व्य कज्जमकउत्रं च तच्चिमदर्ग च । मिक्सदि गामेणेटि य समणी अमणो य विवरीटो ॥६६२॥

सिक्खाद णामणाद य समणा अमणा य विवरादा ॥६६२॥

मीमांसति यः पूर्व्यं कार्य्यमकार्यं च तस्विमतरंच । शिक्षते नाम्नैति च समनाः अमनाश्च विपरीतः ॥

यः आवनोष्यं पूर्व्यं युन्नमे कार्य्याकार्व्यमं मीमांसति अरियलच्छेमुगुं । तत्वमितरं च शिक्षते तत्वमुममतत्वयुमनरिहिषुव शास्त्रंगळोळ् प्रवतिसुगुं नाम्नैति च पेसरिडं करेचेडे बक्कं वा जीवं समनाः समनस्कतक्कं । विपरीतत्त्व विपरीतल्कणममनुळळ्डु अमनाः अमनस्कबोयमक्कं ।

संज्ञिमार्ग्ययोळ जीवसंख्येयं पेळवपं :--

देवेहि सादिरेगो रासी सण्णीण होदि परिमाणं ।

तेणुणो संसारी सन्वेसिमसण्णिजीवाणं ॥६६३॥

चतुणकायामातामान्यराया सायक्यादाङ सामग्रमक्छ प्रारमाण्यस्य २००० स्था ४। ६५ = १ रार्जियर्व विहोनसप्प संसारिराधि सर्व्यं असंज्ञिजीवंगळ परिमाणसक्कः । १३ – ।

संज्ञी नाम । तद्विपरीतलक्षणः तु पनः असंज्ञीनाम ॥६६१॥

यः पूर्वं कार्यमकार्यं व मोमांसति । तत्त्वमितरुक्तं शिक्षते । नाम्ना आहूत आयाति स जीवः समनाः समनन्को भवति । तत्रियरीतन्त्रसणः अमनाः अमनन्को भवति ॥६६२॥ अत्र जीवसंख्यामाहः—

चतुनिकासामरराशिः साधिकः संक्षित्रमाणं भवति = १ तेनोनः सर्वसंसारिराशिः सर्वा-४ । ६५ = ९

संज्ञिपरिमाणं भवति १३- ॥६६३॥

आदि जीव मनके द्वारा शिक्षा आदि प्रहण करते हैं वे संज्ञी हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते वे असंज्ञी हैं।।६६१॥

जो पहले कार्य-अकार्यका विचार करता है, तत्व और अतत्त्वको सीखता है, नाम छेकर पुकारनेपर चला आता है वह जीव मनसहित है। जो ऐसा नहीं कर सकता वह मन-रहित है।।६६२॥

चार प्रकारके देवोंका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है। सब संसारीराशिमें-से संज्ञी जीवोंके प्रमाणको घटानेपर समस्त अपंज्ञी जीवोंका परिमाण २५ होता है।।६६२।।

१. स करवोडे।

.

द्रंतु भगववह्त्परमेश्वरचारुवरणार्शववहंद्वं वंदनानंदितपुष्पपुंजायमानशेमद्रायराज्ञपुर सुमंडरु।जाय्येवप्यंमहावाववादोवरारायवादिपतामह् सक्तविद्वरूजनण्डकर्वातः श्रीपावपंक्रवरणी-र्गितारुरु।टपट्टं श्रीम्तकेशवष्णविरचित्रमयः ग्रोम्मदसारकर्णाटकवृत्तिज्ञीवतत्वप्रवीपिकयोळ् जीव-कांडविद्यतिप्रकृष्णेगळेळ अव्यवस्तिकार्याणीषिकारं व्याख्यातमावव ॥

इरयाचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिविरचितायां गोम्मटसारापरनामणञ्चसंग्रहवृत्तौ तत्त्वप्रदीपिका-स्थायां जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणास् संज्ञिमार्गणाप्ररूपणा नाम अष्टादशोऽधिकारः ।।१८।।

इस प्रकार आचार्य औ नेसिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अवर नाम पंचसंप्रहकी मगवान् अईन्त देव परमेश्वरके युन्दर चरणकमलोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजरवरूर राजगुरु मण्डलावार्य महावादी भी अमयनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमलोंकी पृष्टिसे सोमित ललाटवार्ड भी केसववर्णी-

के द्वारा रचित गोन्मटसार कर्णाटवृत्ति जीवतच्य प्रदीपिकाकी अञ्चसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अञ्चसारिणी एं. टोबरसक रचित सम्यय्तानचित्रका नासक मापाटीकाकी अञ्चसारिणी हिन्दी मापा टोकार्मे जीवकाच्यके अन्तर्गत मध्य प्रक्षणार्थीनेसे संहिमार्गणा प्रक्षणा नासक अठारहवाँ अधिकार सम्पूर्ण कृता ॥3८॥

### त्राहार मार्गणा ॥१९॥

अनंतरं आहारमार्गाणेयं पेळवपं :--

उदयावण्णसरीरोदयेण तद्देहवयणचित्राणं । णोकस्मवस्माणां सहणं आहारयं णाम ॥६६॥।

उदयायनकारीरोदयेन तहेहबचनिबत्तानां । नोकम्मैबम्गंणानां प्रहणमाहारो नाम ॥ औदारिकवैक्रियिक आहारककारीरनामकर्मप्रकृतिगळोळो बानुमो दुैदयमनेम्बुत्तिरहतयु-दरुदर्योददमा क्षारीरम् वचनम् क्रयमनमुमे बो नोकम्मैबम्ग्लेगळने ग्रहणमाहारमे बदक्क ।

> आहरदि सरीराणं तिण्हं एयदखनगणाओ य । भामामणाण जिंग्रहं तस्हा आहारयो मणिहो ॥६६५॥

आहरति शरीराणां त्रयाणामेकतरवर्गणाहव । भावामनसीनियतं तस्मावाहारको भणितः ॥ औदारिकवैक्वियिक आहारकंगळेव मूर्व शरीरंगळोळ्वयको वेद एकतमश्चरीरवर्गणेणळमं भावामनोवर्गाणेगळमं नियतं नियतमें तप्युवंते नियतजीवसमासदोळं नियतकालदोळं बेहुआया-मनोवर्गणेगळं नियतमेहेंगेहंगे आहरति बाहरिसुपुमें वित्रुं बाहारकमें दु परमागमयोळपेळल्पट्टं ।

> मल्लिफुल्लवदामोदो मल्लो मोहारिमर्दने । बहिरन्तःश्रियोपेतो मल्लिः शल्यहरोऽस्त नः ॥१९॥

अवाहारमार्गणामाह--

औदारिकवैकिथिकाहारकनामकर्मान्यतमोदयेन तच्छरीरवचनद्रव्यमनोयोग्यनोकर्मवर्गणानां ग्रहण आहारो नाम ॥६६४॥

अौदारिकादित्रिशरीराणा उदयागतैकतमशरीरवर्गणाः भाषामनोवर्गणाश्च नियतजीवसमासे नियतकाले च नियतं यथा भवति तथा आहरति इत्याहारको भणितः ॥६६५॥

आहार मार्गणाको कहते हैं-

औदारिक, वैकियिक और आहारक नामकर्मेंने से किसी एकके उदयसे उस ज़रीर, बचन और इन्यमनके योग्य नोकर्मवर्गणाओंके प्रदणका नाम आहार है ॥६६४॥

औदारिक आदि तीन शरीरोंमें से उदयमें आये किसी शरीरके योग्य आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणाको नियत जोवसमासमें और नियत कालमें नियत रूपसे सदा प्रहण करता है इसलिए आहारक कहते हैं ॥६६५॥

१. म दुदयमवेध्दिदत्यतप्पुरुदयदिदमा । २. म <sup>०</sup>दिताहारनेंदू ।

विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्वदो अजोगी य । सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥६६६॥

विग्रहगतिमापन्नाः केविलिनः समुद्घातवंतोऽयोगी च सिद्धात्रचानाहाराः शेवा बाहारका जीवाः॥

विग्रहगतियं पोर्हिब जीवंगळु प्रतरलोकपुरणसमृद्घातसयोगकेविलगळुमयोगकेविलगळु सिद्धपरसेष्ठिगळुंमनाहारकमप्परु । शेषजीवंगळेनितोळवनितुमाहारकरेयप्परु । समुद्घातमेनितें बोर्ड पेळ्यपरु ।

> वेयणकसायवेगुव्वियो य मरणंतियो समुन्धादो । तेजाहारो छटठो सत्तमश्रो केवस्त्रीणं त ॥६६७॥

, वेदनाकषायवैगुर्ज्विकाञ्च मारणांतिकः समुद्धातश्च । तेजः आहारः षष्टः सप्तमः केवलिनां तः ॥

वेबनासमुद्यातमें हुं कवायसमुद्यातमें हुं वैगूष्टिकसमुद्यातमें हुं मारणांतिकसमुद्यातमें हुं तैजससमुद्यातमें हुमाहारकसमुद्यातमें हु केवलिसमुद्यातमें हुंवित सप्तसमुद्यातंगळपुत्रु ।

अनंतरं समुद्घातमें बुदेने दोडे पेळदपं :---

मुलसरीरमञ्जेंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स ।

णिग्गमणं देहादो होदि समुग्वादणामं तु ॥६६८॥

मुल्जरिरारमध्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीर्वापडस्य । निर्मामनं देहाद् भवति समुद्धातनाम तु ॥ मूल्जरिरमं बिडदे काम्मंणतैज्ञतोत्तरदेहदजीवप्रदेशप्रचयक्के जरिरोद पोरगलो निर्मामनं समुद्धातमं बृदक्क्

१० विग्रहशस्याधितचतुर्गतिजीवाः प्रवरकोकपूरणसमृद्गातपरिणतस्योगिजिनाः अयोगिजिनाः सिद्धास्य अनाहारा मर्वातः । योपश्चेत्राः सर्वेऽपं आहारका एव भवति ॥६६६॥ समृद्यातः केतिथा ? इति चेदाह—समृद्यातः वेदनाकपायवैगुविकमारणानिकतेजनाहारककेविलसमृद्यातभेदात् सप्तथा भवति ॥६६७॥

स च क्रिक्यः ? इति चेदाह्— मृतकारीरसस्वक्षा कार्मगर्वैजसक्योत्तरदेहयुक्तस्य जीवप्रदेशप्रचयस्य शरीराद्वशिन्गमनं तत् २५ सम्बद्धाने नाम भवति ॥६६८॥

विमह्गतिमें आये चारों गतियोंके जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्धात करनेवाले सयोगी जिन, और सिद्ध अनाहारक हैं। शेष सब जीव आहारक हैं ॥६६६॥

समुद्धातके भेद कहते हैं--

वेदना, कथाय, विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस, आहार और केवली समुद्घातके भेदसे
समुद्घात सात प्रकारका होता है ॥६६०॥

समुद्धातका स्वरूप कहते हैं-

मूल शरीरको छोड़कर कार्मण और तैजस रूप उत्तर शरीरसे युक्त जीवके प्रदेश समृहका शरीरसे बाहर निकलना समृद्चात है ॥६६८॥

३५ १. व कति चैं।

## आहारमारंणंतियदुगं पि णियमेण एगदिसिगंतु । दसदिसिगदा हु सेसा पंचसमुग्यादया होति ॥६६९॥

आहारमारणांतिकसमुद्घातद्वयमेकविधिकं तु । दश्चिरगताः खलु शेषाः पंचसमुद्घाता भवंति ॥

आहारकसमुद्यातमुं मारणांतिकसमुद्यातमें बेरडुं समुद्र्यातंगळेकविशिकंगळप्पुबु । शेष- ५ वेदनासमुद्यातादिपंत्रसमुद्यातंगळु दशदिगातंगळप्पुबु ।

आहारानाहारकालमं पेळदपं :---

अंगुलअसंखमागो कालो आहारयस्स उनकस्सो । कम्मम्मि अणाहारो उनकस्सं तिण्णि समया ह ॥६७०॥

अंगुलासंस्थातमागः काल आहारस्योत्कृष्टः। काम्मेणे अनाहारः उरकृष्टकायः समयाः सल् ॥ १० स्वयं प्रस्ति । जिससयोनोच्छ्वासाच्याकोकभाग-स्वयं प्रात्ति । काम्मेणकायदो जु जनाहारकुट्टकालं प्रवस्तयोनोच्छ्वासाच्याकोलं अय्यासकुर्वे । काम्मेणकायदो जु जनाहारकुट्टकालं प्रवस्तायायकुर्वे । जयस्यकाल-मेकससययक्कं आहार

> स उस्रज्ञाच १—१ उत्कृष्ट सम ३ ज = स १ ३ १८

अनंतरमाहारमार्गणयोळ् जीवसंख्येयं पेळवपं ।

कम्मइयकायजोगी होदि अणाहारयाण परिवाणं । तन्त्रिगहिदसंसारी सन्त्रो आहारपरिवाणं ॥६७१॥

कार्म्मणकाययोगिनो भवत्यनाहारकाणां परिमाणं। तद्विरहितसंसारी सर्थ्वः आहारक-परिमाणं॥

आहारमारणान्तिकसमुद्वातद्वयमेव एकदिग्गतं भवति तु— पुनः श्रेषाः पञ्चसमृद्धाताः दशदिग्गता २० भवन्ति ॥६६९॥ आहारानाहारकालमाह—

आहारकालः उत्कृष्टः सूच्यङ्गुलासंस्थातैकभागः २ । जघन्यः त्रिसमयोनोच्छ्वासाष्टादशैकभागः।

क्षनाहारकालः कार्मणकाये उत्कृष्टः त्रिसमयः। जबन्यः एकसमयः। खलु—स्फुटं ॥६७०॥ अयात्र जीव-संख्यामाह—

अहारक और मारणान्तिक वे दो समुद्वात ही एक दिशामें गमन करते हैं। किन्तु २५ शेष पाँच समृद्वात दसों दिशाओं में गमन करते हैं॥६६९॥

आगे आहार और अनाहारका काल कहते हैं—

आहारका बत्कृष्टकाल सूच्यंगुलके असंस्थातवें भाग है। जघन्यकाल तीन समय कम उच्छवासका अठारहवाँ भाग है। अनाहारका काल कार्मणकायमें बत्कृष्ट तीन समय और जघन्य एक समय है।।६००॥

इनमें जीवोंकी संख्या कहते हैं-

£ \$ \$

काम्मणकाययोगिगळ् अनाहारकरपरिमाणमक्षुः । तज्ञाज्ञिविरहितमप्प संसारिराज्ञि आहारकर परिमाणमक्षुमवंते बोडे काम्मणकाययोगकालं समयत्रयमनकुः । लौदारिकमिल-कालमंतम्प्रुहूर्तमक्षुः । तत्कायकालं संस्थातगुणमक्षुः । कृदि त्रिसमयाधिकसंस्थातगु-णितातम्प्रुहूर्तमक्षुः ३ मितु प्रश्लेषकयोगमक्षुमंतागुर्ते विरलु प्रश्लेषकयोगोदभूतमिर्धाण्डः

2 9 X

<sup>१</sup> प्रक्षेपकाणां गुणको भवेत्सः। यंबी सूत्राभित्रायविंवं त्रैराशिकं माडल्पहुगुं। प्र२११५।

फ १३−।इ.स.३। लब्बमनाहारकर प्रमाणमक्कुं।१३−–।३ मसंप्र २ र्शे.५।फ १३−।इ. ३ २ ९।५

२ १ । ५ । स्रम्थमाहारकर प्रमाणसक्कं १३ – । २ १ । ५ वैक्रियिकाहारकंगळ्गं यथायोग्यमरि-३ २ ९ । ५

#### यल्पडुगुं ।

कामंणकाययोगिजीवराजिः जनाहारकपरिमाणं भवति । तद्विरहितसंसारिराजिः आहारकपरिमाणं भवति । तद्विरहितसंसारिराजिः आहारकपरिमाणं भवति । तद्वपा—भोगकालः कामंणस्य त्रिसमयाः । जौदारिकमिश्यस्य जन्तर्मूहृतः । जौदारिकस्य तदः संख्यातगुणः । मिलित्वा त्रिसमयाधिकसंख्यातपृणितान्तर्मृहृतः । ३- १- "प्रक्षेपयोगोद्घृतमिश्रपिण्डः प्रक्षेपकाणा

गुणको भनेदिति प्र र १९ ५ । फ १३ – । इ.स. ३ । लब्बमनाहारकजीवप्रमाण १३ – ३ पुनः २ १ । ५। २ – २ १ । ५।

फ १३ – । इ.२.९ । ५। लब्बमाहारकजीवप्रमाणं १३ – । २.९ । ५ वैक्रियिकाहारकयोर्थयायोग्यं ३ – २.९ । ५

#### ज्ञातव्यम् ॥६७१॥

१५ योगसार्गणामें कार्मणकाय योगियोंका जितना प्रमाण कहा है जतना ही अनाहारकोंका प्रमाण है। संसारोराजिमें-से अनाहारकोंका प्रमाण घटानेपर आहारकोंका परिमाण होता है। जो इस प्रकार है—कार्मणयोगका काज जीन समय है। औदारिक किल कार्ययोगका काज उत्तर सिंद किल कार्ययोगका काज करसे संस्थातगुणा है। सब मिळानेपर तीन समय अधिक संस्थातगुणा जाते जन्म होता है। करण सुत्रमें कहा है प्रबंधकों रे॰ मिळाकर मिळे हुए पिण्डसे भाग हैनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रश्नेषकों गुणा करतेपर अपना-अपना प्रमाण होता है। सो उत्तर तीनों योगोंक कार्जोंको मिळानेपर तीन समय अधिक संस्थात अपना प्रमाण कार्यो है। सो उत्तर तीनों योगोंक कार्जोंको मिळानेपर तीन समय अधिक संस्थात अपना अपना अधिक तीन से गुणा करतेपर अनाहारक जीवोंका प्रमाण होता है। होष सब संसारी आहारक जीव हैं। होष सब संसारी शहारक जीव हैं। वैकियिक और आहारक वार्जोंका यथायोग्य जानना। उनके अल्प होनेसे २५ वहां जनकी मुख्यता नहीं है ॥६०॥।

24

दंतु श्रीमबहैरगरमेश्वरवादबरणार्गिबद्धंद्ववंदगार्गिवतपुण्यपुंजायमान श्रीमद्वायराजगुर-मंडलाबार्यवर्यमहा वादबाबीरवररायबाबिपतामहासकलबिद्वरजनबक्रवीच श्रीमदशयद्वारिसिद्धांत-बक्रवीत्त्रश्रीपादपंकबराबोर्गिजतललाटपट्टं श्रीमत्केशवणविर्गवतमप्प गोम्मटसारकणाटकवृत्ति-जीवतत्त्रप्रवीपिकेयोजु जीवकांडाँवशति प्रक्पणंगळोजु एकान्नविशति माहारमार्गाणाधिकारं निकपितमान्तु।

इत्याचार्यश्रीनेमिच न्यसिद्धान्तच क्रविविदिच तायां योम्मटसारापरनामपञ्चसंप्रहृवृत्ती तत्त्वप्रदीपिका-स्यायां ओवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणास् बाहारमार्गणप्ररूपणानामेकार्त्वावार्डाष्ट्रापराः ॥१९॥

हस प्रकार भाषाये श्री नेमियन्द्र विरक्षित गोस्मरसार अपर नाम पंचरंमहको सगवान् अहंन्त देव परमेहदरके सुन्दर बराजकमजीकी बन्दनासे प्राप्त प्रथक पुंकरवकर राजपुर सन्दकावारं महावादों भी अस्पवनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तिके दराजकमजीको पुकिस ग्रीमित क्लारदवाके श्री केशववर्णीके हारा रचित्र गोस्मरसार कर्णाद्वाचि जीवतात्व प्रदीरिकाको अनुसारिणी संस्कृतदोका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोडरमकरचित्र सम्पाजानचन्द्रिका नामक सामारीकाको अनुसारिणी दिन्दी मात्रा टोकाम जीवकाण्डको सेस प्रकृतणावास्त्रस्य आहारमार्गणा प्रकृत्या नामक रक्षोसार्व अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१६॥

### उपयोगाधिकारः ॥२०॥

अनंतरंमपयोगाधिकारमं पेळ्वपं :---

4

80

वत्थुणिमित्तं भावो जादो जीवस्स जो दु उवजोगो ।

सी दविही णायन्वी सायारी चैव णायारी ॥६७२॥

बस्तुनिमित्तं भावो जातो जीवस्य यस्तुपयोगः। स द्विविधो ज्ञातव्यः साकारस्वैवानाकारः।। वसतो गुणपद्मर्यायाविस्मिन्तितं बस्तु —जेयपवार्व्यस्त्वपृत्वायायाविस्मिन्तितं बस्तु —जेयपवार्व्यस्त्वस्त्वपृत्वणाय प्रवृत्तं ज्ञानं वस्तुनिमित्तं भावः अत्यप्तृत्वायाया द्वर्यस्यः। अत्यप्रकाजानिमित्तमागि जातः प्रवृत्तमप्प जीवस्य जीवन यस्तु आवुर्वोद्व भावः परिणामः। क्रियाविशेषमृत्यमेगमे बृतु, अवु मत्ते साकारोपयोगमे बुमना-कारोपयोगमे द्वर्वास्यः

अनंतर साकारोपयोगमें दु प्रकारमें दु पेळदपं :---

णाणं पंचिवहंषि य अण्णाणतियं च सागरुवजोगो।

चदुदंसणमणगारो सन्वे तन्त्रक्षणा जीवा ॥६७३॥

ज्ञानं पंचविषमपि च अज्ञानत्रयं च साकारोपयोगः। चतुर्देशैनमनाकारः सर्व्ये तल्लक्षणा जीवाः।।

मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलमें ब सम्याकानपंचकमुं कुमतिकुश्रुतविभंगमें ब पूर तेरद-ज्ञानमुं साकारोपयोगमें बुदक्कुं। खशुर्दुर्शनमचश्रुदर्शनमविधदर्शनं केवलदर्शनमें बी नाल्कुं दर्शनमना-

> सुत्रतः सुत्रतैः सेव्यः सुत्रतः सुत्रताय सः । प्राप्तार्हन्त्यपदो दद्यात् स्वकीया सुत्रतन्त्रियम् ॥२०॥

श्रयोपयोगाधिकारमाह— यसतः गुणपदायौ अस्मिन्तितं वस्तु जेयपदार्थः— तद्बहृणाय जातः-प्रवृत्तः यो भावः—परिणामः २० क्रियास्त्रियेः जीवस्य स जययोगो नाम । स च साकारोज्ञाकारव्देति द्वेषा ज्ञातव्यः ॥६७२॥ अय्,साकारो-यगोगोऽष्टमा द्रव्याह—

मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलज्ञानानि कुमतिकुश्रुतविभङ्गाञ्चानानि च साकारोपयोगः। चक्षुरचक्षुर-

उपयोगाधिकार कहते हैं-

जिसमें गुण और पर्यायोंका वास है वह वस्तु अर्थान् त्रेय पदार्थ है। उसको प्रहण करनेके छिए जीवका जो भाव अर्थान् परिणाम होता है वह उपयोग है। वह दो प्रकारका है—साकार और अनाकार ॥६७२॥

आगे उनके भेद कहते हैं---

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ये पाँच ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत, विभंग ये

कारोपयोगमं बृबक्तुं । सन्दें जीवाः सर्व्यजीवंगज् तस्त्रकाणंगळे ज्ञानवर्शनोपयोगलकाणंगळेयप्युषु-मेके बोडे लक्षणक्कं अध्यापितुमतिष्यापियुमसंभविषुमं वी वोषत्रयरहितस्वविदं ।

मदिसदओहिमणेहि य सगसगविसये विसेसविण्णाणं ।

अंतोग्रहुत्तकालो उवजोगो सो दु सायारो ।।६७४॥

मतिश्रुताविभननःपर्यायेश्य स्वस्विवयये विशेषविज्ञानमंतन्धुंहर्तकाल उपयोगः सतु साकारः।। ५ मतिश्रुताविभननःपर्ययज्ञानंगळिवे तंतन्मविषयये छु विशेषविज्ञानमंतन्धुंहर्तकालमत्ये-ग्रहणध्यापारलक्षणभूपयोगमनकृतवु तु मत्ते साकारोपयोगमं बुवक्कुं।

इंदियमणोहिणा वा अट्ठे अविसेसिद्ण जं गहणं।

अंतोम्रहुत्तकालो उवजोगो सो अणायारो ॥६७५॥

इंद्रियमनोभ्यां अवधिना वास्यांनिकाधित्वा यद्ग्रहणमंतर्भमूहत्काल उपयोगः सोनाकारः ॥ १० वर्जारिद्यांविदम् नामचर्जारिद्यमप्युवंदियमध्युवंदिनाविद्यमप्यविद्यांविदम् वा अव्दम् समुच्यार्थमस्य । वीवाद्ययंत्रजं विकल्पितं विकल्पातं विद्यक्तपार्थम् । वीवाद्ययंत्रजं विकल्पितं निक्कित्यविद्यमायुवे दे ग्रहणमंबतम्भूहत्तंकालं सामान्यार्थमुत्रवायाराराज्यणप्ययोगम्बनाकारोपयोगमं बुक्कः ॥

अनंतरंमुपयोगाधिकारदोळ जीवसंख्येयं पेळवपं ।--

णाणुवजोगजुदाणं परिमाणं णाणमग्गणं व हवे।

दंसणुवजोगियाणं दंसणमग्गणपउत्तकमो ॥६७६॥

ज्ञानोपयोगपुतानां परिमाणं ज्ञानमार्ग्गणायामिव भवेत् । वर्शनोपयोगिनां दर्शनमार्ग्गणा-प्रोक्तकमः ॥

विधिकेवलदर्शनानि अनाकारोपयोगः। सर्वे जीवाः तज्ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणा एवं तस्लक्षणस्याज्याप्त्यतिष्याप्त्य-संभवदोवाभावात् ॥६७३॥

मतिश्रुताविषमनःपर्ययज्ञानैः स्वस्वविषये विशेषविज्ञानं अन्तर्मृहूर्तकालं अर्थग्रहणव्यापारलक्षणं उपयोगः, स. तु. साकारोपयोगो नाम ॥६७४॥

चक्षुर्दर्शनेन वा शेषेन्द्रियम्नसा च इत्यचक्षुर्दश्नेन वा अविधदर्शनेन वा यज्जीवाद्ययान् अविशेषित्वा निर्विकत्येन प्रहणं सोऽन्तर्महर्तकालः अनाकारोपयोगो नाम ॥६७५॥ अवात्र जीवसंख्यामाह्न—

तीन अक्कान साकार उपयोग हैं। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अविध्वर्शन और केवल्दर्शन ये २५ अनाकार उपयोग हैं। सब जीव ज्ञानदर्शनीपयोग लक्क्षणवाले हैं। जीवके इस लक्क्षणमें अल्याप्ति, अतिन्याप्ति और असम्भव दोष नहीं हैं॥६७३॥

मित, श्रुत, अवधि और मनाशर्ययहानोंके द्वारा अपने-अपने विषयमें जो विशेष झान होता है। अन्तर्सहूर्तकालको लिये हुए अर्थको प्रहण करने रूप व्यापार जिसका लक्षण है वह उपयोग साकार उपयोग है।।६७४॥

चक्षुदर्शन अथवा शेष इन्द्रिय और मनरूप अचक्षुदर्शन, अथवा अवधि दर्शनके द्वारा जीवादि पदार्थीका विशेष न करके जो निर्विकल्प रूपसे प्रहण होता है वह अनाकार उपयोग है। उसका काल भी अन्वर्युहर्त है।।६७५॥

इनमें जीव संख्या कहते हैं—

24

१. °ण व उ<sup>°</sup>। मृ.।

ज्ञानोपयोगयुक्तस्यळ परिमाणं ज्ञानमार्गणयोळ् पेळबंतेयक्ष्युं। वर्शनोपयोगयळ परिमाणं वर्शनमार्गणयोळ् केळ्य क्रममेयक्कुमबें तें बोडे कुमतिज्ञानिगळ् किबदून संतारिराशिप्रमाणमक्ष्युं। <u>⊯</u> १२—कुणुतज्ञानिगळ्ंमेनिवरेयक्ष्युं ११२-।। विभंगज्ञानिगळ् = ३ मतिज्ञानिगळ् प शृतज्ञा-

ू निगळु प अवधिज्ञानिगळु प अस्ययंयज्ञानिगळु श्रेतेवलज्ञानिगळु श्रेतिर्द्यंबिनिर्मग-३ ०० १ ज्ञानिगळु—६ प मनुष्यविभंगज्ञानिगळु । श्र. नारकविभंगज्ञानिगळु -२- वेवविभंगज्ञानिगळु

ज्ञानोपयोगित्रमाणं ज्ञानमार्गणावत् । दर्शनोपयोगित्रमाणं दर्शनमार्गणावत् भवेत् । तद्यथा-कुमतिज्ञानिनः

कुथुतज्ञानिनदच किंचिद्रसससारिराश्चिः १३- विभक्कशानिनः  $\mathbf{9}$  । मतिज्ञानिनः प श्रुतज्ञानिनः प  $\mathbf{Y}$ ६५ =  $\mathbf{9}$  ə ə

ह्न । अविधिज्ञानिनः प्रवेधज्ञानिनः १ केवरुज्ञानिनः १ तिर्योखभङ्गज्ञानिनः – ६ प मनुष्यविभङ्गज्ञानिनः व व १ व

१० ¶ नरकविभङ्गश्रानिनः न २ न्देबविभङ्गश्रानिनः = १ । श्राक्तिवसुर्दर्शनिनः प्र−वि । ति । च । प । ४ । ६५ = ९

ह्वानोपयोगवाळे जीवाँका प्रमाण ह्वानमार्गणाके समान है और दर्शनोपयोगवाळे जीवांका प्रमाण दर्शनमार्गणाके समान है। जो इस प्रकार है—कुमतिहानी और कुश्रुतह्वानियोंका प्रमाण कुछ कम संसारीराशि है। विभंगजानी पृवेबत् जानना। मतिहानी और 
श्रुतक्वानी प्रत्येक पत्यके असंख्यावयें भाग है। अवधिज्ञानी पूर्वेबत् जानना। मताययेवहानी 
रूप संख्यात हैं। केवळ्डानी सिद्धराशिसे अधिक हैं। विर्यंच विभंगह्वानी पत्यके असंख्यातवें 
भागसे गुणिव घनागुळसे जगतश्रीणको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतने हैं। विभंगह्वानी मतुष्य संख्यात हैं। विभंगज्ञानी नारकी घनागुळके दूसरे वर्गमूळसे अत्रतश्रीणको 
गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे चवने हैं। देविक्संग्राज्ञानी सम्बन्दकृष्टियांकी संख्यासे हीन 
व्योतिष्कदेवांसे अधिक हैं। शक्तिरूप और व्यक्तिरूप चशुद्धानीका परिमाण गाया

२० १. स मनिवरेयक्कुं।

राशि क्रक्ति चक्षुर्द्दर्शनिगळु = २ व्यक्ति चक्षुर्द्दर्शनिजीवंगळु । प्र १ फ = ४ इ । २ लब्ब =२ ४।४ ५

अचासुर्देशीनगळ् १३—अवधिवशीनगळ् प a केवलवशीनगळ् २-॥ a

हेतु भगवदहरूपरमेश्वर चारचरणार्रीवद्यंद्वयंदनार्नीवतपुष्यपुं जायमानधीमद्रायराजगुरुभूमं-दर्शाचार्यवदर्यसद्वादावदावीश्वरराय वाविधितामहास्तर्भविद्यजनचक्रवर्तिश्चीमदभयसूरिसिद्धांत-चक्रवत्तिथीपादपंक्तरजोर्रीजतलकाटपट्टं श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्य गोम्मटसारकर्णाटकवृत्ति जीवतत्व प्रवीधिकयोट्ट् स्वामुपयोगाधिकारं निगवितमादृद्धः।

४ । क = । इ.च.। पं। २ । इति जैराधिकल्ल्यमात्राः = २ = व्यक्तित्रसुर्दर्धनिनः प्र – ४ । क = इ.२ ४ ४ a a ४

इति त्रैराशिकलब्धमाताः = २ - अचसुर्दर्शनिनः १३- अवधिदर्शनिनः प a केवलिदर्शनिनः सि ३ ॥६७६॥ २

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिदिर्श्चितायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृतौ तस्वप्रदीपिका-स्थायां जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणास् उपयोगमार्गणप्ररूपणाः नाम विशोऽधिकारः ॥२०॥

४८० की टीकामें कहा है। अवधिदर्शनवालोंका परिमाण अवधिक्वानियोंके समान और केवलदर्शनियोंका परिमाण केवलक्वानियोंके समान जानना। एकेन्द्रियसे लेकर झीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त अनन्तानन्त जीवराशि प्रमाण अचक्षुदर्शनी हैं॥६७६॥

हस प्रकार आचार्य भी नेमिचन्द्र बिरचित गोम्मटसार करर नाम पंचसंप्रहकी मगवान् आहंन्त्र देव परमेववरके युन्दर ब्यानकमलॉकी वरन्त्राले प्राप्त पुण्यके पुंजस्वर राज्युद्र मण्डकावार्य महावादी श्री अभयनन्द्री सिद्धान्त्रचक्रवर्तीके चरणकमलॉकी चूकिसे सोमित रुकाटवाले श्री केसववर्णी-के द्वारा रिचन गोम्मटसार कर्णाटबृषि जीवतच्य प्रदीपिकाकी अनुसारिगी संस्कृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोवरसक रचित सम्यग्डानचन्त्रिका नामक मावाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माथा टीकार्म जीवकाचके अन्तरांत सम्य प्रकणार्जीमें से उपयोगमार्गणा प्रकणा नामक चीसवाँ अधिकार सम्यग्री हुआ १२०॥

### श्रीघादेशप्ररूपणाधिकारः ॥२१॥

अनंतरमुक्तविज्ञातिप्ररूपणेगळं ययासंभवमागि गुणस्थानंगळोळं मार्गणास्थानंगळोळं प्रत्येकं पेळवपं-

> गुणजीवा परजत्ती पाणा सण्णा य मम्गणुवजोगो । जोग्गा पर्रावदन्वा ओघादेसेस पत्तेयं ॥६७७॥

गुणजीवाः पर्व्याप्तयः प्राणाः संज्ञाहच मार्ग्गणा उपयोगे योग्याः प्ररूपितव्याः ओघावेशेषु प्रत्येकं ॥

गुणस्वानमारगंबास्वानंगळोळू प्रत्येकं । गुणस्वानंगळुं कोवसमासेगळुं पर्व्याप्तिगळुं प्राणं-गळुं संज्ञेगळुं मागगंबायळुपयोगंगळुमे वीविज्ञतिप्रकारंगळु प्ररूपिसत्यबुवबु । यथायोग्यमागि ।

> चउ पण चोइस चउरो णिरयादिसु चोद्दसं तु पंचक्खे । तसकाये सेदिंदियकाये मिच्छं गुणद्वाणं ॥६७८॥

चतुः पंच चतुर्दंश चत्वारि नरकाविषु चतुर्दंश तु पंचाक्षे । त्रसकाये शेर्षेद्रियकाये मिश्या-विष्ठगुणस्थानं ।।

नरकतिय्यंमनुष्यवेवयतिमञ्जोञ्ज ययासंस्थमापि नास्कुमय्यहुं पविनास्कृं नास्कृं गुणस्थानं गळप्नुवदं ते बोडे —नरकपतियोज्जु मिष्यादृष्टिसासादनमिश्रासंयतगुणस्थानचनुष्टयम्बक् । तिय्यंगा-तियोज्जु मिष्यादृष्टिसासादनमिश्र्यसंयतदेशसंयतगुणस्थानपंचकमक्कुं । मनुष्यगतियोज्जु सामान्य-

> नमिनंमत्सुराषीशोऽनन्तज्ञानादिवैभवः । इत्यातिवजो जीयादृशान्तः शास्त्रतं पदमः॥

वद्योत्तरमभिष्ठेयं जापयति--

10

उक्तविद्यतिप्ररूपणासु गुणस्यानमार्गणास्यानयोः प्रत्येक गुणस्यानानि जीवसमासाः पर्याप्तयः प्राणाः २० संज्ञाः मार्गणाः उपयोगास्य यथायोग्यं प्ररूपयितव्याः ॥६७७॥ तद्यया—

नारकादिगतिषु क्रमेण गुणस्वानानि मिथ्यादृष्टधादीनि बत्यारि पञ्च बतुर्दक्ष बत्यारि भवन्ति । इन्द्रियमार्गणायां पञ्जेन्द्रिये तु पुतः कायमार्गणायां त्रसकाये च, चतुर्दक्ष, शेयोन्द्रयकायेषु एक मिथ्यादृष्टिगुण-स्यानं । जोवसमासास्तु नरकगतौ संज्ञियमस्तिनदृत्यपर्याप्तौ दौ । तिर्यगतौ चतुर्दक्ष । मनुष्यगतौ संज्ञियमध्ता-

बीस प्ररूपणाओंका कथन करनेके पश्चात् जो कुछ अभिषेय है उसे कहते हैं— २५ अगर कही बीस प्ररूपणाओंमें से गुणस्थात और मार्गणास्थातमें गुणस्थात, जीव-समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोगोंका यथायोग्य प्ररूपणा करना चाहिये ॥६००॥ वहीं कहते हैं—

गतियार्गणामें क्रमसे गुणस्थान, मिध्यादृष्टि आदि नरक गतिमें चार, तिर्थेचगतिमें पाँच, मनुष्यगतिमें चौदह और देवगतिमें चार होते हैं। इन्द्रियमार्गणामें, पंचेन्द्रियमें, और कायमार्गणामें त्रसकायमें चौदह गुणस्थान होते हैं। श्लेष एकेन्द्रियादिमें और स्थावरकायमें चतहंत गुणस्थानंगळिनतुं संभविसुगुं । देवगतियोळ नरकगितयोळ तंते मिन्यादिष्टिसासादनिमधा-संग्रतगणस्थानचतृष्ट्यं संभविसग् । इंडियमार्ग्गणयोळ पंचेंद्रियक्के चतुर्देशगणस्थानंगळनितं मंत्रविष्यां । कायमार्ग्णयोळ त्रसकायक्केयं श्रतहाराम्बानंगळनितुं संभविसुगुं । शेषेवियकायंग-ळोळ प्रत्येकमो दो द मिथ्यादष्टिगुणस्थानमक्कं ।

|            | न | ति | म  | वे | Q | वि | ति. | ₹. | q. | q. | ब. | ते. | वा. | वन | ٦. |
|------------|---|----|----|----|---|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| गुण<br>जीव | 8 | ٩  | १४ | 8  | 3 | 3  | १   | 8  | 18 | 2  | 8  | 8   | 8   | 8  | 88 |
| जीव        | 2 | 88 | 1  | 3  | 8 | 2  | 2   | 2  | 7  | 8  | 8  | 8   | 8   | 8  | १० |

नरकगतियोळसंज्ञिपेचेंद्रियपर्व्याप्तनिर्वत्यपर्याप्तजीवसमासेगळेरडेयप्पृत्रु । तिर्ध्यगतियोळ एकेंद्रिय-बादरसुक्षमद्वीद्वियत्रीद्वियत्रत्रीरद्वियअसीन्नपंत्रीद्वयसीन्नपंत्रीद्वयपर्ध्याप्ताःपर्याप्तजीवसमासेगळ मनष्यगतियोळ संज्ञिपंचेंद्रियपर्ध्याप्राऽपर्ध्याप्रजीवसमासंगळमेरडेयप्यव । वेवगतियोळ संक्रिपंचेंद्रियपर्याप्त निवृत्यपर्याप्त जीवसमासेगळेरडेयप्पृषु । इंद्रियमार्गेणयोळेकेंद्रिय-वोळ बादरसक्मेंद्रियपर्व्याप्रापर्व्याप्रजीवसमासगळ नाल्कप्पूत् । द्वीद्रियवीळ द्वीद्रियपर्व्याप्रापर्वाप्त-जीवसमासेगळ चेरडेयप्पुत् । त्रीवियबोळ त्रीदियपर्ध्यामापर्ध्यामजीवसमासेगळेरडेयप्पुत् । चत- ०० रिद्वियदोळ चत्रिदियपर्व्याप्तपर्व्याप्तजीवसमासंगळेरडेयप्युत् । पंचेदियदोळ संझ्यसंज्ञिपर्व्याप्ता-पर्याप्रजीवसमासेगळ नात्कप्पन् । कायमार्गणेयोळ् पृथ्ध्यप्रेजोबायुवनस्पतिकायिकपंचकदोळ् ण्कॅदियबादरसक्ष्मपर्ध्याप्र अपर्याप्रजीवसमासंगळ प्रत्येकं नात्कुनात्कपुषु । त्रसकायिकंगळीळ् होद्वियत्रीद्वियत्त्वत्तरिद्वियासंज्ञिपंचेद्वियसंज्ञिपंचेद्वियपर्ध्याप्तापर्थ्याप्तजीवसमासगळ पत्त संभविसवव

| गतिमार्ग्गणायां   | इंद्रिय मार्ग्गणायां | कायमार्ग्गणायां        |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| न । ति । म । दे । | ए। बी। ती। च। पं।    | पृ। अ। ते। वा। व। त्र। |
| ४।५।१४।४।         | 81818181881          | १।१।१।१।१।१४।          |
| २।१४।२।२।         | ४।२।२।२।४।           | 8   8   8   8   8 0    |

पर्याप्तौ द्रौ । देवगतौ नरकगतिवदद्दौ । इन्द्रियमार्गणाया एकेन्द्रिये वादरसूक्ष्मैकेन्द्रियौ पर्याप्तापर्याप्ताविति 🎉 चरवारः । द्रीन्द्रिये त्रीन्द्रिये चतरिन्द्रिये च तत्तत्पर्याप्तापर्याप्तौ द्रौ द्रौ । पञ्चेन्द्रिये संज्यसंज्ञिनौ पर्याप्ता-पर्याप्ताविति चरवारः । कायमार्गणाया पथ्ज्यादिपञ्चस एकेन्द्रियवत चरवारः चरवारः त्रसे शेवा दश ॥६७८॥

एक मिध्यादिष्टगणस्थान होता है। जीवसमास नरकगतिमें संज्ञिपयीप्र और निवस्यपयीप्र दो होते हैं। तिर्यवगितमें चौदह होते हैं। मनुष्यातिमें संक्षिपयीप्र और अपयोप्त दो होते हैं। देवगितमें नरकगतिके समान दो होते हैं। इन्द्रियमार्गणामें एकेन्द्रियमें बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रियके पर्याप्त और अपर्याप्त होनेसे चार होते हैं। दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चतरिन्द्रियमें अपने-अपने पर्याप्त और अपर्याप्त होनेसे दो दो होते हैं। पंचेन्द्रियमें संज्ञी-असंजीके पर्याप्त-अपर्याप्तके भेदसे चार हैं। कायमार्गणामें पृथिवीकायिक आदि पाँच कार्योमें एकेन्द्रियकी तरह चार-चार जीवसमास होते हैं। त्रसमें जेव दस जीवसमास होते हैं ॥६७८॥

288

## मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुर्डि तु जाव खीणोत्ति । सेसाणं जोगित्ति य अणुमयवयणं तु वियस्रादो ॥६७९॥

मध्यमचतुर्मनेनोवचनेषु संक्रिप्रभृतिस्तु यावत् । क्षीणकवायस्तावत्पर्यतं शेवाणां योगिपर्यतं च जन्भयवचनं तु विकलात् ॥

> स । अ.। उ.। अ गु१३ । १२ । १२ १ । जी-१ । १ । १ । १ ।

साञाचाञ १३।१२।१२।१३ १।१।१।५

ओरालं पन्जत्ते थावरकायादि जाव जोगिति । तम्मिस्समपञ्जते चढुगुणठाणेस् णियमेण ॥६८०॥

१५ औदारिकः पर्ध्याप्ते स्यावरकायादि यावद्योगिपर्ध्यंतं । तन्मिश्रः अपर्ध्याप्ते चतुर्गुणस्यानेषु नियमेन ॥

जीवारिककाययोगमेंकेंद्रियस्थावरकायपय्याप्तमिच्यादृष्टिगुणस्थानमावियागि सयोगकेवलि-पय्यंतमाव पविमुदं गुणस्थानंगळक्कुमल्छ एकेंद्रियबादरसूक्ष्मद्वीद्वयज्ञीद्वयचतुरिद्वयस्त्रिपंचेंद्विया-संतिपंचेंद्वियपर्य्याप्तजीवसमासंगळ्नेलप्पुषु । ७। औदारिकमिथ्योगमपर्य्याप्तचतुर्गुणस्थानंगळोळ्

२० मध्यमेषु अवस्योभयमनोबबनयोगेषु चतुर्व विजिन्ध्यादृष्ट्यादोनि क्षीणक्यायान्तानि द्वादश । तुन्युनः सत्यानुभयमनोयोगयोः सस्यवनवामे व विज्ञयपित्तिम्यादृष्ट्यादोनि स्वयोगत्तामि त्रदोदश गृगस्यानानि मम्बिनः स्वयान्ता मिक्स्यास्य स्विक्तस्य स्विक्तस्य प्रदेशस्य प्रमुख्यानि स्वयान्ति विक्रव्ययमिष्यादृष्ट्यादोनि त्रयोदश । ओवसमासाः वित्वचतुरिन्द्रयसंत्रयसंज्ञिययांन्ताः स्त्र ॥६७९॥

भौदारिककाययोगः एकेन्द्रियस्यावरकायपयप्तिमिध्यादृष्ट्यादिसयोगान्तत्रयोदशगुणस्यानेषु भवति ।

२५ मध्यम अर्थात असत्य और उभय मतोयोग और वचन योग इन चारमें संज्ञी मिथ्या दृष्टिसे लेकर झीणकपाय पर्यन्त बारह गुणस्थान होते हैं। तथा सत्य और अनुभय मतोयोग और सत्यवचनयोगमें सिझपर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थान होते हैं। जीवसमास एक संविध्ययोत ही होता है। अनुभयवचनयोगमें विकलत्रय मिथ्यादृष्टिसे लेकर तेरह गुणस्थान होते हैं। जीवसमास एक संविध्ययोत ही जीवसमास एक स्विध्ययोत ही जीवसमास एक स्विध्ययोत ही जीवसमास एक विक्रिय स्विध्ययोत होते हैं। जीवसमास रोव्हिय वौहन्द्रिय, चौहन्द्रिय संज्ञिल्याकी, पंचेन्द्रिय प्योप्त स्वपाद होते हैं। इंग्लिय।

औदारिक काययोग एकेन्द्रिय स्थावरकाय पर्याप्त सिध्यादृष्टीसे लेकर स्थागकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानोंमें होता है। औदारिक सिश्रकाययोग नियमसे अपर्याप्त अवस्थामें नियमदिवसक्कमा नाल्कमपर्ध्यामगुजस्थानंगळावृत्रं बोहे पेळवर्षः ---मिच्छे सासणसम्मे प्रवेदयदे कवाडजोगिम्मि ।

णारतिरिधे वि य दोणिण वि होतिचि जिणेहि णिविददं ॥६८१॥

मिध्याहध्दी सासावनसम्यग्वष्टी पंवेदासंयते कवादयोगिनि नरतिरच्चि च द्राविप भवत इति जिनैसिहिष्टं ॥

मिक्यार विगणस्थानवीर्कं सासादनसम्यग्दव्दिगणस्थानवीर्कं पंवेदोदयासंग्रतसम्यग्दव्रिगण-स्थानकोळं कवाटसमबद्यातसयोगकेवलियणस्थानकोळींमत मनुष्यरोळं तिर्थ्यंवरोळमा यरडमीदा-रिककाययोगमं तन्मिश्रकाययोगमुमप्युवे वितु वीतरागसर्व्वजीरदं पेळल्पट्दु इ । मत्तमौदारिकमिश्र-काययोगतोळ एकेंद्रियबादरसक्मदित्रिचर्तारद्रियासंक्रिपंचेंद्रियसंज्ञिपंचेंद्रियापर्प्याप्रजीवसमाससप्तकमं सयोगिकेवलियोळ कवाटसमद्यातदोळ औदारिकमिश्रयोगमद्वं कहि जीवसमासाष्ट्रकमक्कं १०

| औ       | मिश्र |
|---------|-------|
| औ<br>१३ | 8     |
| 9       | 6     |

वेगुन्नं पन्जते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सं तु । सर्गिरयचउद्राणे मिस्से ण हि मिस्सजोगो द ॥६८२॥

वैगुःबं: पर्याप्ते इतरस्मिन खलु भवति तस्य मिश्रस्तु । सूरनारकचतुःस्थाने मिश्रे न हि मिश्रयोगस्तु ॥

वैक्रियिककाययोग पंचेंब्रियपर्य्याप्रदेवनारकमिश्यादष्टिसासादनमिश्रासंयतगुणस्थानचतष्टय- १५ दोळवकूं । तन्मिश्रयोगं देवनारकमिण्यादृष्टिसासादनासंयतग्णस्यानत्रयदोळमक्कूं । वैक्रियक-

तन्मिश्रयोगः अपर्याप्तचतुर्गणस्थानेध्वेव नियमेन ॥६८०॥ तेष केष ? इति चेदाह-

मिथ्यादष्टी सासादने पनेदोदयासंयते कपाटसमद्यातसयोगे, चैतेष अपर्याप्तचतुर्गणस्थानेषु स औदारिक-मिश्रयोगः स्यादित्यर्थः । तौ योगौ दावि नरतिरवचोरेवेति सर्वज्ञैक्क्सम । जीवसमासाः औदारिकयोगे पर्याप्ताः सप्त । तेन मिश्रयोगे अपर्याप्ताः सप्त । सयोगस्य चैक, एवमण्डी ॥६८१॥

. वैक्रियिककाययोगः पर्याप्तदेवनारकमिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्गुणस्थानेषु भवति खलुस्फुटम्।तु⊸पुनः

चार गणस्थानोंमें होता है ॥६८०॥

किन गणस्थानोंमें होता है यह कहते हैं-

मिध्यादृष्टिमें, सासादनमें, पुरुषवेदके चद्य सहित असंयतमें और कपाट समुद्रुधात सहित संयोगकेवलीमें इन चार अपयोग अवस्था सहित गणस्थानोंमें औदारिकमिश्रयोग २० होता है। औदारिक और औदारिकमिश्र ये दोनों भी योग मन्ध्य और तियंचोंमें ही सर्वज्ञ-देवने कहे हैं। औदारिक योगमें सात पर्याप्त जीवसमास होते हैं। अत: औदारिक मिश्र योगमें सात अपर्याप्त जीवसमास होते हैं और सयोगकेवलीके एक जीवसमास होता है इस तरह आठ जीवसमास होते हैं ॥६८१॥

वैक्रियिक काययोग पर्याप्त देव नारकियोंके मिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें ३० होता है। बैक्रियिक मिश्रकाय योग मिश्रगणस्थानमें तो नहीं होता. अतः देवनारिक्योंके

₹•

काययोगदोळु पंचेंद्रियसिन्निपर्ध्याप्रजीवसमासमो देयक्कुं । तन्मिष्यदोळु संन्निपंचेंद्रियनिवृत्त्यपर्ध्याप्त-जीवसमासमो देयक्कं वै मि

४। ३।

आहारो पर्ज्जचे इंदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु । अंतोम्रहचकाले छद्रगुणे होदि आहारो ॥६८३॥

बाहारः पथ्यमि इतरस्मिन् सन् भवति तस्य मिश्नस्तु । अंतर्मुहत्तंकाले षष्ठगुणे भवति आहारः ॥

आहारककाययोगसंत्रिपंचेद्वियपर्याप्तवञ्जाणस्यानर्वत्तित्रमत्तत्वयनोळक्कुमाहारककाययोग-कालमुमुस्कुर्व्यविदम् जाय्यविदम्भंतरम्भूहत्तकालदोळ्यक्कु । तम्मित्रकाययोगम् तद्गुणस्यान-बेळ प्रमत्ताुणस्यानदोळ अंतम्भूहत्तकालदोळ्यक्कुमद् कारणमागियाहारककाययोगदोळो वे १० गुजस्यानमुमो वे जीवसमासपुमक्कु । तिनाम्बदोळम्ते वो वेगुणस्यानमुमो वे जीवसमासपुमक्कु । आहारकवाययोगदोळ ग १। मि ग १

हारककाययोगबोळ्गु गु१। मि गु१ जी१। जी १

ओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेसु होदि कम्मइयं। चदुगदिविग्गहकाले जोगिस्स य पदरलोगपूरणमे ॥६८४॥

औदारिकमिश्रवच्चतुर्ग्गणस्थानेषु भवति कार्म्गर्ण। चतुर्गितिविग्रहकाले योगिनः प्रतर-लोकपुरणे ॥

१५ विवारिकमिश्रकाययोगबोळ्येळवंते चतुःगुणस्यानंगळोळु काम्मणकाययोगमक्कं मतुषु चतुःगातिवग्रहकालबोळं सयोगकेबलिय प्रतरलोकपूरणसमृद्वयातकालबोळमक्कुमतु कारणमागि काम्मणकाययोगबोळु मिष्यादृष्टिसासावनाऽसंयतसम्यग्दृष्टि समुद्वयातसयोगिभट्टारकरें व गुण-

तम्मिश्रयोगः मिश्रगुणस्थाने तु न हीति कारणात् देवनारकमिथ्यादृष्टिसासादनासंयतेप्वेव भवति । जीवसमासः तयोः क्रमेण संक्रिपयप्तिः तन्त्रवृत्वपर्याप्तः एकैकः ॥६८२॥

बाहारकशयोगः संन्निययोत्वरधुणस्याने जयन्योत्कृष्टेन अन्तर्भृहूर्वकाले एव भवति । तानमध्योगः इतरस्मिन् संव्यवयोत्त्रप्रभुणस्याने खणु जयम्योत्कृष्टेन तावस्काले एव भवति । तेन तथायोगयोस्तदेव गुणस्यानं जीवसमासः स एव एकेवः ॥६८३॥

बौदारिकमिश्रवच्चतुर्गृशस्यानेषु कार्मणकाययोगः स्यात् स चतुर्गतिविग्रहकाले स्योगस्य प्रतरलोकः

सिध्यादृष्टि, सासादन और असंयतगुणस्थानोर्मे ही होता है। जीवसमास अनर्मेन्से वैक्रियिकर्मे

२५ संज्ञीपर्याप्त और वैक्रियिकमिश्रमें संज्ञीअपर्याप्त होता है ॥६८२॥

आहारक काययोग संजीपयांप्त छठे गुणस्थानमें जयन्य और एक्क्टसे अन्तगृह्व काळमें ही होता है। आहारमिक्रकाययोग संजिखपयांप्त अवस्थामें छठे गुणस्थानमें जयन्य एक्क्टसे अन्तगृहुदेकाळमें ही होता है। अतः उन दोनोंमें एक छठा ही गुणस्थान होता है। तथा जीवसमास भी वही संजीपयांप्त और संजीअपयांप्त एक-एक ही होता है।।६८२॥

औदारिकिमिश्रकी तरह कार्मणकाययोग चार गुणस्थानोंमें होता है। सो वह चार गति सम्बन्धी विमहगतिके कालमें और सयोगकेवलीके प्रतर और लोकपूरण समुद्रचातके

स्थानचतुष्टवयुं एकॅद्रियबावरस्कादित्रचतृरिक्वयासंक्रिपंचेद्रियसंक्रिपंचेद्रियसोवंगळ् उत्तरभव-शरीरग्रहणात्यं स्वस्वयोग्यचतुर्गातगळ्गे पोपुरं विष्णहगतियं बुवा विष्णहगतियोळप्य वपर्य्याप्रजीव-समासिगळेळ् प्रतरसमुद्धातलोकपूरणसमुद्द्यातसमयत्रमवत्तिसयोगभट्टारकन काम्मणकाययोगाऽ पर्य्याप्रजीवत्तमासेगृडि काम्मणकाययोगदोळंद्र जोवसमासेगळप्पृत् का=

> गु४ जी८

> थावरकायप्पहुडी अणियद्वीवितिचउत्थभागोत्ति । कोहतियं लोहो पूण सुहुमसरागोत्ति विण्णेयो ॥६८६॥

स्थावरकायप्रभृत्यनिवृत्तिद्वित्रिवतृत्यंभागपर्यंतं । क्रोधत्रयं भवति लोभः पुनः सूक्ष्मसराग-पर्यंतं विजेयः ॥

पूरणकाले च भवति तेन तत्र गुणस्थानानि जीवसमासाश्च तद्वत् चरवारि अधै भवन्ति ॥६८४॥

वेदमार्गणाया वन्त्रवेदः स्यावरकायमिष्यादृष्ट्याद्वनिवृत्तिकरणप्रयमसवेदभागान्तं भवति तेन तत्र गुणस्यानानि नव । जीवसमासावरतुर्वेदा । सेयस्त्रीपुर्वेदी संस्थातिर्मिष्यादृष्ट्याद्वनिवृत्तिकरणस्वस्त्रवेदभाग- २० पर्यन्त अवतः तेन वर्षोगुंगस्थानानि नव नव । जीवसमासाः संस्थातिर्मित्री पर्याप्तापर्यापतिवित्त चत्वारः "इति विजेकत्तमः ॥६८५॥

कालमें होता है। इससे उसमें गुणस्थान और जीवसमास उसीकी तरह कमसे चार और आठ होते हैं ॥६८४॥

वेतमार्गणामें नपुंसकवेद स्थावरकायसम्बन्धी मिध्यादृष्टिसे छेकर अनिष्टृत्तिकरणके २५ प्रथम सबेदभागपर्यन्त होता है। अतः उसमें नौ गुजस्थान होते हैं। जीवसमास चौदह होते हैं। शेप स्त्रोवेद और पुरुषवेद संक्षी-असंकी मिध्यादृष्टिसे छेकर अनिष्टृत्तिकरणके अपने-अध्यत स्वात होते हैं। तथा जीवसमास स्वात अपने-अध्यत होते हैं। तथा जीवसमास संक्षी, असंजी, पर्याप्त, अपयोत चार होते हैं ऐसा जिनवेदने कहा है।8८५॥

कवायमार्गणेयोळ् कोधमानसायाकवाधनयंगळ् स्वावरकायसिष्यावृष्टिगुवस्थानं मोवस्गो इनिवृत्तिकरणगुणस्थानं हित्रकृत्वंमाणपर्यंतमाव गुणस्थाननवकवोळपुत्रु । अतु कारण-माणि कोधाविकवायत्रयवोळ् प्रश्वेकमो भन्तुमो भन्तं गुणस्थानंगळ्नेकेद्वियवावरक्षस्थात्रिकवृद्य-संज्ञिणंवद्विय संज्ञिलंबद्वियपर्यामाणस्यांत्रजीवसमासंगळ् विकारकु पविनास्कुमपुत्रु । लोम-१ कवायबोळसंते स्थावरकायमिष्यावृष्टिगुणस्थानमावियागं सूक्षसापरायगुणस्थानपर्यंतमाव गुण-स्थानवज्ञकसं कोधाधिगळगे वेळदंत चतुवृंजजीवसमासंगळ्मपुत्रें को मा । मा । लो १ । १ । १०

\$8

**58158158158** 

# परमागमदो ळेरियल्पडुबुबु ।

थावरकायप्पदुढी मदिसुदअण्णाणंयं विभंगो दु । सण्णीपुणप्पदृढी सासणसम्मोत्ति णायन्त्रो ॥६८७॥

॰ स्वादरकायत्रभृति मतिञ्जुताज्ञानकं विभागस्तु । संज्ञोपूर्णंप्रभृति सासादनसम्यग्दृष्टियय्यैतं ज्ञातन्त्रं ॥

ज्ञानमार्गणयोज् मतिश्रुताज्ञानद्वयं स्थावरकायमिष्यावृष्टिप्रभृतिसासावनसम्यग्दृष्टिगुण-स्थानपर्य्यंतमेर इरदुगुणस्थानवो ऋपुड् । एकेंद्रियसवरसुक्षमद्वित्रिखतुः पंचेंद्रियसंत्र्यसंतिपर्य्याता-पर्य्यामजीवसमात्त्रेगळ् प्रत्येकं पविनात्कु पविनात्कुमप्युड् । विभंगज्ञानसुं संज्ञिपूर्णामध्यादृष्टियादि-१५ वागि सासावनसम्बग्दृष्टिप्रप्यंतमेरङुगुणस्थानदोळप्युड् । संज्ञिपंचेंद्रियपर्य्याप्रजीवसमासेयो देव-प्युड् । गृर्वितु परमागमदोळिरयस्यङुखुड् ।

कथावमार्थनाया क्रोबमानभायाः स्वावरकायांमध्याद्-व्यादानितृत्ति करणदिष्ठिचनुर्यागान्त् । जोत्र. पृतः
सृक्षमयांपरायान्तम् । तेत क्रोबचये गुणस्थानानि नव लोने दश संयाति । जीवसमासाः सवत्र चतुर्दगेव ॥६८६॥
सानमार्गनाया मित्रपूताझानद्वय स्थावरकायांग्रियाद्-व्यादिसासादनान्तं आत्रक्य तेन तत्र गुणस्थाने
२० हे । जीवसमासाव्यदुर्वयः । तुन्तः विश्वज्ञानां सक्षित्र्यांमध्याद्व्यादिसासादनान्तं तत्र गुणस्थाने
हे । जीवसमासाव्यदुर्वयः । तुन्तः विश्वज्ञानां सक्षित्र्यामध्याद्व्यादिसासादनान्तं तत्र गुणस्थाने हे ।
जीवसमासाः संक्रियान्ति वर्षकः ॥६८७॥

कथायमार्गणामे कोष, मान, माया, स्थानरकायमिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके क्रमसे दूसरे, तीसरे और चीये भागपयन्त होते हैं। लोभ सुक्मसाम्पराय गुणस्थानपर्यन्त होता है। इससे कोष, मान, मायामें नौ और लोममें दस गुणस्थान होते हैं। जीवसमास २५ सर्वेत्र चीदह होते हैं। ए.८६॥

ज्ञानमार्गणामें कुमति, कुष्रुतहान स्थावरकायमिण्यादृष्टिसे लेकर सासादनपर्यन्त जान्ना। इससे वनमें दो गुणस्थान होते हैं। जीवसमास चौदह होते हैं। विभंगज्ञान सीके-पर्याप्त मिण्यादृष्टिसे लेकर सासादन पर्यन्त जानना। इससे वसमें भी दो गुणस्थान होते हैं। जीवसमास एक संजीपयीप्त ही होता है। ॥६८॥

३० १. म<sup>°</sup>दोल्पेलल्पड्नुनु ।

१५

## सण्णाणतिगं अविरदसन्मादी छडुगादि मणपज्जो । स्रीणकसायं जाव दु केवलणाणं जिणे सिद्धे ॥६८८॥

सज्ज्ञानिकमसंयतसम्यग्दृष्टपावि चष्ठकावि मनःपय्यायः क्षीणकवायं यावत् केवलज्ञानं जिनेसिद्धे ॥

मित्रभूताविष सम्प्रज्ञानित्रतयमसंयतसम्यग्दृष्टधाविश्तीणकवायगुणस्यानपर्यंत मो भत् गुणस्यानंगळोळपुड् । सिन्नपंचेंद्रियपय्यांसाज्यस्यांसजीवसमानेगळेरहेरळपुष्ट् । मनःपर्यायज्ञानं वष्ठगुणस्यानवित्र प्रमस्तं यत्नादियाणि श्लीणकवायप्रयातेनेळ् गुणस्यानदोळपुड् । सिन्नपंचेंद्रिय-पर्य्याप्तवीवसमासमे वेयक्ट्रं । केवळज्ञानं सयोगिकवेजियोळमयोगिकेविष्योळ सिद्धरोळमक्कृमिल्ल सिन्नपंचेंद्रायाम् समुद्धाताजननिल्ल बोदारिकमित्रमुं काम्यणकाययोगमुमुळ्ळुः वार्त्यमप्याप्तजीवसमासमुं समुद्धाताजननिल्ल कोवारिकमित्रमुं काम्यणकाययोगमुमुळ्ळुः वार्त्यमप्याप्तजीवसमासम् कृषि कोवसमासम् स्राप्तवागुन्

कु। कु। वि। मा श्रु। वामा के रारारारा ९। ९। ९। ७। २ १४। १४। १। २। २। २। १। २

अयदोत्ति हु अविरमणं देसे देसो पमत्तइदरे य । परिहारो सामाइयच्छेदो छद्रादि थुस्रोत्ति ॥६८९॥

असंयतपर्यंतमविरमणं वेशे देशः प्रमत्ते इतरस्मिन्श्च । परिहारः सामायिकच्छेदोपस्या-पनौ षष्टादिस्यरूपर्यंतं ॥

> ... सुदुमो सुदुमकसाए संते खीणे जिणे जदक्खादं । संजममगगणमेदा सिद्धे णत्थिति णिदिदटठं ॥६९०॥

सुक्मः सुक्षकवाये जाते क्षीणे जिने यथाख्यातः। संयममार्ग्गणभेदाः सिद्धे न संति इति निर्दृष्टं ॥

संयममार्गाणेयोळ् मिष्यादृष्टिगुणस्थानं मोबल्गों इसंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानपर्यंतं नाल्कुं गुणस्थानंगळोळविरमणमक्कमिल्ल पविनाल्कुं जीवसमासंगळमण्यूच् । वेशसंयतगुणस्थानवोळ वेश- २०

मरवादिमम्बम्बानत्रयं असंयतादिक्षीणकवायाग्तं तेन तत्र गुणस्वानानि नव । जीवसमामी संक्षित्रयोप्या-पर्याप्तौ हो । मनःपर्ययक्षानं वशादिक्षीणकवायाग्तं तेन तत्र गुणस्यानानि सन्त जीवसमासः संक्षिपर्याप्त एवैकः । केवळकानं सर्वागायोगयोः सिद्धे च । तत्र जीवसमासी संक्षिपर्योप्तस्योगपर्याप्तौ हो ॥६८८॥

संयमभार्गणायां अविरमणं मिथ्यादृष्ट्याद्यसंयतान्तचतुर्गुणस्यानेषु । तत्र जीवसमासाश्चतुर्दश । देशसंयमः

मित आदि तीन सम्यन्हान असंवतसे लेकर क्षंणकवाय गुणस्थानपर्यन्त होते हैं इससे २५ उनमें नौ गुणस्थान होते हैं। जीवसमास संक्षिपर्याम अपर्याप्त हो होते हैं। मनःपर्ययन्नान छठे गुणस्थानसे क्षीणकवाय प्यन्त होता है अतः उसमें सात गुणस्थान होते हैं और जीव-समास एक संजिपयोग ही होता है। केबटजान सयोगी, अयोगी और सिद्धोंमें होता है। उसमें संजी पर्याप्त या समुद्दातगत सयोगीकी अपेक्षा संजी अपर्याप्त ये हो जीवसमास होते हैं। इस्टरा

संयममार्गणामें असंयम मिध्यादृष्टिसे छेकर असंयतपर्यन्त चार गुणस्थानोंमें होता

संवतमुमक्कुमिल्ल संत्रिपंचेंद्रिवपय्याँगजीवसमासमो वेयक्कुं । सामायिकक्छेबोपस्थापनसंवमाये-रहुं प्रत्येकं प्रमत संवतगुणस्थानमाविवाणऽनिवृत्तिकरणगुणस्थानपर्यातं नास्कुं नास्कुं गृणस्थानंग-ळणुबिल्ल संत्रिपंचेंद्रियपय्याँगजीवसमासमुं आहारकापय्यांगजीवसमासमुम्मितरहेरहु जीवसमासं-गळणुब्रा । परिहारविद्युद्धिसंयमं प्रमत्तसंयतरोळमप्रमत्तसंयतरोळमक्कुमिल्ल संत्रिपंचेंद्रियपर्यांग-भू जीवसमासमो वे यक्कुमेकं बोडे परिहारविद्युद्धिसंयमक्कृद्धियुमाहारकक्कृद्धित्यमंत्रोळे संभविस-वणुवरिंदं । सुक्तवापरायसंयमं सुक्ततापरायगुणस्थानवोळयक्कुमिल्ल संत्रिपंचेंद्रियपर्यांगजीव-समासमो वेयक्कृतं । यथास्थातवारिक्वायागुणस्थानवोळ श्रीणकवायोळाव्यक्कार्याक्षेत्र सयोगिकेवित्रगुणस्थानवोळमक्कार्याक्षेत्रम्यातिकवायगुणस्थानवोळ गुणस्थानवोळ संत्रिपंचेंद्रपर्यांगजीवस्यासमुं समुव्यातकेवित्य व्यय्यांगजीवसमासमुं कृदि जीवसमासद्य-१० मक्कं ने संययमार्गणानवेत्रसंगळ सिळपरमिळ्गळोळ संत्रिपंचेंद्रपरमानवोळयेळ्यस्टद ।

> अ। दे। सा। छे। पासू। य। ४। १। ४। ४। २। १। १। ४। १४। १। २। २। १। १। २।

> > चउरक्खथावरविरदसम्मादिट्ठी दु खोणमोहोत्ति । चक्खु अचक्खु ओहो जिणसिद्धे केवलं होदि ।।६९१॥

चर्तुरिदियस्यावराविरतसम्यग्दृष्टितः क्षीणमोहपर्यंतं । चक्षुरचक्षुरवधयो जिनसिद्धे केवस्रं भवति ।।

१५ देससंयतगृणस्थाने तत्र जीवसमासः संज्ञिपयोप्त एव । सामाधिकछेदोपस्थापनो प्रमताखनिवृत्तिकरणान्त-चतुर्गुणस्थानेषु । तत्र जीवसमासी संज्ञिपयोप्ताहारकपर्याच्तो हो । परिहारविश्वदिसंयमः प्रमताप्रमतयोदेव । तत्र जीवसमासः संज्ञिपयोप्त एव तिन सह ब्राह्यरुक्टेंदेरुस्थासंभवात् । सूक्श्वपपरायसंयमः सूरुसताप-रायगुणस्थाने तत्र जीवसमासः संज्ञिपयोप्तः । यद्यास्थात्वारित्र उपकान्त्रकपायादिवतुर्गृणस्थानेप् तत्र जीवसमासौ संज्ञिपयोप्तसमृद्धातकेवस्थयपायो हो । संयममार्थणाभेदाः सिद्धं न संतीति परमायमे २० निव्हिम् ।१८८-६९०।

है उसमें चीवह जीवसमास होते हैं। देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमें होता है उसमें जीव-समास एक संक्षिपयीप्र ही होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना प्रमचसे छेकर अनि-वृत्तिकरणपर्यन्त चार गुणस्थानों में होते हैं। उनमें जीवसमास संजिपयोप्त और आहारक मिश्रको अपेक्षा संक्षिअपयोप्त होते हैं। परिहारिबिशृद्धिसंयम प्रमच और अप्तमान गृणस्थानों में २५ ही होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयोप्त ही होता है क्योंकि परिहारिबशृद्धि संयमके साथ आहारकश्चद्धि नहीं होती। सुरुमसाम्पराययंवत सुरुमसाम्पराय गृणस्थानों होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयोप्त ही होता है। यथाच्यातचारित्र उपज्ञान्तकथाय आदि चार गुणस्थानों होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयोप्त तथा समुद्धात केनलोकी अपेक्षा अपेक्षा कहा है। इंटर-ईएशी

वर्शनमार्गाणेयोळ चक्षईर्शनं चर्तारद्वियमिच्याविष्ट मोदल्गों इ श्रीणक्षायगणस्थानपर्यंतं पन्नेरड गणस्थानंळोळप्यदल्लि चतरिदियसंज्ञिरंचेंद्रियासंज्ञिपंचेंद्रियपर्ध्याप्तापर्ध्याप्तजीवसमासे-गळ।रप्युव् । अवक्षर्द्वर्शनं स्थावरकायमिष्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि क्षोणकवायगुणस्थानपर्यातं पॅनेरडं गुणस्थानंगळोळप्दल्लि पदिनाल्कं जीवसमासंगळपुद । अवधिवर्शनमसंयतसम्यग्हिष्ट-गुणस्यानमादियागि क्षीणकषायगुणस्यानपर्यंतमो भत्त गुणस्यानंगळोळप्यतिल संज्ञिपंचेंद्रिय पर्ध्याप्तापर्याप्त जीवसमासगळरडेयप्पुत्र । केवलदर्शनं सयोगिकेवलिययोगिकेवलिगळं बेरडं गुण-स्यानंग जोळप्रदल्लि संज्ञि 'चॅद्रियपर्व्याप्तजीवसमासेयुं समुद्रधातकेवलिय अपर्व्याप्तजीवसमासम्-मितरह जीवसमारेगळणव — गणस्थानातीतरप्य सिद्धरोळं केव-

१२।१२।९।२। E18812171

लदर्शन मक्कं ॥

थावरकायप्पहडी अविरदसम्मोत्ति असुइतियलेस्सा । सण्जीदो अपमत्तो जाव द सहित्रिणलेस्साओ ॥६९२॥

स्यावरकायप्रभत्यविरतसम्यग्विष्टपय्यंतमञ्भन्नयलेश्याः ।

शभत्रयलेश्याः ॥

लेश्यामार्गणयोज् अञ्चभत्रयलेश्येगळ् स्थावरकायमिथ्यावृष्टिगुणस्थानमावियागि असंयत-सम्यायुष्टिगणस्थानपर्यंतं नोत्क्रं गुणस्यानंगळोळ् संभविसुववस्ति एकेंद्रियबावरसुक्षमद्वित्रचतः- १५ पंचें द्वियसंज्यसं ज्ञिपर्ध्याप्ताऽपर्ध्याप्तभेदविभिन्नजीवसमासंगळ पदिनाल्कमप्पव । तेजःपद्मलेद्द्येगळ संजिमिथ्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि अप्रमत्तगणस्थानप्रयत्नेळ गणस्थानंगळोळप्पवल्लि संजि-पर्ध्वाप्रापर्ध्याप्रजीवसमासंगळरडेरडप्यव ।

दर्शनमार्गणाया चक्षदंर्शनै चतुरिन्द्रियमिष्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायान्तं । तत्र जीवसमासाः चतुरिन्द्रिय-संव्यसजिपयप्ति। गर् । अवक्षदंशीनं स्यावरकायमिष्यादष्ट्यादिक्षीणकषायान्तं तत्र जीवसमासादवतर्दश । २० अर्वाधदर्शन असंयतादिक्षीणकथायान्तं तत्र जीवसमासौ संज्ञिपयपितापर्याप्तौ । केवलदर्शनं सयोगायोगगण-स्यानयोः तत्र जीवसमासौ केवलज्ञानोक्तौ दौ । सिद्धेऽपि केवलदर्शनं भवति ।

लेश्यामार्गणाया अशुभलेश्यात्रयं स्थावरकायमिथ्यादृष्ट्याद्यसंयतान्तं तत्र जोवसमासाः चतुर्दशः। तेज:पद्म लेख्ये संजिमिष्यादष्ट्याद्यप्रमत्तान्त तत्र जीवसमासौ संजिपयोगापयोगौ ॥६९२॥

दर्शनमार्गणामें चशुदर्शन चतुरिन्द्रिय मिध्यादृष्टिसे छेकर क्षीणकषाय पर्यन्त होता २५ है। उसमें जीवसमास चौड्निद्रय, संज्ञी पंचेन्द्रिय, असंज्ञि पंचेन्द्रिय इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेदसे छह होते हैं। अचभुदर्शन स्थावरकाय मिध्यादृष्टिसे छेकर झीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त होता है। उसमें जीवसमास चौदह होते हैं। अवधिदर्शन असंयतसे छेकर झांण-क्षाय गुणस्थानपर्यन्त होता है। उसमें जीवसमास संक्रिपर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। केबलदर्शन सयोगी-अयोगी गुणस्थानोंमें होता है। उसमें दो जीवसमास होते हैं जो केवल- 30 झानमें होते हैं। सिद्धोंमें भी केवलदर्शन होता है।।६९१॥

लेश्यामार्गणामें तीन अज्ञुभ छेश्या स्थावरकाय मिध्यादृष्टिसे छेकर असंयत गुणस्थान पर्यन्त होती है उनमें जीवसमास चौदह हैं। तेजोछेश्या और पद्मछेश्या संक्रिमिध्यादृष्टिसे छेकर अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त होती हैं। उसमें जीवसमास संक्रिपर्याप्त और संजिअपर्याप्त होते हैं ॥६९२॥

११५

### णवरि य सुक्का सेस्सा सजीगिचरिमोत्ति होदि णियमेण । गयजोगिम्मि वि सिद्धे सेस्सा णत्थिति णिहिंद्रं ॥६९३॥

विशेषोस्ति शुक्छलेश्या सयोगचरमपर्यंतं भवति नियमेन । गतयोगेऽपि सिद्धे लेश्या न

संतीति निहिष्टं ॥

पुन्नलेहेर्ययोळ् विद्योवमुंटाबुदें दोडे शुन्नलेहरपासंज्ञियस्याप्तिमस्यादृष्टिगुणस्थानमावियागि सर्योगिकेवलिशुणस्यानयस्यां पविदृदं गुनस्यानाळोळपूर्वे बुदल्लि सांत्रिपंचीद्वयप्याप्तामप्याप्ति-बोबसमासमुं सत्रुद्यातकेवलिख बोदारिकमिथकान्योजकाययोगकालकुरायपात्रजीवसमासमुं कृष्टि जीवसमासद्वयमक्तृं नियमदिदं । हु। नी। क।ते।प।शु नतयोगरप्य अयोगिकेवलि

\$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$

गळोळं सिद्धपरमेष्ठिगळोळं लेश्येगळिल्लमें बितु परमागमबोळपेळल्पट्दुदु ।

थावरकायप्पहुडी अजोगिचरिमोत्ति होति भवसिद्धा ।

मिच्छाइद्विद्वाणे अभन्वसिद्धा हवंतिति ॥६९४॥

स्थावरकायप्रभृत्ययोगिचरमसमयपर्यंतं भवंति भव्यसिद्धाः । मिष्यावृष्टिस्थाने अभव्यसिद्धाः । मिष्यावृष्टिस्थाने अभव्यसिद्धा भवंतीति ॥

भव्यमार्माणेयोज् स्वावरकायनिष्यादृष्टिगुणस्यानमाविद्यागि अयोगिकेविज्यसगुणस्यान-१५ पर्यंतं पवितास्कुं गुणस्यानंगळोळ् भव्यसिद्धसग्रज्यप्रतिक पवितास्कुं जीवसमासंगळपुत्रु । अभव्य-सिद्धसगळु मिष्यादृष्टिगुणस्यानमो वरोळेयपद । अस्कि पविनास्कुं जीवसमासंगळपुत्रु अ । अ ४४ । १

१४।१४

### मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादो । पढम्रवसमवेदगसम्मत्तदुगं अप्यमत्तोत्ति ।।६९५।।

मिष्यावृष्टिः सासादनो मिश्रः स्वस्वस्थाने भवति असंयतात्प्रथमोपशमवेदकसम्यक्त्वद्विकम्-२० प्रमत्तपृष्यते ॥

शुक्ककेश्यायां विशेषः । स कः ? सा केश्या संज्ञिपप्रतिमिष्ट्यारृष्ट्यादिसयोगान्तं भवति तत्र जोव-समासौ संज्ञिप्यताप्रयाती द्वावेव नियमेन कैवल्यपर्यातस्य अपर्याते एवान्तर्भावात् । अयोगिजिने सिद्धं च केश्या न सन्तीति परमागमे प्रतिपादितम् ॥६९३॥

भन्यमार्गणायां भन्यसिद्धाः स्वावरकायमिथ्यादृष्टपाद्ययोगान्त भवन्ति । अभन्यसिद्धाः मिथ्यादृष्टिगुण-२५ स्थाने एव भवन्ति इत्युभयत्र जीवसमासावनुर्देश ॥६९४॥

शुक्लकेश्यामें विशेष है। वह संजितिभ्यादृष्टिसे लेकर सयोगीपर्यन्त होती है। उसमें जीवसमास संबिपयान और संजिजपयोन दो ही नियमसे होते हैं। केवलिसमुद्रधातगत अपयोनका अन्तर्याव अपयोनमें ही हो जाता है। अयोग केवली और सिद्धोंमें लेश्या नहीं होती ऐसा परमागमें कहा है। १६२श।

भन्यमार्गणार्मे भन्य स्थाबरकाय मिध्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली पर्यन्त होते हैं। अभन्य मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं। दोनोंभें जीवसमास चौदह हो होते हैं।।६९४॥

हिलीयोपडाससस्यक्तवको पेळवपं ।

विदियुवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि संतमोहो ति । खडां सम्मं च तहा सिद्धोत्ति जिणेहि णिहिङं ॥६९६॥

द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमविरतसम्यग्हण्डयासुपशांतमोहृगुणस्थानपय्यतं क्षायिकसम्यक्त्यं च तथा सिद्धपर्यंत जिनैर्झिट्टरं ॥

सम्यत्त्वमार्गणाया मिष्यादृष्टि. सासादनः मिश्रव्य स्वस्तगुणस्थाने एव भवति । तत्र मिष्यादृष्टी जीनवमासास्वतुर्दमः । सासादने बादरैकद्वित्रिचनुरिन्दियसंत्यतंत्र्यप्रयस्तिसंक्षिपर्यासाः सत्तः । द्वितीयोपज्ञमसम्य-स्वितिदास्वस्य सासादनत्वप्रामिप्यं च संभिष्यमित्रवेषाप्यप्रितिष्यं द्वि । मिश्रे संग्निष्यक्तिः । प्रयूगोपदामवेदक-सम्यत्त्वः वे असंयताद्यप्रमानान्तः स्त. । तत्र जीवसमासः प्रययोपज्ञमसम्यवस्य मरणामावात् संग्निपर्यातः एवैकः । वेदकसम्यवस्यवं संग्निपर्याताप्यति एवैकः । वेदकसम्यवस्य संग्निपर्याताप्यति । योग्निपरस्व मत्त्रम्य अन्तवस्य मित्रप्रमान्त्रस्व संभिष्यति । वेदकसम्यवस्य संग्निपर्याताप्यति । वित्रोयोपन्यसम्ययन्त्वस्याहः—

सम्यक्तवार्गणामें मिध्यादृष्टि, सासादन, और मिश्र अपने-अपने गुणस्थानमें होते हैं। मिध्यादृष्टिने वीवसमास बीदह होते हैं। सासादनमें बादर एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तिर्दान्द्र्य, असीअअपयोत तथा संतिष्ठामा अपर्याग ये सात जीवसमास होते हैं। दितीयोपश्रम सम्यक्तवकी विराधना करके सासादनको प्राप्त होनेके प्रसमें सीजिप्यांप्त और २५ देवअपयोत्त हो जीवसमास होते हैं। मिश्रगुणस्थानमें सीज्ञपयीत जीवसमास होता है। प्रथमोपश्रम सम्यक्तव और वेदकसम्यक्तव असंयतसे अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त होते हैं। प्रथमोपश्रम सम्यक्तव भैं मरणका अमाव होनेसे जीवसमास एक सीक्षपयीत ही हैं। देवक सम्यक्तवमें सिज्ञपयीत, अपर्यात हो होते हैं। क्योंकि धर्मा नामक प्रथम नरकमें भवनित्रकको छोड़कर देवोंसे और भोगभूमिया मतुष्य तथा तिर्यचीमें अपर्यात दशमें भी वेदक सम्यक्तव ३० होता है। १९९॥

द्वितीयोपशम सम्यक्तको कहते हैं-

१. सु. साविति हो।

हितीयोषसमसम्यस्त्वमसंयताच्चयांक्रकायगुणस्थानपर्यंतमे द्वं गुणस्थानंगळोळक्कुमिल्लयुप्रामभ्रेण्यवरोहणकोळऽप्रमत्तप्रमत्तवेशसंयतासंयतरोळ् हितीयोपशमसम्यस्त्रसंभवमे बरिदुवेकेवोडं उपशमभ्रेण्यारोहणाकरोहणकालमं नोडलु तहुपश्चमसम्यस्त्रकालं संस्थातगुणमस्कुमेत्तलातुं चारित्रावरणोवयांवर्ष वेशसंयतासंयतरोळु पतनमुद्रप्युवरिदं । अस्ति संबिद्धंद्वियपर्याप्तजीवसमा
पे सुं वेवासंयतापर्याप्तजीवसमासेतुम्बर्ग जीवसमासंगळप्रवृ । साधिकसम्यस्त्वमसंयतावियुमयोगिकेविलगुणस्थानमवसानमागि पंत्रों दुं गुणस्थानंगळोळप्रवृत्विलः । संज्ञिपंत्रदेवपर्य्याप्तभुव्यमानजीवसमासेगुं बद्धायुष्यापेशयिदं चम्मय नारकापर्य्याप्तनु भोगभूमिजमनुष्यतिय्वासंयतापर्याप्तं वेवासंयतार्थापनु संज्ञिपद्वित्रपर्याप्तम् पुवरित्रपर्याप्तमुक्वित्रपर्वासंयताः
गळप्य । संविष्टरवा : —

मि सा मि द्वि उप्र वे क्षा गुणस्थानातीतरप्प सिद्धपरमेष्ठिगळीळं १११८ । ४४११ १४७ । १२ । १२२

<sup>१०</sup> क्षायिकसम्बक्त्यमक्कूमें वितु जिनस्वामिगळिवं पेळल्पट्द्रब् ॥

सण्जी सण्जिप्पहुंडी खीणकसाओचि होदि णियमेण । थावरकायप्पहुंडी असण्जिचि हवे असण्जी दु ॥६९७॥

संज्ञी संज्ञिप्रभृति क्षीणकवायप्य्यैतं भवति नियमेन । स्थावरकायप्रभृति असंज्ञिपय्यैतं भवेदसंज्ञी तु ॥

साँसामार्गणयोज् संस्निबीवं संत्रिमिष्यादृष्टिगृणस्यानमादियागि क्षीणकद्यायगुणस्यान-पय्यतं पन्तरेतुं गुणस्यानंगळोळप्पुदु बल्लि संक्षिपचेद्वियपर्यान्तापर्य्याप्तत्नीवसमासद्वयमग्रह । तु सत्ते व्यवित्निवीवस्यादरकायमिष्यादृष्टिगणस्यानमादियागि पंचेदियाशित्रिमिष्यादृष्टियपर्यतं मिष्या-

दितीयोषश्यमसम्बन्धस्यं अस्यवादयुषशान्त्रस्यामानं अवति । अप्रमसे उत्पाय उपिर वर्षशान्तरुपायान्तं गत्या अषोषतरणे अस्यवान्यमित सस्यमात् । तत्र जीवसमाती सीत्रपासिवास्यताप्यासी हो । शायिक-२० सम्यस्यं असंवतावयोगान्तम् । तत्र जीवसमासी सित्रपासः बद्धापुरुपायेक्षया वर्षानारस्थ्रोगभूमिनरतिर्ययं-मानिकापपासस्यति हो । विद्योग साधिकसम्बन्धस्यं स्यादित वित्रतन्त्रम् ॥६५६॥

संज्ञिमार्गणाया सज्ञिजीवः संज्ञिमिच्यादृष्ट्यादिक्षीणकवायान्त भवति तत्र जीवसमासौ संज्ञिपर्यासापर्यासौ

हितीयोपशम सम्यक्त्व असंयतसे जपशान्तक्षाय गुणस्थानपर्यन्त होता है; क्यों कि अप्रमत गुणस्थानमें इस हितीयोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्त करके ऊपर उपशान्तक्षाय पर्यन्त २५ जाकर नीचे उत्पत्तेपर असंयत पर्यन्त भी उपका अस्तित्व रहता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयीप्त तथा देव असंयत अर्थाग रहोते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व असंयतसे अयोगी पर्यत होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयीप्त होता है। किन्तु परभवकी आयू बाँचनेकी अपेक्षा प्रथम नरक, भोगमूमिया मनुष्य तियंच और वैमानिक सम्बन्धी अपर्याप्त होनेसे दो होते हैं। सिद्धीमें भी खायिक सम्यक्त्व जिनदेवने कहा है।।१९६॥

संज्ञीमार्गणार्मे संज्ञीजीव संज्ञिमिष्यादृष्टिसे छेकर झीणक्याय गुणस्थानपर्यन्त होता है। उसमें जीवसमास संज्ञिपयोग और अपर्याप्त दो होते हैं। असंज्ञीजीव स्थावरकायसे

हष्टिगुगस्थानमे वियक्कुमल्लि संज्ञिजोबसंबं घिपध्यप्तिपर्याप्ताजोबसमासद्वयमुळियल्ळिब हादस-जोबसमासेगळनितुमप्पुत्रु नियमविषं सं। ब

१२।१। २।१२।

थावरकायप्पहुदो सजोगिचरिमोत्ति होदि आहारी। कम्मइय अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायव्यो ॥६९८॥

स्यावरकायप्रभृति सर्वागिचरमपर्यंतं भवत्याहारी । काम्मंणे अनाहारी अयोगिसिद्धेपि ज्ञातब्यः ॥

आहारमाम्गंणेयोज् स्वावरकायमिन्यादृष्टियादियागि सयोगकेविष्ठपर्यंतं पदिमूलं गुणस्था-नंगळोळाहारिगळोज् आहारियक्कुमिल्ल सर्व्यमुं जीवसमासेगळ् पदिनाल्कुमणुष्ठ । विग्रहगति-काम्मंणकाययोगद मिन्यादृष्टिसासादनसम्यादृष्टि असंयतसम्यादृष्टिगुणस्थानत्रयमुं अतरलोकपूरण-सपुद्यातस्योगिगुणस्थानपुमयोगिगुणस्थानपुमितुगुणस्थानपंक्रकोळमनाहारियक्कुमल्लि एकप्रिय-वावरसुरुमाप्य्यांत्रजीवसमासद्वयमुं दित्रिवतुरिदियाप्य्यांत्रजोबसमासत्रयमुं सिन्नपंत्रीयपय्यांत्रा पर्यान्तद्वयमुमसंत्रयप्र्यांत्रजीवसमासेग्रुमंतु जोवसमासाष्टकमक्कुं आ । अ अनंतरं गुण-

8816

स्यानंगळोळ जीवसमासयं वेळदवर :--

मिच्छे चोद्दसजीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । सण्णिदुर्ग सेमगुणे सण्णी पुण्लो द खीणात्ति ॥६९९॥

मिथ्याहष्टौ चतुर्देशजीवाः सासादने अयते प्रमत्तविरते च । संज्ञिद्वयं शेषगुणे संज्ञिपूर्णस्तु क्षीणकवायप्रयातं ।।

ढी । तु-पुन असंज्ञिज्ञोव. स्थावरकायाद्यसंत्र्यन्तमिष्यादृष्टिगुणस्थाने एव स्थान्त्रियमेन तत्र जीवसमासा द्वादश सज्ञिनो द्वयाभावात् ॥६९७॥

आहारमार्गणाया स्वावरकार्याध्यादृष्टपादिवयोगान्तं आहारी भवति । तत्र जीवरामाधास्वतुर्वस २० मिटगारृष्टिशासादमास्यतसयोगाना कार्मणयोगावसरे बयोगिसिद्धयोश्च बनाहारो जातवन्यः । तत्र जीवनमासा अरयोसाः सप्त । अयोगस्य चैकः ॥६९८॥ अय गुणस्यानेषु जीवसमासानाहु—

असंक्षी पेचेन्द्रिय पर्यन्त मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। नियमसे दसमें बारह जीव-समास होते हैं क्योंकि संक्षी सम्बन्धी दो जीवसमास नहीं होते ॥६९७॥

आहारमार्गणार्मे स्थावरकाय मिध्यादृष्टिसे स्टेक्ट सयोगकेबस्टिपर्यन्त आहारी होता है। चसमें जीवसमास चौरह होते हैं। सिध्यादृष्टि, सासाइन, असंयत, और सयोगकेबस्टी के कार्मण्योगके समय तथा व्योगी और सिद्धोंमें अनाहारी जानना। उसमें जीवसमास अपर्याप्त सन्बन्धी सात होते हैं और अयोगीके एक पर्याप्त होता है।।६९८।।

अब गुणस्थानोंमें जीवसमासोंको कहते हैं-

मिष्यादृष्टिगुणस्थानबोळ् पबिनाल्कुं जीवसमासेगप्पुड् । सासावनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानबोळ-मविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानबोळं प्रमस्तविरतनोळं च ग्रब्बविबं सयोगकेवलिगुणस्थानबोळीमतु नाल्कुं गुणस्थानंगळीळ् संक्रिपंचेंद्रियपस्यांप्रापर्य्याप्त जीवसमासद्वयं प्रत्येकमक्कुं । शेवमिश्रवेशसंयताप्रमता पृथ्वंकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसांपरायोपशांतकथायक्षोणकवायगुणस्थानाष्टकबोळमपि-शब्दविवययो-गिगुणस्थानबोळिमतु नवगुणस्थानंगळीळ् प्रत्येकं संक्षिपंचेंद्रियपर्य्याप्तजीवसमासेयो वैयवकुं :—

मि। सा। मि। ब। दे। प्रावावावावासू। उ। सी। सा व

अनंतरं मार्गगास्थानंगळोळु जीवसमासेयं सूचिसिवपं :-

तिरियगदीए चोद्दस हवंति सेसेस जाण दोद्दो दु।

मग्गणठाणस्सेवं णेयाणि समासठाणाणि ॥७००॥

तिर्थयगते चतुर्दश भवंति शेषेषु जानोहि हो हो तु। मार्ग्गणस्थानस्यैवं श्रेयानि समास-१० स्थानानि ॥

तिर्च्यंगातियोळ् जीवसमासंगळ् परिनात्कुमप्पुत्त । शेवनारकवेबमनुष्यगतिगळीळ् प्रत्येकं संज्ञिपंचेंद्रियपर्याप्तप्रधाप्तजीवसमासद्वयमक्कं । तु मत्ते एवमी प्रकारविव मार्गणास्थानंगळिनि-तोळवन्तितक्कुं । जीवसमासस्थानंगळ् यथायोग्यमागि मुंपेळ्व क्रमदिनरियल्पङ्कुतु ।

अनंतरं गुणस्थानंगळोळ पर्च्याप्तिप्राणंगळं निरूपिसिवपरः—

पज्जत्ती पाणावि य सुगमा भाविदियं ण जोगिम्मि ।

तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगमजोगिणो आऊ ॥७०१॥

पर्व्याप्तयः प्राणाः अपि च सुगमाः भार्नेद्वयं न योगिनि । तस्मिन्वागुच्छ्वासायुः काया-स्त्रिकद्विकमयोगिनः आयुः ॥

मिध्यादृष्टी जीवसमामाइबतुर्दस, सासादने अविरत्ते प्रमत्ते बशब्दात् सयोगे च सन्नियमीसाप्यांसी हो । २० शेषाष्ट्रगणस्यानेषे 'द'शब्दात अयोगे च सन्निप्यांस एवैकः ॥६९९॥ अब मार्गणास्यानेष तान सचयत्ति—

तिर्वस्मतौ जीवसमाशास्त्रतुर्दश्च भवन्ति शेषपतिषु संज्ञपर्यातापर्यासौ हो । तु-पुतः सर्वभागंणास्यानाना यषायोग्यं प्रानन्तक्रमेण जीवसमासा जातव्याः ॥७००॥ अब गणस्यानेष पर्यातिप्राणानाहः—

मिध्यादृष्टिमें चौदह जोबसमास होते हैं। सासादन, अविरत, प्रमत्त और च शब्दसे सयोगीमें संक्षिपयीम और अपयीम दो जोबसमास होते हैं। शेष आठ गुणस्थानोंमें और २५ अपि शब्दसे अयोगकेवलीमें एक संक्षिपयीम हो होता है।।६९९।।

अव मार्गणाओं में जीवसमास कहते हैं :-

तिर्यचगितमें चौदह जीवसमास होते हैं। शेष गतियोंमें संबीपर्याप्त, अपर्याप्त दो जीव-समास होते हैं। इस प्रकार सब मागणास्थानोंमें यथायोग्य पूर्वोक्त क्रमसे जीवसमास जानना ॥७००॥

गुणस्थानोंमें पर्याप्ति और प्राण कहते हैं-

१. मु. <sup>°</sup>पु अपित्रयदात् ।

१५

अनंतर गुणस्थानंगळोळ संज्ञेगळं पेळदपरः—

छट्टोति पढमसण्णा सकन्त्र सेसा य कारणावेक्खा । पुन्तो पढमणियट्टी सहमोत्ति कमेण सेमाओ ॥७०२॥

वष्टपर्यंतं प्रथमसंज्ञा सकार्य्या शेवाहव कारणापेक्षाः । अपूर्वत्रप्रमानिवृत्ति सूक्ष्मपर्यंतं कमेण शेवाहव ॥

मिच्यादृष्टिगुगस्थानमाविद्यागि प्रमत्तगृणस्थानपर्ध्यतमूर्वं गुणस्थानंगळोळ् सकार्ध्यमप्पा-हाराविचतुःसंत्रेगळुमपुवा बष्टनल्जि आहारसंत्रे ब्युन्छित्तियाय्तु । चपरितनगृणस्थानदोळऽभावमं

चतुर्रज्ञगुगस्वानेषु पर्यात्तमः प्राणास्य पृषक् नीच्यन्ते सुगमस्वात्। तयाहि-सीणक्यायपर्यन्तं वद्पर्यात्तयः दत्र प्राणाः । स्योगिवने भावेन्द्रियं न, द्रव्येन्द्रियोक्षया वद्पर्यात्तयः बागुच्क्वमनित्वात्तायुः-कायप्राणाद्यस्यादि भवन्ति । सोर्थेन्द्रियमनःशाणः वद् न सन्ति । तवापि वास्योगे विश्वान्ते त्रयः। पृतः २० उच्छ्वातित्वस्योते विश्वान्ते द्वौ । स्योगो बागुः प्राण एकः । प्राक्षिवतोकर्मकर्मसवयः प्रतिसमयमैकैकनियेकं गठन् किचित्त्वस्यपंगुणहानिमात्रो द्रव्याधिकस्येत अयोगिवरमे विनस्यति पर्यागाधिकस्येत अनन्तरसमये एवति तारस्येम् ॥७०१॥ अय गुणस्यानेषु संज्ञा आह—

मिथ्यादृष्ट्यादिप्रमत्तान्तं सकार्याः आहारादिचतस्रः संज्ञा भवन्ति । षष्टगुणस्थाने आहारसंज्ञा

चौदह गुणस्थानों में पर्याप्ति और प्राण पृथक् नहीं कहें हैं क्यों के सुगम है। यथा— २५ स्रीणकवाय गुणस्थान पर्यन्त छह पर्याप्तियों और इस प्राण होते हैं। स्वोगकेवलीमें भावेन्द्रिय नहीं हैं। उनके द्रव्येन्द्रियकों अशेखा छह पर्याप्तियों हैं और वचनवळ, उच्छवास-निरवास, अश्रु और क्षायक ये चार प्राण होते हैं। इस इन्द्रियों और मन ये छह प्राण नहीं हैं। उन चार प्राणों में-से भी वचनयोगके हक जानेपर तीन रहते हैं, पुनः उच्छवास-निरवासका निरोध होनेपर दो रहते हैं। अथोगकेवलीके एक आयुप्राण होता है। पूर्व संचित कर्म-३० नोकर्मका संवय प्रतिसमय एक-एक निषेक गळते-गळते किंचित स्थून डेढ गुणहानि प्रमाण रहता है। सो द्रव्यार्थिक नयसे तो अथोगीके अनियत्त समयमें नष्ट होता है और पर्याथाधिक नयसे अननर समयमें नष्ट होता है। अ०१॥

गुणस्थानोंमें संज्ञा कहते हैं-

मिध्यादृष्टिसे ठेकर प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त आहार आदि चारों संज्ञाएँ कार्यरूपमें ३५

व्युष्टितयं बुद् , मेर्हे अप्रमत्ताबिगळोळू कारणास्तित्वायेकीयियं । अपूर्वकरणपर्यंतं भयमेषुनपरि-प्रह संज्ञेगळू कार्यरहितंगळपुद । जा अपूर्वकरणनोळु भयसंज्ञे अपुष्टितयाबुद्ध अनिवृत्तिकरण-प्रममभागं सबेदभागे जा मार्ग पर्यंतं कार्य्यरहितंगळप्य मैयुनपरिष्यहसंज्ञेगळपुद । जा अनिवृत्ति-करणप्रममभागकाळीळ मैयुनसंज्ञे च्युष्टितंत्रवाद्य । सुरुस्तायगुरुस्यानबोळ् परिष्यह संज्ञे श्र्याच्छित्त्याबुद्ध । नेले उपजाताविवृणस्वानंगळोळ् कार्य्यरहितमावोडं संज्ञेगळिल्ल एकं बोडं 'कारणाभावे कार्यस्यायकालः' जंबी स्वायविवं संज्ञेगळमावसम्बकः :—

मि। सा। मि। जा दे। प्राजाजाजा सू। उ। श्री। साज! ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । ३ । ३ । २ । १ । ० । ० । ० । ० ।

> मग्गण उनजोगावि य सुगमा पुन्नं पह्नविदत्तादो । गदियादिस मिन्छादी पह्नविदे ह्नविदा होति ॥७०३॥

मार्गाणोपयोगा अपि च सुनमाः पूर्वं प्ररूपितत्वात् । गत्याविषु मिण्यादृष्टयावौ प्ररूपिते रूपिता भवंति ।।

गुणस्थानंगळ मेले मार्गाणेगळुमं उपयोगमुमं पेळवातं सुगममें दु पेळ्डुविल्लवेकें वीडे पुरुर्थेमुन्नं प्ररूपितमप्पुर्वीरंदं। आवेडेयोळ् प्ररूपितमादुवें दोडे गत्याविमार्गाणास्थानंगळोळ् मिण्या-१५ हय्ट्याविगुणस्थानंगळ्ं जीवसमामेगळ्ं पेळल्यहुबद् कारणमागियल्लि पेळल्यहुसिरलिल्लिय्ं पेळल्यहुबेयपुर्वे वरिवृद्दु। आवोडे संबद्धात्यळनुप्रहात्यं पेळव्येमुमदेते दोडे:—नरकाविगतिनाम-

व्युच्छिन्ना । शेषास्तिस्र अप्रमतादिषु कारणास्तित्वापेक्षया अपूर्वकरणान्तं कार्यरहिता भवन्ति । तत्र भयसंज्ञा व्युच्छिन्ना । अनिवृत्तिकरणप्रयमसबेदभाषान्तं कार्यरहिते मैवनगरिष्यहसंज्ञे स्तः । तत्र मैषुनसंज्ञा व्युच्छिन्ना । सूक्ष्मसांपरावे परिषहसंज्ञाः व्युच्छिन्ना । उपरि उपञ्चान्तादिषु कार्यरहिता अपि सङ्गान संति कारणाभावे २० कार्यस्थाप्यशयात् ॥७०२॥

गुणस्थानेषु मार्गणा उपयोगाश्च वन्तु सुसमा इति नोञ्चले पूर्व प्रकपितत्वात् । स्वेति चेत् ? मार्गणासु गुणस्थानजीवसमाक्षेषु उन्तेषु उन्ता भवन्ति । तथापि मन्यबुद्धधनुषहार्थमुच्यन्ते तदाया—

रहती हैं। छठे गुणस्थानमें आहार संझाका विच्छेद हो जाता है। शेष तीन संज्ञा अप्रमत्त आदिमें कारणका सद्भाव होनेसे हैं चैसे कार्यरित हैं। अपूर्वकरणमें भर संझाका विच्छेद २५ हो जाता है। अनिवृत्तिकरणके प्रथम सवेद भाग पर्यन्त कार्यरित में युन और परिमद संझा रहती है। वहाँ में युन संझाका विच्छेद हो जाता है। सूक्त साम्परायमें परिमद संझाका विच्छेद हो जाता है। कार्यर व्यवसानत कथाय आदिमें कार्यरित्त भी संज्ञा नहीं है क्योंकि कारणके अभावमें कार्यका भी अभाव हो जाता है। ॥००२॥

गुणस्थानों में मार्गणा और उपयोगका कचन सरल होनेसे नहीं कहा है। पहले कह २० आये हैं क्योंकि मार्गणाओं में गुणस्थान और जीवसमासके कहनेसे उनका कथन हो जाता है। फिर भी मन्द बद्धियोंके अनुमहके लिए कहते हैं—

अप्रमत्तगुणस्थानं मोहत्यों द्व क्षीणकवायगुणस्थानपर्यंतमारः गुणस्थानंगळोळु प्रत्येकं पर्याप्तमनुष्यत्रेयस्कः । सयोगक्षेत्रक्षिणम्भावते वृद्धयितमनुष्यत्रेयस्कः । सयोगक्षेत्रक्षिणम्भावते वृद्धयितमनुष्यत्रेयस्कः । स्रयोगक्षेत्रक्षियस्य स्रोदारिकिमञ्जक्षययोगिगळ् काम्मणकाययोगिगळ्प अपर्याप्तमनुष्यरुपप्तः । स्रयोगिकेविलि गुणस्यानदोळ् पर्याप्तमनुष्यरेयस्परः ।

मि । सा। मि । ज । वे । प्र । ज । ज । ज । सा । उ । सी । स । ज । ४ । ४ । ४ । ४ । २ । १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ ।

नरकादियतिनामोदयजनिता नारकादियर्यायाः गतयः । तेन मिन्यादृष्टी नारकादयः यर्गासः अपर्यासास्त्र । १५ सागादने नारकाः वर्षासः, श्रीपः उत्तरे । मिन्ने सर्वे पर्यासा एव । अस्यते वर्षानारकाः उत्तरे , श्रेष्टनारकाः पर्यासा एव । भोगमृमितियंभानुष्याः कर्ममृमितियंभानुष्याः वर्षासा एव । भोगमृमितियंभानुष्याः कर्ममृमितियंभानुष्याः वर्षासाः । असन्ते मनुष्याः पर्यासाः, साहारकर्वेयस्तु उत्तरे । अप्रमत्तिः वर्षासाः स्वर्षासः । स्वर्षाः प्रमानिक्षाम् वर्षासः । असन्ते मनुष्याः पर्यासाः । असन्ते । अप्रमत्तिः । स्वर्षास्ति । स्वर्षास्ति । स्वर्षासः । स्वर्यासः । स्वर्षासः । स्वर्यसः । स्वर्षासः । स्वर्षासः । स्वर्यसः ।

नरक आदि गतिनाम कर्म के उदयसे उत्पन्न हुई नरकादि पर्यायोको गति कहते हैं। २० इससे सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें नारक आदि पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। सासाइनमें नारकी पर्याप्त होते हैं हो कि वर्ष कादि पर्याप्त अपर्याप्त होने हैं। सिक्षगुणस्थानमें सब पर्याप्त हो होते हैं। अपर्याप्त होनों होते हैं। अपर्याप्त होनों होते हैं। क्षेत्रगुणस्थानमें प्रथम नरक नारकी पर्याप्त-अपर्याप्त होनों होते हैं। अभाग्त्रमिक निवर्ष मतुष्प, कर्मभूमिक मतुष्य और वैमानिक पर्याप्तक दोनों होते हैं। अम्प्त निवर्ष और मत्रनिक स्वाप्त होते हैं। अम्प्त गुणस्थानमें मतुष्य पर्याप्त हो होते हैं। अम्प्त गुणस्थानमें मतुष्य पर्याप्त हो होते हैं। आहारक ऋदिवाले पर्याप्त होते हैं। अत्रभागों से क्षेत्र के अप्त अपर्याप्त होते हैं। अत्रभागों के क्ष्त क्षीणकवाय पर्यन्त पर्याप्त होते हैं। स्रयोगीमें दोनों होते हैं। अत्रोगीमें पर्याप्त होते हैं।

१. व समोगिन उै। २. व अयोगिन।

एकेंद्रियादिजातिनामकर्म्नोदयजनितजीवपर्यायाँकिकद्वियव्यवेद्यमक्कुमा विदियमानांचेवळेकेंद्रि-यादिपंचप्रकारमप्पुत्रु । मिथ्यादृष्टिगुणस्यानदोळु पर्य्याप्तापर्याप्तैकद्वित्रचतुःपंचेंद्रियंगळव्दु-मप्पुत्र ।

सासावनसभ्यग्रहिष्णुणस्यानवोळु एक्बियाविषंचेद्वियपय्वैतमावय्क्वमप्ययोत्सवीवंगळुं प्रयानि
पंचेद्वियजीवंगळुमप्युचु । मिश्रगुणस्यानवोळु पर्याप्तपंचेद्वियमो वेयक्कुं । असंयतसम्याहिष्टगुणस्थानवोळु पर्याप्ताऽपर्याप्तसंक्षिपंचेद्वियजोवंगळेयप्युचु । वेशसं यतगुणस्थानवोळु पर्याप्तपंचेद्वियमो वेयक्कुं । प्रमतगुणस्थानवोळु यर्याप्तपंचेद्वियमो वेयक्कुमस्लि आहारकक्वव्वियुक्तनोळु तव्ऋव्यपेशोंयवं पर्याप्तापर्यानात्वार्तात्वार्तात्वारक्वार्त्वे । अत्रमत्तगुणस्थानवोळु मेळे सीणकवायगुणस्थानपर्यातं वातं गुणस्थानंगळोळु प्रतयेकं पर्याप्तपंचेद्वियमेयककुं । स्थापकेवियम्भक्कुं । स्थापेवेविक्वियम्वक्कुं । स्थापेविविक्वियम्वकुं ।

मि । सा। मि । जो वे। प्राक्षां का का सूर उरक्षी। सा अ 'पाप । १।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।

पृथ्वीकायादिविशिष्टेकेंद्वियजातिस्थावरतामकस्मोंदर्योदवः मृं त्रसनामकस्मोंदर्योदवसूमाद जीवपर्या-यवके कायश्वथ्यपदेशसक्कमा कायत्वमुं पृष्टिकायिकमुमप्कायिकमुं तेजस्कायिकमुं वातकायिकमुं वनस्पतिकायिकमुमेंदुं त्रसकायिक में दिंतु वद्दभेदसक्कं। मिष्यादृष्टियुणस्थानदोत्रु पर्य्याप्तापर्याप्त-१५ षद्जीवनिकायमककुं। सासावनगुणस्थानदोत्रु बादरपृष्टिअञ्चवनस्पर्यपर्याप्तकायिकंगळुं द्वित्रिचतुः-पंचित्रयासंक्कि अपर्याप्तत्रसकायिकंगळु संक्रिपेदियपर्याप्तापर्याप्तत्रसकायिकंगळुंमतु वद्दजीव-

एकेन्द्रियादिवातिनामीदयजनितजीवपर्यायः इन्द्रियं, तन्मार्गणाः एकेन्द्रियादयः पञ्च। ताः मिध्यादृष्टी पर्यामापयीमाः पञ्च। सासादने अपर्याद्याः पञ्च पर्योत्परञ्चानियवच । निश्चे पर्यामारञ्चीन्द्रिय एव । असंतरी स उन्नयः। देशसंयते पर्यासः। प्रमत्ते पर्यासः। साहारकविद्तुमयः। अप्रमतादिशीणकवायानतेषु पर्यास एव। २० सपीने पर्यासः। समस्याते तमयः। असीचे पर्यात् एव।

पृष्वीकायादिविशिष्टैकेन्द्रियजातिस्यावरनामोदयत्रसनामोदयजाः षड्जीववर्यायाः कायाः । ते सिध्या-दष्टी वर्याता अपर्यात्तास्य । सासादने बादरपृष्यव्यनस्पतिस्यावरकायाः द्वित्त्वतृतिन्द्रयाऽसंज्ञित्रसकायास्या-

पकेन्द्रिय आदि जातिनामकर्मके उदयसे उत्यन्त हुई जीवडी पर्याय इन्द्रिय है। उसकी मार्गणा एकेन्द्रिय आदि पीच हैं। वे पीचीं सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त अपयोग्न होते हैं। २५ सासावनमें अपयोग्न तो पीचीं हैं पर्याग्न एक पंचेन्द्रिय ही है। तिममें पर्याप्त पंचेन्द्रिय ही है। असंयतमें पंचेन्द्रिय पर्योग्न अपयोग्न होनों है। इशसंयतमें पर्योग्न है। अस्मन्तमें पर्योग्न हो आहारक ऋदिवाला होनों है। असमन्तमें लेकर झीणक्याय पर्यन्त पर्योग्न ही है। सयोग-केवलीमें पर्योग्न है किन्तु समुद्धातमें दोनों है। अयोगोमें पर्योग्न ही है।

पृथ्वीकाय आदि विशिष्ट एकेन्द्रियादि जाति और स्थावर नामकर्म तथा त्रसनाम-३० कर्मके उरयसे उत्पन्न हुई छह जीवपर्यायोंको काय कहते हैं। वे मिथ्यादृष्टिमें पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। सासादनमें बादर पृथिबी जल और बनस्पति स्थावरकाय तथा बोइन्द्रिय, निकायमणुषु । मिथ्यगुणस्थानबोळु यय्यांत्तपंचींद्रयत्रसकायिकसेयककुं । असंयतगुणस्थानबोळु ययांत्तपर्वात्तसंक्षिपंचींद्रयत्रसकायिकसेयककुं । देशसंयतगुणस्थानबोळु ययांत्तसंक्षिपंचींद्रयत्रसकायिकसेयकुं । प्रमत्तगुणस्थानबोळु संक्षिपंचींद्रयत्रसकायिकस्थकुं । प्रमत्तगुणस्थानबोळु संक्षिपंचींद्रयपर्यात्तत्रसकायिकमक्कुमिस्ठयाहारकद्मद्विप्राप्तनोळु आहारकञ्जरीरपंचींद्रयपर्यात्तपर्यात्तनप्रसकायिकमक्कु । अप्रमत्तगुणस्थानं मोवल्गो द्व श्रीणकवायगुणस्थानपर्यात्मार्या गुणस्थानं मोवल्गो द्व श्रीणकवायगुणस्थानपर्यात्मार्या गुणस्थानंगळोळु प्रत्येकं पर्यात्तपंचींद्रयत्रसकायिकमेयककुं । स्योगकेविलगुणस्थानवेकुं पर्यात्मसंक्षिपंचींद्रयत्रसकायिकमयकुं । स्योगकेविलगुणस्थानवेक्ष्यानस्योगकेविलगुणस्थानवेक्ष्यानस्योगकेविलगुणस्थानवेक्षयानम् कुं । स्योगकेविलगुणस्थानवेक्षयानम् कुं । स्योगकेविलगुणस्थानवेक्षयानम् कुं । स्योगकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्थानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्यानकेविलगुणस्यानकेविल

मि । सा। मि। जा बे। प्राजा जा जा जा मूँ। उ। भी। सा जा दादा १।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।

पुरालविषाकिशरीरांगोपांगनामकम्मॉबयंगीळवं मनोबचनकायपुक्तमप्य जीवकके कम्मेनो-कम्मांगमनकारणमप्युवाचुवों द्व शक्ति जीवप्रदेशपरिस्पंदसंभूतमद्य योगमं चुदवकुमद्य मनोबचनकाय- १० प्रवृत्तिभेववि त्रिविषमदकुमल्लि बीय्यांतरायनोद्दींद्रयावरणक्षयोपश्चमदिवमंगोपांगनामकम्मॉबयविदं-मनःपय्यांत्रित्युक्तंगे मनोबर्गणायातपुद्यलस्कंषंगळ्यो बष्टच्छवार्राबवाकार्राववं हृदयबोळ् निम्माण-नामकम्मांवयसंपादितद्रव्यमनः पद्मवत्रत्र्यक्रोळ् नोद्दियक्षयोपश्चमजीवप्रवेशप्रचयवोळ् लब्स्युप-योगळकणभावंद्रियं मनमं बुदवकुमा मनोष्यापारमं मनोयोगमं बुवा मनोयोगमुं सर्याद्यस्य

पर्योत्ताः सन्नित्रकरायः उभयरचेति षड्जीवनिकायः । मित्रे संग्रिपञ्चेन्द्रियनसकायपर्याप्त एव । बसंयते उभयः, १५ देशसयते पर्योत्त एव । प्रमत्ते पर्याप्तः । साहारकांचस्तुभयः । अप्रमत्तादिशीणकथायान्तेषु पर्याप्त एव । सयोगे पर्याप्तः । ससमुद्द्राते तुभयः । अयोगे पर्याप्त एव ।

पुरानविधानिकारीराङ्गोपाञ्चनामकर्मोरयैः मनोबचनकायपुक्तवीवस्य कर्मनीकर्मागमकारणा या शक्तः तन्त्रनितर्भावप्रवेषपरिस्पन्तं वा वीगः स च मनोबचनकायवृक्तिभैदारवेषा । तत्र वीद्यान्तरामनोक्षन्त्रयावरण-स्वोपदामेन अङ्गोपाञ्चनामोद्येन च मनःपर्मानिवकुक्तवीवस्य मनोवर्गणायातपुर्गणस्कन्यानां अष्टण्डदारितन्दा- २० कारेण हृदये निर्माणनामोद्ययमपदितं स्व्यमन । तत्यवाष्ट्रेषु नोव्हिन्द्रयात्रप्रस्योपदामपुक्तवीवप्रदेशप्रचये

तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंक्षी पंचेन्द्रिय त्रसकाय अपर्याप्त होते हैं। संक्षी पंचेन्द्रिय त्रसकाय दोनों होते हैं। इस प्रकार इस गुणस्थानमें छहो जीवनिकाय होते हैं। सिश्रमें संक्षी पंचेन्द्रिय त्रसकाय परात हो है। अस्पेत्रमें दोनों है। देशसंयतमें पर्याप्त ही है। प्रमत्तमें पर्याप्त है। आहारक ऋद्धि सहित होनों है। अप्रमत्तसे स्रीणकपायपर्यन्त दोनों है। सयोगीमें २५ पर्याप्त है। आह्युद्धातमें दोनों है। अयोगीमें पर्याप्त ही है।

पुद्गारुविपाकी शरीर और अंगोपांग नामकर्मके उदयके साथ मन-वचन-कायसे युक्त जीवके कर्म-नोकर्मके आनेमें कारण जो शक्ति है अथवा उसके द्वारा होनेवाला जो जीवके प्रदेशोंका वलन है वह योग है। वह मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिक भेदसे तीन प्रकारका है। वीयान्तराय और नोहन्दियावरणके खयोपश्चासे तथा अंगोपीगनाम कर्मक उदयसे मन: ३० पर्याप्तिसे युक्त जीवके मनोवर्गणारूपसे आये हुए पुद्गाल स्कन्योंका आठ पोखुवीके कमलके आकारसे हुदयमें मनामार्गमें अपनास्त्र है। उस पाँखुवीके अम्भागोंमें

लक्ष्युपयोगलक्षणं भावमनः तद्ग्यापारो मनोयोगः। स व सत्याद्यविषयप्रमेशाञ्चतुर्वा। भाषापर्यात्वितुन्तः जीनस्य गरीरनामोदयेन स्वरत्तामोदयम्बार्स्कारिकारणेन भाषावर्षणायानपुद्गलस्क्ष्यानां बतुर्विषभाषाच्येण परिणमनं वायोगः। सोऽपि सत्याद्ययंवाव करवेन चतुर्षा। बौदात्तिकंकितिकाहरण्कारीरनामादेदीः आहार-१५ वर्षणायानपुद्गलस्क्रम्यानां निर्माणनामेदयिनमंत्रिततत्त्वस्थरीरपरिणमन्तरात्ति उत्तरनन्नीवर्गस्त्रस्य-औदार्तिस्विकाययोगः। तत्त्वस्थरिपर्यात्तिकाले सययोगान्तमुंद्रसंगर्यन्तं तत्तानिम्बकावयोगः। अस्य च निश्चत्वव्यपदेशः औदारिकादिनोकर्मग्रारीयर्गणाहरणे स्वतः साम्यवित्यवेन कार्मणवर्गणास्यपेशस्तात्। वियक्षतती औदारिकादिनोकर्मग्राणानां बनाहरणे सति कार्मणवरित्यानीदेवेन कार्मणवर्गणास्यपेशस्त्रात्। स्वारावरणादिकर्मप्रयोगिण जीवप्रदेशेषु बन्धप्रमृष्टके उत्तरन्नवीवप्रदेशपरिस्पदः कार्मणकाययोगः, एवं योगाः

जो नोइन्द्रियावरणके झ्योपश्रमसे युक्त जीवप्रदेश है वनमें ठिव्य उपयोग ठक्षणवाठा भाव-मन है। उसके व्यापारको मनोयोग कहते हैं। वह सत्य-असत्य आदि अर्थविषयक भेदसे चार प्रकारका है। भाषा पर्याप्ति से युक्त जीवके हारीर नाम कमें के उदयसे और त्वर नाम कमें के उदयकी सहायतासे भाषावर्याणांके रूपमें लाये हुए पुदग्त स्कन्योंका चार प्रकारा भाषाके रूपसे परिणमन वचनयोग है। वह भी सत्य आदि अर्थका वाचक होनेसे चार प्रकारका है। औदारिक, वैक्तियक, और आहारक हरारेताम कमें के उदयसे आदार वर्गणांके रूपमें आये पुदग्त स्कन्योंका निर्माणनाम कमेंके उदयसे प्रवाद उस-क्त हारीरस्य परिणमन होनेयर जो जीवमें परिस्तरन होता है वह औदारिक आदि काययोग है। उस-कद हारीर पर्याप्तिके कालमें एक समय होन अन्तर्ग्रहतं काल तक औदारिक आदि मिश्रकाययोग होता ३० है। इसको मिश्र कहनेका कारण यह है कि औदारिक आदि नोक्स हारीर वर्गणाओं के आहरणमें स्वयं समर्थ न होनेसे काम्मेणवर्गणां को अपेक्षा करता है। विहर्गाति वीदारिक आदि तोक्स वर्गणाओंका प्रहण न होनेसर काम्मेणवर्गणां करते हो वहना विश्व वेदारी में विद्याप्ति कार्य सार्थ न होनेसे काम्मेणवर्गणां स्वरेश स्वरेश के उदयसे कार्यणवर्गणां रूपसे आये पुद्गाल स्वरूपी होनेस कार्यप्रवर्गणां रूपसे आवेद प्रवर्गणां करसे अवितर उपस्था होते हैं। हेस प्रकार योग वितर उपस्था होते हैं। हेस प्रवर्गण वितर वितर होते हैं। हेस प्रवर्गणां वितर होते हार होते हिस्स करमां करमें करसे साम वितर होते हैं। हास प्रवर्ण होते हास प्रवर्ण होते हिस्स प्रवर्ण होते हिस्स करमां होते होते होते हास प्रवर्ण होते होते हिस्स प्रवर्ण होते हिस्स प्रवर्ण होते होते हिस्स प्रवर्ण होते हिस्स प्रवर्ण होते हिस्स प्रवर्ण होते हिस्स होते हिस्स प्रवर्ण होते हिस्स होते हि

# तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छड्डयम्मि एक्कारा । जोगिम्मि सत्त योगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥७०४॥

त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तमु नव षष्ठे एकादश । योगिनि सप्तयोगाः अयोगिस्थानं

भवेत् शून्यं ॥

े मिध्यादृष्टिगुणस्यानदोळ् आहारकाहारकामिथकाययोगिगळं विज्ञसि शेषत्रयोदशयोगयुक्तः ५ रप्पद । सासावनपुणस्यानदोळं अते पिद्युरु योगयुक्तजीवंगगळ्गुत्रु । मिश्रगुणस्यानदोळ् अतसा-पिद्युर्व योगयुक्तजीवंगगळ्गुत्रु । सिश्रगुणस्यानदोळ् अतसा-पिद्युर्व योगयळोळमीदारिकमिश्रवैक्षियकामिश्रकाम्मेणकाययोगगळं कळेडु शेष पत्ं योगयुक्तजीवंगळ-जीवंगळप्पुत्रु । असंयतसम्यग्ट्रस्ट गुणस्यानदोळ् सासावननोळ्गेळवंते पिद्युर्व योगयुक्तजीवंगळ-पुत्रु । वेशसंयताप्रमत्यानुर्विकरणान्वृत्तिकरणसूक्तमसंपरायोगशातकष्ययत्रीणक्यायगुणस्थानस्यत्वरु । वेशसंयताप्रमत्यानुर्विकरणान्वृत्तिकरणसूक्तमसंपरायोगशातकष्ययत्रीणक्यायगुणस्थानस्यत्वरु । वेशसंयताप्रमत्योगयोगगळेव्यव सौदारिकाययोगिगळम्त्र । १०

प्रमृत्तस्यतगुणस्वानदोज् आहारकाहारकिमश्रयोगिगळं कृड्नितरलुं पत्नो दु योगयुस्त-जीवंगळपुषु । सयोगभट्टारकरोज् सत्यानुभयमनोवाधोगंगज् नाल्कुमौदारिकमौदारिकिमश्रकाम्म-णकाययोगपुनितु सत्योगयुक्तरप्पर। अयोगिकेबलिश्रहारकनोज्योगं शुन्यमक्कु — मि । सा । मि । अ । दे । प्र । अ । अ । अ । अ । च । च । च । स । अ । १३ । १३ । १० । १३ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ । ९ । ० ।

जमा बद्धस्योगेषु मध्ये मिष्यादृष्टिसासावनासंवतेषु त्रवोदत्र त्रवोदत्र भवन्ति बाह्यस्करिन्ययोः प्रमाताव्यवाभावात् । मिश्रवृष्टस्याने तेष्वयर्षाययोगययोगवयः नित दश्च । उपरि क्षीणकषायान्येषु सत्तनुं तत्राप्ति विक्रियिकसोगाभावात् नव । प्रमातसंवते एकाद्य आहारक्तिन्ययोगयोग्दः प्रतित्वात् । स्योगे सत्यानुभय- २० मनोद्यायोगः त्रोदारिकतीन्यश्रवारंगकावयोगायक्षित सत्त । अयोगिषित्रं योगो नित शन्यम् ।

स्वीपुन्नपुंसकवेदोदयैः तत्तन्नागवेदा भवन्ति ते त्रयोऽिः अनिवृत्तिकरणसवेदभागपर्यन्तं न तत उपरि ।

चक पन्द्रह योगोंमें-से मिध्यादृष्टि, सासादन और असंयवोंमें तेरह-तेरह योग होते हैं। क्योंकि आहारक आहारक सिअयोग प्रमत्तागुगस्यानसे अन्यत्र नहीं होते। सिअयुग्य स्थानमें उनमें तीन अपर्याप्त योग न होनेसे इस योग होते हैं। सिअयुग्य स्थानमें उनमें को तीन अपर्याप्त योग न होनेसे दस योग होते हैं। उत्तर ख्रोणकणाय पर्यन्त सात गुगस्थानोंमें २५ वैक्षियिक काययोगके न होनेसे नी योग होते हैं। प्रमत्तसंयतमें आहारक आहारक सिश्रके होनेसे न्यारह योग होते हैं। सयोगकेवलीमें सस्य, अनुभय, मनोयोग और वचनयोग तथा औदारिक, औदारिक सिश्र और कार्यण काययोग हस तरह सात होते हैं। अयोगकेवलीमें योग नहीं हैं। स्वीयोक्ष और लोई नाम क्या क्या केवलीमें योग नहीं है। स्वीयोक्ष कीर स्थापकेवलीमें योग नहीं है। स्वीयह स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष स्वर्धक स्वरक्ष स्वरक्ष स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वर्धक से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वर्धक से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वर्धक स्वरक्ष से स्वरक्ष स्वरक्ष से से स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वरक्ष से स्वरक्ष से से स्वरक्ष से से स्वरक्ष से स्वरक्य से स्वरक्ष से

मि। सा। मि। अ। दे। प्राजा जा जा जा जा सी। साजा ४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। १। ०। ०। ०। २ २

मतिभृताविधमनःपर्ययक्षानावरणक्षयोपश्रमिदं पृष्ट्वि सम्याक्षानस्तुष्ट्यमुं केवलज्ञाना-वरण निरवज्ञेषक्षयदिनाव केवलज्ञानपुर्मितेहुं सम्याक्षानंगळु मिष्यात्वकर्म्मावयवोळ्कृडिव मति-श्रुताविधज्ञानावरणक्षयोपश्रमज्ञानितमज्ञानंगळ्ष्य कुमतिकुश्रुतविभंगानामे डितञ्चानत्रयं गूडि १५ मिष्याक्षानिगळुं सम्याक्षानिगळुमे दु प्रकारमप्पद । मिष्यावृष्टिगुणस्यानदोळु कुमतिकुश्रुतविभंग-ज्ञानिगळ् मुवदसप्पद । सासावनगुणस्यानदोळ सम्यक्तवसंयमप्रतिबंधकसप्प अनंतानुबंध्यज्ञ्यतमो-

क्रोधारीना चतुष्कचतुष्कस्य समायोग्योदये सिंत क्रोधमानमायालोभा नवन्ति । ते च मिध्यादृष्टी सासादने च चत्वारत्वतारः । निप्धासंवत्वांविना जनत्वातृत्विन्यन्त्वत्वत्वाः । देससंवते विना क्रप्रताव्यान-कचायान् द्वो द्वौ । प्रमत्ताद्यित्वृत्तिकरपद्वित्वेयभाष्यर्थन्तं संज्वकत्वेषः । तृतीयभागपर्यन्तं मान । चतुर्य-२० भाषपर्यतं माया । पञ्चमभाषपर्यन्तं चाररालोगः । सूक्ष्मतावराये सूक्ष्मत्रोभः । उत्तरि सर्वेऽपि अक्षयाया एव ।

मतिश्रुतावधिमन पर्ययझानावरणक्षयोपशमेन तत् सम्यञ्जानचतुष्कं । केवल्रझानावरणितरवशेषक्षयेण च केवल्रझानं. मिथ्यात्वोदयसहचरितं भतिश्रुतावधिज्ञानावरणक्षयोपशमेन कमतिकश्रुतविभज्जञ्जानानि च

मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरणके ३० क्षयोपशमसे चारों सम्यम्बान होते हैं। केवल ज्ञानावरणके सम्यूर्णक्षयसे केवलज्ञान होता है। मिध्यात्वका उदय रहते हुए मति-श्रुत-अवधिज्ञानावरणोंके झयोपशमसे कुमति, कुश्रुत

आदि चारके कोघादि चतुष्कका यथायोग्य उदय होनेपर कोघ, मान, माया, छोम होते हैं। वे सिण्यावृष्टि और सासादनमें चार चार होते हैं। सिश्र और असंयतमें अनन्तानुबन्धीके २५ बिना तीनतीन होते हैं। देशसंयतमें अप्रत्याख्यान कषायोंके बिना दो-दो होते हैं। प्रसत्तसे अनिवृत्तिकरणके दितीय भाग पर्यन्त मान, चतुष्कामा पर्यन्त मान, चतुष्कामा पर्यन्त मान, चतुष्कामा पर्यन्त माया, पंचसमाग पर्यन्त बादर छोम रहता है। सूक्ष्म साम्परायमें सूक्ष्म- छोम होता है। उत्पर सब अकषाय ही होते हैं।

वयजनितमिष्यादृष्टिये जप्प सासावननोळं कुमितकुपृतविर्भगंगळपुषु । मिश्रगुणस्थानदोळ् मिश्रमतिपुताविष्कानंतळपुषु । वसंपत्तसम्यग्वृष्टियोळ् ब्राह्मसम्यग्नातित्रतयसकु । वेशसंपतनोळं अद्यसम्यग्नानित्रतयमुमक्कं । प्रमत्तावित्रीणकथायपर्यंतमाधसम्त्रानचतुष्टयमुक्तकं सयोगिकेविध-योजमयोगिकेविष्योजमो वैकेक्स्त्रानमक्कं —

मि। सा। मि। वादे। प्रावाका वासू। उन्होत्सावा ३। ३१३। ३। ३१४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। १।१।

मिलित्वा अष्टो । तत्र मिध्यादृष्टिसासादनयोः कुन्नानत्रयम् । मिश्रे तदेव मिश्रितम् । असंयते देशसंयते वा आणं १५ सम्यक्तानत्रयम् । प्रमत्तादिक्षीणकपायान्तमायं सम्यक्तानवतुष्कम् । सयोगायोगयोरेकं केवलन्नानमेव ।

संग्वलंतनोकवायानस्ट्रीदयेन बत्वधारणधिमितपालनक्ष्यायनिष्यहरण्ड्यागैन्द्रियवयक्ष्यस्वमभावो भवति । स च मामान्येन सस्साववादिरतोष्ट्रमीति नृहीतः सामायिकनामैकः । विशेषण अवयमस्वाद्ययसामायिकक्रेयेप-स्यागनपिहारिक्यित्वसृक्षमाधारायव्यवस्यात्रोद्रस्तामः। तत्र असंयतान्त्रमसंयमः। देशसंयते देशसंयमः। प्रमावावनिवृत्तिकस्यानन्तामः सामायिकक्रेयेन्द्रस्यान्तो । प्रमावावनिवृत्तिकस्यानन्तामः सामायिकक्रेयेन्द्रस्यान्तो । प्रमावायन्त्रस्यानस्यानः। व्यवान्तकस्यायादिषु वयाक्ष्यातः।

और विभंगक्कान होते हैं। सब मिलकर आठ हैं। वनमेंसे मिध्यादृष्टि और सासादनमें तीन अक्कान होते हैं। मिक्से तीनों मिक्र रूप होते हैं। असंयत और देशसंयतमें आद्य तीन सम्बन्धान होते हैं। प्रमत्तसे क्षीणक्षायपर्यन्त आदिके चार सम्यन्जान होते हैं। सयोग-अयोगमें एक एक देवळजान होता है।

संश्वलन और नोक्यायके मन्द उदयसे वर्तोका घारण, समितियोंका पालन, कथायोंका निम्रह, दण्डोंका त्याग और इन्द्रिय जरूप संयमभाव होता है। वह सामान्यसे 'सव पाप-कार्योंसे विरत होता हूँ। इस प्रकार महण करनेपर सामायिकसंयम नाम पाता है। विशेषसे असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, पिहार विश्वादे, सृक्ष्म साम्पराय और यथा-क्यातके भेदसे सात प्रकारका है। असंयत गुणस्थान पर्यन्त असंयम होता है। देशसंयतमें देशसंयम है। प्रमत्त अनिव्धिकरण पर्यन्त सामायिक और छेदोपस्थापना होते हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें पिहार सिश्वाद भी होता है। दूषम साम्पराय संयम होता है। उपमत्त कीर छेदोपस्थापना होते हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें पिहार विश्वद्विक सी होता है। दुष्म साम्पराय संयम होता है। उपानकष्य आदिशे यथाच्यात होता है।

१. म भेकेंबोडे। २. व असंयतदेशसंयतयोश्चाद्यं।

मि। सा। मि। जा दे। प्राजा जा जा जा सु। उपली। सा सा। २२ १। १। १। १। १। १। १। २। २। १। १। १। १। १। १।

चलुईर्शनावरणीयमचलुई्र्शनावरणीयमविधदर्शनावरणीयमे ह्या पूरं दर्शनावरणीयकम्म-प्रकृतिगळ क्षयोपशर्मगळिंद ययासंख्यागि चलुर्द्शनमुमचलुर्द्शनमुमविदर्शनमं व पूरं दर्शनावरण्याकम्म-गळपुत्र । केवलदर्शनावरणीयकम्मप्रकृति निरवशेषक्षयांद आयिककेवलदर्शनमुमचलुर्मान दर्शन-चलुष्ट्यमचलुं । त्रिम्याइष्टिगुणस्थानमादियागि निक्षगुणस्थानरपर्यंत प्रत्येकं चलुद्शनमुमचलुदर्शन-प्रमे बेर्द् दर्शनंगळचलुं । निश्रनोळु मत्ते निश्राविदर्शनमुमचलुदर्शन-मोदल्गो दृक्षीगकवायगुणस्थानपर्यंतमो भत्तु गुणस्थानंगळोळु प्रत्येकं चलुदर्शनमुमचलुद्दर्शनमुम-चथिदर्शनमुमं च मुद्द दर्शनमक्ष्यं, । स्योगिश्रष्टारकरोळम्योगकेवलिस्रष्ट्वारकरोळ गुणस्थानातीतरप्य सिद्धपरमेष्टिगळोळ केवलदर्शनमक्ष्यु

मिष्यादृष्टिगुणस्वानं मोबरगो इ असंयतसम्बारृष्टिगुणस्थानपर्यंतं नात्कुं गुणस्थानगञ्जोञ् प्रत्येकं बङ्केड्यंगञ्चात्रु । बेजसंयतगुणस्थानं मोबस्गो इ अशमतगुणस्थानपर्यंतं मूरं गुणस्थानं-गञ्जोञ् प्रत्येकं मुरु शुभनेद्रयेगञ्चात्रु । अपूर्वकरणगुणस्थानमोबस्गो इ सर्थागिकेविल भट्टारकपर्यंतं

१५ चसुरचलुरचिदर्शनावरणीयलयो सामिः केनलदर्शनावरणीयनिरचसेपलयेण तानि चरवानि दर्शनानि स्यः। तत्र निवनुणस्यानानं चतुःचतुर्शयः प्रमुचन अनवतिरत्नीणकथायान्त चलुरचलुरविद्यतंत्रप्रम्। सयोगायोगाः सिव चैक केन्द्रश्रीनमः।

कषायोदवानुरञ्जितमनोबाकत्वप्रवृतिस्त्रस्या मा व शुभागुभमेतस्द्रेशा । तत्र असुभा कृण्णनीस-कृषोतभेदात् त्रेषा । शुभापि तेज'पय वृश्यभेदात्त्रेषा । असंयतान्त्रं षष्ठपि । देससंवतादित्रये युभा एव । २० अपूर्वकरणादिनयोगान्तं गुश्कैत । अयोगे योगाभावात् त्रेस्या नास्ति ।

मामग्रीरिशेषैः रत्नत्रयानन्।चनुष्टयस्त्ररूपेण परिणनित् योग्यो भन्यः । तद्वितरीतोऽभव्यः । तौ च

चक्रु-अचक्रु और अवधिदर्शनावरणोंके क्षयोपतासी तथा केवल दर्शनावरणके सम्पूण क्षयसे चारी दर्शन होते हैं। उनमें से प्रिश्न गुगय्वान रथेन्त चक्रु और अचक्रु दर्शन होते हैं। १ संस्वतसे श्रीणक्षणायपर्यन्त चक्रु, अचक्रु, अवधि तीन दर्शन होते हैं। संयोग, अयोग और १ सिदों में एक केवलदर्शन होता है। क्षायके करवसे अनुरंजित गन-वचन-काशकी प्रवृत्ति लेड्या है। वह गुभ और अनुभके भेदसे दो प्रकार है। वनमें से अनुभ कृष्ण, नील, काशांतके भेदसे तीन प्रकार है। गुभ भी तेज, पद्म, गुक्तके मेदसे तीन प्रकार है। असंयत पर्यन्त छहाँ लेड्या होती हैं। देशसंयत आदि तीन गुणस्थानों में गुभकेस्या ही होतो है। अपूर्यकरणसे सयोगी पर्यन्त गुक्तकड़ेश्या हो होती है। अयोगीमें योगका अभाव होनेसे लेड्या नहीं है। सामगी विशेषके द्वारा रत्नत्रय और अनन्तरपुष्ट्रयदृक्त्यसे परिणमन करनेके जो चोग्य गुणस्वानवर्ककोळ् प्रत्येकमो वे शुक्ल लेड्ययक्कुमयोगिकेविल अट्टारकगुलस्वानवोळ् योगिमिल्लग्युवीर लेब्ययुप्तिल्ल मि । सा । मि । जा वे । प्राजा वा वा । सू । जा सी । सा । जा सामग्री-दा दा दा दा दा दा दा ना दा रा रा १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ । १ ।

विशेषगढित्र सन्प्रपद्मानमानवारित्रंगिळसमंतकानानंतदर्शन अनंतवीर्पानतमुखस्वस्पनाणि परिणित्रस्क योग्यसप्पन्नीचं अध्यनं बन्तकुमस्रपित्रपितस्पन्न नक्कुमितु अध्याअध्यनेदित्व नीवराशि
द्विविध्यस्कुं । सिस्पावृष्टिगुणस्वानवोळं अध्यजीवंगळूमभ्यजीवंगळूमण्यस्वरोळ अभ्यजीवंगळूम कृषि परोतानंतज्ञधन्यराशियं विरक्तिः तद्वाशियने रूप प्रतिकोद्धु वांपानसंबगं मार्थि पृष्टित् राशि युक्तानंतज्ञधन्यसम्कुमा राशिप्रमाणमभ्यजीवराशिप्रमाणमक्कुमुळिव मिध्यावृष्टिगळिनंतुं अध्यजीवज्ञातिगञ्चकुमादोर्वे जासन्तम्बयर्वे दूरअध्यक्षमभ्यस्यसं स्व्यक्षमप्य । सासावनगुणस्थानं मोवत्गों द्व सीणकावायगुणस्थानम्पर्यनंत यसोव गुणस्थानंगळोळु मध्यजीवंगळेपणुत्रु । सयोगकेविल-महारक व्योगकेविश्वस्वरास्करं मध्यस्मम्ब्यस्यन्तु :—

मिच्यादृष्टी हो। तत्र वभव्यराधिः वधन्ययुक्तानन्तमात्रः तेनोनः सर्वदंसारी भव्यराधिः। स व वासन्तभव्यः दूरभव्यः वभव्यसमभव्यरुवेति त्रेषा। सासादनादाक्षीणकवायान्तं भव्य एव। सयोगायोगयोर्भव्याभव्यव्यदेशो नास्ति।

क्षयोपशमादिषञ्चक्रक्षियरिणामपरिजतः अनिवृत्तिकरणवरमसम्ये अनादिमिय्यादृष्टिः अनन्तानुबन्धिनो मिय्यात्वं चोपशमस्य तदनन्तरसमये मिय्यात्वान्तरायामान्तर्मृहुतंत्रवससमये प्रथमोपशमसम्यक्त्वं प्राप्य असंयतो भवति । अववा प्रथमोपशमसम्यक्त्वदेशवते गुणपत्प्राप्य देससंयतो भवति । अववा प्रथमोपशमसम्यक्त्वमहाव्रते

हो वह मन्य है। उससे विपरीत अमन्य है। मिध्यावृष्टि गुणस्थानमें दोनों होते हैं। अमन्यराशि युक्तानन्त प्रमाण है। उससे हीन सब संसारी भन्यराशि है। भन्यके तीन भेद हैं— २५
आसक्रमन्य, दूरमन्य, और अभन्यके समान भन्य। सासादनसे खीणक्षाय पर्यन्त भन्य
ही होते हैं। सयोगी और अयोगीन भन्य हैं, न अभन्य। अयोगदम आदि पाँच लन्सिस्प
परिणामोंमें परिणत हुआ जनादिमिध्यावृष्टि अनिवृत्तिकरणक्ष्य परिणामोंके अनितम समयमें
अनन्तानुबन्धी और मिध्यात्वका उपशम करके उससे अनन्तर समयमें मिध्यात्वके अन्तरायाम सम्बन्धी अन्तर्मृहृतेके प्रयम समयमें प्रयमोग्यम सम्यवन्त्वको प्राप्त करके असंगत होता ३०
है। सिध्यात्वके अभन्य करनेको लेकोंको लोकहर अन्तर्मृहृतेके समय प्रमाण बीचके
निपकोंका अभाव करनेको अन्तर कहते हैं। यह अनिवृत्तिकरणमें ही होता है। अस्य,
अथवा प्रथमोगरुम सम्यवन्त्व और देशका पक्त साथ करके देशसंग्रत होता है। अथवा

मिष्यास्वमिश्रसस्यक्तवप्रकृतिकपाँवयमसंख्यातगुणहीनद्रव्यकर्मीववर्मतर्म्मृहर्त्तकालं माळकु । मिथ्यात्वमं मिथ्यात्वमागियंतु माळकुमं दोडे पूर्व्वाम्यतियं नोडलतिच्छापनाविष्ठमात्र-स्थितिहासमं माळकमं बदस्यं । अनंतरमा प्रथमोपशमसम्यक्तकालदोळ अप्रमत्तेगे प्रमताप्रमत्त-परावित्संस्थातसहस्रंगळप्यवप्यविदं प्रमलगुणस्थानवोळं प्रयमोपशमसम्यक्त्वसंभवमिरयत्पडगुं । ५ आ मास्कं गुणस्यानवात्तप्रथमोपकामसम्यग्दष्टिगळ तत्सम्यश्यकालमंतम्मंहत्तंदोळ वडावलिकालाव-क्षेत्रमावागळ स्कृष्टविवमनंतानुबंधिकषायोदयविवं सासादनसम्यग्दष्टिगणस्यानकालमारावलिप्रमाण-मक्कं । जयन्यदिनेकसमयमक्कं । मध्यमसंख्यातविकल्पमक्कुं । एत्तलानुं भव्यतागुणविशेषदिवं सम्यक्तविराधने इल्लविहोंडे तद्गुणस्यानस्थानकालं संपूर्णमागृत्तिरल सम्यक्तवप्रकृतियुविधिस वेदकसम्यग्दष्टिगळ नाल्कं गुणस्यानर्वात्तगळप्परः। अथवा सिश्चप्रकत्यदर्याद्वदसा नाल्करं सिश्च-१० रप्परः । मिथ्यात्वकर्मोदयमावुदादोडा नाल्कुं गुणस्यानबत्तिगळु मिथ्यावृष्टिगळप्परः । द्वितीयोपशम-सम्यक्तवोळ विशेषमृंटदावृदं वोड उपशमश्रेण्यारोहणात्यं सातिशयाप्रमत्तगणस्थानवीत्वेदक-सम्यग्दष्टिकरणत्रयपरिणामसामर्ल्योदिदमनंतानुबंधि कषायंगळगे प्रशस्तोपशममिल्लप्पदरिदम-प्रजस्तोपशर्मीददमघस्तनिवेकंगळनुत्काविस मेण विसंयोजिसि केडिसि दर्शनमोहत्रयक्कंतर करण-विवमंतरमं माडि उपरामविषानविवमुपरामिति अनंतरप्रथमसमयवोळ द्वितीयोपरामसम्यक्त्वमं १५ स्बोकरिसि उपजम श्रेणियं क्रमदिनेक्यु मेरियुपजांतकवायगुणस्थानदोळमंतस्मृहत्तंकालमिहिळिवडं कर्माद्वहिमळ्ट अप्रमत्तगणस्थानमं पोहि मध्यजीवं प्रमत्ताप्रमत्तपरावत्तिसहस्रंगळं द्वितीयोपराम

युगपरप्राप्य अप्रमत्तसंयतो मर्वति । ते त्रयोऽपि तत्यातिप्रयमययममादि हृत्या गृणसंक्रमणिवधानेन मिष्यात्व-दृश्यं गृणसंक्रमणभागहारेण अपकृष्यापकृष्य मिष्यात्विमश्रमन्तव्यकृतिक्येण असंस्थात्गृणहोनद्रध्यक्रमेण अन्तर्महृतं कालं विधा बुर्वेन्ति । मिष्यात्वस्य मिष्यात्वकरणं तु यूर्वेस्वतौ अतिवयाप्याविलमात्रमृत्यस्तीत्ययः । २० तदप्रमत्तस्य प्रमताप्रमत्तपरावृत्तिसंस्थात्वाहस्रमांभवात् प्रमत्तेषे तत् सम्यक्तं स्थात् । ते अप्रमतसंस्वतं विचा प्रय तत्सम्यस्वस्वकालान्तर्मृतं वभयोग एकसमयं उत्कृष्टिन च वहाविलमात्रेश्रसिष्टं अनत्तानुव्यन्ययत्व मोदये सासादता भवन्ति । अववा ते चत्वारोऽपि यदि अस्वतानृणविश्येषण सम्यक्तविष्ठाका न स्यः तदा तत्काके संपूर्वे बाते सम्यस्त्वमहत्युवये वेदकसन्यम्ष्टवः वा मिश्रमृत्युवये सम्यग्नित्यात्रस्यः वा निष्यात्वोदये

प्रथमोपशमसम्यक्त्व और महावरों को एक साथ प्राप्त करके अप्रमत्तसंयत होता है। वे तीनों २५ भी ससकी प्राप्तिक प्रथम समयसे लेकर गुणमंक्रमण विधानके द्वारा मिध्यात्व है हत्यको गुणसंक्रमण भागहारके द्वारा घटा-घटाकर मिध्यात्व भिन्न और सम्यक्त्व प्रकृतिकएसे अन्तर्गपूर्वकाल तक तीत रूप करता है। इनका हृत्य क्लोरात असंस्थातगुणा होन होता है। मिध्यात्वका मिध्यात्वकरण तो पूर्वस्थितमें अतिस्थापनावली मात्र कम करता है। जो अप्रमत्तमें जाता है वह अप्रमत्तमें अपर प्रमत्तमें आता है कल प्रमत्तमें भी प्रश्नोपशम सम्यक्त अप्रमत्तमें अप्रमत्तमें व्यार प्रमत्तमें विश्व प्रमत्तमें विश्व प्रमत्तमें विश्व स्वार्ग होता है। अप्रमत्तमं सार्यक्तक अन्तर्गात्व होता है। अप्रमत्तमं स्वय्वक विश्व से विश्व से विश्व से विश्व से प्रमत्तमें कि स्वयं स्वयुक्त काल के विश्व से विश्व से प्रमत्तमें कि से से प्रकृति के स्वयं होनेपर सासादन होते हैं। अथवा वे चारों भी यदि संस्थरवाणुण विश्वेचताले सम्यक्तक विराधना नहीं करते तो इस सम्यक्त्व काल पूर्ण होनेपर सम्यक्त मुझिके व्ययमें विराधना नहीं करते तो इस सम्यक्तक काल पूर्ण होनेपर सम्यक्त मुझिके व्ययमें विराधना नहीं करते तो उस सम्यक्तक काल पूर्ण होनेपर सम्यक्त मुझिके व्ययमें विराधना नहीं करते तो इस सम्यक्तक काल पूर्ण होनेपर सम्यक्त मुझिके व्ययमें विराधना नहीं करते तो इस सम्यक्तक काल पूर्ण होनेपर सम्यक्त मुझिके व्ययमें विराधना नहीं करते तो इस सम्यक्तक काल पूर्ण होनेपर सम्यक्त मुझिके व्ययमें विराधना नहीं करते तो इस सम्यक्त काल करने होनेपर सम्यक्त मुझिके व्ययमें विराधना नहीं करते तो इस सम्यक्तक काल प्रस्तिक सम्यक्तक क्ष्य होनेपर सम्यक्त स्वर्मा होते हैं या सिन प्रमुतिक व्ययमें विष्य होनेपर सम्यक्त सम्यक्तिक विष्य साम्यक्त काल करने होनेपर सम्यक्त स्वर्मा होते हैं अथवा

सम्यानृष्टियागिद्र्युं माळ्कुमस्या केळगे देशसंयमयुणस्थानमं पोह् हितोयोपशम्सस्यानृष्टियागिदर्कुं भयवा, असंयतयुणस्थानमं पोह् असंयतसम्यानृष्टियागिदर्कुमयवा मरणायशे देशासंयतनस्य । मण्णा माळाकुम्यवामि स्थानि स्यानि स्थानि स

अपूर्व्यकरणगुणस्यानं मोदलागि उपशांतकषायगुणस्यानपर्यंतमुपशमश्रेणियोळु नात्कुं गुण-स्यानंगळोळु प्रत्येकमुपशमसम्यक्त्वमुं क्षायिकसम्यक्त्वसुमेरइं संत्रविसुववः । क्षपकश्रेणियोळ्

मिध्यादृष्ट्यो भवन्ति । द्वितीयोपश्यमस्यस्य तिष्ठेषः । स कः ? वपश्यमभ्रष्यारोहृशार्षं सातिश्याप्रमत्त्वेदकः १५ सम्यदृष्टिः करणत्रयरिणामसामध्यति अनन्तानुबन्धिन प्रशस्तोपश्चमं विना अप्रशस्तोपश्चमेन असीनियेकानु स्कृत्य वा विसयोग्य सर्पायत्व दर्शनसृहृत्यस्य अन्तरक्ष्याचेन स्वाचित्रकार्यः व्यवस्य विस्तर्यः क्ष्यमस्य अनन्तरप्रश्मम्य द्वित्योगश्यसस्ययदृष्टिमृत्या उपश्चमभ्रणिमास्त्र उपश्चनत्त्रक्षयायं गत्या अन्तर्याप्रस्तायदृष्टिमृत्या उपश्चमभ्रणिमास्त्र व्यान्तक्ष्यायं गत्या अन्तर्याप्रस्ताय क्ष्योग अवतीयं अप्रस्तृत्वस्यानं प्राप्य प्रमत्याप्रसपराजृत्तिस्य विष्या विषयः विषयः देशवेदतमे मृत्या अत्यत्य । अनन्तान् २० वन्त्यन्यत्याये द्वित्योगप्रसस्यस्यत्वं विराधवतीयायार्थयम् सासदनः स्यात् वा मिष्यात्वादे मिष्यादृष्टिः स्यात् द्वितः । अविकस्यक्त्वं तु अस्यतादिवनुपृणस्यानमनृत्याणां अस्यतदेशसंयतीयचारसहायत्वनानृषीणा

मिध्यात्वका उदय होनेपर मिध्यादृष्टि हो जाते हैं। द्वितीयोपरास सम्यक्त्वमें विशेष कथन हैं। उपराम श्रेणीपर आरोइण करनेक लिए साविशय अप्रमत्तवेदक सम्यादृष्टि तीन करणरूप परिणामोंकी सामध्येस अनन्तातुवन्यी कपायोंका प्रशत अश्चमके दिन अप्रशत्त उपरामके २५ द्वारा नीचेके निषंकीको उत्तक्ष्यंणके द्वारा उत्परके निषेकोंमें स्थापित करता है अथवा विसंयोजन द्वारा अन्य प्रकृतिक्ष परिणमाता है। इस तरह उनका श्वपण करके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिकोंका अनत्यकरणके द्वारा अन्तर करके उश्चम विभागके द्वारा उपराम करता है। और उत्पन्त प्रथम सम्यादृष्टि होकर उपराम केणीपर व्यत्ता है। और उपरान्त कथाय तक जाकर वहाँ अन्तमुहूत तक ठहरकर कमसे उत्तता हुआ अप्रमत्त २० गुणस्थानको प्राप्त करके हत्तारों वार सात्रवेसे छटेमें और छटेसे सात्रवेसे आता-जाता है। अथवा नीचे उत्तरकर देशसंसमी या असंयती हो जाता है। अथवा निर्माणका आनेपर असंयत्वेद हो जाता है अथवा मिश्र प्रकृतिक उद्दर्श सिश्रमुणस्थानवर्ती हो जाता है। जिन आवार्योको मत्र है कि अनन्तानुवन्योका उद्द होनेपर द्वितीयोगस्यस सम्यक्त्वको विराप्त का करता है इनके मत्त्वसे सासान्त हो जाता है। अथवा मिश्रमक्त विराप्त का करता है इनके मत्त्रसे सासान्त हो जाता है। अथवा सिश्रम होनेपर द्वितीयोगस्यस सम्यक्त्वको विराप्त का करता है इनके सत्त्वसे सासान्त हो जाता है। अथवा का स्वत्त हो आवार्य हो इस साम्यक्त्वको विराप्त करता है इनके सत्त्वसे सासान्त हो जाता है। अथवा का करता है इनके सत्त्वसे सासान्त हो जाता है। अथवा किथारविष्ठ हो स्वत्त हो सामान्त हो आवार्य हो अथवा किथारविष्ठ उत्तर सामान्त्रस्व हो सामान्त हो आवार्य हो आवार्य हो सामान्त्रस्व सामान्त्रस्व हो सामान्त्रस्व हो सामान्त्रस्व हो सामान्त्रस्व सामान्त्रस्

१. म जरुगलक्कुमर्गालु<sup>°</sup>।

> मि । सा। मि। अँ। दे। प्राजाजाजा साउ । सी। झरीरांगोपांग-२। १। १। १। १। १। १। १। १। १। १।

नासकर्मोबयज्ञनिताशरीरवज्ञनिवरानोकरमंबर्गणाग्रहणमाहारमें बुबक्कं । विग्रहगितयोज् सपुर्वात-केवलिगुणस्वानदोळमयोगिकेवलिगुणस्वानदोळ्ं सिद्धपरनेष्ठिगळाळं शरीरांगोपांवानासकर्मावय-हिस्तप्रवृद्धिरंदं ''कारणाभावे कार्व्यस्थाप्यभावः एंद्री न्यार्थिवस्थाहरसक्कृतितहार्रासहर्गण्यः हिस्तप्रवृद्धिरुणस्वानदोळारदुमक्कुं । साहावनगुणस्वानदोळमसंयतसम्यवृद्धिरुणस्वानदोळ संयोग-केविलश्रहरकणुणस्वानदोळमाहारानाहारपेरदुमक्कृपुळिव मित्रपुणस्वान्ते मोहलागि वो अनुपृष-

च कर्मभूमिवेदकसम्पन्दृष्टीनामेव केवाळित्रुनकेवाळिद्वययोगादोगान्ते सन्तत्रक्रातिनिरवेशेषसये भवति । तत्सम्यसन्त सामान्येन एकं, विजेशेन कियालवासादत्वमित्रोग्रसम्बेदकसायिकशेवात् बोका । तत्र मित्यादृष्ट्टी मिच्यात्वं । सासायते सामान्तत्वम् । मित्रे सित्रप्तं । ससंयतादि अप्रमतान्तेषु उपसम्बेदकसायिकाने वर्षकरणाद्द्रप्तः १७ शान्त्रस्थायन्तेष वज्ञान्त्रयेणी वा बौरशमिक्कायिक स्वयक्त्रयाल्यकस्थावितिद्वय्यन्तिमेकं साविकार्यः ।

मोइन्द्रियावरणस्योपशमः तज्जनित्वोधनं च संज्ञा सा अस्य अस्तीति संज्ञी । इतरेन्द्रियज्ञानोऽसंजी । तत्र मिष्यादृष्टपरिक्षीणकवायान्तं संज्ञी । असंज्ञी मिष्यादृष्टावेष । सयोगायोगयोनोंइन्द्रियेन्द्रयज्ञानायात् संग्र्यांजिञ्यपरेजो तास्ति ।

शरीराङ्गोपाञ्चनामोदयज्ञनितं शरीरवचनिवत्तनोकर्मवर्गणाग्रहणमाहारः । विग्रहगतौ प्रतरलोकपूरण-

२० हो जाता है। खायिक सम्यक्त तो असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती सनुष्यों के असंयत, हेससंयत या औपचारिक महावती मानुष्यों को कर्ममुमिक जन्मा बेदक सम्यदृष्टि होते हैं उनके ही केवडी अतकेवडीके चरणों के समीपमें सात प्रकृतियों का पूर्ण क्षय होनेपर होता है। बहा सम्यक्त्व सामान्यसे एक है। विशेष मिण्यात्व, सासादन, मिल, उपत्रम, बेदक और आयिकके भेदसे छह भेदक्य है। मिण्यादृष्टिमें मिण्यात्व होता है। सासादनमें सासादन प्रभाव केविय मिण्यात्व कराता है। सासादनमें सासादन प्रभाव केविय केविय केविय सम्यक्त्व होते हैं। अप्युक्त कर्मा क्यान्त कथाय पर्यन्त वपत्रमन्त्रीमों औपत्रात्वक और खायिक सम्यक्त्व होते हैं। अप्युक्त कर्मा क्यान्त कथाय पर्यन्त वपत्रमन्त्रीमों औपत्रात्तिक और खायिक होते हैं। अपन्त्रभेगोंमें अपनेविय करात्र कार्यक क्षायिक होते हैं। अपन्त्रभेगोंमें अपनेविय करात्र कार्यक क्षायिक होते हैं। अपन्त्रभेगोंमें अपूर्वकरणसे छहते तथा सिद्ध पर्यन्त खायिक ही होता है।

नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशम और उससे होनेवाले जानको संक्षा कहते हैं। वह जिसके हो वह संक्षी है। जो मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोसे ही जानता है वह असंजी है। सिण्या-३० दृष्टिसे केकर क्षीणकषाय पर्यत्न संक्षी होता है। असंज्ञी सिप्यावृद्धि गुणस्थानमें ही होता है। सर्योगों और अयोगी मनसे नहीं जानते इससे न वह संज्ञी कहें जाते हैं और न असंज्ञी।

१. म<sup>े</sup>स्यानादि बोंमस् ।

२०

स्यानंगळोळं बाहारमो वेयक्कुं । बयोगिकेविक्षभट्टारकरोळं गुणस्यानातीतरप्प सिद्धपरमेष्ठिगळो-ळमताहारमेयक्कं:—

मि । सा। मि । जा दे। प्राजा जा जा सा। सा । सी । सा । सा २। २। २। २। २। १। १। १। १। १। १। १। १। १। १।

अनंतरं गुणस्थानंगळोळपयोगमं पेळवपं :---

दोण्हं पंच य छन्वेव दोसु मिस्सम्मि होति वामिस्सा ।

सत्तुवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥७०५॥ वर्गः पंत्र च वर चेव वर्गः सिद्धे भवंति वर्गामधाः । सर्गणयोगाः सपन

हयोः पंच च षट् चैव हयोः मित्रे भवंति व्यामित्राः । सप्तोपयोगाः सप्तमु हावेव जिनयोः सिद्धे च ॥

गुणपर्ययवद्वस्तुप्रहण्य्यापारमुपयोगमे बुवक् । ज्ञानमं बस्तु पुद्टिसुबल्तुमंते पेळल्पट्टुडु । स्वहेतुजनितोप्यर्त्यः परिच्छेद्यः स्वतो यथा ।

तथा ज्ञानं स्वहेत्वत्थं परिच्छेचात्मकं स्वतः ॥ [

'नात्यांलोको कारणं परिच्छेद्धस्वात्तमोवत'। [परी० पु०] एर्बितु अंतप्पुपयोगं ज्ञानोपयोग-में हुं दर्शनोपयोगमं हुं द्विविषमक्कुमिल्ल कुमित कुश्रुत विभंग मितश्रुताविषमनःपर्ध्यकेवलज्ञान-में हु ज्ञानोपयोगमं द्वे तरनवक्कुं। चश्रुरचक्रुरविकेवल्यर्शनमं हु दर्शनोपयोगं नात्कु तरनक्कुं। मिथ्यादृष्टियुणस्थानदोत्रु कुमितकुश्रुतविभंगमं ब मूर्व ज्ञानोपयोगंगलुं चश्रुरचश्रुद्दंशनमं बेरड् दर्शनोपयोगंगळ्षमतु अध्युपुपयोगंगज्ञपुत्रु । सासावनगुणस्थानदोळमंते अध्युप्पयोगंगळपुत्रु । १५ मिश्रगुणस्थानदोळ् मितु अध्युपुपयोगंगज्ञपुत्रु । सासावनगुणस्थानदोळमंते अध्युप्पयोगंगळपुत्रु । १५

सयोगे अयोगे सिद्धे च अनाहार. । तेन मिष्यादृष्टितासादनासंयतसंयोगेषु तौ द्वौ क्षेपनवस्वाहारः । अयोगि-सिद्धे वा अनाहारः ॥७०४॥ गुणस्थानेषु उपयोगमाह् —

गुणपर्ययवद्वस्तु तद्ग्रहणभ्यापार उपयोगः । ज्ञानं न वस्तृत्यं तथा चीक्तं-

स्बहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेतः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्वहेतत्यं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥१॥

"नार्यालोकौ कारण परिच्छेबस्यात् तमोवत् इति"। स चोपयोगः झानदर्शनमेदादृहेषा । तत्र ज्ञानोपयोगः-कमतिकृत्यत्विभंगमतिश्रताविषमनःपर्ययकेबल्जानभेदादृष्ट्या । दर्शनोपयोगः चलुरचसुरविष-

हारीर और अंगोपांग नामकर्मसे उत्पन्न हारीर बचन और सनके योग्य नोकर्म वर्गणाओं के प्रहणको आहार कहते हैं। विषह्मतिमें प्रवर और लोकपूरण समुद्दवात सहित सयोगीमें, २५ अयोगी और सिद्ध अवाहारक है। अतः सिष्टवार्ट्डि, सासादन, असंबत और सयोगकेवलीमें प्रवर लोकपूरणवाले अनाहारक हैं। प्रेय नौ गुणस्थानों में आहार है। अयोगकेवली और सिद्ध अनाहारक हैं। 5रेप नौ गुणस्थानों में आहार है। अयोगकेवली और सिद्ध अनाहारक हैं। 5रेप

गणस्थानोंमें उपयोग कहते हैं—

ुगरानातम रंगाम केश है वह बस्तु है। उसको महण करनेरूप स्थापारका नाम रूपयोग ३० गुणपर्योगसे जो कुछ है वह बस्तु है। उसको महण करनेरूप स्थापारका नाम रूपयोग ३० है। ज्ञान बस्तुसे उरपन्न नहीं होता। कहा है—जैसे अर्थ अपने कारणसे उरपन्न होता है, अप स्वतः ही ज्ञानका विषय होनेके योग्य होता है। उसी प्रकार ज्ञान अपने कारणसे उरपन होता है कै और स्वतः अर्थको जाननेरूप होता है। और कहा है—अर्थ और प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं

30

युगस्यानदोळ् मतिभूतावधिक्षानंगळ् बशुरबशुरवधिवशंनगळ्धितारमुख्योगंगळण्डु । वेशसंयत-गुगस्यानदोळमसंयतंगे वेळ्वंतारमुख्योगंगळण्डु । प्रमत्युगस्यानदोळ् मतिशृतावधिमनःपर्यय-सानंगळ्ं चशुरवशुरविवर्शनपुनित्ययोगसमकपुनमञ्जूमते अप्रमत्यागस्यानविक्षाणकवायपर्यतं प्रत्येकमुप्योगसमकममञ्जू । क्योपिकविकमद्दारकगुगस्यानदोळ् मयोगिकविकस्टारकगुगस्यान-५ वोळं सिदयरसेष्टिगळोळे केवळक्षानोपयोगम् केवलवशनीपयोगम्भरदं ग्रंगस्यसंभवित्यं :—

्र तिञ्चारपाठाळाळ प्रविकालायाग्यु स्वय्यरागायाग्यु कर्यु कुमारत मय्यु : मिः साः मिः जा दे। द्राजा जा जा जा सू। उत्तरी सांजा सिः। ५ । ५ । ६ । ६ । ६ । ७ । ७ । ७ । ७ । ७ । ७ । १ । २ । २ ।

दंतु भगवदहैत्परमेत्वरचार्चरणार्गिवद्वंद्ववंदनानंदित्युच्यपुंजायमानश्रीमद्वायराजगृष्णुमंड-कावाय्यमहावादवादोक्यररायवादिपितामहासकलीदद्वजनककर्षानश्रीमद्वययपुरिसिद्धांतचकर्वातः – श्रीयादपंकजरजोर्रजितलकाटयट्टं श्रीमत्केत्रावणाविर्ज्ञतसम्य गोम्मदारारकणाटकवृत्तिजोवतत्व-प्रवीपक्षयोग्न कोचादेशंगकोक विज्ञातग्रहणाधिकारं प्रक्षियसाय्यतः।

इत्याचार्यश्रोनेमिबन्दसिद्धान्तचक्रवर्तिवि रचिताया योम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तौ जीवतत्वप्रदीपिका-स्थाया जीवकाण्डे विश्वतिप्ररूपणास् जोघादेशयोबिशतिप्ररूपणानिरूपणानामै त्विशोऽभिकारः ॥२१॥

१५ हैं क्योंकि वे क्लंय हूँ जैसे अन्यकार ज्ञानका कारण नही है। वह कपयोग ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकार है। उनमें ज्ञानोपयोग कुमति, कुश्त, विभंग, मित, अुत, अविध, मत-प्रयंथ और केवळ्डानके भेदसे आठ प्रकारका है। हर्यनोपयोग चुस, अवध, अविध और केवळ्दर्शनके भेदसे चार प्रकारका है। सिध्यावृष्टि और सावादनमें कुमति, कुश्त, विभंगज्ञान और चुसुरुवा, अवश्वपुद्धान ये पांच उपयोग होते हैं। मित्र गुणस्थानमें, मित, जूत, अवधिज्ञान कुश्त के अवधिज्ञान और केवळ्डान जो उपयोग होते हैं। अपयोग अयोगो, और सिद्धोंमें केवळ्ज्ञान और केवळ्डान और केवळ्डान जो उपयोग होते हैं। 1944।

इस प्रकार आचार्य क्षी नेत्रिचन्द्र विरक्षित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी सगवान् अहंन्त देव परमेहदरके सुन्दर चरणकसर्वोक्षी बन्द्रनासे प्राप्त पुष्पके पुंतस्वकर राज्याह सग्टकाचार्य सहावादी क्षी असववनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तिके चरणकसर्वोक्षे पृक्षिते सीतित कळाटावाके श्री केशववर्णीके हारा रचित्र गोमस्त्रदार कर्णाटहीत क्षीचरूष प्रदीपेद्याक्षी अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरसक्टरचित सम्बन्धान्यपिट्रका नामक माचाटीकाकी अनुसारिणी दिन्दी भाषा टोकाम वोचकाच्यकी बीस प्रकृत्यावर्षित्र केशवाद्यसार्याणा प्रकृत्यना सामक इस्कीसर्यो अधिकार सम्यूर्ण हुआ ॥ १३॥

#### ऋालापाधिकारः ॥२२॥

अनंतरमालापाधिकारमं पेळलुपक्रसिसुत्तसिष्ठदेवतानमस्कारस्थपरमसंगलसनगोक्तरि सुत्तं गुणस्थानदोळं मार्गणास्थानदोळं विश्वतिभेदेगळगे प्राग्योजितगळगाळापत्रयमं पेळदेपेनंदाचार्यं प्रतिजेयं माडिदर्यः—

> गोदमथेरं पणमिय ओघादेसेसु बीसभेदाणं । जोजणिकाणालावं बोच्छामि बहाकमं सणह ॥७०६॥

गौतमस्यविरं प्रणम्य अोघावेशेषु विश्वतिभेवानां । योजितानामालापं वक्ष्यामि यथाक्रमं श्रुणुत ॥

विजिञ्जः गोर्मूमिग्गीतमा अष्टमपृथ्वी सा स्वविरा नित्या यस्य सिद्धपरमेध्विसमूहस्य स गौतमस्विदरः गौतमस्विदरः गौतमस्विदरः गौतमस्विदरः गौतमस्विदरः गौतमस्विदरः गौतमस्विदरः गौतमस्विदरः गौतमस्वामो स्यविरो यथाता गौतमा गौतमस्वामो स्यविरो यथाता गौतमा गौतमस्वामो ते । अववा विजिञ्जः गौतमस्वामो ते स्वविराज्ञ गौतमस्वामो ते प्रणम्येत्यत्यः । ति व्यविराज्ञ गौतमस्वामो ते प्रणम्येत्यत्यः । ति व्यविराज्ञम् भौषा गौतमगण्यस्वामो ते प्रणम्येत्यत्यः । तिद्धपरमेष्टिसमूहमं श्रीवीरवर्द्धमानस्वामिपुमं मेणु गौतमगण्यस्वामिपुमं नमस्कारमं माडि गुणस्वानमाग्येणस्थानंगळोळु मृतं योजिसस्यष्ट विज्ञातिप्रकारगळ्यायमं सामान्यवर्ष्यामम् विष्ठाक्षाराळापमं यशाक्रमविद्यं पेळ्वपे केळिमें वाचार्यं शिव्यरं शिक्तिः ।

नेमि धर्मरचे नेमि पूज्यं सर्वनरामरैः । बहिरन्तः श्रियोपेतं जिनेन्द्रं तच्छिये श्रये ॥२२॥

अथालापाधिकार स्वेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकं वक्तु प्रतिजानीते-

विशिष्टा गौर्भूमिः गोतमा-जष्टमपुष्यो सा स्विदिरा नित्या यस्य स गोतमस्यविरः सिद्धसमृहः, गोतम-स्यविर एव गोतमस्यविरः त अथवा गौतमः गौतमस्यामा स्यविर एव गोतमस्यविरः श्रीवधंमानस्यामी त्रे । अथवा विशिष्टा गौः वाणो वस्यासी गोतमः गोतम एव गौतमः स वाको स्वविरस्य गौतसस्यविरः तं अपन्य गुणस्यानमार्गणास्यानयोः प्राग् योजिताना विश्वतित्रकाराणा आलापं ययाक्रमं वस्थामि ॥७०६॥ तथ्या—

अपने इष्टदेवको तमस्कारपूर्वक आलापाधिकारको कहनेकी प्रतिक्का करते हैं—विशिष्ट 'गी' अर्थात् भूमि गोतमा अर्थात् आठवी ष्टश्वी वह जिसको स्थविर अर्थात् नित्य है वह २५ गोतमस्थितर अर्थात् सिद्ध समूह्। अथवा गौतम स्वामी जिसके गणधर हैं वे वर्धमान स्वामी, अथवा जिसकी गौ अर्थात् वाणी विशिष्ट है उन गौतमस्थविरको नमस्कार करके गुणस्यान और मार्गणास्थानोंमें पूर्वयोजित बीस प्रकारके आलापोंको यथाकम कहुँगा॥७२६॥

१. म<sup>°</sup>र्वाणी यस्यासौ गौतमः । गौतम एव गौतमः स चासौ ।

ŧ.

ओषे चोइसठाणे सिद्धे वीसदिविहाणमालावा । वेदकसायविभिण्णे अणियद्वीपंचमागे य ॥७०७॥

बोधे चतुर्देशस्थाने सिद्धे विश्वतिविधानमालापाः । वेदकवायविभिन्नेऽनिवृत्तिपंच-भागेष च ॥

गुणस्थानबोळं चतुर्द्वसानगंणास्थानदोळं प्रसिद्धदोळू विद्यातिविधेगळप्प गुणजीवेत्यावि-गळो सामान्यं पर्व्यात्रमपर्व्यातमे व मुस्तेरदाळापंगळपुत्रु । वेदकवायंगळिवं भेदमनुळळ बनि-वृत्तिकरणगुणस्थानपंचभागेगळोळं पृथगाळापंगळपुत्रेकं दोडे बनिवृत्तिकरणपंचभागेगळोळ् सवेदावेदावि विदोधंगळंटपुर्विरंदं ।

अनंतरं गुणस्थानंगळोळु आळापमं वेळवपं :--

ओधेमिन्छदुगेवि य अयद्यमत्ते सजीगठाणम्मि ।

तिण्णेव य आलावा ससेसिकको हवे णियमा ॥७०८॥

अधे मिष्यादृष्टिकिषेपि च असंयते प्रमत्ते सयोगस्याने । त्रय एवाळाषाः शेषेष्वेको भवे-न्नियमात् ॥

गुणस्थानंगजोज् मिष्यादृष्टिसासावनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानद्वयबोजं असंयतसम्यग्दृष्टिगुण-१५ स्थानबोजं प्रमससंयतगुणस्थानबोजं सयोगकेबिलभट्टारकगुणस्थानबोजुं प्रत्येकं सामान्यं पर्य्योगा-पर्य्याप्रमं ब मुरु माळापंगळपुबु । होवनवगुणस्थानंगजोज् पर्य्याप्राळापमो देयककुं :—

अनंतरमीयत्थंमने विज्ञदं माडिवपं :---

गुणस्वाने चतुरंशनार्गलास्वाने च प्रसिद्धं विश्वतिर्विचाना गुणजीवेत्यादीना सामान्यपर्यासायर्यासास्त्रयः कालामा प्रवन्ति । तथा बेदकवायविभिन्नेषु अनिवृत्तिकराणाञ्चभागेषु अपि पृषक्षृयम्भवन्ति ॥७०७॥ तत्र २० गणस्यानेष्यात्र—

गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टिसासादनयोः असंयते प्रमत्ते सयोगे च प्रत्येकं त्रयोऽपि आलापा भवन्ति । शेषनवगुणस्थानेषु एकः पर्यासालाप एव नियमेन ॥७०८॥ अमुमेवार्थं विश्वदयत्ति—

प्रसिद्ध गुणस्थान और चौदह मार्गणास्थानमें 'गुणजीवा' इत्यादि वीस पुरूपणाजींके सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त ये तीन आलाप होते हैं । तथा वेद और कवायसे भेदरूप हुए २५ अनिष्ठत्तिकरणके पाँच भागोंमें भी आलाप प्रयक्ष्यक् होते हैं ॥७०॥

गणस्थानों में आलाप कहते हैं--

गुणस्थानों में से मिध्यादृष्टि, सासादन, असंयत, प्रमत्त और सयोगीमें से प्रत्येकमें तीनों ही अळाप होते हैं, शेष नौ गुणस्थानों में एक पर्याप्त आळाप ही नियमसे होता है ॥७०८॥

a. १. म सेसेसेक्को ।

### सामण्णं पञ्जत्तमपञ्जत्तं चेदि तिण्णि आलावा । दवियप्यमपञ्जतं लद्धो णिव्यत्तमं चेदि ॥७०९॥

सामान्यपर्याप्तमपर्याप्तं चेति त्रय एवालापाः । द्विकल्पमपर्याप्तं लिब्यन्त्रिवृत्तिकृतिः ॥ सामान्यमं चुं पर्याप्तमं वृत्तपर्याप्तमं वितु आळापंगळु मूरपुर्वाल्ल अपर्य्याप्ताळापं लब्ध्य-पर्याप्तं निवृत्तपर्याप्तमेवित् द्विकल्पमनकं ।

दुविहंपि अपन्जत्तं ओघे मिच्छेव होदि णियमेण ।

सासण अयदपमत्ते णिन्वत्ति अपुण्णमं 'होदि ॥७१०॥

द्विविधमप्यपर्ध्याप्रं ओघे मिथ्यादृष्टावेब भवति नियमेन । सासावनासंयतप्रमत्ते निबृत्य-पर्ध्याप्रं भवैति ॥

हिप्रकारमगुरुळ्डपरप्यांति बोधबोळ् सामान्यदोळ् मिष्यावृष्टियोळेयक्कु नियमदिवं । सासावनसम्यावृष्टिगुणस्थानदोळमसंयतसम्यावृष्टिगुणस्थानदोळं प्रमत्तसंयतगुणस्थान-बोळमी मुहं गणस्थानंगळोळ नियमबिंवं निवृत्यवर्ष्यांत्रमेयक्कं ।

ँजोगं पिंड जोगिजिणे होदि हु णियमा अपुण्णगत्तं तु ।

अवसेसणवद्राणे पञ्जतालावगो एकको ॥७११॥

योगं प्रति योगिजिने सर्वति खलु नियमावपूर्णंकत्वं तु । बवशेषं नवस्थाने पर्व्याप्रालापक १५ एकः ॥

योगमं कुरत् सयोगिकेवलिभट्टारकजिननोजु खलु स्कुटमागि अपूर्णकत्वमपर्ध्याप्तकत्व-मक्कं। तुमत्ते अवशेष नवगुणस्यानगळीळ पर्ध्याप्ताळापमी वैयक्कुं।

अनंतरं चतुर्दश मार्ग्गणास्यानंगळोळालापमं पेळलुपकर्मितः मोवलोळु गतिमार्ग्गणेयोळु पेळवरं:---

ते आलापाः सामान्यः पर्याप्तः अपयोप्तश्चिति त्रयो भवन्ति । तत्रापर्याप्तालापः लब्ध्यपर्याप्तः निर्वृत्यपर्याप्तक्ष्मेति द्विविधो भवति ॥७०९॥

म द्विविधोऽपि अपर्याप्तालापः सामान्यमिध्यादृष्टावेव भवति नियमेन । सासादनासंयतप्रमत्तेषु नियमेन निर्वृत्यपर्याप्तालाप एव भवति ॥७१०॥

योगमाश्रित्यैव सर्वोगिजिने नियमेन खलु अपर्याप्तकत्वं भवति । तु-पुनः अवशेषनवगुणस्थानेषु एकः २५ पर्याप्तालागः ॥७११॥ अस चतर्वशमार्गणास्थानेषु आह---

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं--

वे आलाप सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त इस तरह तीन हैं। उसमें-से अपर्याप्त आलापके भेद दो हैं---लब्ब्बवर्याप्त और निबृह्यपर्याप्त ॥७०९॥

बह दोनों ही प्रकारका अपयोग आछाप नियमसे सामान्य मिण्यादृष्टिमें हो होता ३० है। सासादन, असंयत और प्रमत्तमें नियमसे निर्दृश्यपयोग आछाप हो होता है।।।०१०।। सयोगी जिनमें नियमसे योगको अपेक्षा हो अपयोग आछाप होता है। होय नौ

गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त आलाप ही होता है ॥७११॥ चीदह मार्गणास्थानोंमें कहते हैं—

१. स चेदि । २. स चेति ।

### सत्तरहं पुढवीणं ओधेमिच्छे य तिण्णि आलावा । पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पुण्णमालावो ॥७१२॥

सप्रानां पृष्वीनामोचे सामान्ये मिध्यावृष्टी च त्रय आळापाः । प्रथमाविरतेऽपि तथा शेवाणां पृष्कीलापः ॥

सामान्यविष्ठं सप्तपृष्ट्यगळ साधारणिमध्याङ्ग्टियोळ् मुरुमाळापंगळपुत्रु । प्रथमपृष्टिय अविरतसम्यन्वृष्टियोळमंते मुराळापंगळपुत्रुवेके दोडे प्रथमनरकमं बढायुष्यनप्य वेवकसम्यन्वृष्टियुं क्षायिकसम्यन्वृष्टियुं पुगुगुमपुर्विर्द शेवागं प्रथमपृष्टिय सासादनिमध्यगं द्वितीयादि पृष्टिकगळ सासावनिमश्रासंयतर्थे युं पर्य्याप्ताळापमो वेयक्कुं । उळिदारुं नरकंगळोळ् सम्यन्वृष्टि पुगने बुदस्य ।

तिरियचउनकाणीचे भिच्छदुगे अविरदे य तिण्णेव । णवरि य जोणिण अयदे प्रण्णो सेसेवि प्रण्णो द ॥७१३॥

तिरस्थां चतुष्णांमोघे मिन्यावृष्टिद्विके अविरते ख त्रय एव । विशेषोऽस्ति योनिमत्यसंयते पूर्णाः शेषेपि पूर्णस्य ॥

तिर्व्यगातियोज् पंचपुणस्थानंगळोळ् सामान्यतिव्यवस्थान्यां पंचेद्रियतिव्यवस्थान्यां पायात्व-तिर्व्यवस्थान्यं योनिमतितिवर्ववस्थान्यं इतु नास्कुं तेरव तिर्व्यवस्थान्यं साधारणविव निष्धाद्दाच्ट-१५ गुणस्थानवोळं सासावनगुणस्थानवोळमसंयतसम्बग्दृष्टिगुणस्थानवोळं प्रत्येकं मुरुमाळापंगळप्यवित्य विशेषमुंटवाबुदं वोडे योनिमतियसंयतगुणस्थानवोळ् पर्व्याप्ताज्ञापमेयक्कुमेकं वोडे बद्धतिव्यापायुष्य-रप्प सम्बग्दृष्टिगळ् योनिमतियळ् वंबरुमाणि पुद्दरप्युवरिवं शेषामध्यवेशसंयतगुणस्थानद्वयवोळ् पर्य्याप्ताळापमेयक्कुं :---

नरकार्यो सामान्येन सन्तपृष्वीमिध्यादृष्टी त्रयः आक्रापाः स्युः । तथा प्रथमपृष्ट्यविरतीर्थि त्रयः २० आलापाः स्युः । बद्धनरकायुर्वेदककायिकसम्यग्दृष्ट्योस्तत्रत्रोत्तार्वभवात् शेषपृष्ट्यविरतानामेकः पर्यासालाप एव सम्यग्द्रप्टेस्तत्रानुत्यसेः ॥७१२॥

तिर्यभातौ पश्चगृणस्थानेषु सामान्यपञ्चिन्द्रिययद्यांत्रयोनिमत्तिरस्य चतुर्णं साधारणेन मिथ्यादृष्टि-सासादनासंयतेषु प्रत्येकं त्रय बालापा भवन्ति । तत्रायं विशेषः—योनिमदसंयते पर्यासालाप एव । बढायुण्क-स्यापि सम्यग्टुस्टेः स्त्रीषण्डयोरनुत्तत्तेः । तु-पुनः संयोनिमद्रदेशसंयतयोरपि पर्यासालाप एव ॥७१३॥

नरकगतिमें सामान्यसे सातो पृथ्वीके मिण्यादृष्टिमें तीनों आलाप होते हैं। तथा प्रथम पृथ्वीमें अविरतमें भी तीनों आलाप होते हैं क्योंकि जिन्होंने पहले नरकायुका बन्ध किया है वे वेदक सम्बद्धि और क्षायिक सम्बद्धि प्रथम नरकमें हो खरफ होते हैं। शेष पृथिवियोंमें अविरतोंके एक पर्याप्त आलाप ही होता है क्योंकि सम्बद्धि मरकर चनमें जन्म नहीं लेता।।७१२॥

तिर्वेषगतिमें पांच गुणस्थानोंमें सामान्यतिर्वेच, पंचेन्द्रियतिर्वेच, पर्वाप्तिर्वेच और योनिमतीतिर्वेच इन चारोंके सामान्यसे मिध्यादृष्टि, सासाइन और असंवत गुणस्थानोंमेंन्से प्रत्येकमें तीन आलाप होते हैं। किन्तु इतना विशेष है कि असंवतमें योनिमतीतिर्वेचमें पर्वाप्त आलाप ही होता है; क्योंकि जिसने परभवकी आयुका बन्ध किया है वह सन्वनदृष्टि

₹.

## तेरिच्छियस्रह्रियपज्जत्ते एक्को अपुण्ण आसावो । मुस्रोधं मणुसतिये मणुसिणि अयदम्मि पञ्जतो ॥७१४॥

तिर्धां लब्ध्यपर्धापे एकोऽपूर्णालापः मूलौघो मनुष्यत्रये मानुष्यसंयते ।पर्धाप्तः ॥

तिर्ध्यस्वकश्य्यस्यांप्रनोळ् वयस्यांप्राळाचनो देवन्द्रः । मनुष्यगतियोळ्यदिनात्कुं गुणस्यानंग-ळोळ् सामान्यमनुष्यपर्ध्याप्तमनुष्ययोनिमतिमनुष्यमेंबी मनुष्यमयब प्रत्येकं पविनात्कुं पविनात्कुं प् गुणस्यानंगळोळ् मुंगेळ्वाळापं मूलीयमेयनकुमादोढं योनिमत्यसंयतसम्य नृष्टिगुणस्यानदोळ पर्ध्याप्ता-ळाषमेयनकुमेकं दोढं कारणं मुन्नं तिर्ध्यगतियोळ् पेळनुदेयनकुं । मत्तो द्रु विशेषगुंटबादुदं दोढं असंयत्ययोनिमतितिर्ध्ययपस्पसंयत्ययोनिमतिमानुषियं प्रयमोगशस्यक्वकसायिकसम्यग्रहाध्यगळ्मो-ळरणुवर्षि । भुज्यमानपर्ध्यातोळापमेयनकुं । योनिमतिमनुष्यक्शळट्यु गुणस्यानंगळेयणुवर्षद्वमुपन् शमभोययवतरणदोळमा द्वितीयोपशससम्यक्त्वसंभवमिल्ल एकं दोडवग्रनं अभ्यारोहणमे घटिसद- १०

> मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदुगं तु णस्थि णियमेण । अवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भृदगदिमासेज्ज ॥७१५॥

मानुषि प्रमत्तविरते बाहारद्वयं नास्ति तुं नियमेन । अपगतवेदायां मानुष्यां संज्ञा भतगतिपाश्रित्य ॥

तिर्यन्त्रव्ययसंद्वके एकः अथ्यातालाय एव । बनुष्यगती सामान्ययसिवयोनिमन्मनुव्येषु प्रत्येकं चनुदंशगुष्यानेषु गुणस्वानवत् मूलीयः स्वात् तथापि योनिमदस्यते व्याप्तालाप एव । कारणं प्रामुक्तमेव । पुनरमं विशेषः—असंवतिरक्षयां प्रयमोग्यानक्षेदकसाम्बरूद्धयं, असंयतमानुष्यां प्रयमोग्यामवेदकसामिकः सम्पन्तवायं वार्षेणविष्यामवेदकसामिकः सम्पन्तवायं चार्षेणविष्यामवेदकसामिकः सम्पन्तवायं चार्षेणविष्यामवेदकसामिकः सम्पन्तवायं चार्षेणविष्यामवेदकसामिकः सम्पन्तवायं प्रयमुक्तस्यानाष्ट्रपरि गमना-सम्पन्तवायं विषयोग्याममम्बर्यस्य नातिः ॥१४॥

स्त्री और नपुंसकोंमें उत्पन्न नहीं होता। तथा शेष भित्र और देश संयत गुणस्थानोंमें भी एक पर्याप्त आछाप ही होता है ॥७१३॥

वियंच उक्क्यपयांप्रकर्मे एक अपयांप्त आलाप ही होता है। मतुष्यगतिमें सामान्य, पर्याप्त और योनिमत मतुष्योंमें से प्रत्येकमें चौरह गुणस्थानोंमें गुणस्थानवत् जानता। फिर मो योनिमत मतुष्योंके अर्तयत गुणस्थानमें एक पर्याप्त आलाण वहुं हो हो । कारण वहुं २५ कहा हो है। पुनः हतना विशेष और है कि अर्तयत गुणस्थानमें तिर्यंचीके प्रभ्योपश्यम और वेदक हो हो सम्यक्तव होते हैं। और मातुषीके प्रथमोपश्यम, वेदक तथा खायिक तीन सम्यक्त्व होते हैं। व्यापि एक झुज्यमान पर्याप्त आलाण हो है। वोनिमती पंचम गुण स्थानसे अरर नहीं आती इसिंग्य इसके हितीयोपश्यम सम्यक्तव नहीं होता।।१९४॥

म भाकापमेयक्कुमुपशमधेष्यवतरणदोलु द्वितोयोपशमसम्यक्त्वं योनिमतिगलस्यु गुणस्यानं गलेवप्युदीरदमा ३० दितीयोपशमसम्यक्षसभाविमल्ल ।

द्रव्यपुरुषम् भावस्त्रीयुमप्य प्रमस्तिकरतोळ् व मत्ते बाहारकाहारकांगीपांगनायकस्मीदयं नियमविद्यास्त्र । व शब्बिकड्युभवेबीवयबीळ्मनःयस्ययतानम् परिहारविद्युद्धिसंयममुं घटिसञ्ज । भावमानृषियोळ् चतुर्द्वगुकस्यानंगळ् घटिसुववल्कवे द्रव्यमानृषियोळ्ये गुक्त्यानंगळं दिरबुद्ध । अपगतवेबनप्य अनिवृत्तिकरणमानृषियोळ् संता । कार्यरिह्यतमैकृतनकेयुं । भूतपूर्वगतिन्यायमना-५ अयिस्त्यककुं । दित्रीयोपत्रमसस्यक्तमुनं मनःत्रस्यव्यानियोळ्टं । परिहारविद्युद्धिसंयमिगळोळं आहारक्त्राद्धिप्रापरोळं दित्रायोपत्रमस्यक्त्रम्य अन्तिस्यायम्यक्त्रम्य अन्तिस्यायम्यक्त्रम्य स्वावन्यक्त्रम्य स्वावन्यक्रिये वाद्यां विद्यायस्य स्वावन्यक्त्रम्य ्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्तिस्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्त्रम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यम्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्तिस्यक्य

णरलद्धि अपन्जत्ते एक्को दु अपुण्णगो दु आलावो । लेस्सामेदविभिण्णा सत्तवियप्पा सुरद्वाणा ॥७१६॥

नरलब्ध्यपर्ध्यापे एकस्त्वपूर्णालापः । लेक्याभेदविभिन्नानि सप्तविकल्पानि सुरस्थानानि ॥

द्रव्यपुरुषभावस्त्रीरूपे प्रमत्तिवति बाहारकतदञ्जोपाङ्गनाभोदयो नियमेन नास्ति । तुष्यव्यात् अषुभ-१५ वेदोदये मनःपर्यवपरिहारविषुद्धो अपि न । भावमानृष्या चतुर्दयगुणस्थानानि, द्रव्यमानृष्या पञ्चविति जातव्यं । अपनवपेदानिवृत्तिकरणमानृष्या कार्यरिहित्यमुनस्त्रा मृतदुर्वगितन्यायमान्त्रित्य भवति । द्वितीयोपसमस्यानस्य मनःपर्ययक्षानिनि स्यात् । न बाहारकविद्यान्तेनापि परिहारविषुद्धौ विनाद्यविन्ना तत्स्यमस्यासंभ्यात् तत्स्यमस्यस्य तु तावन्त्रकार्वे अन्तरसानात् । अत्यन्तत्स्वमस्य उपसम्भविष्मारोद्धमपि दर्यनमाहोपयाभावाष्ट्रम तद्द्वसंयोगाषटनात् ।।७१४,गा

२० द्रव्यसे पुरुष और भावसे श्लीरूप प्रमत्त विरतमें आहारक हारीर और आहारक अंगोपागका वरव नियमसे नहीं होता। 'तु' शब्दसे अग्नुभ वेद क्षो और नपुंतकके वरवमें मनःप्यंयक्रान और परिहारिवशृद्धि संयम भी नहीं होते। भावमानुषीके चौदह गुणस्थान होते हैं और द्रव्यमानुषीके चौद ही जानना। वेद रहित अनिवृत्तकरणमें मानुषीके कार्य रहित मैशुन संज्ञा भृतपूर्वगति न्यावको अध्या कही है आर्योत् वेदरहित होते पहले मैशुन संज्ञा भी इस अपेका कही है। द्वितीयोपश्रम सम्यक्त और मनःप्ययक्षान जो आहारक च्छितको प्राप्त हैं अथवा परिहार विश्वद्धि संयमवाने हैं वनके नहीं होते। क्योंकि तीस वर्षको अवस्था हुए विना परिहार विश्वद्धि संयम नहीं होता और प्रथमोपश्रम इतने काल तक रहता नहीं है तथा परिहारिवशुद्धि संयमको त्यागे विना व्यश्नम श्लेणियर आरोहण भी नहीं होता और दर्शन मोहका वपश्चम भी नहीं होता और हित्योपश्चम सम्यक्तव भी नहीं के होता।।०१९॥

१. म सुबुदल्ताबुदोंद्र परि । २. म <sup>थ</sup>योलेरजन्तं संयोगमिल्लप्पुदरिदं ।

٤o

२५

मनुष्यछब्ध्यपर्धाप्तकनोळु बपूष्णाछापमो दे यक्कुं। लेड्येगळिडं माडल्पट्ट भेदंगळिडं-विभिन्नंगळप्य देवक्केळ स्थानंगळ सप्तविकल्पंगळपुत्रु । अदेवेदोडे :—

> तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च। एसो य चोहसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं।।

त्रयाणां द्रयोहंगोः वर्णां द्वयोश्च त्रयोशचानां इतश्चतुर्दृशानां लेश्याः सवनाविदेवानां ॥ भवनत्रयवेवनकंठ्यां सोधम्मेशानकरपत्रमां सातत्कुमारमाहेंद्रकरपत्रमां ब्रह्मब्रह्मोत्तरलातव-कापिष्टाकुम्महाकुक्षय्करपत्रमां त्रारसहस्रारकरपद्वयज्ञमां आनतप्राणतारणाच्युतकरपत्रवप्रेवे-यककरपातीतवर्गां त्रारिलटं मेलण अनुदिशानुत्तरचतुर्दृशविमानसंभूतमामिनु सप्तस्थानंगळ देव-कर्कक्रों लेश्वेगळ्येळरपट्टप्युव् ॥

तेऊ तेऊ तह तेऊ पम्मपम्मा य पम्मसुक्का य । सुक्का य परमसुक्का लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥

तेजस्तेजस्तया तेजः पद्में पद्मं च पद्मशुक्ले च। शुक्ला च परमशुक्ला लेक्या भवनाविः वैवानां ॥

पुंचेन्द्रव सप्तस्यानंगळीळ् ययासंस्थामांग भवनत्रयाविस्थानंगळीळ् तेजोलेर्ययजधन्यांशापुं तेजोलेर्ययमध्यमांशापुं तेजोलेर्यय उत्कृष्टांशापुं पद्मलेर्यय जधन्यांशापुं रहुं पद्मलेर्यय मध्य- १५ मांशापुं पद्मलेर्यय उत्कृष्टांशापुं शुरुकलेर्यय जधन्यांशापुमेरडुं शुक्ललेर्यय मध्यमांशापुं शुक्ललेर्यय स्थापांशापुं शुक्ललेर्यय स्थापांशापुं शुक्ललेर्यय

सब्बसुराणं ओघे मिच्छदुगे अविरदेय तिण्णेव ।

णवरि य मवणतिकप्पित्थीणं च य अविरदे पुण्णो ॥७१७॥

सर्व्यंपुराणामोघे मिथ्यावृष्टिद्वये अविरते च त्रय एव । नवमस्ति भवनत्रयकल्पस्त्रीणां च २० चाविरते पुर्णः ॥

तु-पुनः, मनुष्यलब्ध्यपर्यान्ते एकः लब्ध्यपर्याप्तालाप एव । लेक्ष्याभेदविभिन्नदेवस्थानानि सप्तविकल्पानि भवन्ति तद्यया---

> तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च । एसो य चोद्दसण्हं लेस्सा अवणादिदेवाणं ॥१॥

तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मनुक्का य । सुक्का य परमसुक्का भवणतिया पुण्णगे असुहा ॥२॥

भ वनत्रय-सोवसंद्रय-सानत्कुमार्द्रय-स्वायर्क-रातारद्वय-आनतारित्रयोदश-उपरित्तवतुर्द्वविमान-जानाःक्रमयः तेओ वज्यावतेओ प्रथमावत्ते व उत्कृष्टाय-य्यवन्यांत-य्यमध्यमाव-य्योत्कृष्टाय-वृक्तव्यप्यांत-युक्तमध्यमाव-युक्तोत्कृष्टांताः भवन्ति ॥७१६॥

मनुष्य लञ्च्यपर्याप्तकमें एक लञ्च्यपर्याप्त आलाप ही होता है। छेरवाभेदसे देवोंके सात स्थान होते हैं। भवनत्रिक, सौधमंपूगल, सनत्कुमार युगल, ब्रह्म आदि छह स्वर्ग, शतार युगल, आनतादि तेरह और उपरके चौदह विमानवालोंके कमसे तेजोछेर्याका जवन्य अंग, तेजोछेरयाका मध्यम अंग, तेजोछेरयाका उपल्य अंग, पद्मावेरयाका अध्यम अंग, पद्मावेरयाका उत्कृष्ट अंग और पद्मावेरयाका जवन्य अंग, पद्मावेरयाका उत्कृष्ट अंग और शुक्लका जवन्य अंग, शुक्लका वृद्ध सम्बद्ध अंग तथा शक्लका उत्कृष्ट अंग होता है।।।९६॥।

24

सञ्जेवसामान्यवीज् नाल्कुं गुणस्वानमक्कुंमल्जि मिष्यादृष्टिगुणस्वानदोळं सासावनगुण स्यानदोळं असंयतसम्यगृदृष्टिगुणस्वानदोळं सामान्याळाचमुं पर्य्यान्तांळाचमपर्य्याप्ताळाचमुकं ब मुस्माळागंगळणुष्टु । बल्लि विशेषपुंददाषुरं दोढे भवनत्रयदेवक्कंळ करवासिस्त्रीयचराळ असंयत-गुणस्यानदोळ् पर्याप्ताळाचमो वेयक्कुमेकं दोढे तिर्यंगमानुष्यासंवतसम्यगृदृष्टिगळ् भवनत्रयदोळ् ५ कत्यासरक्षीयसामे पृटदरपृद्वीर्षदं ॥

> मिस्से पुण्णालानो अणुदिस्साणुत्तरा हु ते सम्मा । अविरदतिण्णा लाना अणुदिसाणुत्तरे होति ॥७१८॥

मिश्रे पूर्णाळापः अनुहिशानुत्तराः खलु ते सम्यग्वृष्टयः । असंयतत्रितयालापाः अनुविशानुत्तरे भवति ॥

पुरेज्य नवर्षेयेयकावसानमाव सामान्यदेवक्कंळ मिश्रगुणस्थानदोळ पर्व्यामाळापमो वे-यक्कु । अनुविधानुत्तरिक्यानंगळहींबवरंत्कव सुद्धमागवर्गळ सस्यग्दृष्टिगळेयपुर्वारवस्त्वयत-सम्यग्दृष्टिगुणस्थानवोळप्य सामान्याळायपुं पर्व्यामाळायपुं निवृत्त्यपर्व्यामाळायपुमे ब पूरु माळा-पंगळ अनविधाननारविमानवासिक्योळप्यव ।

अनंतरमिदियमार्गाणयोळाळापमं पेळवपं :—

बादरसहमेइंदियबितिचत्ररिदिय असण्णिजीवाणं ।

ओचे पुण्णे तिष्णि य अपूण्णमे पुण अपूण्णो दु ॥७१९॥

बावरसुक्षेकेंद्रियद्वित्रिचतुर्रिद्वयासंत्रिजीवानामोघे पूर्णे जयस्वापूर्णे वुनरपूर्णस्तु ॥ बावरेकेद्विय सुक्षेकेंद्वियद्विदियर्जेद्वियस्तिदियस्तिवयस्त्रियंविद्वयज्ञेषयज्ञेषयज्ञ सामान्यनेष्ट्र सामान्यने पर्याप्ताज्ञापमं ब प्रकाळापंगळण्यु । पर्याप्तनामकर्मोदयविद्याज्ञेज्ञा प्रकाजापं-२० गळण्यु । अपर्याप्तामाकस्मविद्यविद्याज्ञेज्ञात्र क्ष्म्यययप्ताप्ताणयो वेक्कः ।

सर्वदेवसामान्ये चतुर्गुणस्यानेषु मिष्यादृष्टिसासादनयोः अतंयते च त्रय आठापा भवन्ति । अयं विग्रेष — मवनत्रयदेवाणां करनस्त्रीयां च असंयते पर्याप्ताठाप एव तिर्यमनुष्यासंयताना तत्रोत्तरपभावात् ॥७१७॥ नवर्षवेयकावसानसामान्यदेवाना मिश्रगुणस्याने एकः पर्याप्ताठाप एव अनुदिसानृत्तरविमानादहृमिन्द्राः

सर्वे सन्तु सम्यरष्ट्रस्य एवं तेन वसंवते तय बाकाणा भवन्ति ॥७१८॥ अयेन्द्रियमार्गणायामाह— २५ तु-पुनः बादरसुक्पैकेन्द्रियदिविचतुरिन्द्रियासीजगोदसामान्ये पर्यान्तनामोदयविशिष्टे त्रय बालाणा भवन्ति । अपर्यान्तनामोदयविशिष्टे पनः एको लक्कपपर्यान्तालाप एव ॥७१९॥

सब सामान्य देवीमें चार गुण स्थानोंमें से मिण्यादृष्टि, सासादन और असंयतमें तीन आलाप होते हैं। इतना विशेष है कि भवनत्रिकके देवोंके और कल्पवासी देवांगनाओं के असंयतमें पशीस आलाप ही होता है क्योंकि सन्यग्दृष्टि तिर्यंच और मृतृष्य उतमें उत्पन्न ३० नहीं होते।।०१७।।

नौ प्रैवेयक पर्यन्त सामान्य देवोंके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त आछाप ही है। अनुदिश और अनुसर विमानवासी अहमिन्द्र सब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं अतः उनके असंयतमें तीन आछाप होते हैं ॥०१८॥

जो बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, बौइन्द्रिय और असंझी ३५ सामान्य जीव पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त होते हैं उनके तीन आछाप होते हैं। और जिनके अपर्याप्त नामकर्मका उदय है उनके एक स्कब्यपर्याप्त आछाप हो होता है।।७१९॥

## सण्णी ओषे मिच्छे गुणपहिवण्णे य मूल आलावा । लढ्डिअपुण्णे एक्कोऽपन्जत्तो होदि आलाओ ॥७२०॥

संज्ञ्योचे मिष्यादृष्टौ गुणप्रतिपन्ने च मूलालापाः । स्टब्यपर्व्यात एकोऽपर्व्याप्तो भवत्या-

संक्रिपंचेंद्रियसामान्यबोज् गृणस्थानपंचकमक्कुमल्कि मिष्यावृष्टिगुणस्थानबोज् मूका-लापंगज् मूकमपुत्र । गुणप्रतिपन्नरप्प सासावनसम्यावृष्टिगुणस्थानबोज्ज्यसंयतसम्यावृष्टिगुण-स्थानबोजं मृकालापंगज् सामान्यपर्याप्तनिवृत्यपर्याप्तमं बमुक्सालापंगळपुत्र । मिश्रवेशसंयत-गुणप्रतिपन्तरोज् मूलालापमो वे पर्याप्तालापमक्कुं । संक्रिपंचेद्रियकस्थ्यपर्याप्तनोज् लस्य्यपर्याप्ता-लायमो वैयन्त्र ।

अनंतरं कायमार्गणेयोळापमं गाथाद्वर्याददं पेळ्दपं ।

भू आउतेउवाऊणिच्चचदुग्गदिणिगोदगे तिण्णि । ताणं धृलिदरेसु वि पत्तेगे तदुद्रभेदेवि ॥७२१॥

भूवमेजोबाधुनित्यचतुर्गितिनिगोदे त्रयः । तेषां स्यूलेतरेष्विप प्रत्येके तद्विभेदेपि ॥ तसजीवाणं ओषे मिच्छादिगुणेवि ओषआसाओ ।

लद्भिअपुण्णे एक्कोऽपन्जत्तो होदि आलाओ ॥७२२॥

त्रसजीवानामोघे मिष्यादृष्टिगुणेपि बोघालापः । लब्ध्यपर्ध्याप्ते एकोऽपर्ध्याप्तो भवत्यालापः ।।

संज्ञितामान्ये वञ्चगुणस्वानेषु मिष्यादृष्टी मूळाळपास्त्रयो अवस्ति । गुणप्रतियन्तेषु तु सासादना-प्रांयतयो: सामान्यपर्यप्तिनिर्दयपर्यात्ताः मूळाळापास्त्रयो भवन्ति । मिश्रदेशसंयतयोरेकः वर्याप्त एव मूळाळापः । मंज्ञिकळ्यपर्याप्ति एकः क्रक्यपर्याप्ताळापः ॥७२०॥ अव कायमार्यणाया गावाद्रयेनाह्न---

पृथ्यप्तेजोबापृनित्यचतुर्गितिनावेषु तद्वादरपृष्टवेषु च प्रत्येकवनस्थतौ तत्प्रतिविद्याप्रतिवित्तमेदयोश्च २० आजापययमेव । तत्प्रतिवानां सामान्येन चतुर्दतगुणस्थानु गुणस्थानवदालापा मर्चनित विशेषामानात् । पृथ्यपित्रकार्यपर्थानेव एकः क्रव्यपूर्योतिक एकः क्रव्यपूर्वातालाच एवः ॥७२१-७२१। अब योगमार्गणायामान्न-

सामान्य संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचके पाँच गुणस्थान होते हैं। इनमें से मिध्यादृष्टिमें तीन मूळ आजार होते हैं। जो उपरक्षे गुणस्थानोंमें चढ़े हैं उनके सासादन और असंयतमें सामान्य पयोप्त निष्टृत्यपयोप्त तीन मूळ आजार होते हैं। मिल और देश संयतमें एक पयोप्त हो मूळ आजार है। संज्ञी उम्म्यपयोप्त में एक उम्म्यपयोग्त आजार है। 1950।

कायमार्गणामें दो गाथाओंसे कहते हैं-

पृथिवी, अप्, तेज, वायु, नित्यनिगोद, चतुर्गेतिनिगोद, इनके बादर और सुरुम-भेदोंमें प्रत्येक बनस्पति और इसके प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेदोंमें तीन हो आछाप होते हैं। प्रभावनिके सामान्यसे चौदह गुणस्थानोंमें गुणस्थानकी तरह आछाप होते हैं कोई विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष होते। हो। अदेर-अद्या

योगमार्गणामें कहते हैं-

पृष्विकायिकवोळमप्कायिकवोळं तेजस्कायिकवोळं वायुकायिकवोळं नित्यनिगोवजीवंगळोळं चतुरगॅतिनिगोवजीवंगळोळं इवर बादरसुक्ष्मभेवंगळोळं प्रत्येकवनस्पतियोळं तद्विभेवमप्प ।

प्रतिष्ठितप्रत्येकदोळं कप्रतिष्ठितप्रत्येकदोळ जोघदोळ् साधारणालापत्रयमक्कु । श्रस कीवंगळ सामान्यदोळ् गुणस्यानाळ्यदिनात्कपुत्रतिल्लं मिल्यादृष्ट्याविगुणस्यानंगळोळ् गुणस्यानं-र बोळ्येकदोते आळापंगळपुत्रु । विशेषमिल्लं । पृथ्विकायिकावित्रसकायिकजीवपय्यंतमायं स्क्रस्य-पय्पामरोळ सम्बन्धस्यत्यातालापयो वेयक्कु ।

अनंतरं योगमार्गाणयोजु आलापमं पेळदपं :--

एककारसजोगाणं पुण्णगदाणं सपुण्ण आलाओ ।

मिस्सचउक्कस्स पुणी सगएक्क अपुण्ण आलाओ ॥७२३॥

एकावरायोगानां पूर्णगतानां स्वयुर्णालायः । मिश्रचनुष्कस्य पुनः स्वकैकोऽपूर्णः बालायः ।।
पर्व्याप्तिमे संब मनोवाय्योगंगळे दुं औवारिकवैक्वियिकाहा (कंगळे व मूर्शमतु पन्नो दु
योगंगळणे स्वस्वयूर्णालायमो दो देयस्कुमद ते दो हे
सत्यासत्योभयानुभयममः पर्व्याप्ताळायमु
सत्यासत्योभयानुभयमायापर्वाप्ताळायमु
बौद्यार्थिक्याणे पन्नोंदुर्व्यागंगळोळु पन्नोदे पर्व्याप्ताळायमपुञ्चे बुदस्य । मिश्रचनुष्कयोगक्के मत्ते
१५ स्वस्वाप्त्यामालायमादादेवस्कृमोवारिकार्व्यात्मिक्वाप्त्यात्महारकायस्याम् काम्मकायापर्व्याप्तमे बाळायचनुष्टयं यवार्संख्यामात्रोदिवि पैळन्यद्ववुबंबुदस्य ॥

अनंतरं वेद मार्ग्गणिदियाह।रमार्ग्गणपर्यंतमाद पत् मार्ग्णगळोळाळापक्रमं तोरिदणं ॥

वेदादोहारोत्ति य सगुणहाणाणमोघ आलाओ ।

णवरि य संदित्थीणं णित्थ हु आहारमाण दुगं ॥७२४॥

 वेबाहारपर्यंतं च स्वगुणस्थानानामोघं आळापः। नवमस्ति च षंढस्त्रीणां नास्त्याहारकः योद्विकं ॥

वेदमारगंगेमोबस्योः इ बाहारमारगंगेयय्यंतमाव वत्तुं मारगंथाय्येत् ततस्ममारगंगेययु गुणस्थानंगळ्ये सामार्ग्यादवं गुणस्थानंगळोळ वेळदाळाषक्रममेयश्कुमादोडस्यो इ नवीनमुंटदाबुदें बोडे भावपंदरं इथ्यपुरुषरं भावस्त्रीयरं इथ्यपुरुषरुगळप्य वेदमारगंगेय सवेदानिवृत्तिकरणपर्य्यतमाव

२५ पर्याप्तिनताना चतुर्भनत्रचतुर्वानौदारिकवैक्तियकाहारकैकादशयोगाना स्वस्त्रपूर्णालापो भवति यया सत्यमनोगोगस्य सत्यमनःपर्याप्तालापः । मिश्रयोगचतुर्कस्य पुनः स्वस्कानयोप्तालापो भवति । यया बौदारिकमिथस्य औरारिकापवीप्तालापः ॥५२३॥ वस शेवमार्गणाम् आह—

वेदाद्याहारान्तदशमार्गणाम् स्वस्वगणस्थानानामालापक्रमः सामान्यगणस्थानवद्भवति किन्तः भावषण्दः

पर्याप्त अवस्थामें होनेवाले चार मनोयोग, चार वचनयांग, औदारिक, वैक्रियिक, ३० आहारक काययोग इन ग्यारह योगोंमें अपना-अपना पर्याप्त आलाप होता है। जैसे सत्य-मनोयोगके सत्यमन पर्याप्त आलाप होता है। चार मिश्रयोगोंमें अपना-अपना एक अपर्याप्त आलाप होता है। जैसे औदारिक्रमिशके औदारिक अपर्याप्त आलाप होता है। ॥७२३॥

शेष मार्गणाओं में कहते हैं-

वेदसे लेकर आहारमार्गणा पर्यन्त दस मार्गणाओं अपने अपने गुणस्थानोंका आलाप-३५ कम सामान्य गुणस्थानको तरह होता है। किन्तु भावसे नपुसक द्रत्यसे पुरुष और भावसे पुणस्वानंतळोळू यशुगुणस्थानवित्तप्रमत्सयंत्यतोळाहारक बाहारकिमध्यमें बाळापद्वयमे पेळवुकोळत्वेषके वोका पुणस्थानवीळ् अशुभवेबीवयपुळ्योळाहारकि संभिवसत्यवीर हैत्यपमाणं परायुवयमें वाहारकारीरवेळ् प्रशस्तायकृतियम्भुव्यम्भित्यपुर्वारं । वेबमार्गणयोळिनवृत्तिकरण्यसंवेद्यागिष्यांतमें भन् पुणस्थानंगळपुत्रु । मेरुण नाल्कुमवेबभागिष्यांत क्वायमार्गणये
कोधवो भन् मानवो भन् मायेयो भन् बावरणे भवो महण् निक्यावृष्टिगुणस्थानमावियागिर्वः
पुणस्थानंगळोळं सूक्ष्मकोभक्को सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानवाळे ज्ञानमार्गणये कृत्रपत्रानवेर्दः कृत्रुत्तज्ञानवेरदे विभंगज्ञानवेरदं मतिज्ञानवो भन् कृत्रकानवो भन् सन्तायांत्रवे कृत्रुत्तज्ञानवेरदे विभंगज्ञानवेर्दः मतिज्ञानवो भन् कृत्रकानवो भन् सन्तायांत्रवे कृत्रुत्तज्ञानवेरदे विभंगज्ञानवेर्द्दः मतिज्ञानवो भन् कृत्रकानवो भन् सन्तायांत्रवे ह्वास्यमार्गण्य अत्यम्य नाल्कुं विभावस्यमे नाल्कुं पुणस्थानंगळोळ वित्रवेत्रवे परहार्गविद्युद्धि संयमवेरदे सूक्ष्मसांपरायस्यमे दे यथास्थातस्यमव
नाल्कुं गुणस्थानंगळोळं वर्शनमार्गणये बलुदंशांत सन्तरद्द गुणस्थानंगळोळक्ष्मखुदंशांत्रव सन्तरद्दं स्थानविद्यान्तिके कृत्रवान्तिके कृत्रियामार्गणये कृत्यमार्गणये कृत्रवान्तिके विभावस्यमार्गणये कृत्रवान्तिके कृत्रवान्तिके विभावस्यमार्गणये कृत्रवान्तिके स्थानमार्गणये कृत्रवान्तिके कृत्रवान्तिके विभावस्यमार्गणये स्याप्तवो स्वान्तिके स्थानस्यान्तिके विभावस्यमार्गणये स्थान्तिके स्थानस्यक्षवत्रवान्तिके स्थानस्यस्यव नाल्कुं विक्रसम्यक्तवत्रवान्तिके स्थानस्यक्तवत्रवान्तिके स्वान्तिमार्गणये स्थानसम्वत्वव नाल्कुं विक्रसम्यक्तव नाल्कुं विक्रसम्यक्तव नाल्कुं विक्रसम्यक्तव व नाल्कुं कृत्यस्यन्तिके सिक्तमार्गणये स्वान्तिके स्थानसम्यक्तव नाल्कुं विक्रसम्यक्तव विक्रसम्यक्तव विक्रसम्यक्तव नाल्कुं विक्रसम्यक्तव विक्रसम्यक्तव विक्रसम्यक्तव व

द्रव्यपुर्वे भावस्त्रीद्रव्यपुर्वे च प्रमत्ततंवते बाहारकतिम्त्राकाणी न । 'हृस्यमाणं परसत्युद्वं' हृत्याहारक-सरीरे द्रशत्तप्रकृतीनावेशेदमित्वमात् । वेदानामितृत्तिकरणववेदभागान्त्रेचु कोषमानमायावादरकोमानां अवेदचतुर्भागान्त्रेचु मुस्मकोमस्य मूर्यमाणरावे । जानमार्गणायां कृतितृष्ठ्युतिषम्ञुनातं द्वयोः, मतिशृतावयोनां नवतु, मन्त्रयंत्रस्य यत्तु, केवक्षात्रस्य द्वयोः, असंवतस्य चतुर्वं, देशसंवतस्य एकिस्मन्, सामायिककृष्टेष-स्वापनवोदनतुर्गं, परिहारविग्रद्वेदंगोः, सूरुमसंपरायस्य एकिस्मन्, ययाक्ष्यातस्य चतुर्वं, चतुर्गः चतुर्वं, वत्राव्यत्यः वत्रत्यः, सुक्ताया-स्वापनवोदनतुः, अवायर्वानस्य नवतु, केवलर्वनस्य द्वयोः, कृष्णनोक्ष्योतानां चतुर्वं, तेवःत्रययोः स्वत्यः, सुक्ताया-स्वापनायोक्तम्य, भव्यमार्गणायां भव्यस्य चतुर्दशस्य, अभव्यस्य एकिस्मन्, सम्बन्धस्याणायां मिध्यावसायावन्ति विश्वणायमिकस्यन्तं, दितीयोपनसस्य चतुर्दशस्य, अभव्यस्य एकिस्मन्, साव्यक्षसम्याणयां मिध्यावसायावन्ति

स्वी द्रत्यसे पुरुषके प्रमन्तसंयतमें आहारक-आहारक मिश्र आछाप नहीं होते क्योंकि 
'हत्यपताणं पसत्युद्धं' इस आगम प्रमाणके अनुसार आहारक शरीरमें प्रशस्त प्रकृतियोंके 
ही उदयका नियम है। वेद अनिवृतिकरणके सवेद भाग पर्यन्त होते हैं। क्रोध, मान, माया, 
बादर लोभ अनिवृत्तिकरणके वेदरिहित चार भागपर्यन्त कमसे होते हैं। सुदसलोभ सुद्धसाम्परायमें होता है। ज्ञानमागणामें कुमति, कुश्रुत और विभागके दो गुणस्थान हैं। मितिश्रुतअविधिके नी गुणस्थान हैं। मताप्यवके सात गुणस्थान हैं। केस्वज्ञानके दो गुणस्थान 
हैं। असंयतके चार गुणस्थान हैं, देससंयतका एक गुणस्थान हैं। सामाधिक छेदोपस्थानमाके 
बार, गुणस्थान हैं। परिहारिविवृद्धिके दो, सुक्मसाम्परायका एक, यथाल्यातके चार, चक्षुदर्शन-अनक्षुदर्शनके वारह, अविधिदर्शनके नी, केवल्दर्शनके दो, कृष्ण-नील-कपोत छेदयाके 
चार, तेत और पद्मके सात, शुक्डलेदवाके तेरह, भल्यमागणामें मम्यके चौरह, अमत्यका 
प्रकृत स्वत्मकरमार्गणों मिष्यात्व सासादन मिश्रका एक-एक गुणस्थान है। द्वितीयोपशमसम्यक्तके आठ, प्रवारोपसम और वेदकके चार, स्विकि सम्यक्तक ग्रारह, संब्रीके

पन्नेरड्' बर्साक्षयदो'दुं गुणस्थानंगळोळ' आहारसाग्गंणयोळ् आहारस पदिमुक्सनाहारबो'दु गुणस्थानंगळोळं सामान्यदिवं गुणस्थानंगळोळ् पेळड् कमदिवंमाळापंगळ' पेळडु कोळ्गे ॥

गुणजीवा षज्जनी पाणा सण्णा गहंदिया काया । जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा केस्सा ॥७२५॥ भव्या सम्मत्तावि य सण्णी आहारमा य उवजोगा । जोग्गा परुविद्वा ओघादेसेस समुदायं ॥७२६॥

गुणजीवाः पर्व्याप्तयः प्राणाः संज्ञा गर्तोद्वियाणि कायाः । योगा वेदकवाया ज्ञानयमा वर्शनानि लेहयाः ॥

भव्याः सम्यक्त्वानि च संज्ञिनः आहारकाश्चोपयोगाः । योग्याः प्ररूपयितव्याः ओघादेजेषु १० समुदार्यः ॥

पदिनाल्कु गुणस्थानंगर्जुं मूलपर्याप्तजीवसमासंगर्जेळ्ं मूलापर्याप्तजीवसमासंगर्जेळ्ं संज्ञिपंचेत्रियजीवसंबंधिपर्याप्तिनाकार्यः । बस्तिजीवसंबंधिपर्याप्तिनाकार्यः । स्वस्तिजीवसंबंधिपर्याप्तिनाकः विकलस्याजीवसंबंधिपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः । एक्टियसंबंधिपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः नाल्कुमपर्याप्तिनाकः वस्त्रियप्त्राप्तिनाकः च्याप्तजीवसंबंधिप्राणं । तत्र्ययाप्त्राणं नालकः चत्रपर्याप्त्राणं वस्त्राप्त्राप्तिनाकः चत्रपर्याप्त्राप्तिनाकः नालकः पर्याप्तजीवसंबंधिप्राणं । तत्रपर्याप्तजीवसंबंधिप्राणं । त्रपर्याप्तजीवसंबंधिप्राणं । त्रपर्याप्तजीवसंबंधिप्तप्ति। । त्रपर्याप्तजीवसंबंधिप्राणं । त्रपर्याप्तजीवसंबंधिप्राणं । त्रपर्याप्तजीवसंबंधियाप्ति । त्रपर्यापत्र । त्रप्ति । त्रपर्यापत्र । त्रपर्यापत्य । त्रपर्यापत्य । त्रपर्यापत्य । त्रप्ति । त्रपर्यापत्य । त्रप

२० द्वादशसु, असंक्षित एकस्मिन्, आहारकस्य प्रयोदशसु अनाहारकस्य पञ्चसु च गुणस्थानेषु सामान्यगुणस्थानोक्तः क्रमेणालायः कर्तव्यः ॥७२४॥

गुणस्थानानि चतुरंग, मूलजीवसमासाः पर्याप्ताः सप्त । अपयोप्ताः सप्त । सिन्नः पर्याप्तयः बर् अपयोप्तयः बर्ट । अस्त्रिनो विकलत्रयस्य च पर्याप्तयः पञ्च अपयोप्तयः पञ्च । एकेट्रियस्य पर्याप्तयः चतनः अपयोप्तयः चतपः । प्राणाः संजित देत तथर्याप्तस्य सप्त । सर्वाग्नितः वरवपरितस्य सप्त सप्त् पर्युरिटियस्य २५ अष्टौ तथर्याप्तस्य पट्, त्रोन्दियस्य सप्त तथर्याप्तस्य पञ्च, द्वोन्द्रयस्य पट् तथर्याप्तस्य चरवारः, एकेट्रियस्य चरवारः तथ्यप्तिस्य यत् । सर्वोगकेविकाः चरवाः वाकायाप्तरुक्वश्रवानित्राक्षास्य

बारह, असंज्ञीका एक, आहारकके तेरह और अनाहारकके पाँच गुणस्थानोंमें सामान्य गुण-स्थानोंमें कहे गये कमके अनुसार आछाप कर छेना चाहिए ॥७२४॥

गुणस्यान चौदह, मूळ जीवसमास चौदह उनमें सात पर्याप्त, सात अपर्याप्त, संक्षीके 
पर्याप्त अवस्थामें छह पर्याप्तियाँ और अपर्याप्त अवस्थामें छह अपर्याप्तियाँ, इसी प्रकार असंक्षी और विकल्प्रयक्षे पाँच पर्याप्तियाँ, पाँच अपर्याप्तियाँ, वार अपर्याप्तियाँ, पांच संक्षीके दस, संक्षी अपर्याप्तकके सात, असंक्षीके ती, असंक्षी अपर्याप्तके सात, अपर्याप्तके पाँच, सोहिन्द्रयके अतात, अपर्याप्तके पाँच, सोहिन्द्रयके छह उसी अपर्याप्तके पाँच, सोहिन्द्रयके अतात, अपर्याप्तके पाँच, सोहिन्द्रयके छत्व अस्ति अपर्याप्तके चार, अस्ति अस्ति पाँच सिक्षाप्त अस्ति अस्ति । स्रयोग-३५ केवलीके चार प्राण वचन, काय, आयु, उष्टनास-तिश्वास, उसीके पुना सिक्षकाय और आयु।

स्थानबोळे मिश्वकाय प्राणंपळेरडुं अयोगिकेविलगुणस्थानवायुष्प्राणमो हुं नाल्कुं संज्ञेगळुं नाल्कु गतिगळुं अब्हुमिद्रियंगळुं । बाइकार्यंगळुं पर्ध्याप्तयोगंगळ्यनो हुं । अपव्याप्तयोगंगळु नाल्कुं मुक्वेबंगळुं नाल्कुं कवायंगळ एंटु ज्ञानंगळु एळु संघमंगळुं नाल्कुं बर्शनंगळुं आर्थ लेक्ष्यगळुं यरडुं भव्यंगळुं बार्क् सम्यवस्वगळु येरडुं संज्ञेगळुं यरडुमाहारंगळुं। पन्नेरडुपुष्योगंगळुं एंबी समुच्चयं गुणस्थानंगळोळ मार्गणास्थानंगळोळ यथायोग्यंगळागि प्रकपिसत्यडुव्विल्ल सेव्विटः—

गु। प। जी। ७ । अ.७ । पद प्राणंगलु १०।७।९।७।८। १४ । अ.। ६ । प.५ । अ.५ । प४

६। ७।५।६।४।४।३।४।स२। बरासंबेगळुनाल्कु४। गतिगळुनाल्कु४। इंद्रिय ५।काय ६।यो ११।४।वे ३।क।४।ज्ञा८।सं७। व ४। छे६। भ २।सं६।सं२। बार। उ१२॥

जीवसमासयोळ विशेषमं पेळदपं :---

ओघे आदेसे वा सण्णी पन्जंतगा हवे जत्य । तत्य य उणवीसंता इगिबितिगणिदा हवे ठाणा ॥७२७॥

ओधे आदेशे वा संज्ञिपटर्यंता भवेयुर्ध्यंत्र तत्र चैकान्नविज्ञत्यंता एकद्वित्रिगुणिता भवेयुः-स्थानानि ॥

सामान्यदोळं विरोषदोळं मंज्ञिपय्यतमाद मूलजीवसमासंगळावेडेयोळू पेळल्पडुगुबल्लि एकार्न्नावञ्चतिव्यंतमाद उत्तरजीवसमासस्यानविकल्पगळु एकद्वित्रिगृणितमादोडे सध्यंजीवसमास- १५

स्यानविकल्पंगळप्युबु।सा १।त्र १।स्या १।ए १।वि १।सं १।६१।वि १।व १।सं १।

पुनः मिथकायायुर्यो, अयोगस्य आयुर्नामिकः । संज्ञारचतस्यः, गतयः चतस्यः, इन्द्रियाणि पञ्चः, कायाः पद्, योगाः पर्याप्ता एकादकः, अपर्याप्तारचल्तारः, बेदाः त्रयः, कथायारचल्वारः, ज्ञानानि अष्टी, संयमाः सप्त, दर्यनानि चल्वारि, लेदयाः पद्, भन्यद्वयं, सम्यक्त्वानि पट्, सिज्ञद्वयं आहारद्वयं उपयोगा हादस-एते सर्वे समुच्चयं गुणस्वानेषु मार्गणास्यानेषु च यथायोग्य प्ररूपितव्याः ॥७२५-७२६॥ बीवसमाकेषु विशेषमाहः—

सामान्ये विशेषे वा संज्ञिपर्यन्ता मूळजोवसमासा यत्र निरूप्यन्ते तत्र एकार्ष्मविशत्यन्ता उत्तरजीव-समासस्यानविरूत्य एकदित्रिगृणिताः संतुः सर्वजीवसमासस्यानविरूत्या भवन्ति ।

अयोगीके एक आयुप्राण है। संज्ञा चार, गति चार, इन्द्रियाँ पाँच, काय छह, पर्याप्तयोग ग्यारह, अपर्याप्त चार, वेद तीन, कपाय चार, ज्ञान आठ, संयम सात, दर्शन चार, छेर्या छह, भव्य-अभव्य, सम्युक्त छह, संज्ञा-असींग्र, आहारक-अनाहारक, उपयोग बारह। ये २५ सब गणस्थानों और मार्गणस्थानों यथायोग्य प्रक्षणीय हैं॥७२५-७२६॥

जीवसमासोंमें विशेष कहते हैं—

गुणस्थानों या मार्गणाओंमें जहाँ संज्ञापर्यन्त मूळ जीवसमास कहे जायें वहाँ उन्नीस पर्यन्त एत्तर जीवसमास स्थानके विकल्पोंको एक सामान्य, दो पर्याप्त-अपर्याप्त और तीन

सामान्य पर्याप्त-अपर्याप्तसे गुणा करनेपर समस्त जीवसमास स्थानके विकल्प होते हैं। एकसे छेकर जन्तीस तकके विकल्पोंको एकसे गुणा करनेपर उतने ही रहते हैं १, २, ३, ४, २५ ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १०। इन सबका जोड़ १९०

१. इतु पर्याप्तंत्रलोदे भेदतु । २. पर्याप्तापयप्तिभेदाँद हिनुषंगलु । ३. इतु पर्याप्तिनिवृत्यपम्याप्त-लब्ब्यपर्याप्तभेदाँदित्रगणितगल ।

९ । १२ । १५ । १८ । २१ । २४ । २७ । ३० । ३३ । ३६ । ३९ । ४२ । ४५ । ४८ । ५१ । ५४ । ५७ ॥ गुणकार हेँ युति ५७० ॥ इंतु गुणस्थानंगळोळु मारगंणास्थानंगळोळं विशतिविषं गळु योजिसस्यबुगुमहें तें होडे :—

वीरमुद्दकमल्लाग्गयसयलसुयग्गद्दणपयडणसमत्थं ।

णमियुण गोदममहं सिद्धांतालावमणुवीच्छं ॥७२८॥

वीरमुखकमलनिःगतसकल ब्रुतप्रहणप्रतिपावनसमत्यै । नत्वा गौतममहं सिद्धांताळापमनु-वदयामि ॥

पुत्रसूचितंगळप विश्वतिविधंगळाळापिन्हण्ये साडत्यड्डविल्ल सोडलोळं गुणस्थानविवं येळल्पड्गुमहे ते होडे पविनाल्कुः गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानवित्तिग्लुं गुणस्थानविव्यं । विवादकुं बीव-समासंगळनुळ्डमतेलां निव्यं गुणस्थानित्व व्यव्यं पित्रपुत्तिग्लुं । विवाद्यं प्रत्यापित्रपुत्तिग्लुं । विवाद्यं प्रत्यापित्यप्रत्यापित्रपुत्तिग्लुं । विवाद्यं । वि

एकेंद्रियादिपंचजातिपुतजीबंगळुमतीतजातिगळुमोळह । पृथ्वीकायिकाबिषट्कायिकगळु-मतीतकायिकगळुमोळह । पंचवशयोगपुक्तहमयोगहमळुमोळह । त्रिवेबिगळुमपत्तवेबगळुमोळह ।

एक. १ । जुति: १९० । २ ४ ६ ८ १० १२ १४ १६ १८ २० २२ २४ २६ २८ ३० ३२ ३४ ३६ ३८ गुणकार: २ गुति. ३८० । ३ ६ ९ १२ १५ १८ २१ २४ २७ ३० ३३ ३६ ३९ ४२ ४५ ४८ ५१ ५४ ५७ गुणकार: ३ । गुति: ५७० ॥७२७॥ इतोऽसे गुणस्थानेषु मार्गणास्थानेषु च ते गुणजोवेत्यार्थिकातिभेदा २० योज्यते तथ्या-

तत्र गुणस्थानेषु यथा ताथच्यतुर्दशगुणस्थानजीवाः तदतीताश्य सन्ति । यसुर्दशजीवस्भासास्तदतीताश्च सींत । यद् यद् यञ्च यञ्चयतुरबतुः ययोष्ट्यययीप्तिजीवाः तदतीताश्य सींत । दशसमन्यसाराष्ट्यद्सपयञ्चयद्व-तुदयतुर्दित्रयतुर्द्धपेकप्राणाः तदतीताश्य सींत । चतुःसंज्ञा तदतीताश्य सींत । चतुर्गतिकाः सिद्धाश्य सींत ।

होता है। इन्हें दोसे गुणा करनेपर सबका जोड़ ३८० होता है और तीनसे गुणा करनेपर २५ सबका जोड़ ५७० होता है॥७२७॥

यहाँसे आगे गुणस्थानोंमें और मार्गणाओंमें गुणस्थान जीवसमास इत्यादि बीस भेटोंकी योजना करते हैं—

वर्धमान स्वामीके मुखरूपी कमलसे निकले सकलश्रुतको प्रहण और प्रकट करनेमें समर्थ गीतम स्वामीको नमस्कार करके सिद्धान्तालापको कहुँगा।

गुणस्थानों में जैसे चौदह गुणस्थानवर्ती जीव हैं। गुणस्थानसे रहित सिद्ध हैं। चौदह जीवसमाससे गुफ जीव हैं उनसे रहित जीव हैं। छह-छह, पाँच-वाँच, चार-चार पर्याप्ति और अपर्याप्तिसे गुफ जीव हैं और उनसे रहित जीव हैं। इस सात, नी सात, आठ छह, सात पाँच, छह चार, चार तीन, चार दो की र एक प्राणके घारी जीव हैं और उनसे रहित जीव हैं। चार संजावाछे और शतिरहित सिद्ध ३५

भ २। सं६। सं२। अग२। अ १२। अ पर्व्याप्तपुणस्यात्तिगळ्ये। गु५। मि। सा। अग्। प्र। १० सर्वोत्ती। अग्रिय ६। ५। ४। प्राप्ताधाधा । ६। ६। १। ४। इ.५। सा६। योग ४। अग्रिम। वैमि। जामि। कार्स्सण। वे३। कवा४। जा६। इ.। इ.। सा श्रासा

पञ्चनातयः तस्तीतास्य संति । यद्कायिकास्तरतीतास्य संति । पञ्चदायोगाः अयोगाभ्र संति । त्रिवदाः तदतीताभ्र संति । वतुःकपायाः अकषायास्य संति । अष्टमानाः संति । सास्ययमस्तरतीतास्य संति । वतुः वंशनाः सर्ति । त्रस्य स्वातः स्वतः वद्यस्याः अरुव्यस्य स्वतः स्वत

पर्योक्षणुकस्थानिनां नृश्चि। जी ७। य ६ ५ ४ । ब्रा१० ९८ ७६ ४ ४ १। सं ४ । य ४ । इ.५।का६।सी११।वे ३ । क ४ । झा८।सं ७।इ.४ । छे ६ । घर। स.६ । सं २ । झा१। जन्द

२० उ १२ । अपर्याप्तगुणस्यानिना गु५ मि साझ प्रसः। जी ७ अत्। प्रदे। ५।४ । प्रा७ ७ ६ ५४ ३ २ । सं४ । ग४ । इ.५ । का६ । यो ४ और्मि वैनि अवामि कार्म। वे ३ । क ४ । ज्ञा६ । कूकूम शुल के ।

हैं। पाँच जातिवाळे और उनसे रहित जीव हैं। छह कायिक जीव और उनसे रहित जीव हैं। पन्द्रह योगवाळे जीव और योगरहित जीव हैं। तीन वेदवाळे जीव और उनसे रहित जीव हैं। चार कवायवाळे जीव और कपायरहित जीव हैं। आठ झानवाळे जीव हैं। २५ जानरहित जीव हैं। हां सात संयमसे युक्त जीव और उनसे रहित जीव हैं। चनसे रहित जीव हैं। दर्शनसे रहित जीव नहीं हैं। इत्य भाव कप छह केदगासे युक्त जीव और उनसे रहित जीव हैं। स्थासिद्ध अभव्यसिद्ध जीव हैं और उन दोनों भावोंसे रहित जीव हैं। छह सम्यक्तवृक्त जीव हैं। सम्यक्तव रहित जीव नहीं हैं। संजी और असंज्ञी जीव तथा दोनोंसे रहित जीव हैं। आहारी और अनाहारी जीव हैं। साकार उपयोगी, अनाकार ३० उपयोगी और एक साथ दोनों उपयोगवाळे जीव हैं। आगे गुणस्थान और सार्गणास्थानमें यथायोग्य बीस प्रकरणा कहते हैं—

विशेष सुचना—टीकाकारने गुणस्थानों और मार्गणास्थानों में बीस प्ररूपणाओंका निरूपण सांकेतिक अखरोंके द्वारा किया है। उन्हें आगे अन्तमें नक्झों द्वारा अंकित किया गया है। के। सं४। अ। सा। छे। यथा। द४ ले२ क। शु।। भा६

#### सब्बेसि सुहुमाणं कावोदं सब्बविग्गहे सुक्का । सब्बो मिस्सो बेहो कवोदवण्णो हवे णियमा ॥

उपा पर्व्याप्तमिष्यादृष्टिगळ्गे। गुशामि। जी ७। प ६। ५।४।प्रा१०।९।८। ७।६।४॥

सं ४ । ग४ । इं५ । का६ । यो १० । वे ३ । क ४ । ज्ञा३ । कु। कु। वि । सं १ । अ । इ.२ । ले द्र६ । आ ६ । अ २ । सं १ । मि । सं २ । आ १ । उ ५ ।। अपव्योत्तमिष्यादृष्टिगळ्गे १० गु१ । मि । जि ७ । पर्व्या६ । ५ । ४ । प्रा ७ । ७ । ६ । ५ । ४ । इं६ । का६ । यो ३ । जौ मि वैमि । कार्ष्मं। वे ३ । क ४ । ज्ञा२ । सं १ । ज्ञाद २ । ले २ क । भा६

शु। भर। संशामि। संशाखार। उठ॥ सासारनगुणस्थावित्मक्वों गुर। सासा । जी २। प । ज। प६। ६। प्रार०। ७। सं४। ग४। इं१। काश । त्राघो १३। म४। वा४। जौर। वै२। काश। वे३। क४। १५ जा३। कः। कः। वि। संशाज। द। २ छे६ द्रमशः। संशासा सासंशाजार।

सं४ असाछे यथा। द ४ ले २ क शु। भा६

भ २ । स. ५ । मिर्भन हि, सं २ । बार उरै० । विभक्तमनःपर्ययौ नहि, सामान्यमिष्यादृष्टीनां । गुरै। जीरे४ । प ६ । ६ ५ ५ ४ ४ । प्रारै० ७ ९ ७ ८ ६ ७ ५ ६ ४ ४ ३ । सं४ । ग ४ । इं५ । का६ । योरे३ आहारक्ट्रयंनहि । वे३ । क ४ । जा३ कुकुवि । संरेब । द १ । छे६ । भ २ स. १ २०

मि । सं २ । आ. २ । उर्प्यादताना गुरै। जी ७ । प । ६ ५ ४ प्रार० ९८ ७ ६४ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो १० । वे३ । क ४ । झा३ कुकु वि। संरी आयाद २ । के ६ । स २ । सा६

स १ मि। सं२। आर १। उर्प्या स्वाना-नु१। जी ७। य ६ ५ ४ । प्राष्ठ ७ ६ ५ ४ ३। सं४। ग४। इं५। का६। यो ३। औमि। वैमि। का। वे३। क४। झा२। सं१ अ। द२ के२। का। ग्रु। म२। ह१ मि। सं२। अग२। उ४। सासायनाना-पृ१ सासा। जी२य। अ। २५ भा६

प ६ । ६ । प्रा:१० ७ । सं४ । ग४ । इं१ पं।का१ । यो १३ । म४ । बा४ । अपै २ । वै२ । का१ । वै३ । क ४ । जा३ हु, कु, वि। सं१ वाद २ ले ६ । म१ । स१ सासा। स१ अा२ । उ ५ । पर्य्याप्रकसासावनगुणस्थानवर्तिपञ्जे । गुशासासा। जी १।पाप ६। प्रा१०। सं४ । गु४ । इं१। पं। काशात्रा। यो १०। सु४ । बा४ । जी काशावै काशावे ३ ।क ४ । झा३ । कु। कु। मि । संशावाब २ लें ६ । जशासेशासासा। संशावाशाउप । जर्म

व्ययस्यप्रिकत्तस्यादनपुणस्यानवित्तिग्रन्थे । गुशः अः । पः। ६। अः। प्राः । अः सं४ गः ३। ति । ५ मः। दे। इंशः पं। काशः त्राः यो ३। जीमः। वैमि । का। वे३। क४। ज्ञारः। कुः। कुः। सं। अंदर हे२। कः। घुः। भशःसंशः यासा। पंशः आः २। उ४॥

सम्यग्निष्यादृष्टिगुणस्यानर्वात्तप्रकृषे । गुशामिश्राजीशापाप ६ । पाप १० । संशाची १० । संशाची काशावि ३ । के ६ । संशाची १० । संशाची १० । संशाची काशावि ३ । के ६ सारी संशाची १० । संस्थाची १० । संशाची १० । संस्थाची १०

#### १० मिश्रकचि । संशाबाश्यदः॥

असंयतगुणस्थानवित्तगळ्ये । गुरै। जा सं। जी २ । पाजाप ६६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग४ । इं१। पं। का१ त्रा यो १३ । स४ । व४ । जी २ । वै २ । का१ । वे ३ । क४ । जा३ । मा भ्रु।जासं१। जाव३ । चाजाजा। छे६ भ१ । सं३। उ।वे । भा६

#### क्षा। संशाजार। उ६॥

१५ असंयत्गुणस्थानवित्तपर्य्यात्तासंयत्तसम्यग्दृष्टिग∞र्माः गुशः असं। जीशः पः।पः६। पः।प्राश्नासंशागशः इंशापं। काशः त्रायो १०। सः शः वशः औं काशः वै काशः वि ३।क शः जाशः सः। युः अः।संशः अः।व ३।च। अः। अः वृद्धः भशः

सं ३। उ। बे। आरा। सं १। आर १ उ६॥

उ ५ । तत्यर्योद्याना–गुरसासा। जी १ । प ६ । प्रार० । सं⊻ाग्र४ । इं१ पं≀का१ त्र । यो १० २० म ४ । बा४ । जीका१।वैका१ । ये ३ । क ४ । ज्ञा३ कुकुवि । सं१ काद२ । के ६ । स १ ।

स १ सासा। सं १। का १। उ ५ । त्रपर्याश्वानां गु१। सासा। जी १ का १ द वा प्राप्त का सं ४। ग ३ ति म दे। इं१ यं। का १ त्र। यो ३ जीमि वीम का। वे ३। क ४। ज्ञा २ कुकु। स १ वा द २। ले २ क गृ। स १। स १ सासा। सं १। का २। उ ४॥ सम्यग्निस्थादृष्टीनां गृ१ मित्रा जी भाष

१ पाप६ पाप्त १०।सं४ । सं४ । सं१ पं।का१ जायो १०।स ४ वा४ आणिका१ वैका१। २५ वे३।क ४ ।झा३।सं१ अराद२।के ६। मा१।स१ निश्वस्था। सं१। आरा१। उ५। भा६

अर्थयतानां—पुरे असाबी २ प जाप ६६। प्रारे० ७। सं४। ग४। इं१पाका१ जायी १३ म४ बा४ और वेराका१। वे ३। क४। जा३ म जुबासं१ जाद३ च ब्रबाके ६।

भ १। स ३ च वे का। सं १। बा२ । च६ । तरप्यांप्ताना- मु१ ब । ची१ प । प ६ प । प्रा १० । सं४। ग४। दं१ पं। का१ त्र । यो१० म४ वा४ बौका१, वैका१। वे३ । क ४ । ज्ञा३ म कसंयक्षगुणस्थानवर्षित कपर्य्याप्तासंयक्षसम्यव्दृष्टियळ्यो : गुशास्त सं । जी शाया ६ । जा प्राप्तासं ४ । ग४ । इं. १ । यी काशामा यो ३ । जीमि । वै मि । का। वे २ । नपुंकि ४ । ज्ञास । स्याध्यास । स्वाध्यास ४ २ काशु। स्राप्त

भ १। सं ३। उ वे। शा। सं १। आ २। उ६॥

वैज्ञसंयतगुणस्थानविस्तिगळ्गे गु१। वैद्या जी १। पा प ६। पाप्रा १०। सं ४। ५ ग २। ति। साई १पं। का१ त्रायो ९। स ४। वा४। जौ का१। वे ३। क ४। ज्ञा३। च साध्याबासं १। वेजाद ३। चाबाबा लें ६ स १। सं ३। उ। वे। ला। सं १।

बा १। उ६॥

प्रमत्तपुणस्यानवत्तिप्रमत्तेगे। युशाप्राजी २। याजापद। ६ प्रा१०। ७। सं४। युशामा इंशापं। कारत्रायो ११। मुशाब ४। जी। कार। जा२। वे ३। क ४। १० का४। माध्याजा मुशासं३। सा। छै। याव ३। चाजा के ६ म्शासं३। उन्हें। सा। संशाजार। उर्धा

अप्रसत्गुणस्थानवित्त अप्रमत्ते गु?। अप्रजी १। पाप ६। पाप्रा१०। सं३। भामी। पाण्यास्थ कार्यस्थाप्यावः पृंतस्यकृष्टेणिक्ष्यो प्रस्यत्ते कुर्यस्थाप्यावः पृंतस्यकृष्टेणिक्ष्यो प्रस्यत्ते कुर्यस्थानो कुर्यस्थाप्यावः साई१। यो का१। श्रायो ९। १५ साधारा अप्रेकाशाचे कि कुर्यक्षाप्यावः साधि । साईशाधारा कि १। या वाधारा के स्थान । साधारा वाधारा के स्थान । स्थान । साधारा कि । साधारा के स्थान । साधारा कि । साधारा के स्थान । साधारा कि । साधारा

गार अपूर्व्यकरणगुणस्थानवस्तिगळिगे। गुशा अगा जी १। प ६। प्रा१० । सं३ । ग १।

श्रुक्ष।स १ काद ३ चक्र काले. ६।म १।स ३ उचे झा।सं१।झा१।उ६।तदपर्यानानां⊸ भा६

नुश्वसं।जी १ व । प ६ व । प्राप्त था सं४ । ग४ । ई. १ पं। कारै तायो ३ । वौसि दीम <sub>२०</sub> का। बे २ न पूं। क४ । ज्ञा३ सम्बूव । संशैव । द ३ चव व ले ठे क छू। भ १ । स.३ उ भा६

वे क्षाः सं १। जार । उद्दार्थ यताता—गुरदेखा जी १ प । पद प । प्रा१० पा सं ४। गुर ति साई १ पं। का१ त्रायो ९। घ४, बा४, जीका१। वे ३। क ४। जा३ मध्युजा सं १ देशा द ३ च ज जा के ६। ग१। स ३ उर्वे क्षाः सं १। जा१। उद्दारमतातं—गु१ प्राजी २ मा६

प का प ६६। प्रारं ९० । सं ४ । गरेम । इरियं। कारेत्र। यो ११। स ४ । बा४ । बीकारे, २५ का २ । वे ३ । क ४ । ज्ञाभ म लूज म । सं ३ साळे पाट ३ च क का है । स्थाप १ । स ३ च वे

क्षा। सं १। जा १। उ.७। अत्रमसानां –गृश्विष्ठ। ची १। प ६ प । घा १०। सं ३ – म मैं प। कारणा-भावे कार्यस्थान्यभावात् सरसदेवानुदीरणात् अत्र ब्राह्मरसंक्षा नहि। ग १ म । ६ १ पं। का १ व । यो ९ म ४ व ४। आर्थका १। वे ३। क. ४। जा४ म श्रुव म । सं ३ साछे प। द ३ चव्र वा छे ९। मा ३

भ १।स ३ उ वे क्षा।सं १। अग्ना१।उ७। अपूर्वकरणानां—-गु१ अपू। जी १।प ६। प्रा१०। ३०

स । इंदी पंकार। त्रायो २ । वे ३ । क ४ । का४ । संदासा छे । व ३ । च । जा जा के ६ म १ । संदाउ । का। संदाकार। उ७ ॥

अनिवृत्तिकरणगुणस्यानयन्तिप्रयमभागनिवृत्तिकरणंगे। गुरा अनि । जीरा प ६। प्रारुगसं रामें। गरामाइंराकारायो ९। वे दाक ४। ज्ञा४। संरासाछे। <sup>५</sup> व दा के ६ भारासंराजाशनासंराजाराउ७॥

भा

अनिवृत्तिकरणगृष्यस्यानर्वातिद्वितीयभागनिवृत्तिकरणंगे। गु१। जनि । जि १।प ६। प्रारेशः संशासाय । संशासाय १ मा १६ १।काशः । यो ९।वेशः कथः जाधः सम्यासाय । स्रासाय । संशासाय छ।व ३। ले ६ भ १।संशासाय स्रासाय १।आ।शास्य १।आ।शास्य

तृतीयभागानिवृत्तिकरणेंगे ! गुराजी ? । प ६ । प्रार० । स १ । पाग १ । म । इं१ । १० कार । यो ९ । वे० । क ३ । ज्ञा४ । सं२ । सा। छे। व ३ । ज्ञे ६ भ १ । सं२ । उ।

आता संशाक्षा राउ ७ ॥

चतुर्वभागानिवृत्तिकरणंगे। गु?। अनि । जी ?। प २। प्रा १०। सं १। पा १। म । इं१। का१। यो ९। वे०। क २। झान ४। सं २। सा। छे। द ३। छे६ भ १। भा१ सं २। ज। आरा। सं १। जा१। ज ७॥

पंचमभागानिवृत्तिकरणंगे। यु?। जनि । ची१। प६। प्रा१०। सं१। प। ग१। म। इं१। प०। का१। त्रायो ९। वे०। क १। छी। झा४। सं२। सा। छे। द३। छे ६ भा १

भ १। सं२। च। आरा। सं१। आर१। उ.७॥

सं ३। ग१ म । इं१ पं। कारेज। यो ९। वे ३। कथ । झाथ । सं २। साछे। द ३ च अस्त्रा के ६। म १। स २। बक्षा। सं१। बा१। उ७। अनिवृत्तिकरणप्रसममाण्यर्तिनां – गु१ अनिवृत्ति । भा१

२० जी १। प ६। प्रा१०। सं २ मैं प। ग १ म। इं१। का१। यो ९। वे ३। क ४। झा४। सं २ साछे। द ३। छे ६। म १। स २ उक्ता। सं१। बा१। उ०। तद्दितीयनापदितना— गु१ बनि।

जी १। प ६। प्रारे•। सं१ पान १। दं१। का१। यो ९। वे ॰। क ४। जा४ स श्रुजम। सं२ साछे। द ३। के ६। स १। स २ उ खा। सं१। आ १। उ.७। तृतीयभागर्वीतना–गु१

अपि। जी १। प ६। प्रा१०। सं१ प। ग१म। दं१। का१। यो ९। वे०। क ३। ज्ञा ४। २५ सं२ साछे। द३। ले६। स१। स२ उट्या। सं१। आर १। उ०। चतुर्वभागवर्तिनां –गुरै अपि। सर्थ

जी १। प ६। जा१०। सं १ प । प १ म । इं. १। का१। यो ९। ये ०। क. २। आर ४। सं २ सा छे। द १। के ६। म १। स २ उसा। सं १। आ. १। उ७। पंचममायवर्तिनां च्यु १ अति । जी १।

प ६। प्रा १०। सं १ प । ग १ स । इं १ पं। का १ त्र । यो ९ । वे ० । क १ लो । ज्ञा ४ । सं २ सा

सक्तमसंपरायगणस्थानवल्तिसक्तमसंपरायंगे ग १। स । जी १। य६। प्रा १०। सं १। प। इंश काश यो ९। वे०। कवाश । जा४॥ संशासाव ३। लेड्ये ले६ संशासा इसा। संशास्त्र शाजा ७ । जा ७ ।।

उपशांतकवायगणस्यानवस्ति उपशांतकवायंगे। गु१। उप। जी१। प६। प्रा१०। स ागशा साहंशा काशा यो ९। वे ०। क ०। जा४। संशायया। व ३। ले ६ भ १। सं२। उ। क्षा। सं१। आ १। उ७॥

क्षीणकवायराणस्थानर्वासक्षीणकवायंगे। गृ१। क्षी। जी१। प६। प्रा१०। स०। ग ११ म। इं१। का १। यो ९। वे ०। क ०। जा ४॥ सं१। यया। द ३। ले ६ भ १। 227 9

सं १ । आरा। सं १ । ब्रा१ । उ.७ ॥

सयोगिकेवलिगुणस्थानवीत्तं सयोगकेवलिभद्वारकंगे गु१। जी २। प६। ६। प्रा ४। २। १० स् । । । ग १। म। इं१। का १। यो ७। म २। व २। औ २। का १। वे ०। क ०। जा १। के। संश्यया। दशके लेंद्र भशासंशक्ता। संश्वास २० । आर २० । भा १

अयोगिकेवलिगुणस्थानवृति अयोगकेवलिभट्टारकंगे । गृ१। अयो। जी१। प६। प्रा१। आयुष्य। सं । ०। गरे। सरे। इं १। प०। कारे। त्रायो ०। वे०। कं०। ज्ञारा के। सं?। यथा। द १ के ले६ भ १ ॥ सं?। स्ता। सं। ०। आ १। अनाहार। उ. ॥

अतीतगणस्थानसिद्धपरमेष्ठिगळ्गे । गु०जी ०प०। प्रा०सं । ०। ग१। सिद्धिगति ।

छे। द ३। ले ६। भ १। स २ च क्षा। सं१। आ। १। उ ७। सूक्ष्मसापरायाणां — गृ१ सु। जी १। भा १ प ६। प्रा १०। सं१ पाग १ म। इं१। का १। यो ९। वे०। क १। ज्ञा ४। सं१ सु। द ३। ले ६। भ १। स २ व क्षा। सं १। बारै। उ. ७। उपकान्तकषायाणा–ग १ उप। जी १। प ६। प्रा १०। सं०। सं१ मा इं१। का १। यो ९। वे०। कं०। ज्ञा ४। सं१ यथा। द ३। ले६। २० भ शास २। उक्षा। संशा अवशाउष । क्षीणकषायाणा—गु १ क्षी। जीशाप ६। प्रा१०। सं । ग १ म। इंश का १। यो ९। वे ०। क ०। ज्ञा ४। सं१ यथा। द ३। ले ६। भ १। स १ क्षा। सं १ । आ. १ । उर्ष्णा सुयोगकेवलिनां — गु१ । जी २ । प ६ ६ । प्राप्त २ । सं० ग १ म । इंश काश यो ७ म २ वा२ और का १ वि ० । का १ के । संश्यमा । द१ के । ले ६। भ ०। स १ क्षा। सं०। आर २। ज २। अयोगकेवलिनां—ग १ अयो। जी १। प ६। प्रारी २५ भा१ आयुष्यं। सं०। ग१म। इं१ पं! का१ त्र। यो ०। वे ०। क ०। झा१ के। सं१ यथा। द१ के। ले ६। म ०। स १ का। सं०। अरा१ अनाहार। उ२। गुणस्यानातीतसिद्धपरमेष्ठिनां⊸गु० अरी०।

इं। शाकाशायो ०। वे। ०। क०। ज्ञा १। के। सं। ०। व १। के। ले ०। भ। ०। सं१। क्षा। सं। ०। बा१। बलाहार। उ२॥

बादेशदोळुगत्यनुवाददोळुनारककाळ्यं सामान्याळापं येळल्यबुवस्कि । गु४। जी२। पाझाप६। ६ । प्रा१०। ७। सं४। ग१। नरकगति। इं१। का१। यो ११। म४। बा४। वै२। का१। वे१। यं। क४। झा६। हु। हु। वि। माश्वासां१। जा व३। चाबाब। के ३ म२। सं६। मि। सा। मि। उ। वे। झा। सं१। भाव

**बार। उर्**॥

सामान्यपर्य्याप्ततारक यों गु४ । जी १। प ६ । प्रा१०। सं४। ग १। न । इं१। का१।यो ९। वे१। घं०। क ४ । ज्ञा६। कु। कु। वि। म । श्रृ। अ । सं१। अ । व ३। १० च। अ । ज । ले १ कु। भ २ । सं६। मि । सा। मि । उ । वे। क्षा। सं२ । उ ९ ॥

सामान्यनारकापर्यान्तकंगे गुरिमा बा जी राष ६ । प्रा७। सं४ । गराना इंश काशायो राबै।मि।का॥ वेशा व ०।क ४ । जा५।कु। जु। माश्रुव। संशाबाब ३ । ले २ का गु।म २ । सं३ ।मि। वे। झा।संशाबार।उ८॥

सामान्यनारकमिष्यावृष्टिगळ्गे गुशामि । जी २ । पाज । प ६ । ६ । प्रा १० । ७ । <sup>१५</sup> सं४ । गशाना इंशाकाशायीश्यावेशाव ० । क ४ । ज्ञाना कृष्टु। वि। संशा जाव २ । छे ३ अ.२ । संशामि । संश्ला२ । उ.५ ॥ भावे

अवदेशे सत्यनुवादे नारकाणा—गुप्र। जो २ प अरा प ६ ।६ प्रा१० ७ । संप्र। ग १ न । २० इ. १ । का१ । यो ११ । बप्र वाप्र वे २ का१ । वे १ यें। क ४ । बा६ कु, कु, विस्पुत्र । सं१ अर्थाद २ व अर्था के ३ । पर्याप्तेकसरी कुष्णकेस्या एकैद अपर्याप्तकाले कपोतकेस्या विश्वहस्ती युक्ललेस्या सावे

इति इभ्यकेस्यापयं। भारे। सार्शन सामि उचे बा।सं १। जारे।उरु। तस्याप्ताना—गु४। औरि! पर्। घारे०।सं४। गरेन। इंटाकारे।यो ९।वे १ यं।क ४। झार् कुकृति म श्रुज।सरेज।दरेचल जाले १क्का पर।सार्शन सामि उचे बा।संरी।जारे।उरी। भारे

र्पतदप्यांप्तानां—गुर। मि ज। जी १। प६ ज। प्रा७ ज। सं४। ग१न । इं१। का१। यो २ वैमि क। वे१ ये। क४। झा५ क्रुकुम श्रुज। सं१ ज। वे१ ये। के२ कश्चाम २। स३ मि वेक्षा।

सं १। आ. २। उटा तिमध्यादृष्टीना-गुरै मि । जी २ प अ. । प ६.६। प्रा१० ७। सं ४ । ग १ न । ई.१। का १। योग ११। वे १ या क ४ । ज्ञा ३ कुकुवि। सं १ अ. । इ.२.। छे ३ । म २। स १ अ. १

१. कृष्ण कपोत शुक्ल ।

सामान्यनारकपर्ध्यान्तिमध्यादृष्टिगळ्गे । युश्मि । जी १ । यर्ध्या। ६ । प्रा१० । सं४ । य १ । न । इं१ । का१ । यो ९ । स ४ । वा४ । वे । का१ । वे १ । व ० । क ४ । जा३ । कु। कु। वि। सं१ । अर्थाव २ छे १ कु भ २ । सं१ । मिष्यादिव । सं१ । आर्था अर्था

सामान्यनारकापर्यान्तमिध्यादृष्टिगळ्ये। गुशा मि । जो शा वाय ६ । वा । प्राणा वासंधाय १ नरक । इंशाकाशायी २ । वै मि । का। वे १ वं ०। कधानाश हु। ५ कु। संशाव २ । ले २ क शुभारास शामिष्यादिचा संशावाराउ ४ ॥ भारे व शु

सामान्यनारक सासावनसम्यव्दिग्रच्ये । गुशासा। औरि । याप ६ । प्रार०। सं४। गरना इंशाकाशायीरा मधावधावैकाशावेष ०। कथा झा३। कु। कु। वि।सं।शाबर छेशकु मशासंशासावनदिवासंशायाशाउप॥

नारक सामान्यमिश्रंपे। गुरी जिशाय ६। प्राप्तः। संधाय रान । इंदी कारी रू यो ९। वे १। व ०। क ४। जा३। मिश्रा संशा अ। द ३। ले १ कृभ रा संशा भा३ मिश्रा संशाजाशाउ ६॥

नारकसामान्यासंयतंगे। गुराजी २। याजाप ६। ६। प्रारंगाण । संधागर। न । इंटाकार। यो ११। साधाब धावै २ कार। वे राषणाक धाकाचाम। श्रु। जासंर। जाब २। ले २। इहाक। छु। भार। संदे। छ। वे। जासंर। जार। १५ भारे व छ।

### च ६ ॥

मि। सं १। बा२। उ.५। तस्यरिताना—गु१ मि। जी१। प.६। घा१०। सं४। ग१ न। सं१। का१। यो.९। म ४, वा४, वैका१। वे१ पं। क ४। ज्ञा३। कुकु वि। सं१ ब। द.२। ले१ कु। भा३

भ २ । सारीमध्यात्विः । सं १ । जा १ । उर्पश्योत्तानां गुरिम । जी १ का । पाइका । प्राफ जासं ४ । गरिन । इ.१ । का १ । यो २ । वै मि का। वे १ षं।क ४ । इता२ कुकु। से १ का। द २ ले २ । कृत्युभ २ । सा१ मिथ्यात्वि । सं १ । जा२ । उत्र ४ । सासादनाना न्युरै सा। जी १ प मा२

प ६।प्रा१०।सं⊻।ग१न। दंश।काश।यो ९ स ४, वा४,वैकाश। वे १ वं।क ४।क्रा३ कृकुवि। संशैत्र। देश। के १ कृ। प्रशेस सासदनतचि। संशावाशे उ.५। मिश्राणां— भा

गुरै मिश्राजी रै। प ६। प्रारै∘। सं४। गरैन । इंरे। कारे। यो ९। वे १ वं। क ४। झा३ मिश्राणि संरेजाद २। छे रैक्डाभ रै। सरै मिश्रा संरै। झारे। छ ५ अस्त्रेसताना⊸गुरे। २५

जीरपनाप ६६। प्रारं॰ ७। सं४। गरी इंटी कारी वीरराम ४, बा४ वैरकार। वेर्रषांक ४। ज्ञानम पूजा संरताद ने के ३ क क गुभरी स ३ छ, वे ला। संरी मारे अध्य सामान्यनारक पर्य्यान्तासंयतंगे । गुराबी १। य ६। प्राप्त १०। सं४ । य १ न । इं१। का १। यो ९। वे १ यं। क ४। झा३ मा श्रु। बासं१ब । व ३। छे१ भ १। सम्य ३,

उत्तावे। आरास १। आर १। उत्तर ६॥

सामान्यनारकाऽपय्यप्ति। संयते । गुण १। जो १। ज। प ६। ज। प्राः । जा । सं ४। ५. ग १। न । इं१। का१। यो २। वेमि । का। वे१। वं०। क ४। जा३। म । खु। ज १ सं१। जाव३ ले२ क ह्यु। म १। सं२। वेका॥ सं१। जा२। उद्देश

घम्मेय सामान्यनारकर्त्यो । गु४।जी२।य। अ।य।६।६।प्रा१०।७।सं४।ग१ न । इं१। का१।यो११।म४। वा४।वै२। का१।वे१। वं। क४। झा६।कु।कु। वि।म। जु। ज।सं१। ज।व३ ले३कु।क। जु| म२।सं६।सं१। जा२।उ९॥

१० घम्में यसामान्यनारकपर्याप्तकरों । गु४। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। न। इं १। का१। यो ९. म ४। वा४। वैका१। वे१। व०। क४। ज्ञा६। सं१। अ। व३। छे१ कुभ२। सं६। सं१। आ। १। उ९॥

भा १ क

घम्में य सामान्यनारकापर्याप्तमों । गुरासि । जाजी १। जाप ६। जाप्राधान। १५ सं४। ग१न। इं१। काशायो २। वैसि । कावेशाव०। क४। झा५। कु। कु। सा ब्राजा सं१। जावशाले रुक्त छु। भर। सह। सि। वे। सा। सं१। जार। उ८॥ भाशक

बार। उद्देश स्वास्त्रीता—पुरे। जी १। प्रदानार०। संथान १२ न । दंशः काशः यो ९। वे १ पं।क ४। जाने मञ्जूब। संहै बाद ३। ले १ कृ। म १। स ३। उदे क्षा। संह। साहे ब

आ १।उ६। तद्मयप्तिना—मुशाची १ वाप ६ वाप्राध कास ४। ग१न । इं१।का१। २० यो १।वैमि का।वे १ वं≀क ४।जा३ म, खुवास १ वाद ३। के २ क शुभ १म २ वे।

মাই অবলুম

क्षा।सं १। बार। उद्दीषमीनारकाणा–गु४। जीन्प बाय ६६। घ्रा१०७। सं४। गरेन। इं१। का१ सो ११। सा४ बा४ वै२ का१। वे१ यं। क४। ब्राइ कुकु विस श्रुज। सं१ बाद १। ले २ क क यु। सरस ६। सं१ कार। उद्दीतत्त्वस्यानाना–गु४। जी१य। य६। सा१ क

प्रारे॰।सं४। गरेन। इंशाकाशायो ९।म ४ वा४ वैकाशा वेरेषं।क ४।जा६। २५ संश्वाद ३।ळे १ क्वाम २।स ६।संशाखाशाउ९।तरपर्यासना—मुर मि वाबी१

ल । प६ च।प्रा७ व । सं४ । ग१ न । इं१।का१।यो २ वीम । का। ये १ पं। क४ । जा५ । कुकुम श्रुल । सं१ च।द ३।के २ क सु। म २ । स ३ मि वे झा। सं१। ला२ । उट। कर्मोय मिष्यादृष्टिगळ्यो । गुराजी २। प ६। घारै०। ७। सं४। गरान । इंराकारायो रशाम ४। वंराकारावे १। कारावेश वाराज्ञ ३। कु। कु। संराजाद २। ले ३ कृक जुभरासंरामा संराजाराज्ञ ५॥

#### भा १ क

कर्मोय नारकपर्य्यानकिमिध्यादृष्टिगळो । मुराबी राय ६। प्रारंशासंशाम । नाइंशाकाशायो ९। माशासाशासे कारावे राव ०। कथाज्ञा ३। कृ। कृ। वि। सं। राजाव २। छेर भरासंशामध्यक्षा संराज्ञाशाउप॥

### भाशक

घर्मे बनारकापर्य्यामक सिच्याहिंगळगे। गुराजी १। प ६। अन्न प्राधा असासंधाग राइंशाकाशायी २। वैसि। का। वेशाक वाधाज्ञा २। कृ। कृ। संशाखाव २। छे भाशक

२ क शु। भ २ । सं१ । सं१ । आ २ । उठ । कृ। कृ। च । अ ॥

घम्में यपर्ध्वाप्तसासावनंगे गुशाजीशाय ६। प्राप्तारः। संधागशाइंशाकाशा २० यो ९। वेशाक ४। ज्ञा ३। कु। कु। वि। संशावशा ठेशकुम १। संशासी वा भाशक

१ उ ५ ॥ कृ। क्। वि। चाञा।

घर्मोय मिश्रंगे। गुरा जी १। प ६। प्रारं∘। सं४। गरी इंरी कार। यो ९। वे १। क ४। ज्ञा ३। सं१। द २ ले १ कु भ १। सं१। सं१। जा१। उ ५। भारक

घम्में य असंयतंगे । गु१ । जी २ । प ६ । ६ । प्रा १० । ७ । सं४ । ग १ । इं१ । का १ । १५

तन्मिष्याद्यां- मृ१ अपि २ । प६६ । प्रा१० ७ । सं४ । ग१न । दंरे। कारे। यो ११ । म ४ वा४ वैर कारे। वेरे पं। क ४ । झा३ कुकु वि। संरक्षाद राके ३ कुक झु। म २ । सर मारक

मि। सं?। बा२ । उत्पर्धातानां—गु?। बी?। प ६। प्राय १०। सं४ । ग१न । सं?। का१। यो ९। म ४, वा४ । दैका१। वे१ यं। क ४। जा३ कुकृ वि। सं१ व । द २। के१ कु। प्रारक

भ २ । स.१ मिष्याक्षिः । सं१ । सा१ । उ.५ । तदयपौचानां—गु१ । जी१ । प ६ व । प्राथ व । २० सं४ । ग १न । १६१ । सा१ । यो २ । वैमि का। वे१ । क ४ । जा२ कुकु। सं१ व्याद २ । के २ क सु। भ २ । स.१ । सं१ । बा२ । उ.४ कुकुव व । सासदनाना—गु१ । जो१ । प.६ । भा१ क

प्रारंशासंभा गरे। इंटाकारै। यो ९। वे राक भाजा ३ कुकु वि। संटा दरा ले रेकाम रासरी संराजाराउप कुकु वि चर्जा मित्राणा— गुराजी राग ६। मारक

प्रारे∘। सं⊻ा न शाई राकारा यो ९।वे राक ⊻ाझा३ कुकुवि। संराद २। २५ के रैकाम रास रासरा से राझ ५। अस्तताना— गुरै और राज ६ ६। प्रारे∘ ७। भारिक यो ११। वे १। क ४। ज्ञा ३। म । श्रु। ज । सं१। द ३ ले ३ कुक शु म १। सं३। उ स्ना१क

बेक्सा । संशाकार। उद्धा

धस्में य पर्ध्याप्तनारकाऽसंयतंषे ! गु? । जी १ । प ६ । प्रारं० । सं४ । ग १ । इं१ । का १ । यो न । वे १ । क ४ । जा ३ । सं१ । द ३ । ले १ कृ भ १ । सं३ । उ वे । का ॥ सं१ । भाकि

<sup>५</sup> आगशा उद्य

चम्में य नारकापर्याशासंयतसम्यादृष्टिगळ्गे। गुशाजीशा जाप ६। जाप्राधा जासंधागशाहरी। काशायोशिक कावेशाक धाझाशामा आयु। जासंशी इ.स. के २ क.स. अशासंशायोशिकासा संशाजाशास्त्री

भा१व

हितीयादि पृष्टियनारकसामान्यक्के । गु४ । जी २ । प ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग १० १ । इं१ । का १ । यो ११ । वे१ । क ४ । जा ६ । प्म । श्रृ । ज । कृ । कृ । वि । सं१ । द ३ । च । अर्था अर्थ ले ३

भार

स्वस्वभूम्यनितिक्रमेण भावापेक्षया एका। द्रव्यापेक्षया। कृक शुः भ २ । सं५ । उः। वे मि ।सा।मि ।सं१ । ञा२ । उ.९ ।म । बुः।ब । कुः।कुः वि । च । ब । ब ।।

हिलोयाविष्टुष्टिगळ नारकपर्य्याप्रियों । गु४। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। <sup>१५</sup> का१। यो ९। वे१। क४। ज्ञा६। म। श्राञाकु। कृ। वि। सं१। व३

ले १ कु भ २ । सं ५ । उं। वे । मि । सा। मि । सं १ । बा१ । उ १ भावापेक्षयास्वस्वभूम्यनिकिमेण

९। म। श्राञाका कृ। कृ। वि। च। अ। अ।॥

सं ४। ग १। इं१। का १। यो ११। वे १। क ४। ज्ञा ३ मध्युत्र। सं १। द ३। छे ३ क क छू।

<sup>२०</sup> भ १। स ३ उ वे का। सं१। बा२। उद्दातत्प्यप्तिना-पुर। जी१। पदा प्रार०। सं४। ग १। इं१। का१। यो ९। वे१। क ४। जा३। सं१। द ३। के१कु। भ १। स ३ उ, वे, मा१क

क्षा,संरेबार, उद्देतदपर्यप्तानां—गुर, चीर अ, प ६ अ, प्रा७ अ, सं४, गर, इं.र,कार, यो २ वें मिका, वेरे,क ४,बारे, म जुब, संरे,द ३, ठेर क यु, म १,स २ वे ब्रा, संरे, ग्राक्त

जार, उ६, दितीयारिपृष्वीनारकाणां—गु४, जीर, प६६, प्रा१०७, सं४, ग१, दं१, का१, <sup>२५</sup> सो११, बे१, क४, जा६कु§ विम श्रुज, सं१, द३ चज्र ज, के ३ स्वस्वभूम्यनिकमेण भाषापेक्षया

एका डब्यापेक्षयाकृक सु,म रे,स ५ उने मिसामि,सं १, बार,उ ९ म श्रुअ कुकु वि च झाब, तरुपॉप्ताना— मु४,बी १,प ६,प्रा१०,सं ४, ग १,६ १ का १,यो ९, वे १,क ४, जा६ म सुझ, कुकु वि,स १,द ३,के १ कु भ २, स ५ उने मिसामिसं १, झा१, उ ९ म

भा १ स्वस्वभूम्यनतिक्रमेण

हितीयसिप्रिकारकाष्ट्यांनर्जे । युराजी १। यदावाझा७। बासंपाय १। इंशाकाशायो २। जिल्लाकाविशाक ४। ज्ञाराङ्का कृतसंशाद २ छे२ क शु १ भास्यस्योग्या

भर। सं१। आर्२। उ४। कु। कु। च। ज॥

द्वितीयाविष्ट्रश्रीमारकसामान्यनिष्यादृष्टिनञ्जे । युशीला बीरायाजाय दाज प्रारंशाशास्त्र शायार नाई शाया देशाया स्थाय प्राप्त स्थाय राज्य वेशावीक प्राक्षाशाकु। वास्तराजाय राज्य बिक्का स्थाय भास्ययोग्य

सं १। मि । सं १। अस २ । उ.५ । कृ। कृ। वि । च । अ ॥

द्वितोयादिपृष्वीनारकपर्य्याप्तिमध्यादृष्टिगळ्ये । पुशाबी १।य६। प्रारं०। संधाग १। इं१। काशायो ९। वे१। कधाता३। कु। कु। वि। संशाव२ छे १ कु १ भास्त्रयोग्या

भ २। सं १। मि। सं १। आग १। उ५॥

द्वितीयाविष्ट्रव्ययनारकापर्य्याप्तमिष्यादृष्ट्रिगळ्गे। तुश्।जीशावापरावाप्तापाधा वासंधागशाईशाकाशायो २।मि।काविशाक धाका२।कु।कु।संशाव २ ले २।क शुभ्ये ।संशामि।संशावाराउधा। श्यास्वयोग्या

द्वितीयाबि पृत्व्वियनारकसासवर्गे । गु१। जी १। य६। प्रा१०। सं४। ग१। ई१। का१। यो९। वे१। कथा४। जा३। जु। जु। वि। सं१। द२ ले१कु भ१। सं१। <sub>१५</sub> १स्वस्वयोग्या

### सा। सं१। आग१। उ५॥

शृज कुकु विच ज ज, तदप्यन्तिनां—नु १, ची १, प ६ ज, प्रा⊍ ज, सं ४,ग १, ६ं १,का १, यो २,बेमि का,बे १,क ४,बा२ कुकु,सं १,द २,के २ क शु. भ २, स १ मि,सं १,जा भ ग १ स्वस्थ्योया

२, उ ४ कुकुच अ, तिमिष्यादृषा—गुरै मि, जी २ प अ, प ६ ६, प्रारै० ७, सं४, ग १ न, इं.१, कारै, यो ११ म ४, दा,४, वै २ कारै वे १ पं,क ४, शा३ कुकु वि, संरे अ, द २ च अ, २० के ३ कृक यू भ २ सारीम संशे आा २ १,उ ५ कुकुवि च अ,तरप्रिताना—गु१,जी १,प ६, भारं स्वयनोय

प्रार॰, सं४, गर दें १, का १, बो ९, वे १, क ४, का ३ कुक्त (सं १, द २, ले १ कु भा १ स्वय्वयोग्या भ २, स १ मि, सं १, बा १, उ ५, तदप्यपितानां—नु १, जी १ ब, प ६ ब, प्राथ व, सं४, ग १, इं १, का १, यो २, मि का, वे १, क ४, जा २ कुक्त, सं १, द २, ले २ क बू ्यारस १ मि,

सं १, बार, ब ४, बस्वाबाबनानां— गुर, जी १, प ६, प्रा१०, सं ४, गर, दं १, का १, यो ६, २५ वे १, क ४, जा ३, कुकुवि, सं १, द १, जे १ इह, भार, सं १, सा, सं १, बार, सं ४, भार, स्वस्वयोधा

१५

द्वितीयापृथ्वीनारकसम्बन्धियन्द्रियाज्यो । गुर। बी १। य ६। घ्रार० । सं४ । गति १। इंर। का १। यो ९ । वे १। क ४। ज्ञा ३॥ सं१। व २। ले १ भ १। छं१। मिस्र।

संशाबाशा उ५॥

द्वितीयाविपृथ्वीनारकाऽसंयत्तसम्यवृष्टिमञ्जो । षुशः चौ १। व ६। प्रारे०। सं ४। ५ ग १। इंश का १। यो ९। वे १। क ४। जा ३। म । खु। जा सं १। ज। व ३। च। ज। जा १ भ १। सं २। उ। वे। संश्वा। १। उ६। म । खु। ज। च। ज। च। ज।

र तिय्यंवद पंचप्रकारमप्परवरोळु सामान्यतिय्यंच दगळ्ये । गु५ । जी १४ । प ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्रा १० । ७ । ९ । ७ । ६ । ५ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४ । ग १ । ति १ । इं५ । का ६ । यो ११ । म ४ । व ४ । जौ २ । का १ । वे ३ । क ४ । ज्ञा ६ । मा ध्यु। जा १० कु। कु। वि । सं२ । जा वे । व ३ । च । जा जा जो ४ ६ द्रव्यवीळु भावबीळ भ २ । सं६ ।

उ। वे। सा। मि। सा। मि। सं२। जा२। उ९। म। घु। जा कु। कु। वि। च। ज। व॥

तिर्ध्यंव सामान्यपर्धाप्तकरों । गु५। जी ७। य ६। ५।४। प्रा१०। ९।८।७। ६।५।४।सं४।ग१।ति। इं५।का६। यो ९।वे३। क ४।ज्ञा६। सं२।व३। छे६ भ २।स ६।सं२।बा१।उ९॥

६ तिर्ध्यवसामन्यापर्ध्याप्तकर्में। गु३। मि । सा। बाजी ७। य६। ५। ४। प्राधा७। ४। ६। ५। ४। ३। संधागशाता इ.५। का६। यो २। मिथका। वे ३। क४। जा५। माब्राबाकाका संश्वावशावाब लेशक शुभ २। संधासि। सा।

तत्सम्यम्मिथ्याद्यां—नृ १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, इं १, का १, यो ९, वे १, क ४, जा ३, सं १, द २, के १, म १, स १, मिश्रं, सं १, जा १, उ ५, तदसंयतानां गृ१, जी १, प ६, प्रा १०,

२० सं४, ग१, दं१, का१, यो९, दे१, क४, ज्ञास्मश्रुव, सं१, व, द३, घब वाले १ म१ सारै संरज ने, संश्वार ज ६ मध्य घव व व

पञ्चविविविष्कुसमान्यानां – गुभावी १४। प ६६५५४४। प्रा१०७९७८६७५६ ४४ ३। सं४। ग१ ति। इं५। का६। यो ११ म ४ व ४ बी २ का१। वे ३। का४। ज्ञा६ कु कुवि म श्रुव। सं२ ब दै। द ३ च ब ज। ले ६। प्र२। स ६ उ वे सामिसामि। सं२। ग्रा६

्थ जार।उ ९ म श्रुब कुकु विच ब ब । तल्पर्याताना–गु५ । जी ७ । प ६ ५ ४ । घा १० ९ ८ ७ ९ । ४ । सं४ । ग१ ति । इं५ । का६ । यो ९ । वे ३ । क४ । ज्ञा६ । सं२ । दे ३ । के ६ । घ २ ।

स ६। सं२। जा१। त ९। तदपर्यातानां - गृ३ मि साझा जो ७। द ६ ५ ४। प्राप्त ७ ६ ५ ४३। सं४। ग१ ति। इं५। का६। यो २ मिख का। वे३। क ४। का५ कूकूम व्यञ्जा सं१। छा।

१५

क्षावे। सं२। आ. २। उटामा घु। व। कु। कु। च। व। व॥

तिर्व्यवसामान्यमिथ्यादृष्टिग्रङ्गे । गुरै । जी १४ । ग ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्राप्त १० । ७ । ९ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४ । ग १ । ई ५ । का६ । यो ११ । वे ३ । क ४ । का३ । कु। कु। वि । सं१ । जा व २ । च । जा ले ६ म २ । सं१ । मि । सं२ । जा२ ।

उ ५। कु। कु। वि। च। व॥

आ २। उ४। कु। कु। च। अ ॥

तिर्ध्यंचतामान्यपर्धाप्तमिष्यादृष्टिगळ्गे । गुराजी ७। प ६।५।४ । प्रार्शः ९।९। ८।७।६।४।सं४।गरित । ई.५।का६।ध्ये ९।वे३।क४। ज्ञा३।कु।वि। संराजाव२। से ६। भ २।संराजार।च५॥

तिर्प्यवसामान्यापर्प्याप्रमिन्यावृष्टिगळ्ये। गुशामाजी ७।वा पद्।५।४।वा प्रा७।७।६।५।४।३। सं४। गशाति। इं५।काय६।यो २।मि।कावे३। १० क ४।ज्ञा२।कु।कु।संशाव। व२।वाव। छे२क छु भ २।संशामान्य । भा३वर्ष

तिव्यं बसामान्यसासादनंगे। गुशा जी २। व ६। ६। प्रारं∘। ७॥ सं४। गश ति। इशाकाशायीरशावे ३। क ४। जा ३। संशाव २। छे६ भशासंश ६

सा। सं१। अगर। उप। कु। कु। वि। च। अग॥

तिर्येषसामान्यसासावनपर्यातंगे । गुशा जी १। ग ६ । प्रा१० । सं४ ।ग १।ति । इं१।पं।का१।यो ९ ।वे ३ ।क ४ । झा३ । सं ११।बा व २ । छे ६ भ १। सं१।

द ३ च अ व । ले २ क शुभ २ । स ४ मि साझावे । सं२ । बा२ । उट । मध्युब कु कु च भारे वसुम

अन्नातिन्निच्याद्या— गुरै। जी १४ । प ६ ६ ५५ ४ क्ष्मा १०७९ ७८ ६ ७५६ ४४ ३ सं४।गरी दं५।का६।यो ११।वे ३।क ४। झा३ कुकु वि।सं१ वाद २ चना छे ६। २० मा६

भ २ । स मि,सं २, आ २,उ ५ कुकुवि च व । तत्पर्याप्तानां–गृ१,बी७, प ६ ५ ४, प्रा१० ९ ८ ७ ६ ४,सं ४,ग १ ति, ६ं५,का६,यो ९,वे ३ ।क ४ ज्ञा३ कुकुवि,सं १ ब,द २, ले

स १ मि, स २, आ १, उ.५, तदप्यौताना–पु? मि, जी ७ ज, प ६ ५ ४ ज, बा७ ७ ६,५४ ३, सं४, ग १ ति, इं५, का ६, यो २ मि का, वे ३, का ४, बार कुक्क, सं१ ज, द २ च झ, ले २, क ब्यू, म २,स १ मि, सं२, बार, उ ४ कुकुच ज, तस्सासदनाना–पु१, जी २, प ६ ६, २५ भा ३ ज्युक्त

प्रारु० ७, सं४, गरै ति, इं.रे, कारे, बो.रेरे, वे ३, क ४ । बा३, संरे, द २, ले ६, अ.रे, स भार

१ सा, सं१, बा२, उ५ कुकुवि च ब, तत्पर्योत्तानां—गु१, बी१,प६,प्रा१०,सं४, ग१,इं१ पं,

सं १। बा १। उ५॥

सामान्यतिथ्यैवापर्य्याप्तसासावनंगे। गुर्शजी १। प ६। प्राप्ता । सं४। गरी इंरा कारी यो २। बौ मि।का। वे ३। क ४। ज्ञा२। सं१। ज। द २। ले २ क छु। भ १। ३ अस्युभ

संशासा। संशाका २। उथाका का चावा

५ सामान्यतिर्ध्यंत्रसम्यन्तिभ्याद्वष्टिगळ्गे। गुरा जी राप ६ । प्रारा स्थागर। इंराकारायो ९ । बे ३ । क ४ । ज्ञाइ । संराब २ । स्टेट्सरी संरासरी

अग्राउ५॥

सामान्यतिर्येषासंयतंगे। गुराजी २ । य ६ । ६ । प्रार० । ७ । सं४ । य १ । इं१ । कारी यो ११ । वे ३ । क ४ । जा३ । मा श्रुब्ध सं१ । जा३३ । खे ६ ६

१० भ १। सं३। उ। वे। स्ता। सं१। आ २। उ६॥

सामान्यतिर्ववासंयतपर्याप्तेयो । गुरा जी १। प ६ । प्रार०। सं४ । गरा इंरा कारा यो ९। वे ३ । क ४ । जा३ । संराव ३ । छे६ अरा सं३ । संरा ६

आ१। उ६॥

सामान्यतिर्ध्यवापस्यांतासंयतंते । गुरु। जी १। प ६। अ । प्राप्तः। सं४ । गति १। १५ इं१। कारी यो २। वे १। ग्रुं। क ४ । ज्ञा३। म । श्रु। ज्ञासं १। ज्ञाब ३। चाज । अर्थ ले २ काञ्चाम १। सं२ । स्ताबे । सं१। जा२ । उ ६॥

मा १ क

का १, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा ३, सं १ अ, द २, लं ६, अ १, स १, सं १, आ १, उ.५, तदपर्याताना भा ६

गुर, जी १, व ६, प्रा७,स ४,ग १, दं १,का१, यो २ लौ मि का, वे ३,क ४, झा२,संरक्ष, द २, ले २ क शु,म १,स १ सा,स १, झा२,उ ४,कुकुच वा। सम्यग्गियाद्वर्ग- गुर,जी १, प्राडक्षण

२० प ६, प्रा १०, सं४, य १, इं१, का १, यो ९, वे ३, क ४, इत ३, सं१, द २, ले६ म १, स १, भ्राह

सं १, बा १, व ५ । बसंयतानां — गृ१, जी २, प ६ ६, घा१०, ७, सं ४, गृ१, दं१,का१, यो ११, वे ३,क ४,जा३,म शूब,सं १ बा,द १ च ब ब, छे ६, भ १,स ३ उ वे क्षा, सं १,बा२,उ ६, भा६

तत्त्रपर्योक्षानां—पुर, जीरै, प ६, प्रारं∘, सं ४, गर, इं.रै, कारे, मो ९, में ३, क ४, का३ म शू ल, सं १,द ३, ले ६, म १,स ३,सं १,ला१, उ६,तदपर्योक्षाना—पुर, जी१, प ६ वा,प्रा७ ल, मा ६

२५ सं४, ग १, इं१, का १, यो २, वे १ पूंक ४, जा ३ सन्त्रुब, सं१ ब, द ३ च ब ब, ले २ शुक, भारका सामान्यतिव्यंबदेशसंयतेषे ! गु१। जी१। प६। प्रा१०। सं४। ग१। ई१। का१। यो९। बे३। क४। झा३। म्राश्रु। जा सं१। दे। व३ ले६ भ१। सं२। उ। वे। माध्य

सं १। आ १। उ.६। सः । घ। बः। च। व । व ।।

पंचें ब्रियतिय्येक्सों। गु५। जी ४॥ पंचें द्रियतंत्रयं क्रियय्यक्ति। पदा६। प्रार्थ। ७।६। एक्षे अंगराति। इंदापंकि। त्रायो ११। वेदाक ४। जा६। ५ मान्नाकाकु। कृ। वि। संदान वेदाव देवालानान हेदा अरासंदाउ।

वे। का। मि। सा। मि। सं२। अग२। उ९। म। श्रु। अ। क्रु। क्रि। च। अ। अ।।

पंचे ब्रियितिय्यं चप्यस्थितकर्मा। गु५। जी २। प ६।५। प्रा१०। ९। सं४। स १। इं१।का१।यो ९।ये ३।क ४।का६।सं२।अ।वे।व ३।च।अ।अ।ले ६ अ.२।

सं६। उ। वे। क्षा। मि। सा। मि। सं२। बा१। उ९॥

पंचेंद्रियतिर्ध्यंचापर्ध्याप्रकर्मे। गु३। मि ! सा। ब । जोव २। प ६। ५। ब । प्राण ! १० ७। ब । सं ४। ग१। इं१। का१। यो २। मि । का। वे ३। क ४। ज्ञा५। म ! श्रु। ब । कु। कु। सं१ ब । व । ब । ब । ब । हे २ कु। छु। भ २। संग्रावे। जा। मि । सा।

संराजाराउटामाश्रावाक्।कावाजाजाजा।

पंचेंद्रियतिर्ध्योग्निष्यादृष्टिगळ्यो । गुराजी ४ । संज्ञिपय्यक्ति।यय्यक्ति। व्यचित्रयय्यक्ति।यर्थानि। प ६ । ६ । ५ । ५ । प्रारे० । ७ । ९ । ७ । सं४ । गराई राजार । यो ११ । वे ३ । क ४ । १५ ज्ञा३ । संराजाव२ । छे६ अरे । संराजि। संगराजार । उप ॥

भ १,स २ वे क्षा, सं १, अर २, उद्देशसंयताना–मु १, जी १, प ६, ब्रा१०, सं ४,ग १,६ं १, का १,यो ९,वे ३,क ४,जा३ म श्रुज,सं १ दे,द ३, छे ६ , भ १, स २ उ वे, सं १,सा १,

उदिम श्रुव च व व, पञ्चेन्द्रियतिरस्वां – गु५, बी४ संध्यस्तिपर्याताः, प ६६५५, प्रा१० ७ ९७, सं४, ग१ति, दं१ पं, का१ च, घो११, वे ३, क४, बाद स श्रुव कुकुवि, संद ब दे, <sub>२०</sub> द ३ च व व, ले ६, ग २, स ६, त वे सामि सामि, संद, बार, उ९ म श्रूव कुकुवि च व व, ग्रा६

तरायांतानां— गु५, जी २, प६५, प्रा १०९, सं४, ग१, दं१, का १, यो ९, वे ३, क४, जा ६, स २ व १, द ३ च ब ज, छे ६। प्र २, स ६ ज वे क्षा मि सा मि, सं २, जा १, उ ९ म श्रुव कुकु मा ६

विचल का, तदपर्योप्तानां— गु३ मि साक्ष, ची२, प६ ५ क्ष, प्रा७ ७ का, सं४, ग१, इं१, का१, सो २ मि का, वे३, क४, ज्ञा५ म श्रुल कुकु, सं१ क्षा, द३ चळाळा। छे२ क शु, स२, स४ २५

वे लामि सा,सं २, बार, उट मध्य ब कुकुच ब ब, मिष्याद्या—गु१, जी ४, प ६६५५, प्रा १०७९ ७, सं ४, ग१, इं१,का१, यो ११,वे ३,क ४, झा३,सं१, द २, छं६, न २,स १ पंचेंद्रियसिर्धीसम्ब्याहष्टिपर्ध्याप्तकर्मैं। गुशः जी २। सं। जा प ६। ५। प्रारे०। ९। सं ४। गर। इंश काशाची। ९। वं ३। क ४। जाशाकु। कु। वि। संशाक। व २। च। जा। लेड अर। जंशाचि। संशाजीशाजधः॥

पंचें द्वियासम्प्रीतिस्यों सिम्ब्याबृष्टियाल्ये । गुराजी २ । संशाय ६ । संशाय । जाजाज ५ ५ । प्रासं७ । असींक = ज ७ । सं४ । य१ । इंशाकाशायो २ । सिका। वे ३ । क४ । ज्ञार। कु। कु। संशाय। वराचाय। अं। छे २ । कञ्चाभ २ । संशासि । संशाय। भाषा

### आ २। च ४॥

पंचेंद्रियतिर्ध्यक्तासावनंषे । गुशाजी २। सं= प जा प ६।६। प्राश्०।७।सं४। गशाहशाकाशः चो ११।वे ३।क ४। ज्ञाशासंश।व २। ले ६। अरशासंश।सा।

## १० संशालारा उपा। का का विषय स

पंजेंद्रियतिर्यंक्यर्याप्रसासासनंगे । गु१। जी१। प६। प्रा.१०। सं४। ग१।ति । इं१।का१। यो ९। वे३ । क ४। ज्ञा३। सं१। द२। ले६ न १। सं१। सा। सं१। ६

### वा १। उ५॥

पंचेंद्रियतिस्यंक्सासावनायस्याति ये। गुराजी शाय ६ ।। प्रा७। सं४। गरा है शा १५ का १त्रायो २ । मि। का। वे ३। क ४। जारा कु। कु। संशाब । व २। च ब। ले २ क इ। भरासंशासासंशाबाराउट । कु। कु। च।ब॥ भाव ब इ। भ

पंचेंद्रियतिर्व्योग्मिश्रंगे। गु१। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। का १।

मि, सं २, बा२, च ५, तस्पर्यातानां – गु१, बी२ सं अ, गं६ ५, प्रा१० ९, सं ४, ग १, इं १, का १, २० यो ९, वे ३, क ४, बा३ कुकु वि, सं १ अ, द २ च अ, ले ६, प्र २ त १ मि, सं २, बा१, च ५, प्रा६ क्रा ४, प्रा६ क्रा ४, प्रा६ क्रा ४, प्रा६ क्रा ४, प्रा१, चं१, का१, यो २ मि का, वे ३, क ४, बा२ कुकु, सं १ अ, द २ च अ, ले २ क यु घ २, स १, सं २, आ २, ज ४,

भा ३ ज्यूम सासादनानां— गुरै, जी २ संप अ, प ६ ६, घारु० ७, सं ४, ग १, दं १, का १, सो ११, वं ३,क ४, ज्ञा३, सं १,द २, ले ६, घरै, छ १ सा, सं १, घा२, उ ५ कुकु विच अ, सल्यातानां— गुरै,

२५ जी १, प ६, प्रा१०, सं४, ग १, इं१, का १, यो ९, वे ३, क ४, जा ३, सं१, द २, ले ६, भ १, भा ६

स १ सा,सं १, अग१,उ५,तदपर्यासानां—पु१,जी१ ज,प६,प्रा७,सं४,ज१,६१,का१ ज, यो २ मि का,वै ३,क ४, ज्ञारकुकु, सं१ेज, द २ च ज, छे २ क सु, भ१, स १ सा,सं१, भा३ कहु

बार, उ४ कु कुचब, मिथाणां—नु१, बी१, प६, प्रा१०, सं४, ग१, इं१, का१, यो ९,

यो ९। वे ३। क४। जा३। मस्यादिमिध्यत्रयं। सं१। ब। द२। च। ब ले६ भ१। स१ मिश्रासंश्वाशः उ५॥

मत्याविमिश्रत्रयं चक्षरचक्षः ॥ पंचेंब्रिय्यंगसंयतंगे । ग १। जी २। प ६। अ ६। प्रा १०। ७। सं४। ग१। इंश कार्रायो ११। वे ३। कर्याज्ञा ३।सस्यसननत्रयं सं१। अर। द ३ ले६ भरासं ३। सं १। जा२। उद्यामा श्राजा चा जा जा।

वंचेंडियतिर्व्यंगसंयतपर्याप्तंगे। गु१। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। का १। यो ९। क ४। जा ३। सं१। जा द३। ले६ भ १। सं३। उ। वे। सा। सं१। भा ३ इ । ३ मह

पंचें क्रियतिब्यौगपर्व्याप्तासंयतंगे । गु? । जी ? । अत् । प ६ । अत् । प्रा७ । अत् । सं ४। गर। ति। इं१। पं। कार। त्रायो २। मिश्राका। वे१। पं। क ४। जा३। ३० म। श्रावा संशाबाद ३। च। बाब हेर क श्राभश संशाका वे। संशा भा १ क

वार । उ६। म। श्रावाचा वा वा।

पंचेंद्रियतिर्व्यंग्देशसंयतंते। ग१। जी १। प ६। प्रा १०। सं४। ग१। ति। इं१। पं। काश्त्रा यो ९। वे ३। क ४। जा ३। सं१। देशसंयम । द ३ ले६ भ १। सं२।

भा ३

१५

उ।वे।सं१।का१।उ६।माश्राबाबाचाबाबा।

# पंचेंद्रियतिर्व्यंक्पर्याप्तकार्गे पंचेंद्रियतिर्व्यंचार्गे पेळवंते पेळवकोळव ॥

वे ३,क ४,ज्ञा३ मत्यादिनिश्चत्रयं,सं १ ब,द २ च ब, ले ६, भ १,स १ मिश्र,सं १,बा१,उ ५, मत्यादिमिश्चत्रयं चक्षरवक्षश्च । असंयतानां -- ग १, जी २, प ६, ज ६, प्रा १०, अ प्रा ७, सं ४, ग १, इं १, का १, यो ११, वे ३, क ४, इता ६ म खूब, सं १ वा द ३ । छे ६ । भ १ । स ३ । सं १। आ २। उ६ म स्राज चाजा जा तत्पर्याप्तानां — ग १। जी १। प६। प्रा १०। सं४। ग१। 🦡 इं १। का १। यो ९। वे ३ । क ४। ज्ञा ३। सं १ अ। द ३। ले ६ म १। स ३ उ वे क्षा। सं १। आ १। उ६। तत्पर्याप्ताना—यु१ जी१ अ, प६ अ, प्रा७ अ, सं४। य१ ति, इं१ पं, का१ त्र,

यो रिमिका. वे १ पं. क ४, जा २ म श्रव. सं १ व. द ३ च व व. ले २ क व. भ १ स २ क्षा वे.

सं १, अग २, उ ६ म श्रुअ च अव अ, देशसंयतानां—गु१, जी १, प ६, प्रा१० सं४, ग१ ति, इं१, पं १, का १ त्र, यो ९, वे ३, क ४, जा ३, सं १ दे, व ३, ले ६ म १, स २ उ दे, सं १, आ १, उ ६ ००

म श्र व च अ अ, पञ्चेन्द्रियतिर्यंक्पर्याप्तानां-पञ्चेन्द्रियतिर्यंग्वहक्तव्यम् ।

पंचेंद्रियसिय्योदयोनियसिजीबंग्रज्ये गु५। जो ४। संक्यसीयप्ययोप्तप्ययीत मेदीव। य६। १६ सं५।५। ज्ञा सं। प्रा१०। असित ९।०। वसिता सं।४। ग१। दृशाका १। योग११। बे१। ज्ञी। क४। सा६। माश्राबाहु। हु। वि। सं२। ज्ञादे।व३। च। ज्ञाब। जे६ अरासं५। उ। वे। नि। सा। नि। सं२। ज्ञार।उ९। माश्राब।

५ कु। कु। वि। च। अ। अ।।

तिर्ध्ययोनिमतिपर्य्यानंत्रीवेगज्ञे । गु५। जो २।सं। ब्राय ६।५। प्रा१०।सं९। ब्रासं४। ग१।ति। इं१।एं।का१।त्रायो ९।वे१।स्त्री।क ४।झा६। माश्रु। ब्राकु।कु।वि।सॅ२।बादे।द३। लेड् भरासं।५।उदे।मि।सा।मि।

सं २। बा१। उ.९। सं ३। मि ३। द ३। तिष्यं क्षंत्रीययोगिनत्यपर्ध्याप्तर्भो ॥ तुर। मि । १० सा।जी२। संक्यपर्ध्याप्ता संक्यउपर्ध्याप्त।य ६। सं। अः। भा अः। आः ७। अत्रासं ४। ग१।ति। इं१ पं। का१ त्राभी २। मिश्राका। वे१।त्री।क १। ज्ञा२। कु। कु।सं१। अः। द२। चाब के २ क तु भ २। सं२।मि। सा।सं२। जा२।उ४। भा३ अर्थे

कु। कु। च। अ।।

पंचेत्रियसिष्यैग्योनिमसिसिष्यादृष्टिये । गु१। मि । जी ४ । संक्यऽसीक्षयर्थाप्रायर्थाप्र । १५ प ६ । ६ । ५ । ५ । असीक्ष । प्रा १० । ७ । सीक्ष ९ । ७ । असीक्ष । सं४ । ग १ । इं१ । यं । का१। त्रा यो ११ । वे१ । स्त्री। क ४ । ज्ञा ३ । सं१। अ । व २ । छे ६ भ २ । सं१ ।

मिथ्यात्व।सं२।अग२।उ५।कृ।कृ।वि।च।अ।।

वियंग्योनिमतीना— नुभ्, जी ४ संबयंजिय्योतिष्यांतिष्यंतिमेदतः य ६६ सं, ५५ अ. सं, प्रा१० ७ सीजि ९७ असीजि, सं४, ग १, दं १, का १, बो ११, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा६ स श्रुअ कुकुवि, सं२ २० ज दे, द २ च ज ज, ६, प्र २, सं५ उ वे सिसामित्रा, सं२, आ. २, उ ९ स श्रुअ कुकुवि च

अ अ, तत्यर्यामानां—मु५, और संज, प ६ ५, प्रा१० सं, ६ अ, सं४,ग १ ति, इ १ पं,का १ ज, यो ९,वे १ स्त्री, क ४,जा६ म खुअ कुकुबि, सं२ अ दे, द ३,के ६, म २, स ५ उन्ने मिसा

मिश्राः, स २, बा१, उ ९ स ३ सि ३ द ३, तदपर्याताना— गुरिय ता, बी२, तंब्यसंज्ञिपर्याती, प ६ सं ब ५ ब, प्रा७ व, ७ व, सं४, ग १ ति, इं.१ पं, का१ व, यो २ सिश्र का, ये १ स्वी, क ४, ता२ ब स ब

२५ कुकु,संरैज,दरचज,ले २ क शु,म रे,सरिम सा,स र, बारे, उ ४ कुकु चब, मिथ्या-मा ३ व शु

द्या—पुरिम, ची४ संज्यनंत्रिपर्यातापर्याताः, प ६६ संज्ञि, ५ ५ वसंज्ञि, प्रा१० ७ सं, ९ ७ वसंजि, सं४,ग १ ति,इं१ पं,का१ त्र,यो ११,वे १ स्त्रो,क ४, ज्ञा३, सं१ का,द २, के ६, घ २,स १ पंचें ब्रियतिय्यं न्योनिमतिपर्य्याप्तिमच्यादृष्टिगळ्गे । गुश् । मि । जी २ । संक्रिपर्य्याप्तासंक्षिऽ-पर्य्याप्त । प ६ ॥ संक्रिपर्य्याप्तिगळु ५ ॥ असंक्रिपर्य्याप्तिगळु प्रा१० । संक्रि । ९ । असंक्रि । सं४ । ग १ । ति । इंशायं। काशात्रायो ९ । वेशास्त्री। कथाक्षा३ । संशाबाद २ । ले ६ प्र २ । संशासि । संशाबाशाउप ॥

पंचें ब्रियितिय्यंग्योनिमस्यप्य्यांप्रसिम्बाहृष्टिग्रच्ये । गुश् । सि । जी २ । संक्ष्यप्रयांप्रासंक्ष्य-पर्य्याप्त । प ६ । संक्ष्यप्यांप्रिग्न हु। ९ । असंक्ष्यपर्याप्तिग्रच्य प्राः । सिंत्रः । असंक्षि । सं ४ ॥ ग १ । इंशायं । जाशाज्ये २ । सिम्बाका । वेशाक्ष्यो । इत्राः साहाङ्का । संशाजाव २ । जाशाक्ष्य । इत्राः स्वाः अस् जाव २ । जालाजा केरक सुअस्य । संशासि । साशाजाय । उत्राः कु। इत्रां चाला। भाक्ष्य

पंचेंद्रियतिर्यंग्योतिमतिसासादनंगागुर। सा।जी २ । सं।पाबाप ६ । ६ । प्रारंश ७ । सं४ । गर ति। इं१।पं। का१। त्रायो ११। वे१।स्त्री। क४ । ज्ञा३ । सं१। १० ब । व २ । ले ६ू भ १ । सं१।सा। सं१। बा२। उ५॥०॥

पंजेंद्रियतिर्यंग्योनिमतिसासादनपर्याप्रकंषे । गुश् । जीशाप ६ । प्राश्वास ४ । गश् इंशाकाशायो ९ । वेशास्त्री। काशाज्ञा ३ । संशाजाद २ । ले६ सशासंश ६ संशाजाशाच ५ ॥

पंचेंद्रियतिय्यंग्योनिमत्यपर्य्यामसासाबनेगे। गुरा जी १। प्र६। प्रा७। सं४। गरा १५ इं१। का। यो २। सिश्राका। बे१। स्त्री। क ४। ज्ञा२। सं१। व २ छे२ क शु भ १। भा३ बशुभ सं१। सं१। जा२। उ४। क। का चाबा॥

मिथ्यात्वं, सं २, बार, उ ५ कुकुवि च ब, तत्थर्यासानां—नृश्मि, बीर संब्यसींक्रपर्यासी, प ६ सीक्ष ५ बसींक्र, प्रा१० सं,९ बसींक्ष, सं ४,ग १ ति, इंश्यं,काश्च, यो ९,वेश्स्त्री, क ४,काश्कु कुवि, संश्चित,द २, के ६,म २,स १ मि, सं २,बाश,व ५,तदपर्यामानां—नृशमि, बीर संस्य- २०

संजिपयोती, प ६ संज्यन्यतिमः, ५ असंज्यपयोत्तयः, प्रा७ सं, ७ असंक्षि, सं ४, ग १ ति, इं १ पं, का १ त्र, यो २ मिन्न, का,वे १ त्त्री,क ४, ब्रा२ कुकु,सं १ ज,द २ च ज, के २ क सु, प्र२, स १ मि, प्रा ३ अब्दा

सं २, बा२, उट्ठ, कुच ब ब, सासादनानां—गृश्चा, जी २ संप ब, प ६ ६, प्रा१०,७,सं४, ग १ ति, इं१ पं, का१ व,यो ११,वे१ स्वी, क ४,इता३, स १ ब,द २, के ६, प्र१, स १ सा,

सं १, बा२, उ.५, तत्पर्याप्तानां—गुर, बी१,प६,प्रार०, सं ४,ग१, इं.१,कार,यो९, वे१ २५ स्वी,क ४,ज्ञा३,सं १ ब,द २, छे ६ूम १,स १,सं १,बा१,उ५, तदपर्याप्तानां—नु१,बी१।

प६। प्रा७,सं४,ग१, इं१, का१, यो २ मिका, बे १ स्त्री, क ४, इता२, सं१ अ, द २,

पंचें क्रियतिक्यं न्योनिकृतिर्मिश्रंगे। गुरामिश्यः। चौरापं=। याप ६। प्रार०। सं४। गराइं राकार। यो ९। चैरास्त्री। क ४। झा३। संराद २। स्टेइ मरासंरा ६

पंचेंद्रियतिर्ध्यायोनिमस्यसंयतंगागुराजाजी शाय ६। प्रार्शसंशाय शाइरे। ५ काशायो ९। वे शास्त्री। कथा जा३। संशाजाद ३। छे६ साशासंशाउ। है। संशाजाशाय ६॥

पंचेंद्वियितिर्ध्यंभोनिमतिसंयतासंयतेगे । गुरे। दे। जी १। प ६। प्रार्० । सं४। गरे। इंशे काशः यो ९। वेशः स्त्रीः क४। ज्ञा३। संशाद३ ले६ भरे। सं२। उ। भा३ वै। संशाजाशः उ६॥

रै॰ तिर्यंदर्जेबियलक्ययप्यस्तिक में। गुरामि और रासं−ाबाय ६ । ५ । प्राप्त ७ । सं४ । गरा इंराकारायो २ । मिश्राका। देराचं। क४ । झारासंराबा दर लें २ क शुभरासंरामि । संराबाराउ४ ॥ भारे अर्थो

मनुष्यर चतुर्विकल्पमप्परः। बल्लि सामान्यमनुष्यर्गेः। गु१४ । जी२ ।प ६ ।६ । प्रा१० । ७ । सं४ ।ग१ । इं१ ।का१ ।यो १३ ।वैकिषिकद्वयरहितं। वे३ ।क ४ । जा८ । १५ सं७ ।व४ । ले६् म २ ।सं६ ।सं१ । जा२ । उ१२ ॥

सामान्यमनुष्यपर्याप्तकर्गे । गु१४ । जी १ । प ६ । प्रा१० । सं४ । ग १ । इं१ ।

ले २ क शु, भ १,स १,सं१,बा२,उ ४,कुकुच अ, मिश्राणां— गु१ मिश्रं, जी१ संप,प ६, भा३ बध्य

प्रा१०, सं४, ग१, इं१, का१, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा३, सं१, द २, ले ६, भ १, स १ मिश्रं, ६

सं १, आर १ उ.५, अर्थयतानां— गु१ अ, जी १, प ६, प्रा१०, सं४ ग १, ६/१,का १, यो ९,वे १ २० स्त्री,क ४, ज्ञा३,स १ अ,द ३, के ६ ग १,स २ उ.वे, स १,आ १, उ.६, सयतासयतानां— गु१

दे, जी १, ग६, प्रा१०, सः ४, ग१, दं१, का१, सो९, वे१ स्वी, क४, द्राइ, सं≀दे, द ३, के६, भा≮स २ उ वे, सा१, जा१, उर्६, तिर्यक्यक्षेत्रियलञ्च्यपर्यासानां—गृ१ मि, जी२ स, अ, भारे

य ६ ५, प्रा७ ७, सं४, य १, दं१, का१, यो २ मिश्र का, वे १ यं, क ४, ज्ञा२ कुकु। सं१ अ, द २, ले २ क सु, म २, स १ मि, स २, बा२, ज ४, चतुर्विषमनृत्येषु सामान्यानो —गृ१४, अमे २, मा३ अवाज

<sup>२५</sup> प ६६, प्रारं, ७, सं४, गरं, इं१, कार, यो १३ वैकियिकद्वयं नहि, वे३, क ४, ब्राट, सं७, दंश, लें ६ जर, सं६, संरं, बार, उरेर, तस्यांतानां—पुरंथ, बो १, प ६, ब्रारं॰, सं४,

20

कार। यो ११। वे ३ । क ४ । झा ८ । सं७ । व ४ । छंद्र सर्वासंद। सं१ । इ बार। च १२ ॥

सामान्यमनुष्यापर्याप्तकर्मो । गु५। जि। सा। जाप्र।सा। जी१। प६। जाप्रा७। जासं४। ग१। ई१। का१। यो ३। जीबीरिकमिश्र ब्राह्मरकमिश्र काम्मीण। वे३। क४। जा६। सञ्जाज। के। कु। कु। सं४। जासा। छै। ययाख्यात। दर्भा छेक शुभ २। सा६

सं४ । मि । सा। वे। सा। सं१। बा२ । उ१० ॥ कु। कु। म । घु।ब ।के।च। ब ।ब ।के ।।

सामान्यमनुष्यमिष्यादृष्टिग्रज्ये । गुशाची २ । प ६ । ६ । प्रारंशाणासंक्षागश इंशाकाशायो ११। म ४ । व ४ । और । काशावे ३ । क ४ । झा३ । संशावः द २ । चाब ले ६ भ २ । संशामि । संशाबार। उ५॥

सामान्यमनुष्यपर्याप्तमिष्याकृष्टिग्रज्गे । गुशाजी शाय ६। प्राश्वास ४। गशाम । इंशायीका शात्रायो ९। वे ३। क ४। ज्ञा३। संशाजाव २ छे६ भशा संशा ६

मि। सं१। आ१। उ५॥

सामान्यमनुष्यापर्य्याप्तिस्थ्यादृष्टिगळ्यो । गुशः जी १। प६। ब्राग्रः। व्याः संधायः। मा इं। पं। काशः। त्राः सो २। जी मि काशः। दे३। क ४। झा२। संशः। द२ १५ लेरा काञुः भ रासंशः मि । संशः जा२। उ४॥ भाञः । ब्राज्ञः

ग १, इं.१, का १, यो १०, वे ३, क ४, ज्ञा८, स ७, द ४, ले ६, म २, स ६, सं१, आ २, उ १२, भ्राइ

तदपर्याताना—गु५,मि साअन्न सं, जी १,प६ अ, ना० अ, सं४,ग१,६ं१,का१,यो ३, अर्थीम आर्मिका,वे ३,क४,झा६ म श्रुज के कुक्क,सं४ अत्साखे समास्यात, द४, छं २ क सु, म २, ज्यार

स ४ नि सावे झा,स १ बा२,उ १० कुकुम शुब्र के चब्र ब के, तन्मिष्याद्वां— गु१,बी२,प६ २० ६,प्रा१० ७,स ४,ग१,६१,का१,यो११ म ४ वा४ वौ२ का१, वे ३,क ४,झा३,स १ व्र, द २ चब्र, लें ६,म २, स १ मि,स १, बा२,उ ५, तत्त्वप्ताना— गु१, बी१,प६,प्रा१०,

सं४,ग१ म, इं१ पं, का१ त्र,यो ९,वे ३,क ४, जा३,सं१ व,द २, ले ६,भ २,स १ मि. भा६ सं१,वा१,च ५, तदपर्याप्तामां—गु१ बो१,प ६ व, प्रा⊍ व,स ४,ग१ म,इ १ पं,का१ त्र,

त्त (, जार, चर, तदप्यात्तामा—मुरजार, परच, प्राप्त का स्वार्थिक, स्वार्थ, कार ज, यो र बौमिका, वे ३,क ४, ज्ञार, सं १,द २, छेर क खु, म २,स १ मि,सं १, ज्ञार, उ४ । २५ भा वे अधास

सामान्यमनुष्यसासादनंगे। पुश्सा। जी २ । पद्दाद्दाप्रा १० । ७ । सं ४ । गश्मा इंशा पंकाश्त्र। यो ११ । वे ३ । क ४ । जा ३ । कु। कु। वि । संशाजा व २ ले६ भश् ६

सं १। सा। सं १। बा२। उ५॥

सामान्यमनुष्यसासावनपर्य्यानकर्मो : गुराजी राप ६ । प्रारेश संशागराम । ५ इंपराकाश त्रायी ९ । वे ३ । क ४ । जा३ । कु। कु। वि। संराजाव२ । छे६ अरासंरासंराजाराउप॥

सामान्यमनुष्यापय्यप्तिसासावनंगे। गुरीसा। जीरा अः। पदाजाप्रा७। अर्थ संधाराई शुकारायो राजौ। मिचाका विदाक धानारासंरा अरावर। लेका ग्राभ शसंरासासंरा जारा उथ॥ भारत्मधुक्त

१० सामान्यमनुष्यसम्बर्गमस्यादृष्टियो । गुरै । मिश्र । जी रै। प ६ । प्रारं ० । सं४ । गति रै । म । इंशायं। कारे। चायो २ । वे ३ । क ४ । जा३ । संरे। श्राव २ । ले ६ म रे !

सं १। मिश्रा सं १। आः १। उ.५॥

सामान्यमनुष्यासंयतेंगे। गु१। जाकी २। प ६। ६। प्रा१०। ७। सं४। ग१। ई१। कारे।यो ११। वे ३। क ४। ज्ञा३। सं१। द२। ले६ भ १। सं३। सं१। ६

१५ अगर। उ६॥

सामान्यमनुष्यपर्ध्यप्रासंयतस्यों । तु१। जी१। प ६। प्रार०। सं४। ग १। इं१। का१।यो९।वे३।क ४।ज्ञा३।सं१। ज। द३। छे६ भ १।सं३। उ.।वे।क्षा।

सासारनामा—नुरैसा। जी २ । व ६ ६ । घारे० ७ । संभागरमा इरैयं। कारे० त्र । यो ११ । वे ३ । क ४ जा ३ कुकुवि। संरै व । द २ । के ६ । भारे, संरै सा,स १ । वार । उप । भा६

२० तस्यमिलागृरैसा। जीरै।य ६ । प्रारे०। सं४,गरेम, देरेपं। कारेत्रायो ९ । ये ३ । क ४ । जाने कुकुवि। सर्थवाद नाले ६, अरे। सरैसा। संरे,बारे। उप। तदपर्यातानो — गु भाइ

१ सा। जी १ ज। प६ ज। प्राप्त जासंधागरी । इं१। का१। यो २ मि का। वे ३। क ४। झा २। सं१,द २ ले २ क लु,प्र१,स १ सास्य १,आ। २. ड ४,सम्यग्मिय्यादृशा—गृ१ मि,जी १,प ६, भा३ अलु

प्रारि॰,सं४, गरैम, इं.रै, कारै, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा३, सं१, द२। के ६, भ्र स १

२५ मिश्रासं १। जा१। उ.५। जसंपतानां—गुरै जस। जी २ । प ६ ६ । प्रा१०७ । सं ४ । ग १ । इं १। का१ । यो ११ वे ३,क ४,झा३,सं१ ज - द ३,ले ६ । स१,स३,सं१, बा२,उ६,तस्प-६

र्याप्तानां—गु१,जी१,प६,प्रा१०,सं४,ग१,इं१ पं,का१,यो ९,वे३,क४,ज्ञा३,सं१ अ,

24

संशाकाशाउदामाश्राका चाका वा।

सामान्यमनुध्यापर्धातासंयतंषे । गृशः वः। जीशः पदः। वः। प्रा७ः। सं४। गशः मः । इंशः पंः काश्त्राधो २ । मिः। काः वेशः पुः क४। इतादे। मः । वः। संशः वः। वः। वः। वः। वः रुक्तः अधः। संशः वेसाः। संशः वाशः उदः॥ भाष्ट

सामान्यमनुष्यसंयतासंयतंगे गुराजी राषदा। प्रारः। संशागरामाई रा यं।कारत्रायौरावेश क शाजाशासंरादे। दशका श्रेदा मेरासंश भाष्युम बाराजदा।

सामान्यमनुष्यप्रमक्तये । गृ१ः जी२ । य६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग१। म् । इं१ । का१ । यो ११ । म ४ । ज ४ । जीका१ । जा२ । वे३ ॥ ब्रब्धस्यं पृंदेवी । भावापेले-पियं स्त्रीपुन्तर्भुक्तक । क४ । जा४ । सं३ । सं३ । सं३ । सं१ । जा१ । उ७ । १० भा३ शुभ म । श्रु। जाम । जाजाजा॥

सामान्यभनुष्यप्रमत्तप्यसिमों। गु?। प्रजी?। या६। या प्रा१०। या सं४। ग?। म। इं१। यं। का१। त्रायो १०। म ४। व४। जो १। जा१। वे ३। क४। जा४। म। श्रु। जा म। सं३। सा। छे। या व ३। चाजाजा के ६ म १। सं३। उ। भा३ शु वे सा। सं१। जा१। उर्७। म। श्रु। जाम। चाजाज।

सामान्यमनुष्यप्रमत्तापर्ध्याप्तकर्गे गुः १। जी १ अ । प ६। अ ।। प्राः ७ । अ । सं ४ ।

द ३, छ ६, भ १, स ३ उ वे का, सं १, अग १, उ ६ म खूब च अव अ। तदपर्योप्तानां—- गु१ अ। औ १, ६

प ६ ज। प्राण्ड व। सं४। गरैम। ईरियं। कारैव। यो २ मिका। वेरियं। क ४। ज्ञारेम श्रु ज्ञासं१ ज। द २ च ज्ञाले २ क जू, भरै। स्टरवे क्षा। संरै। ज्ञार, उदि। संयतासंबदानां— भा६

पृश् जो शाप ६। प्रार०। संधान १माइं१ यंकाश्वायो ९। वे६। क⊻। जा३। २० स १दे।द ३। ले६। मृश स ३। संशाखाश लिंद। प्रमतानॉ—पृशे। जो २। प६६। प्रा

भारे सुभ १०७। सं४। गरमा ईरेपं। कारै त्रायो ११प ४ बा४ और बारावे ३ । द्रव्यपूर्वेदिनः भावपिक्षया त्रिवेदिनः इत्यर्थः । क.४ । ज्ञा४। सं३ । द ३ । छे६ । अ.१ । स.३ । सं१ । आ.१ । द

७ म श्रुअ स च अञ्चातस्यस्तिनां—नु १ प्राची १ पाप ६ पाप १ पारं ४ । ग १ मा इं१ पं।का१ त्राची १० म ४ वा४ बी१ बा१ । वे ३ । क ४ । ज्ञा४ म श्रुज मा संहसाछे पाद २५ ३ च अञ्जाले ६ । म १ । स ३ उ वे ब्रासिं१ । जा१ । उ.७ म श्रुज म च ज जातदर्यस्तिनां—गु गराम। इंशायं। काश त्रायो शामामा ॥ वेशायुं। कथा झाहाम। चा बा संरासाछि । दहाचाबावा संरक्षिक भरासंरावे झा। संशावाही उद्देश भारेश

म। श्रासाचा सामा

सामान्यमनृष्याप्रमत्तमो । गुराजि १। प ६। प्रा१०। सं३। आहारसंजेहरूलेके दोडे ५ प्रमत्तनोळे असातसातावेदोदीरकोगे ब्युच्छितियुंटरपुदर्सियं। ग १। इरेश का १। यो ९। वे ३। क ४। ज्ञा४। सं३। द ३। छे६ भ १। स ३। सं१। ब्या१। उर्छ।। भा ३

मनुष्यसामान्यापूर्वकरणंगे। गुर। जी र। प ६। प्रार०। स ३। गर। इंरी कार। यो ९। वे ३। क ४। जा४। सं२। साछे। द ३। छे६ भ १। सं२। द्वितीयोपक्षम-भारे शु क्षायिकंगळ। संर। वार। उ.७॥

。 सामान्यमनुष्यप्रयमभागानिवृत्तिगे। गृशः जो १प ६। प्रार० ! से २ ! मै । पागर। इंशः काशः यो ९। वे ३ । क ४ । ज्ञा४ । सं२ । सा। छे। व ३ । छे६ भशः सं२ । भाशः

उ।क्षा।सं१। आर१। उ७॥

द्वितोयभागानिवृत्तिये । गु१।जी १।य६ । प्रा१०।सं१। परिग्रहाग १। इं१। का१।यो ९।वे ०।क ४ ।ज्ञा४ ।स २ ।सा।छे । द ३ । ले ६ भ १ । सं२ ।उ ।क्षा। भा१

१५ सं१। अग्राउ७॥

सामान्यमनुष्यतृतीयभागानिवृत्तिगे । गु१ । जो १ । प ६ । प्रा१० । सं१ । परिग्रह ।

१।जी१ बाप ६ बाप्राध्यासं४ । ग१ माई१ पंका१ वायो १ ब्रामि । वे१ पुकर। ज्ञा१ म श्रुवासंर साछे।द३ चल बाले १ क म १। स २ वेशा।सं१। आ।१।उ.६ म श्रु मा३ श

अन्य अञ्चालप्रमताना—गुराजी राष्ट्राप्रारु०।सं३ आहासंजानहि सा⊲मातानृदीरणात्। २० गराइराकारायो राबे३।कऽशाजा४।सं३।य३।ले६। भरास ३। संराजा

१।उ.७। अपूर्वरणानां—गुर। जी १।य ६। प्रार०। सं३। य १। इ.१। का१। यो ९।वे ३।क ४। ब्रा४। संरक्षाक्षे ।द ३। ले ६। भ १। स. २ ढितोयोपश मशायिकौ। सं१। आसा१। सार

उ. ७। बनिवृत्तिकरणप्रवसभागे—गुरै। जी र । प. ६ । प्रार०। सं र मैं या गृशाई र । कारै। यो ९। वे रे।क ४ । बा४ । सं र साछे। द २ । के ६ । घरै। स २ उछा। सं रै। आर १। उ. ७। सार

२५ डितीयमाणे— गुरै। जी रै। परि। ग्रारै०। सं १ परिषड्ः। गरी। इंरे। कारै। यो रावे०। क ४ । जा४ । संरे साछे। द ३, लेर्। भारै। संर उक्षा। संरे। आरो. उठ्छात्वीयमाणे— भारे ग १। इं. ११ का १। यो २। वे ०। क ३। या। या। छो। बा४। सं२। सा। छे। द ३। छे६ अ. १। स. २। छ। सा। सं१। सं१। बा१। छ७।। भा१

सामान्यमनुष्यचतुर्वभागानिवृत्तिये। गुरा जीरा य ६। प्रार०।संरापरिष्रह। गराद्वशाकारायो ९।वे०।क २।माया।लो।क्वा४।सं२।व ३। ले६ भर। भारे सं२।सर।जार।उर्७॥

सामान्यमनृष्यपंचमभागानिवृत्तिये। गुर।जी १।प ६।प्रार०।सं १।प १।इं१। का१। यो ९। व ०। क १।छोम। ज्ञा४। सं २।व ३। छे६ भ १।सं २।सं१। भा १ बा१।उ:७॥

सामान्यमनुष्यपूरभसांपरायंगे गृशः सू।जीशः पदः।प्राशः। संशापरिष्रहः। गशः इंशःकाशः यो पः। वे ०।क शः लो। ज्ञाधः। संशः सू। व ३। ले ६ अः १। संशः १० भाशः उ।का। संशः वाशः उष्णः।

सामान्यमनृष्योपञातकवायंगे। गुशा उत्ताबी शाय ६। प्राश्वासं १०। गशा इंशाकाशायो ९। वे ०। क.०। ज्ञाशासं शायचाच्यात । दशा अं६ भशासं २। भ्राश उत्तासं शाखाशाउष्ट ॥

सामान्यभनुष्यक्षीणक्षयाये गे गुराजी रा। पदा प्रारंग संग्राग गरा इंरा रूप कारायो दावे गाक गजारा संरायपाल्यात । द ३ । ले ६ भ रासंराक्षा। भार

#### सं १। अग १। उ७॥

नु १। और १। प ६। प्रारं । सं १ परियहः । ग १। इं. १। कर १। यो ९। वे ०। क ३ मामाया लो। इत्राप्तीस रेसाछे। द ३। लें ६। म. १। स. रेख्या। सं १। बा१। उ.७। चतुर्षमाणे— सार

गुर।जी १। व ६। घारे∘ । सं १ वस्थिहः । सार।इं।का १। यो ९। वे ०।क ्ते माळो । झा४। २० सं२। द ३। छे६। घ१। स२। सं१। कार।उ७।पंचमनाने—गुर। जी१। य ६। भार

प्रा १०। सं १। ग १। इं१। का १। यो ९। वे ०। क १ लो। ज्ञा४। सं२। द ३। ले ६। भ १। १

स २ । सं १ । बा१ । त्रुक्स सोपराये — गुश्सू। बी १ । प ६ । प्रा१० । सं १ परिप्रहः । ग१ । इं१ । का१ । सो ९ । से १ लो । झा४ । सं१सू। द ३ । के ६ । स १ । स २ उला। सं१ । भा१

लारी जुण । उपबातक वाये — गुरै वा जो १। ग्री । वे ०।क्र ०। ज्ञारी संरोषमास्यातः । र ३। के ६। ग्री । ग्री व २ व क्षा । संरी जारी जुण ।

क्षीणकवाये गु१। जी १। प ६। प्रा१०। सं०। ग१। इं१। का१। यो ९। वे०। क०। ज्ञा४।

सामान्यमन्ष्यस्योगकेविल्ये। गुराजी २। पदा ६। प्राप्तारासंशानारा इंशाकारायो ७। म २। बा२। बी२।काराबे०।क ०। झारासंशावरा ले६ भ रासंशा०। बा२। उरे भार

सामान्यमनृष्यायोगिकेवलिगञ्जो । गुशाजी १। पद्माप्रार्शावायुष्यासं।०। गशा ५ इंशाकार। यो ०। वे ०।क ०।ज्ञा १।संशावर। अर्घ ६ प्रशासंशासं।०। भा०

अनाहार। उ२॥

पर्याप्तमनुष्यां मूलोघं वस्तव्यमक्कुं।मानुषियर्गे।गुरुध । जी २ । प ६ । ६ । प्रार्श ७ । सं ४ । ० । संक्षारिहत्तरं। ग १ । इं १ । का १ । यो । ११ । ० । अयोगिगळ् । वं १ । ० । वेदरहितरं। क ४ । कवायरहितरं। ज्ञा७ । म । श्रु। ज । म । के । कु। कु। वि । सं६ । अ । १० वे । सा। छे । सूय। व ४ । च । ज। ज। के । ले ६ लेड्यारहितरं। म २ । सं६ । सं१ ।

। ०। रहितसंक्तित्वरं। आ२। उ११॥

मनःपर्ययक्षानोपयोगरहित इं॥ पर्य्याप्तमानुषियमं । गु१४ । जी १ । प ६ । प्रा १० । सं४ । ० । संज्ञारहित इं। ग १ । इं१ । का१ । यो ९ ।० । योगरहित इः। वं१ । स्त्री ० ॥ वेदरहित इं।क ४ ।० । कवायरहित इं।ज्ञा७ । सं६ । द ४ । छं६ अलेक्य इं।भ २ । सं६ ।

१५ सं १ । ० । संजित्वज्ञन्य रं । बा२ । उ ११ ॥

सं १ ययास्यातः । द ३ । छे ६ । स १ । स १ क्षा। सं १ । आ १ । उ. ७ । सयोगिजिने — गु१ । जी २ ।

प ६६। प्राप्त २ । सं ० । स १ । इं. १ का १ । यो ७ म २ वा २ वी २ का १ । वे ० । क ० । जा १ । सं १ । द १ । जे ६ । म १ । स १ । स्वारा । च २ । वयोगिकिने—सु१। जी १ । प ६ । प्रा सार

१ आयुष्यं। सं०। गरी। इं१। का१। यो०। वे०। क०। ज्ञा१। सं१। द्र१। ले६। भ१।

२० स. १। सं ०। आ. १ अनाहारः । उ. २। पर्याप्तामनुष्याणां मूळीची बक्तव्यः । मानुषीणां—्नु १४ । औ. २ । प. ६ । प्रा१० ७। सं ४ जून्यं च। ग. १ । इं. १। का १। यो ११ शून्यं च। वे १ । क. ४ जून्य च। ज्ञा७ म. युव के कुकुवि । सं ६ ब देसाछे सूय । द ४ चव ब के । ले ६ जून्यं च। भ. २ । स. ६ ।

सं १ शून्यं चाबा२ । उ ११ मनः पर्ययो नहि ।

तत्यर्याजाना— गु४ : जी १ । व ६ । प्रारु० । सं ४ शून्यं च । गर । इं १ । कार । यो ९ २५ शून्यं च । वे १ स्त्री शून्यं च । क ४ शून्यं च । जा ७ । सं ६ । द ४ । छे ६ शून्यं च । अ.२ । स.६ । सं

१ भावस्त्रीणा।

24

मनःपर्य्यकानोपयोगं। स्त्रीवेदगळप्य सॅक्लिटरोज् संभवित्तवणुर्वरिदं। अपर्य्याप्तमातृति-यन्तें । तुरामि । सा। सयोगा वी १। पर्दा अप्राधात । सं४ ॥ ०। छतारहितदः। ग १। ई१। का१। यो २। मि । का। ०। अयोगदं। वे १। स्त्री । ०। अवेददं। कप्राधा अक्षयायदं। त्रा ३। कु। कु। के। सं२। अर्थायमस्यातमुं। द२। अर्थाय । के। छे२। का तु आर्थ अर्थे वु१

भरासं ३। मि । सा। सा। सं। १।०। संद्रित्वजून्यरं। बार। उदा कु। कु। के। च|बाके॥

मानुविविध्याहष्टिमळगे। गु१। जी २। प६। ६। प्रा१० ७। सं४। ग१। ई१। का १। यो ११। वै२। जा२। झुन्यं। वे१। स्त्री। क४। ज्ञा३। कु। वि। सं१। जा। व २। च। ज्ञा के ६। भ२। सं१। मि। सं१। जा२। उ५। कु। कु। वि। च। ज॥

पर्व्याप्तमानुविमिष्यावृष्टिर्ग— गुरामि जी राय ६। प्रारंशा गरा इंरा रु काराबो ९।वेरास्त्री।क ४।झा३। कृ।कृ।वि।सं १।बा द २। छे६ स २। ६ संरामि।संराबाराउप॥

अपर्ध्याप्तमानुचिमिच्यादृष्टिगे—गुशाजी शाय ६। प्रा७। बाझां ४।गशादेश काशायो २।मि ।कावेशास्त्री।क ४। इत्तरासंशाजाद २।ॐ २ काझु। भ २। भा३ जतुभ संशामि ।संशाजा२।उप।।

मानृष्तिसावनंगे—पुरासाः जी २ । पदा६ । प्रारः । सं४ । गर। इंर। कारायो ११ । वेर।स्त्रीः क ४ । झा३ । कु।कु। वि । सं१ । अराव२ । छेद्भ १ ।

१ शून्यं व । आ. २ । उ.११ । मनःपर्ययः श्त्रीबेरियुनहिं संक्ष्टिपरिवासिक्वात् । तरपर्याप्ताला—गु३ मि सासयोगः । जी१ । य ६ व । प्रा७ व । सं ४ शून्यं व । य १ । इं१ । का१ । यो २ मि काशून्यं व । वे१ स्त्री । शून्यं व । क ४ । शून्यं व । का३ कुक्के । सं २ व व । द ३ च व के । छे२ क शू

भ २ । स ३ मि साक्षा। सं १ कृत्यं चाबा२ । उ६ कुकु के चब के । मानुषीनिष्यादुशां—पु १ । जी२ । व६६ । प्रा१० ७ । सं४ । ग १ । इं१ । का१ । यो ११ । बैकियिक्ट्याहास्क्ट्यं नहि । वं१

स्त्री।क ४। जा ३ कुकु वि। सं रैवाद र चवाले ६। सरास रिमा संराबार। छ ५ ६ कुकुविचवातत्प्रस्तिनां—नुरिमा वीराप ६। प्रार्था ४। गराइंटाकार। सोरा देरस्त्री। क ४। जा३ कुकु वि। संरेवाद राले ६। सरास रिमा संराज्ञार। छ ५। २५

दनानां—- गुरै सा। जी २ । प ६ ६ । प्रा १० ७ । सं ४ । न १ । इं १ । का १ । यो ११ । वे १ स्त्री ।

१२३

सं १। सं १। बा २। उ५॥

मानुषि सासाबनपर्यामिकेंगे। गुशासाः जीशाप ६। प्राश्नासं ४। गशाहर। काशायो ९। वेशास्त्री। क ४। ज्ञाही। संशाबा द २। स्टेब्स शासंशासंशा

काहा १। उ५॥

५ मानुषिसासावनापर्य्याप्तिमे । गु?। सा।जी१। प६। जाप्रा७। जा सं४। ग१। इंशाकाशायी२। वेशास्त्री। क४। झा२। संशाजाव२। छे२ क शु। म१। संशा भा३ सन्नम

सा। संशाबारा छ।।

मानुविसम्यग्निष्यावृद्दिगळ्गे। गुरी मिश्रा जी री प ६। प्रार्शा संरी इंरी कारी यो ९।वेरी स्त्री। क ४।इस दी संरी जाद २। छे ६। भ री संरी

१० मिश्रासंशाजाशाउ५॥

मानुष्यसंयतसम्यप्टिनब्द्रो । गुशा अनाबी १। पद्मा प्रार्शासं ४। य १। इं१। कार। यो ९। वे१। स्त्री। क ४। जा३। सं१। अर्थाद ३। ले ६ूभ १। सं३। स १।

**बा १। उ६**॥

माजुषिदेशसंयतंगे।गुर।जीर।प ६ । प्रार०। सं ४ । गर।कार।इंर। यो १५९।चे १।स्त्री।का४।क्रा३।सं१।देश व अलंड भर।सं३।सं१।जार।उ६॥ अलंड स्वरूप

मानुषिप्रमत्तसंयतर्थे । गृशाजीशा पदा प्राश्०। संशागशा दृशा काशा यो ९।वे शास्त्री।क शाजान॥

क ४ । झा३ कुकु वि । सं १ । द २ । ले ६ म १ । स १ सा। सं १ । बा२ । च ५ । तत्पर्याप्त-

मासादनामा—गृरै सा। जी १। प ६। घा १०। सं४। गरी इं. री. का १। यो ९। वं१ स्त्री। क ४। २० जा३। सं१ जाद २। ले ६। स.१। स.१ सा। सं१। जा१।। उ.५। तदपर्याप्ताना—गुरै सा। जी

१।प ६ अ।प्रा७ अ।सं४ । स १।६ं१।का१।सो २।वे१स्त्री। क ४।ता२। सं१०। द २।ले २ क सु।स १।सं१ सा।सं१।अग२। उपभासम्पम्प्यादृष्टेः—मु१ मिश्रं। अगि१।

भरि बशुभ प ६ । प्रारं । सं ४ । गरे । इं. १ । कारे । यो ९ । वे १ स्त्री। इत् ४ । इता ३ । सं १ व्या ८ २ । ले ६ । भारे । संस्थित । संरे । बारे । उपे । असंग्रताना—गुरेबा जो १ । प ६ । प्रारं० ।

२५ सं४। ग १। इं१। का१। यो ९। वे १ स्त्री। क ४। इत्रासं१ छ। इ.३। छे६। म १। स ६

३। सं १। आ १। उ६। देशसंयतस्य—गु१। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। का१।

4

स्त्रीपुंनपुंसकवेदोवयंगींळदं। आहारद्विकं मनःपर्य्यकानं परिहारविञ्च द्विसंयमपुमिल्लः। सं२। साक्षे । द ३। ले ६। अ.१। सं३। छ । वे । सा। सं१। बा१। उ.६॥

मानुष्यप्रमत्तसंयतर्मो । गुराजि १। प६। प्रारः । सं३। बाहारसंजे झुन्यं। गर। इं१। का१। यो ९। वे१। स्त्री। क १। ज्ञा३। सं२। व३। छे६। म १। स ३। सं१। भा३ बा१। उ६॥

सानुष्यपूर्वकरणस्ये । गु१।जी१। प ६। प्रा१०। सं३।ग१। इं१।का१। यो ९।वे१।स्त्री। क ४।झा३।सं२।साछे। व३।च।ब।ब।के६। भ१। सं२। भा१

उ । क्षाः संश्वाकाशः उद्या

मानुषित्रयमभागानिवृत्तिगर्नो ।।गु१। जी१।य६। प्रा१०। सँ२। मैयु। प! ग१।इं१। का१।यी९।वे१।स्त्री।क४।झा३।सँ२।सा।छे।व३। ले६ म१। <sub>१०</sub> भा१

सं २। उ। का। सं १। बा १। उ६॥

भाउ

मानुषिद्वितीयानिवृत्तिग्रञ्गे । गुराजी १। प६। प्राः/०। सं१। गराइंशाका १। यो ९। वे ०। कडाझा १। सं२। द ३। ले ६। अ१। सं२। उझा। गराजिए। उ६॥ उद्यार

यो ९। वे १स्त्री। क४ । इत्र ३। सं**१ दे**। इ. ३। छे ६ भ १। स. ३। सं१। ब्रा१। उ.६। भारे अञ्

प्रमतस्य — गुराजी राय ६ । प्रारंशा संधा गरा इरि। कारा बो ९, वे १ स्वी, क ४, १५ बावे,स्वीनपुसकोदये आहारकदिमनःपर्ययपिहारविशुद्धयो नहि संदेसाछे,द ३ । ळे ६,घर, स ३

उ वे क्षा,सं १, अग१, उ ६, अप्रमत्तस्य — गु१,जी१, प६,प्रा१०,सं ३ आ हारसंझा नहि,ग१,इं १,का१,यो९,वे१ स्त्री,क ४,जा३,सं२,द३, ले६। प्र१,स३, सं१, अा१,उ६,अपूर्व-मा३

करणानां—नु?, जी १,प ६,घा १०,सं३, ग १, बूं १,का १,यो ९,वे १ स्त्री,क ४,झा३,सं२ साछे,द३ च ब ब, कें ६। भ १,स २ च ब्सा,सं१, बा१,उ ६,बनिवृत्ते प्रयमगारी—नु१,औ १, २०

प ६, प्रा१०, सं २ मैं प, ग १, इं. १, का १, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, जा३, सं २ साछे, द ३, ले ६। भा१

भ १,स २ ड क्षा,सं १ । बा१ । उ६,द्वितीयमापे— गु१,औ। १,प ६,धा१०,सं१ तरिसहः ग१, इं१,का१,यो ९,चे०,क ४,जा३,सं२,द ३,७६ । भ १,स २ उछा,सं१, बा१,उ६, मानुवितृतीयभागित्वृत्तिकच्ये । गुराजी राय ६ । प्रार०। संराय राइरा कारी यो ९। बे ०।क ३ । मा। या।ली।ज्ञा३। संर। सा छि।ब ३। ले६ भारी स्मार

संरासंशाकाशास्त्रहा

मानुविचतुर्वभागानिवृत्तिग्रज्ञो । गुराबी १।व ६ । प्राश्०ासँ १। गरा इंरा ५ कारायो ९।वे०। क २।या।ली। ज्ञा३।सँ २।व ३। लें ६।या१।सँ २।सं १।

अगशास्त्र हा।

मानुविपंचमभागानिवृक्तिगे । गुशः जी १। पदा प्रार्०। सं १। परिप्रहा ग १। इं१। का१। यो ९। वे ०। क १। बा≃। लो । ज्ञा३। सं २। सा≀ छे। द ३। छे६ भाग

भशासंशाजाकता। संशाबारा उदा।

१० मानुविसूक्त्रसांपरायंगे।गुरासू।जीराय ६। प्रा१० । संरापिरहागर। इंशाकारायो ९।वे०।क रासू≔लो ।झा३।संरासू। व३।ले६। सरासंर।

उ। क्या । सं १ । अग १ । उ६ ॥

मानुष्युपन्नांतरूषामंत्रे । गुशाजी शाप ६ । प्राश्ना सं ।०।गशा इंशा काशा मो ९। वे ०। क ०। ज्ञा ३। सं शामणा। व ३। छे ६ ।भ शासं २।उ । छा। सं श

१५ बरा १। उ६॥

तृतीयमाने — नुशः जी १। प ६। घा१०। संशा न १। इंशा का१। यो ९। वंशा क ३। मा माया ले। जा३। संश साछे। द ३। ले६। च १। संशा संशा का१। ल ६। चतुर्य-

भागे— गुराजी राय ६ । प्रारंगातंरा यरि। य राइंशा कारा यो ९ । बंगाकरमा को । बारास्टर साछे । द ३ कें ६ । मारी सारासेशा वर्षाकरी पंचमशागे—गुराजी रा सार

२० प ६। प्रारंशः। सं? पागरे। इं?।का?। यो ९। वं०। क १ वाळो। ज्ञाने। सं२ साछे। द ३। ळे६। म १। स २ च आरा। सं१। बा१। व ६। सूक्ष्मसापरायस्य — गुरुष्ठा और १।प ६।

प्रा १०। सं १ परिषद्वः। ग १। इं. राका १। यो ९। वं ०। क १। मूलो। ज्ञा २। सं १ सू। व २। स्टे६। स. १। स. २ उ. सा। सं १। जा १। उ.६। उपरातकवायस्य — गृ१। जी१। प.६। प्रा १०। भार

सं ०। ग १। इं१। का१। यो ९। वे ०। क ०। का २। सं१ या द ३। छे ६। भ १। स १ सा।

मानुविक्षीणकथार्यमे । गुराजी रायदाप्रारः । संटागरा इंराकार। यो ९। वेटाकटा जाका संरायधा । इ.च. के ६। भरासंरा जा। संरा भार

आ १। उ६।

मानुष्यस्थोगकेवलिये। पुराजी २ । पदा६ । प्राप्तारा ना सांग्रावरा इत्राकारायो ७ । सामान्य सामान्य स्थानिक राजी ना कारायो ७ । सामान्य साम केले ६ । सारासंशाला। संगालान्य सामान्य 
भा १

मानुषिजयोगिकेवलिजिनेये । गुराजी १। य ६। प्रारी बायुष्य । सं०। य १। इं। ०।कारी यो ०।वे ०।क ०।ज्ञारी संरी दरा छे ६ म री संरी स्तार सं।०।

आ १। अनाहार। उ२। के॥

मनुष्यलब्ध्यपय्यपिकसर्गं। गुशः मि । जीशः बाप ६। बाप्रा७। बासंधार्गः १। इंशः काशः यो २। मि । काबि १। बंदः। क ४। ज्ञारः। कु। कु। संशः असंयमः। व २। च। ब। ले २ कः। ज्ञाः भ २। संशः मि । संशः बारः। उ ४॥

भा३ अञ्चन

इंतु मनुष्यगति समाप्रमादुद् ॥

वैवगितियोज् वेवक्कंज्ञो येज्ञस्यबुबस्कि । गु४। जो २।य ६। प्रारे०।७। सं४। ग१। वे।इं१। का१। ज्ञ। यो ११। स ४। व ४। वे२। का१। वे२।स्त्री।युं०। क ४। झा६। १५ स श्रुवा कु।कु।वि। सं१। वाव३। बाव।वाव। ले६ स२। सं६। सं१। वा२।

च ९। म । श्रु। सः। कु। कु। वि । च । सः। सः।

सं रे। बारे। उद्दे। सीणक्वायस्य—गुराजी १। यद्दे। द्वारे०। सं०। गराइंशाकारयो ९। वं०। क०। बादेसँ याद ३ केंद्राज १। संरेयया। संरे। बारे। उद्दे। संयोगस्य— सार

गुरी जी २। प ६। ६। प्रा४२। सं०। गरी इंटी कारी। यो ७ म २ बार औँ २। कारी। <sub>२०</sub> देश कि ०। कारी के। संरैयाद रैके। छेदी भरी। सारैसासारी अपने के।

अयोगस्य---गुरै।जीरी प ६ । प्रारै आयुः। सं०।य री इंटी कारीयो ०।वे ०।क ०। बारैके।संरादरेके ६ | म री. स रैक्षासं०। आरो अनत्व्राराउ २ के के। मनुष्यरुक्तस्य-

पर्योत्तर्नो— मुरिमाजी रेजा प ६ जा प्राप्त का संघारा देशा का रे। यो २ मिका। वे रैया क ४ । ज्ञार कुकु। संरै जा द २ च बा छे २ क बु। म २ । स रैमि। संरै। २५

कार। उप। देवनती—गु४ । वी २ । व ६ ६ । ब्रा१० ७ । सं४ । ग१ दे। इं१ पं।का१ त्र । यो ११ म ४ । वा४ २ । का१ त्रै। वे २ स्त्रीपु। क ४ । ज्ञा६ म खुळ कुकुवि । सं१ क । द ३ बेबसामान्यपर्ध्याप्तकर्मो ।।गु४। जी १। पद। प्रा१०। सं४।ग१।दे१।६ं१। का१।त्राधो ९।वे २।क ४। ज्ञा६।सं१। बाद ३। लें६। भ २। सं६। सं१। भाव

ब्रा १। ४९॥

देवतामात्यापय्यांनकार्ये । गु३।मि ।सा। बाजी १। बाघ६ । बाग्रा७। बासं४। ५ ग १। इ.१। का १।यो २।मि ।का।वे २ ।क ४। ज्ञा५। म । श्रु। बाकु। सं१। ब ३ ले २ का बु। भ २।सं५। उ।वे। लामि ।सा।सं१।बा२।उ८।म ।श्रु।बा

कृ। कृ। चाबाबा।

वैवसामान्यमिष्याबृष्टिनञ्जो गुशामि । जीरा यदादा प्रा१०।७। संथा गशादेश काशायो शाबेराक शाका दाकु।कुषि । संशाबाब राचाबा १० लेदा अरासंशामि । संशाबारा उपाकु।कु।वि। चाबा। भाष

वेबसामान्यसिष्यादृष्टिषस्यप्तिकर्गे । गुशास्त्राजी शाप ६ । प्रार्था संशासरी इंशाकाशास्त्री रावे २ । कथा झा३ । संशास्त्राव २ । लंद भ २ । संशासि। भावे

सं १। आ १। उ५॥

वेवसामान्यापर्याप्तमिच्याइस्टिंग्लर्गागुशा जी १। जा प ६। जा प्राणाजा १५ सं४।ग१।इं१। का१। यो २। मि । कावि२। क४। ज्ञा२।सं१। जाद२। ले२।कशु।म२।सं१।मि ।सं१।जा२।ऊ४॥

च अञ्चाले ६। म २। स.६। सं१। बा२। उ९। म श्रुब कुकुवि च ब बातत्त्रयांप्ताना— ६

गु४। जी १। प ६। गा१०। सं४। ग१ दे। दृंश्य। का १ त्रायो ६। वे २। क४। झा६। सं१ व । द २। के ६। भ २। न ६। सं१। ब्रा१। उ९। तदपर्यीमानां—गु३ मि सास्र। जी १ भा ३

२० साग्य ६। प्राप्त क्षा संशास १। इरि। कारी। यो २ मिका। वे २ । क ४। झा५ मध्य सक् कु। संरैज। द ३। छे २ क सु। म २ । स५ उबे झामिसा। संशासा२ । उ८ मध्य सक् स

कुचल का मिष्याद्शा—गुरिमा जी राग६६। ब्रा१०० । सप्रागरी इंशाकारी स्रोरेशी वेराक ४ । क्राइकुकुति। संश्लादर चत्रा ले ६। भरास १ मि ।संशा

त्र २। उ५ कुकुषि च ब । तस्यमितानां- मुश्बा ची १। प ६ । म्रा२०। सं४ । ग १। दं१। २५ का १। यो ९ । वे २ । क ४ । का ३ । संश्वाद २ । छे ६ । म २ । स १ मि । सं१। आ १ ।

च ५ । तदपर्यौताना—- गु१ । जी १ अर । प ६ अर । प्राध्या अर्था सं४ । ग १ । इं१ । का १ । यो २ मि

वैवस्तमान्यसासावनंषे । गुशःसाः। जी२ । पदः। द्राप्राशः। ७१ । संशः। वरः। इंशः काशः यो ११ । वे २ । क ४ । जा३ । कुः। कुः। विः संशः अर्थः। अर्थः। अर्थः। अर्थः। अर्थः। अर्थः। अर्थः। अर्थः। आर्थः

सं १ । सा । सं १ । बा २ । उ ५ ॥

देवसामान्यसासावनपर्य्याप्रकर्नो । पुशाचीशाप ६ । प्रा१० । संशाचाशास्त्राचनपर्याप्रकर्नो । पुशाचीशाप्त । संशाचाश काशायो ९ । वे २ । क ४ । ज्ञा ३ । संशाचाशास्त्र । साम्यास्त्र । साहे शु

बार। उ५॥

वेवसामान्यसासावनापर्याप्रकार्गे। गुरा और १। प ६। अ। प्राधा अ । सं४। गरा इंशाकारा यो २। मि। का। वे २। क ४। ज्ञा२। संशाद २। छे २ क। छु। भ १। भा६

सं १। सा। सं १। आर २। ऊर ४॥

बैचसामान्यसम्यन्मिप्याहष्टिगळ्ये । गु१। जी१। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। १० का१। यो ९। वे २। क ४। ज्ञा३। सं१। ज्ञाद२। छं६। भ१। सं१। मिश्र। सं१। भा३

मा १। उ५॥

वेवसामान्यासंयतर्गे । गुशा जी २ । प ६ । ६ । प्राश्वाधासंयतर्गे । गशाईश कारी यो ११। वे २ । क ४ । ज्ञा ३ । मा श्रु। ज्ञासं। ज्ञाव ३ । लें६ म १ । सं३ । भ्राउ

सं १। अगर। उद्या

24

का। वे२। क ४। ज्ञा२। सं१ अ। द२। ले२ क झु। च२। स१मि। सं१। अ(२। उ४ भा६

कृकुच अ । सासादनानां−गृरेसा। जी २ । प ६ ६ । घारे० ७ । सं४ । गरे। इंरे। कारे। सो ११ । वे २ । क ४ । जा ३ कुकृति। संरे अ । द २ ले ६ । भरे। स रेसा। संरे। अगर। उ५ । मा६

तत्पर्याप्ताना—नु १। और १। प. ६ । प्रारु०। सं४ । गरै। इं. १। कारै। यो ९। वे २। क४ । इत ३। संरै काद २। के६। भरै। सरैसा। संरै। बारै। उ. ५। तत्पर्याप्ताना गुरै औरैका। २० ३ क्ष

प ६ अस्त । साथ अस्त स्थान १ । इं१। इस १ । यो २ मि इका । वे २ । क ४ । जा२ । सं१। द २ । के २ क सु। मारी साथ से सा। सं१। जा२ । उप शासम्पत्तिच्यादृशां- गुरै। जी १ । प ६ । मारे० । इ

सं ४। ग १। इं१। का १। यो ९। वे२। क ४। ज्ञा ३। सं १ वाद ३। ले ६। भ १। स १ भाव

मिश्रं। सं १। अग्रः। उ.५। असंयताना–गु?। जी २। प ६ ६। प्रा१० ७। सं४। गरै। इंरै। कारै। यो ११। वे २। क ४। जा ३ म श्रृद्धा सं१ बाद ३ ले. ६। म १। म ३। सं१। जार। २५ बेबसामान्यासंयतपर्यातकर्मों गुरा बीराय ६ । प्रार०। सं४ । यराईर। कारायो ९ । वे२ । क ४ । झा३ । संराजा व३ । छे६ घरा सं३ । संरा भा३

बा १। उ६॥

देवसामान्यासंयताप्रत्यांप्तकर्गो । गुराबी १। प ६। बा।प्रा⊍ावासं ४। ग १। ५ इंश काशाबी २। मि।का।वे १।पु०।क ४। झा३। संशाब ३। ले २ क घु भाकत

भ १। सं ३। सं १। आ २। उ.६॥

भवनत्रवदेवकर्तळ्ये । गु४ । जी२ । य६ । ६ । प्रा१०। ⊍ार्स४ । ग१ । इं१ । का१ । वो११ । वे२ । क ४ । ज्ञा६ । सं१ । व ३ । छं६ भ२ । सं५ । उ । वे । मि । भा४

सा। मि। सं १। जा२। उ९। म। श्रु। ज । कृ। कृ। वि। च। व।

१० भवनत्रयपर्ध्यात्रवेवक्कं क्रेपे। गुराजी १। प ६। प्रारं । गराइंशाकाशः यो ९। वे २। क ४। ज्ञा६। मा श्रु। बाकुा कु। वि। संशाव ३। ले ६ भ २। भार

सं५। उ। वे। मि। सा। मि। सं१। बा१। उ९॥

भवनत्रयापर्याप्रवेदवर्दं ळगे । गुरामि । सा। जी १। व ६ । प्राणा । अरासंधागर। इंशाकाशायीर। मि । का। वे । राक धाझार। संशादर। लेरक शुभर। मारे क शुभरा

१५ सं२।मि।सा।सं१।बा२।उ४॥

उद् । तत्यर्याताना— गुरै। जी १। पद्दे। झारैशा के भागरे। इरेशा कारे।यो ९। वे २। क ४। झादे।संरैका ददे। के द्वास १। स. दे।संरी। बारी उद्दे।तदपर्याताना— गुरै जी र

लाप ६ ला। प्राप्त था संभागराई रामो २ मि का। वे रेपु। क भाजा ३ । छंरा द ३ । छेरक साम रे। स ३ । सं१। बार। च६। भवनत्रवदेवाना–गुभा बीराप ६ ६ । प्रार्≎ ७। मा३ सुन

२० सं४। गरै। इंरै। कारै। यो रैरै। वे २। क४। ज्ञा६। सं१। द२। छे६। स२। स५ उने भा४

मिसामि। सं १। जार। उ९ स श्रुब कुकुवि च ब ब । तस्यर्गदानां–गु४ । जी १। प ६ । प्रारे∘।सं४ । ग१। इं१ । का१ । यो ९ । वे २ । क ४ । द्वाइ स श्रुब कुकुवि । सं१। द ३ च ब ब । के ६ भ २ । स ५ उन्हें मिसामि।स १ जा१। उद्दर्शादानां–गुर मिसा। जी १

ल । परिजाप्राध्या संप्रागर। इरि। कारयो रिमिका। ये रा क प्राज्ञार। संर। २५ दर। के रक्षाम रासरमित्रासंर। बार। उपा माने जया

भवनत्रयमिक्यादृष्टिगगळ्ये। गुरामि। जी २। प६। ६। त्रा १०। ७। सं४। गरा इंश काशा यो ११ वि २ । क ४ । जा ३ । संशाद २ । ले६ भ २ । संशासि । संशा

#### अगर। च ५॥

भवनक्यपर्ध्याप्रसिक्याविद्याक्रमे । स १। जी १। प ६। प्रा १०। सं४। स १। इं१। काश धोरा देश काराजा अस्मिश दश लेट भरासश मि । संश

### अगर। उपा

भवनत्रयापर्स्याप्तिमिन्यादष्टिगळ्गे । गु१ । जी१ । प६ । अ । प्रा ७ । अ । सं४ । ग१ । इंश काश यो २। कथा जा २। संशाद २। ले २। क ज भ २। संशामि। संशा भा३ अर जॉ

### अत्राउ४ ॥

भवनत्रयसासादनंगे गुशासा। जी २। प ६। ६। प्रा १०। ७। सं ४। गशा हुं १। १० का १। यो ११। वे २। कर्याजा ३। सं१। जा व २। ले६ भ १। सं१। सा। सं१।

## असर । उप ५ ॥

भवनत्रयसासादनपर्व्याप्तकर्गे । गुरु। जी १। प ६। प्रा १०। सं४। गुरु। इं१। का १। यो ९। वे २। क ४। ज्ञा ३। सं१। व २। ले६ भार। सं१। सा। सं१। TT 9

# असरी जया

भवनत्रयसासादनापर्य्याप्रकर्गे । गु१ । जी १ । प ६ । ज । प्रा ७ । ज सं४ । ग १ । इंश काश यो २। वे २। क ४। जा २। संशाद २। छे २ क श भश संशासा। भा ३ अशभ

### संशाक्षाचा २। ज ४ ॥

मिथ्याद्शां-गु१ मि, जी २, प६ ६, प्रा१० ७, सं४, ग१, इं१, का१, यो ११, वे २, क४, ज्ञा ३, सं१, द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं१, बा२, च ५, तत्पर्याप्ताना—ग १ औ १, प ६, प्रा १०, २०

सं४, ग १, इं १ का १, यो ९, वे २, क ४, झा ३, सं१, द ३ ले ६, भ २, स १ मि, सं१, आ १, च ५,

तदपर्याप्तानां—गु१, जी १, प६७, प्रा१० अ, सं४, ग१, इं१, का१, यो २ मि का, वे २, क ४. ज्ञार, सं १,द २, छे २ क ग्रुम २, स १ मि, सं १, अग२, उ४, सासादनानां −गृ१ सा, जी २, भा ३ अश

प ६ ६, प्रा १० ७, सं४, ग १, इं १, का १, यो ११, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं१ ख, द २, के ६ भ १,

स १ सा, सं१, अरा२, उ. ५, तल्पर्याप्तानां∸गु१, जी१, प६, प्रा१०, सं४, ग१, इं१, का१, यो <sub>२५</sub> ९, वे २, क४, इस ३, सं१, द२, छे६, भ१, स१सा, सं१, अर्थ, तदप्यप्तिना--- गृ१,

जी १, प ६ म, प्रा७ म, सं४, ग १, इं१, का १, यो २, वे २, क ४, ज्ञा २, सं१, द २, च म,

858

१५

भवनत्रयसम्यमिन्यादृष्टिगळ्ये । बुश् जीशः प ६ । प्रार०। संशायशः इंश काशः यो ९। वे २ । क शाजाशः संशायशः हे ६ मशः संशः मिश्रः। संशः भाशः

ब्रा १। उ.५॥

भवनत्रयासंयतर्मो । गुराजी १। प ६ । प्रार०। सं४। गरा हं १। का १। यो ९। ५ वे २। क ४। ज्ञा ३। सं१। बारे। व ६ म १। सं२। जावे। सं१। बारे। ख६॥ चर्

सीयम्मॅबानदेवक्कं ब्ले। गुप्राजी २। पदा ६। प्राप्तः १०।७। सं४। गरी। इं१। काशायो ११। वे२। कप्राज्ञा६। संशाद ३ के३ पी। प! ग्राभ २। स६। भाश

सं १। बार। उ९॥

सोधम्मद्रमप्रध्यप्रिवेवक्कंट्रमें । गु४ । जी१। प६ । घा१०। सं४ । ग१। इं१। <sub>१०</sub> का१। बो९। वे२ । क४ । झा६। सं१। व३। छे१ते मा२। सं६। सं१।

आ १। उ९॥

सौजन्मं द्वयाप्य्याप्तेवक्कं क्यो । गुरु। मि । सा। जा जी १। प ६ । जा १ ग्रा७ । जा। सं४ । ग १ । इं१। का१ । यो २ । वे २ । क ४ । जा५ । कु। कु। माश्रु। जासं१। द ३ ले २ भ २ । सं५ । उ। वे । सा। मि । सा। सं१। जा२ । उ८ । मा श्रु। जा। भा१ १५ कु। कु। जाजाजा।

ँ सीवम्मंद्रयनिष्यादृष्टिगळ्ये । जु? । जी२ । पद । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग? । इंश । काश । यो ११ । वे२ । कं४ । बा ३ । संश । व २ ळं३ म २ । संश मि । भार

### सं १ । वा २ । उ ५ ॥

ले २ क शुभ १,स १ सा,सं १ जा २,उ ४,सम्यग्मिच्यादृशा─गु१,जी१,प६,प्रा१०,सं४,ग१, भा३ अञ

२० ई. रे, का१, यो ९, वे२, क४, ज्ञा४, सं१, द२, ले६, भ१, स१ मिथं, सं१, आर १, उ५, भा१

अतमंग्रतानां−पृ१, जी १,प ६, मा१०, सं४,ग १, दं१, का१,यो ९, वे २,क ४, जा३,सं१, द ३, के६, म १,स २ उ वे, सं१, अग १,उ ६, तौषमॅग्रानदेवाना−पु४,जी२, प ६,प्रा१० ७, भा१

सं४, ग१, इं१, का१, यो ११, वे २, क ४, ज्ञा६, स १ द ३, छे ३ पी क शु, म २, स ६, सं१,

सार, उ९, तत्पर्याप्तानां —गु×, ची१, व६, घा१०, सं×,ग१, इं१, का१, यो ९, वे२, का४, २५, जा६, सं१, व३ के१ ते, भर,स ६, सं१, आर१, व९, तदपर्याप्तानां —गु३ मि स अन, और१,

प ६ अ, प्रा७ अ, सं४, ग १, इं१, का १, यो २,वे २,क ४, झा ५ कुकुम खुअ, सं१,द ३, के २, भ २, स ५ च वे झा मि सा,सं१, अरा २ च ८ म खुअ कुकुच अ अत, मिष्यादृष्टीनॉ−गु १, मार सौबम्मेंद्रयमिष्यादृष्टिपर्स्याप्तकर्ते । गुशा जी १। प ६। प्रा १०। सं४। गशा इंशाकाशायी ९।वे २।क ४। ज्ञाकासंशाद २। छेश् भ २। संशासि । संशा भाश

#### 877 ? I ज ६ ॥

सीयम्मॅडयमिथ्यादृष्टि अपर्याप्तकार्में । गुरा जीरा प ६। जाप्रा७। जासंशा गराईराकारायो २। वे २। क ४। ज्ञारासंशाव २। छे २ म २। संशामि।

सं १ । आप २ । उर ४ ॥

सौधम्मैंद्रयसासावनंगे। गु?। जी २। प६। ६। प्रारं०।७। सं४। ग१। ईः१। कारै। यो ११।वे२। क ४। ज्ञा३॥ सं१। द२ छे३ भ१। सं१। सा। सं१। भारे जा२। उप।।

सौबर्मंडयपर्याप्तसासादनंगे। गु१सा। जी१। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। १० का१। यो९। वे२। क४। झा३। सं१। द२। के१ भ१। सं१। सं१। जा१। उ५॥ भा१

सौषम्मं द्वयसासावनापर्ध्याप्रकर्मो । गुशाजी १। पदाकाष्रा७। वासं४। गशा इंशाकाशायो २। मि । कावि २। क४। ज्ञा२। संशाद २। छे २ क शुभशा भाश

सं १। सा। सं १। आ २। उ.४॥

सौधरमें द्वयसम्यग्लिम्ब्यादृष्टिगळ्ये । गुशाओरि । गदान्नारः । संशागरि । इंशा १५ कारी योषा चे साक शाज्ञासासंशाहर के रते भरा संशक्षिया संशा भार

आ १। उ५॥

जी २, य ६ ६, प्रारे॰, ७, सं४, ग रै, दंर, कारे, यो रेर, वे २, क ४, जा३, संर, व २, के ३, भारे भ २, स १ मि, संर, जा२, व ५, तत्पर्याच्वानां—पुर, जी १, प ६, प्रारे॰, स ४, ग १, दंर, कारे, यो ९, वे २, क ४, जा३, संर, द २, के १, भ २, स १ मि, संरे, जारे, व १, वदपर्याच्याना— २०

गुरे, जी १, प ६ ज, प्रा⊍ ब, सं४, ग १, इं१, का १, यो २, वे २, क ४, जा २, सं१, व २, के २, भा १ भ २, स १ मि, सं१, बा२, ज ४, सासास्ताना- गु१, जी २, प ६, ६, प्रा१० ७, सं४, ग १, दं१, का१, यो ११, वे २, क ४, जा३, सं१, द २, के ३, भ १, स १ सा, सं१, बा२, ज ५, तरपर्यीमानॉ-

यु १ सा, जी १, प ६, प्रारं∘, सं४, ग १, ६ १, का १, यो ९, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं१, द २, के १, २५

म १,स १,स १,सा१,च ५,तदपर्यातानां–गृ१, जी १,प ६ म,प्रा७ व,सं ४,ग १,६ं१,का १, यो २ मि का,दे २, क ४, जा२, सं १,द २, के २ क ग़ु, भ १, स १ सा, सं १, जा२, च ४, मा१

सम्यग्मिथ्यादृशां - गु१, जी१, प६, प्रा१०, सं४, ग१, ६१, का१, यो९, वे२, क४, जा३, सं१,

सीषम्प्रद्वपासंग्रतमाँ । गुशः ची२ । यदः । प्राश्-। ७। संशागशः दृशः काशः यो १९। वे२ । कथः इतः दृशः संशाचः विकासः प्रशः संशाचः। सारो

वे। सा। संशासारा उटा

सीक्षम्मं द्वयपर्याप्रासंवतर्गे । गुराबी १। य६। प्रार०। सं४। य१। इं१। का ५१।यो ९।वे२।क ४। ज्ञा३।सं१।व३ छे१ भ१।सं३।सं१। बा१।उ६॥

सौषम्मंद्रयापर्य्यामासंयतःगें। पुशः जीशः प ६। जाः प्राधः। जाः संशाः ताः शः इंशः काशः यो २। मि। का। वेशः पु०। कशः जाः शः संशादशः ले २ कशु भाग्ने

भशासं ३। संशा आ २। उ६॥

वपर्य्याप्रकालवो ज्यानसम्पन्स्वमंतु संभविसुगुमंत्रोडे वेळल्यबृगु। श्रेणियवमवतीर्णकः
र. गज्ये वसंयताविबतुर्गुणस्थानंगळोळू द्वितीयोपद्यमसस्यक्ष्यमुटप्युवरिव अस्लि मध्यमतेजोलेध्य-योळु कालंगेन्दु सीयम्मद्वयदेवक्कंळोळु उत्पन्नग्गे अपर्य्याप्तकालदोळ्पश्रमसम्यक्ष्यमं पढेवत्य-ग्रमके वोडे :---

तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोष्हं च तेरसण्हं च।
एत्तो य चोहसण्हं छेस्सा भवणादिवेवाणं ॥
तेऊ तेऊ तह तेउ पम्मा पम्मा य पम्मायुक्का य।
सुक्का य परमसुक्का छेस्सा भवणादिवेवाणं ॥

१५

इत्याविषुत्रसूष्वितक्रमर्विवमत्कणस्यामकालको जुणग्रमसम्यक्तवास्तित्वमरियल्पङ्कृषु । असंयत-सम्यानृष्टिगो श्त्रीवेवकोजु उत्पत्तिसंभविसवे वितु आतंगे पर्य्यामाज्यपमो वे वक्तव्यमक्कुमत्लि क्षायिकसम्यक्तवमुमिल्लेके वोड वेवगतियोजु वर्शनमोहनीयक्षपणाभावमप्युवरिवतिते विशेषमरि-यल्पङ्कृषे ।

२० द रे के रे ते, म रे, स रे निर्मा, सं रे, जार, ज ५, कसंबदाना— गुर, की २, द ६ , प्रारं, प्रारं, प्रारं, प्रारं, कर, प्राप्त कर, जावे, सं रे, द २, के ३ ते क शु. म रे स न व वे सा, सं रे, मारे ते जार, ज ६, तरपर्वाताना— गुरे, जी १, द ६, प्रारं, द १, द १, कार, सो २, सं २, कर, प्राप्त को ३, सं १, मारे के १, मारे से १, मारे १,

۶,

सानत्कुमारमाहैंबवेबक्कं ज्यो । गु४। जी २। प६। ६। प्रा१०।७। सं४। ग१। इं१।का १। यो ११। वे १। पुरुत्रोवेबियज्ये सौक्यमंद्रपदो जे उत्पत्तियपुर्वारंदं। क ४। जा६। सं१। व ३। छे ४ ते पक १ शु१ प्र२। सं६। उ। वे। छा। मि। सा। मि। सं१। प्रा२। ते प

आप २। उ९॥

सात-कुमारह्य देवपर्ध्यामर्गे । गु४ । जी १ । प६ । प्रार० । सं४ । ग१ । इं१ । का १ । ५ यो ९ । वे १ । क४ । ज्ञा६ । सं१ । द ३ । कं२ । म२ । सं६ । सं१ । वा१ । उ९ ॥

सानस्कुमारह्वयदेवापर्य्याप्तकर्मो ।। गु३। मि । सा। अ । जी १। अ । प ६ । अ प्राज्ञ । अ । सं४ । ग१। इं१। का१। त्र । यो २ । ये ० मिश्र १ । का१। वे १। पुं०। क ४ । जा५ । कु। कु। मा श्रु। अ । सं१। अ । व ३ । च। अ । अ २ । सं५। २

मि । सा। उ। वे। क्षा। सं १। बा२ । उ८॥

संप्रति मिध्यादृष्टिप्रभृति यावदसंयतसम्यग्दृष्टि तावरबतुग्गुंगस्यानैगळ्ये सौधम्मेपुंवेदभंगं वक्तव्यमक्कुं। ई प्रकारदिंदं मेलेयुं तंतम्मलेश्यानुसारदिंदं वक्तव्यमक्कुं। अनृविज्ञानृसरिवमानंगळ सम्यग्दृष्टिगळ्ये सम्यक्त्वत्रयाळायं कर्त्तव्यमक्कुमिल्ल विशेषमुंटदावुदं दोडे उपश्चमसम्यक्त्वमं बिट्टु पर्प्याप्तकालदोळ् वेदकक्षायिकसम्यक्तवृद्यमे वक्तव्यमक्कुं। इंतु वेदगति समाप्रमादुदु।।

सिद्धगतियोळ् सिद्धगों तंते वक्तव्यमस्त्रुं । विशेषमुंटाबुदें दोडे बस्ति सिद्धगतिस्तत्र केवल- १५ ज्ञानकेवलदर्शनञ्जायिकसम्यक्त्यमगहारमुपयोगद्धमनुंदु शेषाळापमिस्ल एके दोडे सिद्धरुळ्गे एकें-द्वियाविजातिनामकर्मोदयाभावमप्युवरिदं । इंतु गतिमारगंजेसमारगंजे समाप्रमाय्तु ।

सनत्कुमारमाहेन्द्रदेवाना-पु४, बी२,प६६, प्रा१०७, सं४,ग१, इं१,का१, यो११, वे१ पुंकत्पस्त्रीणा सौधर्मद्रय एवीत्पत्तेः, क४,ज्ञा६,सं१,द३,ळे४ तेपक सु, म२,स६ उवे मा२ तेप

क्षामि सामि, सं १, अरा २, उर् ९, उत्पर्यातानां –गु४, जी १, प ६, प्रा१०, सं४, ग१, इं१, का १, २० यो ९, वे १, का४, जा६, सं१, द ३, छे २, अ. २, स. ६, सं१, आरा१, उ.९.।

तदपर्याप्ताना⊸नुत्रेमि साला,जी १ ज,प ६ ज, प्रा१० ७ ल,सं४,ग १ दे, इं१ पं,का१ न, यो २ वै मि का,वे १ पु, क ४, झा५ कुकुम श्रुल, सं१ ल,द ३ च ल ल ल, के २ क श्रुम २,स ५

मि सा उ वे बा, सं १, बा २, उ ८, तिमध्यादृष्टपादसंवतान्ताना सौष्मंपूंवेदबहुक्तव्यं एवमुप्यंपि स्वस्व-केष्यानुवारिज योज्यं, अनुदिशानुत्तरिकमानवानासंवतालाय एव तत्राज्ययं विशेषः, प्यांप्तकाले वेदकक्षायिक- २५ सम्प्रस्वत्वययेष, सिद्धगती सिद्धानां यथासम्बर्ध वक्तव्यं, बस्ति सिद्धगतिस्तव केवलक्षानदर्शनक्षायिकसम्यस्त्वा-नाह्यरोपयोगद्वयेष्यः वेषालायो नास्ति सिद्धानामेकेनिद्यादिनामोदयानावात्, गतिमार्गणा गता । इंत्रियानुवादबोळु मूलोघालापसक्कुं। सामान्यैकेंद्रियंगळगे पैळल्पक्कुबल्लिः। गुशामि। जी ४ । चा।सू=। या वा।य ४ । ४ । प्राः ४ । ३ । सं४ । य १ । ति। इं१। ए।का ५ । क्सरहितमागि योग ३ । बोदास्कि तिनभकाम्मंगावे १ । वंढ।क ४ । जा२ । कु। कु। सं१ । बाद १ । जबखु। लें ६ । भागां संग्रामा । सं। व १ । वा२ । उ३ । कु। कु। अचलु। भा३ अञ्चय

् सामान्येकेंद्रिय पर्य्याप्तकर्गे । सु१।मि । जि२।बा० सु०। प ४। प्रा४। ए। का उ। जायुः। सं४।ग१ ति । इं१।ए।का५॥ ज्ञस्पह्तिमापि । यो १। अयो का वे१।ष्टं। क ४। जा२। कु।कु।सं१। जाव १। जवकु छे ६। भ२। सं१।मि। सं१। भा३ कहा

असंज्ञि। आ । उ३। कु। कु। अच्छादर्शन ॥

सामान्येकेद्वियापन्यतिकार्मे । गुरामि । जी २ । बा। ब ० सूब । प ४ । ज प्रा३। १० व सं४ । गराति इं१।ए।का५ । यो २ । मि । का।वे १।व ० । क ४ । जा२ । जु।कु। सं१। जा द १।जवसु छे २ क शुभ २ । सं१। मि । सं१। ब सं। जा२ । उ३। भा ३ ला

कु। कु। अचा।।

बावरैकेंडियंगळ्ये । गुरामि । जी २ । या जाप ४ । ४ । प्राप्ता २ । सं४ । गरा ति। इं१।ए। का५। यो ३ । जी । मि । का। वे १ । बं। क ४ । जा२ । कु। कु। सं१। ज । १५ द १। ज च। ळे ६ । भ २ । सं१। मि । सं१। जसंजि। जा२ । उ ३ ॥

भग ने सन

बादरेकेंद्रिय पर्स्याप्तकर्त्ते । गुश्कानी शापशाप्ताशास्त्र है । ए।काभ्योशाजीकायावेशायीक शाजाशास्त्री जादशाज्य लेट भाशा भाशास्त्र

सं १। मि । सं १। असंज्ञि । आ १। उ३॥

क्षन्द्रयानुवादे मूलीयः — तत्र सामान्यै वेन्द्रियाणा — गृशिम, जी ४ वासूप अ, प ४ ४, प्रा४ ३, , सं४, ग १ ति, देशे ए, का ५ त्रमोनहिं, यो ३ औद्मारिकतन्त्रियकार्यणाः, वेश्यं, कथ, बार कुहु, संश् अत्र १ अ, के ६ स २, स १ मि, संश असंज्ञा, आर २, उ ३ कुहुअयस्:। तस्वर्यासामा — गृशिम, सा३ अञ्च

जी र बाप सूप,प ४ ए, प्रा४ ए काब बायुः,सं४,ग १ ति, इं १ ए,का ५, वसी नहि,यो १ और, वे १ सं,क ४,सार कुकु,सं १ ब,द १ अव,के ६ म २,स १ मि, सं१ बसंकी,बा १,उ ३ कुकु भावका

अवसुर्वर्यनं, तदप्योत्तानां-गुरै मि, बीर वाज नृक्ष, प ४ अन्, प्रा३ अन्, सं४, गरै ति, ६ रै ए, २५, का ५, यीर मि का, वे १ ए,क ४, बार कुकु, सं१ अन्, द १ अव्युक्त ५ रक्षा, भ २,स रे मि,

सं १ अ संजी, आ. २, त २ कु कु अव, बादराणा—-गुरिम, जो २ प अ, प ४ ४, प्रा४ ३,स ४,ग १ ति, इं.१ ए, का ५,मो ३ औं मिका, वे १ वं,क ४, जा२ कुकु. सं १ अ,द १ अव, के ६,म २, ३ वस

स १ मि, सं१ असंजी, अरा२, उ३, तत्पर्याप्ताना—गु१ मि, जी१ प, प ४, प्रा४, सं४, ग१ ति, इं१

80

बादरैकेंद्रियापर्व्याप्तकर्में। गुरु। मि । जी रे। अ । प ४ । अ । प्रा ३ । ए । का । आ । सं ४। ग १। ति। इं १। का ५। यो २। मि। का। वे। १। घ०। क४। जा २। सं १। बादशाब चलेरक द्वास रासंशासि । संशाबसंक्रि । बाराज ३ ॥ भा ३ वा

इत बावरपर्ध्याप्त नामकस्मोंदयसहितमें आलापत्रयं पेळल्पटट्वपर्ध्याप्तनामकर्मोदयसहित बावरैकेंद्रियलब्ध्यपर्ध्याप्रकारों वेळस्वडवल्लि बावरैकेद्रियापर्ध्याप्राळापवंताळापसक्तं ॥

सक्मैंद्रियंगरने । गु१ । मि । जी २ । प । अ प ४ । ४ । प्रा ४ । ३ । स ४ । ग १ । इं१ । ए। का ५। यो ३। और। काश्वेश यं। कथा जारासंशक्षा दशावदा ले २ क ज एके बोर्ड:--भा ३ अश

> सब्देसि सहमाणं काओदा सव्यविनाहे सक्का । सक्वो मिस्सो देहो कवोदवण्णो हवे णियमा ॥

एंब नियमपुंटप्युद्दिर्दाभ २। सं१। मि। सं१। असंज्ञि। आ २। उ३॥

सक्ष्मैकेंद्रियपर्ध्याप्तकरोरें। गृ१। जी १। प ४। प्रा४। सं४। ग१। इं१। का५। यो १। औं का। वे १। वर। कुछ। जार। सं१। अ। द१। अचा छे६क भर।

सं १। मि । सं १। असंजि। आर १। उ.३ ॥

ए, का ५, यो १ औ, वे १ पं, क ४, ज्ञा२ कुकु, सं१ अ, द १ अच, छे ६, म २, स १ मि, सं१ 🥫

असंजी, आ. १. उ३. तदपर्याप्तानां−गृशिम, जीश्व,प४ व, प्रा३ एका का, सं४,गश्ति, इंश ए, का ५, यो २ मि का, वे १ वं. क ४, ज्ञा २, सं १ अ, द १ अव, छे २ क ज, म २, स १ मि. स १

असज्ञी, आ २, उ ३, एवं बादरपर्यातानामोदयानामेकेन्द्रियाणामक्तं, अपर्यातनामोदयाना तल्लब्ध्यपर्यांप्तानां त तदपर्याप्तवद्योज्यं.

का १, वे १ पं,क ४, ज्ञा२, सं १ अ, द १ अ.च, छे २ क शु

भा३ अञ्-कृतः?

सञ्बंधि सहमाणं काओदा सञ्बंधिगाहे सक्का । सब्बो मिस्सो देहो कुओदवण्णो हवे णियमा ॥१॥ सर्वेषा मक्ष्माणा कापोता सर्ववित्रहे शुक्ला। सर्वो मिखो देह: कपोतवर्णो भवेन्नियमात ॥१॥

म २. स १ मि. सं१ असंजि. आ २. उ ३. तत्पर्याप्तानां—ग १. जी १. प ४. प्रा४. सं४. ग १. इं१. का ५, यो १ औ, वे १ एं, क ४, जा २, सं १ अ, द १ अ वक्षु, छे १ क, भ २, सं १ मि, सं १ अ संजी, भा ३ अश

सूक्ष्मेकेंद्रियाऽपर्व्याप्तकर्मे '। गुशाजीशाय ४ । जाप्राद्दाए। का। जा। सं४ । गशाईशाकापायो २ । मि।का।वेशावंशाक ४ । इत्तरासंशाखादशाखाच छेरक ग्रु। भरासंशामासंशाबसीचावार। उद्या

द्वंतु पर्ध्याननासकम्मीयय सहितरप्प सूक्ष्मेकेद्विय निर्वृत्यपर्ध्याकरमं आस्त्रापत्रयं पेळल्पट्टुडु । ५ सूक्ष्मेकेद्वियलक्ष्यपर्ध्याप्रनामकम्मीदयसहितमं कोदे अपर्ध्याप्तालापं वक्तव्यमस्कुमदुर्चु सक्ष्मकेद्वियापर्ध्यामाळापदेतस्क । विशेषमिल्ल ॥

द्वींद्वियंगळगे। गुशामि। जी२। पाजा प्रभाषा प्राक्षासंधागशाता। इंशाद्वि। काशात्रायो धाजी रावाशा काशावेशायां क धाजारा सशाजा वशाजचा लेक् । भरासंशामि। संशाजसंज्ञायारा उदे॥

्रों ब्रियपस्यिकिसी गुरा जी रायभा प्राइसिंधागरा इंशाकारायो २। बाराकारावेरायां कथाजारासंश बाव राक्षका लेहा भरासंश

मि । सं १ । असंज्ञि । अर १ । उ ३ ॥

ह्रॉडियापर्य्याप्रकारें । गुशा जीशाजाय ५ । प्राप्ताधां संशावशाला इंशाहीं । काशा त्रा यो २ । मि । का। वेशा व०। कथा ज्ञा२। संशाजावशालाचा केरक शुभारा संशामि । संशाजायात्राज्ञास्य

ारण जुड़ी हिंद्यक क्यपप्यप्तिनो देवपय्योगिळायं माइत्यदुने । त्रीहियंगळ्गे गु१। जी२। प५! ५। प्रा७।५। सं४। ग१ति । इं१त्रि। का१त्रयो ४। जी२ वा१। का।१। वे१। वं। क४। ज्ञा२। सं१। ज। द१। ज।च। छे ६ू भ२। सं१। मि। एं१। छ।

बार। उदे।।

24

24

बा१, च३। तदप्यप्तिानां – गुर, जी १, प ४ व, प्रा३ एकाबा, सं४, ग र, दं १, का५, यो २ मि का,वे १ यं,क ४, झा२,सं१ व,द १ चब्बा, के २ क या,म २,स १ मि,सं१ व,बा१,च३।

तस्कब्ब्यपर्याप्तानां तदययप्तिवत्, द्वीन्द्रयाणा⊸गृशीम्, जी २ प अ, प ५ ५, प्रा६, ४,सं४,गशीत्, इंश्द्री,काश्त्र,यो ४,औं २,वाक्श,काश्ये श्यं,क ४,झा२,संश्ल,दशिचअ,छे६,घ२,

स १ मि,सं१ असंजी,ला२,उ ३ । तत्पर्योप्तानां – गु१ मि,जी१, प ५,प्रा६,सं४, ग १ ति,इं१ हीं,का१ त्र,यो २, वा१,का१,वे१ यं, क ४,जा२,सं१ झ,द १ अच, ले ६,भ २,स १ मि,

सं १ ज,बारै,उ ३ । तदपयप्तिनां–गुरै,जी १,प ५ ज,प्राप्त अ,संप्र,गरै, इं.रै,कारै,यो २ मिका,वे रै पंक ४,जार,सं १ ज,द १ ज च,छे २ कशु, म २,स १ मि,सं १, बारे,उ ३ । भावका

तत्त्रकम्यपर्यातांतदपर्याप्तवत्, त्रीत्रियाणांच्युर, बी.२, प.५, प्रा७५, सं४, य १ ति, इं१ती,कारैत, यो ४ जी २ वारैकारै,वे १ यं,क ४,झान,संरक्ष,द १ जन्म र

.

त्रीशिवपस्यिमिकस्यै । गुशाबी शात्री।पाप ५। प्राफाशासं ४। गशासाई १। त्री। कारात्र। यो २। जी। या। वेशावं। क ४। ज्ञा२। संशाब दशाबवा। लेद्भ २। संशामि। संशाबाबाशाउटेश। ज्ञान

त्रॉद्रियायस्यांत्रसे "। गुधा जीशायभा त्र प्राभा त्रासंधागशाईश काशा यो २।मि । का। वेशावं। कथा ज्ञा२। संशाल दशालवाले २ क शु। परासंशा ५ भा२ लगु मि। संशालाञ्चल । ज्ञा

त्रींद्रियलब्ध्यपर्य्याप्तकंगेयुमी प्रकारविदमों देआ ळापमच्छुं। चतुरिद्रियंगळ्गे । गुशामि । जी २ ।याज य ५ ।५ । प्राटा६ । सं४ । गशासि । इंशाचतुरिद्रिय । काश्त्रायो ४ । औं २ । वाशाकाशा चेशा खंक ४ । ज्ञारासंशाचाव अराज अराज अराज

चतुरिद्वियय्यांसकर्त्यो । गु।सि । जीशाचा प ५ । प्राटाच ४ । बाशाकाशः उरी। जाशासं ४ । गुश्चे । चाकाशः व्यापा ने । जीवारिक काशः वाशः वेश्वं। क ४ । जाशः संशावाद २ । चा वा लेइ द्वव्य अ २ । संशासासंशावसं। आस्यात्र ४ ॥।

चतुर्तियापर्ध्याप्तकर्भोः गुराजी राष्ट्राका प्राद्याकाराकार। आराराह्म सं४ । गराइंशाचाकाशायी २ । मिं। कावेशा खंक्क ४ । ज्ञारामंशाळा व २ । चाजा ले २ क शुभ २ । संशामा संशाल संग्राजी अध्या भावे अर्था

# इंतु आळापत्रयं पेळल्पट्दुदु ॥

संशामि । संशाखा आ । चारा चरा।

स १ मि,सं १ ज, जार, उ.३ । तत्पर्याप्तानां – गु१ मि, जी १ त्रीप, प ५, प्रा७, सं ४, स १ ति, ६ १ त्री,काश्त्र, यो २ औं १ वा१, वे १ प,क ४, झा२,सं १ अ,द १ अव च, छे ६, स २,स १ भा३

मि, सं १ ज, बा१, उ ३ । तदपर्याप्ताना-नु१, बी१, प ५ ज, प्रा५ ज, सं ५, ग १, इं१, का१, २० मो २ मि का, वे१ पं,क ४, जा२, सं १ ज, द १ ज च, छे२ क जु, म २, स १ मि, सं १, बा२, मा३ ज ग

ड ३ । तल्कच्यपर्यातानां तदपर्याप्तवत्, चतुरिन्दियाणाऱ्यु १ मि, और २ व झ, प ५ ५, प्रा८, ६, सं४, ग १, दंरैचतुरि,कारै त, यो ४ और बारैका,के १ वं,क ४, झार,संरै झ,द २ च झा,ले ६ स ३

भ २,स १ मि,सं १ अ,बार,उ ४ । तत्पर्याप्तानां—गुश्मि, जीश्वप,प ५, प्राटच ४ वाश् काश्वीर बाश,सं ४,ग १ ति, इंश्व, काश्व,यो २ अवेश्वार,वेश्यं,क ४,झा२,संश्व, अ,ट २ च अप,ले ६,भ २,स १ मि, संश्ल,बाश,उ ४ । तदप्यन्तिनां—गुश,बीश्व,प ५ अ, भाव

प्रा६ व, च ४, का १ वा १, सं४, ग १, इं१ च, का १, यो २ मि का, वे १ वं, क ४, ज्ञा२, सं१

चतुरिब्रियलब्ब्यपर्वाप्तको । देवपर्वाप्ताळापंवक्तव्यपस्कुनिवरेते । विशेषमिस्कः । पंचीद-यंगळ्या । गुश्राजी श्रासंक्यसंत्रियव्यक्तियाय्यक्ति । य ६ । ६ । य ९ ५ ९ । या १० । ७ । ९ । ७ । स्योगि ४ । २ । व्ययोग प्रारासं ४ । गुश्रापंत्र । या १ । या १९ । वे ३ । क ४ । इत्तर । सं ७ । व ४ । ले ६ अ २ । सं ६ । सं २ । व २ । ३ १२ ॥

्षं पंचेंब्रियस्यिकि में गु४ । जी२। संजाप ६ संभाजाप्रा१०। सं।९। जासं।४ सयोगि।१। जयोगि। सं४। दंशापं। काशाचाये११। म४। वं४। और। बै। जा। वे३। क ४। ज्ञा८। सं७। व४। ले६ म२। सं६। सं२। बा२। व१२॥

पंचेत्रियापय्योगकर्णे । गु५ । मि । सा। ब । प्र । सयोग । जी २ । संवयपय्योग असंकय-१० पर्योग । प६ । सं५ । जा असंक्षि । प्रा ७ । संक्षि ७ । असंक्षि २ । सयोग । सं४ । य ४ । इं१ । यं। का१ । त्र । यो ४ । जी मि १ । वै मिश्र १ । आहामि १ । कार्स्य १ । वे २ । क ४ । जा६ । सा श्रु । खाके । कु । कुं। सं४ । जा । सा। छै । यचा। व ४ । चा अ । अ । के । छै २ के । शु भ २ । सं५ । उ । वे । ला। मि । सा। सं२ । जा२ । उ १० ॥ भार

पंचेंद्रियमिष्याहष्टिगळ्ये । गुरै । मि । जो ४ । संक्षिपप्यांत्रापर्य्याप्त असंक्षिपप्यांत्राः १५ पर्य्याप्त । य६ । ६ । ५ । ५ । प्रारु० । ७ । ९ । ७ सं४ । ग४ । इंरै । यं। कारै त्र । यो रै३ । आहारद्वयर्वीज । ये३ । क४ । जा३ । । संरै। जाब २ । च। जा छे ६ म २ । संरै।

मि।संराबाराउ५। काकावि। चाब॥

अप,द २ च अप, छे २ क धु, भ २,स १ मि, मं १ अप,आर २,उ ४ । तल्लब्ब्यपर्याप्तस्य तदपर्याप्तव्यत्, भा३ असु

पंचेन्दियाणा≔गृ१४, जो ४, संग्यसंजिप्यांताप्यांताः, व ६ ६, ब्रा १०७, ९, ७, स्योगस्य ४, २, व्ययोगस्य २०१, सं४, ग४, ६१९, का१व, यो १५, वे ३, क४, जा८, सं७, द४, ले६, म२, स६, सं२, आर्थ

बार, ज १२ । तलयौत्ताना-नृ १४, जी २ सं, ब, प ६ सं,५ ज, प्रा१० सं,९ ज सं,४ सयो,१ जयो,सं४,ग ४,६ १ पं,का१ त्र,यो ११ म ४ वा४ और बा, वे ३,क ४,का८, स ७,द ४, छ ६,य २,स ६,स २,बार,ज १२ । तदयसैत्तानां-नृप मिसाबाप्रस, जी २ संदयसैंजपर्योती।

प ६ ज, स ५ बसजी, प्रा७ संज्ञि ७ व संजि २ सयोग, सं ४, ग ४, इं १ प, का १ ज, यो ४ जोमि-२५ बाहारकमिण-वै-मिश्य-कार्यगा, वे ३, क ४, ज्ञा६ मध्य ब के कुकु, सं ४ व स छे यया, द ४ च व व ब के, छे २ क शु, भ २, स ५ उ वे बा सि सा, सं २, बा २, उ १०। सिष्याद्वारा—गु १ मि, जी ४ भा ६ संस्यसंजिपयोगापयात्वार, प ६ ६, ५, ५, बा १०, ७, ९, ७, सं ४ ग ४, इं १ पं, का १ व यो १३ बाहार-

स्वयातापवातापवाता, प ६ ६, ५, ५, ५, धार०, ७, ६, ७, ६ ४ ग ४, इ. १ ए, का १ त्र या १३ वाहार-कढयं नहि, वे ३, क ४, जा ३, सं १ व, द २ च व, ले ६, भ २, स १ मि, सं २, वा २, उ. ५ कुकु वि पंचेंद्रियमिच्यावृष्टियव्यक्तिकर्मो । गु१ । जी २ । सं। छ । प ६ । ५ । प्रा१० । ९ । सं४ । ग४ । इं१ । का१ । यो १० । स ४ । बं४ । जी । वै । वे ३ । क ४ । जा३ । जु! वि । सं१ । छ । व २ । च । छ । हे ६ स २ । सं१ । मि । सं२ । जा१ । उ५ ॥

पंजिंद्रियमिष्याहृष्ट्यपर्याप्तकर्मों । गुशः जी २ । संशः जशः पदः। जाभाजः। प्रा७।७ संशः गशः द्वंशः पं।काशः त्रायो ३ । जीमः। वैमि । काशः वे ३ । कशः। ज्ञार। संशः जादर। जः चा लेरक ज्ञान्नरासंशः मि । संशः ज्ञार। ऊपः॥ भाष्टा ज्ञा

सासावनसम्यग्बृद्धिमोवलावयोगिकेवलिपय्येतं मूलौधभंगमी प्रकारींव संक्रियंगळ-सकलाळापंगळ वक्तव्याळप्यतः।।

असंक्रिपेचेंब्रियंगळ्ये । गुरामि । जीरा असंक्रिपर्ध्याप्तापर्याप्ता । य ५ । ५ । प्राराण । सं ४ । गराइंशाये । काराच्यो ४ ॥ और ने काशा अनुस्थयकत । १। वे ३ । क ४ । १० ज्ञारासं शाबाब राचाबाको ६ । भ्रशासंशामि । संशाबसंक्रि। आर राउ४ ॥ भावे क्षाप्त

असंत्रिपंचेंद्रियपर्य्यातको "। गुशः नि । जीशः प ५ । प्राधः । ९ । सं४ । गशः ईशः पं। काश्त्रः यो २ । अपै काशः अनुभयवचन । १ । वे ३ । क ४ । झा२ । सं१। अर्गाव २ । छे ६ भ २ । संशः नि । सं१ । असंक्षि । आरशः उठ ॥ भा ३

पंचें क्रियासंत्रपप्यांत्रकर्गे'। गुशामि । जीशाप भा जप्राधा जासंधा गश्ता १५ इंशायं। काश्त्रायो २। जीमिशा काशावे ३ । क ४। क्राशासशाव्याय ले २ क शु भ शासंशामि। संशावसीता बाराउ ४॥ भाष्टिकश

चल । तत्पर्याप्तानां–गृ१, जी २ संल, प ६ ५, प्रा१०, ९, सं४, ग४, इं१, का१ यो १० म४ वा४ जी दै, वे ३, क ४, जा३ कुकु दि, सं१ ल, द २ चल, ले ६, प्र २, स १ मि, सं२, ला१,

उ. ५ । तरपर्यात्ताना—गुर, जी २, संत्रयपर्यात्ती, प ६ ज, ५ ज, प्रा७ ७ ज, सं४, ग४, इं१ पं, कार <sub>२०</sub> त्र, यो ३ जामि, वै मि, कारमण, वे ३, क ४, ज्ञा२, स. १ ज, द २, च ज, छे २ क शु, भ २, स. १ मि, सा६

स २, अग २, उ.४।

सासादनादीना गुणस्थानवत्, बसंज्ञिनां—गृशिम, बीर तस्त्यांप्तापर्याप्ती, प ५ ५, प्रा९ ७, सं ४, गरित, इंश्यं, काश्व, यो ४ बीर काश्वनुभयवयनं १, वे ३, क ४, ज्ञार, संश्वन, द २ व अ, ले ६, भ २, सशीम, संश्वन, ब्रा९, च ४, प्रा९, प्र्भ, भाव अल्यु भाव अल्यु सं ४, गशीन, इंश्यं, काश्व, यो २ बीश्वनुभयवाक् १, वे ३, क ४, ज्ञार, संश्व, द २, ले ६,

घ , गराल, ६ (४, कार न, यार बार बनुवयवाक् (,व ४,क ६, झार,स १.न,६ ४,० ४, भा४ भ २,स १ मि,सं १ बलं,बा१,च ४ । तदपबीजानां – गु१ मि,बो १,प ५ ब, प्रा⊍ ब,सं ४,ग१ ति,दं १ पं,का१ न, यो २ जो मि १ का१, वे ३,क ४,झा२,सं १ ब,द २.सं २ काम २. मंत्रितसामान्यपंचीं द्ववल्यवर्षात्रकार्ये। गुशामि। जीरासंक्यपर्ध्याप्तसंक्ष्यपर्ध्याप्तसंक्ष्यपर्ध्याप्त वृद्धाला संपात्रका प्राचात्रका स्वाचात्रका स्वाचार्यका स्वाचार्यका स्वाचार राज्यायो राजीमिशः काशः वेशः वराकशः झारास्त्रका वराखाल स्वरक्षेत्रका सुभरासंशामा संराज्याराकशः।

५ भा३ अञ्

संजिपंचेंद्रियरुब्ध्यप्रधास्तकःमों। गुशामा जीशासं० अः प ६। अः। प्रा७। अरा सं४। गरितामा इंशापी काशात्राचो राजीमा काशावेश घ०। कथा ज्ञार।संशाबाद राले रक शुभरासंशामा संशासंज्ञाबाराऊ ४॥ भाव अका

जस्जिपेचेंद्रियलब्ध्यप्यांत्तकःभें। गुशामाजीशाप्याजाप्रा७। ब्राह्म । १० गश्ति । इंशापंकाशात्रायो २। जीमा काशावेश्यां क४ । जारा संशा वाद २। चाबा ले २ के गुभ २ । संशामासंशाजसंज्ञाबाराउ४ ॥ भात्र असा

अनिद्रियशगळ्ये सिद्धगतियोळ्येळवंतयस्कुमेके वोडे सिद्धशगळ्यो एकेंद्रियाविनामकम्मॉदयाः भावमप्पूर्वारवर्मितोद्वियमार्गणे समाप्तमादव ॥

कायानुवाबदोळू । गुरैधाजी ५७ । ९८ । ४०६ । पदादा५ । ५ । ५ । ४ । ५ । १ । १५ ७ । ९ । ७ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ४ । ३ । ४ । २ । १ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो १५ । वे ३ । का४ । ज्ञाटा सं७ । वं४ । लेह भरासंदा संराजाराज १२ ॥

Ę

स १ मि, सं १ असंजी, बार, उ.४ । पंत्रीस्थलकथ्यपर्याचाना—नु १ मि, जी २ सक्यसंक्यपर्याची, प ६ अ. सं ५ ज ज, प्रा७ सं अ, ७ अ. ज, ग २ ति म, इं १ पं,का१ त्र, यो २ औं मि १ का१, ये १ पं,क ४, ज्ञार, सं १ ज, द २ च अ, ले २ क.गू. भ २, स १ मि, सं २, जा२, ज ४ ।

२० तस्त्रिया— मुर्दिम, और रक्क, प६ ग, प्राध्य अत् मंध्र, गरित मृड १ पं, कारेत, यो २, अर्थिम का,वे १ पं,क ४, जार,संरेख,द २, छे २ क गु, गर,स १ मि,संरेसंबी,आ र,उ ४ ।

तदस्तितां- गुरिम, जी १,प १ अ, प्रा७ अ, सं ४,गै १ ति, इं १ पे, का १ व, यो २ औ मि का, वे १ पे, क ४,जा२, सं १ अ, द २ च ब, के २ क बु,म २, स १ मि, सं १ अ, आ,२, स ४ ।

अतीन्द्रियाणा सिद्धगतिवत् । इति इन्द्रियमार्गणा गता ।

्ष् ६, ४, ४, ३, ४ २ १, सं४, स ४, इं६, का६, सो १५, बे३, इट, झा८, सं७, द४, छे६, अ.२. १, ४, ४ ३, ४ २ १, सं४, स ४, इं६, का६, सो १५, बे३, इट४, झा८, सं७, द४, छे६, अ.२.स

वद्कवायसामान्ययस्यास्तकन्येँ। गुश्यानी १९।३७।१८६।यदा५।४।४।प्राप्त १०। ९।८।७।६। सर्योगा।४।४। बयोगि १।सं४। य४।ई५।का६। यो ११। सिश्च-बतुष्कहोनं।वे३।क४।बा८।सं७।व४।ले६ भरासं६।सं२।बा२।उ १२॥ ६

षट्कषायसामान्यापर्ध्याप्तकर्मो । गूप । मि । सा। ब । प्र। सयो । जी ३८ । ६१ । २२० । प ६ । प । प्राप्ता ७ । ७ । ६ । प । ३ । २ । सं ४ । ग ४ । इंप । का ६ । यो ४ । मिश्र खतुद्ध्ये । बे ३ । क ४ । झा६ ॥ मनःपर्थ्यावभगरिहतं । सं ४ । ब । सा। छे । यथा। व ४ छे २ क शुभ २ । लंप । मि । सा। छ । वे । झा। सं ४ । बा२ । उ१० । झा६ । व ४ ॥ भाष

मिष्यादृष्टिप्रभृतिगळगे मूलौचभंगमक्कुमल्लि मिष्यादृष्टि त्रिविषकाळ्गे कायानुवाददल्लि मूलौचदोळु पेळवजीवसमासगळ् वक्तव्यंगळखुवु । नास्त्यन्यत्र विज्ञेषः ॥

पृथ्वीकायंगळ्ये । गु?। जी ४ । बादरपय्यांन्तापय्यांन्तापय्यांन्तापय्यांन्तापय्यांन्त । प ४ । ४ । रा प्राप्त । संशास १ । ति । इं१ । ए। का १ । छू। यो ३ । की २ । का १ । ये १ । यं । क ४ । जा२ । संशास सं। द १ । अचा। के ६ अ २ । संशासि । संशाससं। या२ । उ ३ ॥ भा ३

पृथ्वीकायपर्याप्तकर्यो । गुशाजी २ । द्वासू। पशाप्ताप्ताक्षंशायर्थ्याप्तकर्यो । गुशाजी २ । द्वास्ताप्ताक्षंशाया ए। काश्यायो २ । औं का। वेशायो क्षेत्रासार । संशाया विकास क्षेत्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्

भ २। सं१। मि। सं१। अ। स। आ १। उ३॥

तत्पर्योत्ताना—गु१४ । जो १९ । ३७ । १८६ । प ६ । ५ । ४ । ग्रा१० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । ४ । १ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो ११ । मिश्रत्यकार्सणाभावात् । वे ३ । क४ । ज्ञा८ । सं७ । द४ । के ६ । स.२ । स.६ । स.२ । जा२ । उ.१२ । तदप्यप्तिना—गु५ मि.साक्षप्रसः।

जी ३८ । ६१ । २२० । य ६५४ । ब्रा७७ ६५४ ३२ । स.४ । ग्र४ । ६५ । का६ । यो ४ त्रयो मिश्राः कार्मणस्य । ये ३ । क ४ । ज्ञा६मन पर्ययमिशंगमायातृ। सं४ व्यसाले यथा। द४ । कर रुत्राः २००० ।

भ २ । सं ५ मि साउ वे क्षा । सं २ । आ २ । उ १० ज्ञा६ द ४ । मिथ्यादृष्ट्यादीनां मूलीघः किन्सु सामान्यादित्रिविधमिथ्यादृष्टीनामेव कायानुवादमूलीघोक्तजीवसमासा वक्तव्याः । अन्यत्र विशेषो नास्ति ।

पृथ्वीकामिकाना−गुरै। जो ४ वादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ताः। प ४ ४ । प्रा४ । ३ । सं४ । ग १ ति । इं१ ए । कारैपृ। यो ३ जो २ कारै। वे १ यं। क ४ । झारे । सं१ अत्र । द १ अप्त । छे ६

भ २ । स १ मि । स १ असं। बार । उत्ते। तस्यबिताला— पृशिम । और वासू। प ४ । प्रा४ । २५ स ४ । गरित । इंश्ए। काश्यु। यो १ बौ। वेश्याक ४ । झार । संश्रेक । दश्यचा प्रश्वीकाषापस्यस्तिक सों। नृशाजी २। बा० व। सू० व। पशीज। प्राही व। संश्राम १। ति। देश ए। का१। प्राः यो सि। का। वेशायी क । जा२। संशाजावशाज्या छेरक प्रुप्तासंशामि। संशाजसं। जा२। उ३॥ भावन्य

बादरप्रज्योकायिकंपळमे । गुश् जी २ । या वाप ४ । ४ । प्राप्त । सं४ । गुश् ५ ति । इंशीए । काश प्रायो ३ । जी २ । का । वेश वं । क ४ । ज्ञा२ । संशास्त्र । ब्राया सम्बाले ६ म २ । संशासि । संशास में । ज्ञा२ । उ३ ॥

भा ३ अः

बाबरपृष्यीकाषपर्याप्तकर्मा । गुशासि । जीशाप क्षाप्राक्षा संकागशासि । इंशाए । काशाप्रायो १। जी। वेशाबं। क क्षाज्ञार। संशाव संगदशावाचा लेद भरासंशासि । संशावाबाशाच्या

बावरपृथ्वीकायलब्ययपर्याप्तको वरस्याप्तको पेळ्वते पेळ्वकोळ्गे । सुरुमपृथ्वीकायेगे सुरुमेक्वेत्रे पेळ्वकोळ्गे । सुरुमपृथ्वीकायेगे सुरुमेक्वेत्रे पेळ्वकोळ्गे । विल्ले विशेषसूंटबाबुवें बोडे सुरुमपृथ्वीकायंगे विलाळाषमं माळके । १५ अष्कायिकंपळ्णे पृथ्वीकायिकंपळ्णे पेळवेते पेळवेते पेळवेते पेळवेता प्रस्तायकंपळ्णे पृथ्वीकायिकंपळ्णे पेळवेते पेळवेते पेळवेता प्रस्तायकंपळ्णे प्रस्तायकंपळ्णे प्रस्तायकंपळ्णे स्वर्मेयाळ्ले सेव्ययोळलेवसंटाबुवें बोडे ब्रष्ट्यविं सुरुमुंगळ्ले

ले ६। स २ । स १ मि । सं१ ज । बा१। उ.३ । तदपर्याप्ताना—गु१। जो २ वाळ सूछाप ४ भारे

अर्था अर्थास प्रेमा प्रति । इंदिए । कार्या यो २ औमि का। वे १ यं। क ४ । आर्यास १ अर्थाद १ अर्था छे २ क यू। भ २ । स १ मि । स १ अर्था थार । उ.३ । तद्वादराणा—पूरै । जी २ भारे अर्थु

२० प अर्थाप ४ ४ । ब्राइप सिंध प्रकारिया के स्वीर कार । वे १ पंकि ४ । झार। संक्षित्र के प्रकार किया है सि । संक्ष्य । आसर। उदे। सल्पाप्ताना — गुरै मादेश्य

मि।जी १। प४। प्राप्ता संक्ष्यान १ ति। इ.१ ए। का १ पृ। यो १ और। वे १ पं। क्षप्ता २। संश्वाद १ वचाले ६। प्रन्। संश्वासि १ व। बारी उदे। तदप्यप्तिना—गु१ भारे

मि।जी १ अर्थ। प्रअव। प्राव्य। सं४। न १ ति। इं१ए। का१पृ। यो २ मि का। वे १ यं। २५ क ४। जारकुकु। सं१ वा। द १ अ.च। छे २ क सु। भ २। स १ मि। सं१ अपसे। बार। उ३। भा ३ अस

तस्वक्रम्यपर्याचानां तदपर्याचवत् । तत्सूदमाणा सूदमेकेन्द्रियवत् । अप्कायिकाना पृथ्वीकायिकवत् । किन्तु इम्यतो बादरपर्याचे सुक्ला तेवस्कायिकेयु मुदमाणां पर्याच्यामत्रकालयोः कपोता । बादराणा पर्याचकाले

क्रपोतमे बावरंगळ्ये पर्व्याप्तियोळ् पीतवर्णमे उभयक्कं । विषक्षातियोळ् शुक्छमे । बातकायिकं-गळ्येयुसपर्व्याप्तकालबोळ् गोसूत्रसुद्गाव्यक्तवर्णमक्कुं । वनस्पतिकायिकंगळ्ये । गु १ । जी १२ ॥

प्रतिष्ठितप्रत्येक पर्ध्याप्रापर्ध्याप्त अप्रतिष्ठितप्रत्येकपर्ध्याप्तापर्ध्याप्त ४ । नित्यनिगोदवादरपूक्ष्म-चतुर्गितिनिगोदवादरपूक्ष्मगळंतु४ कतं पर्ध्याप्तापर्ध्याप्तमेदविदसं दुकूढि यन्तेरहु। प ४ । ४ । प्रा ४ । ३ । सं४ । ग १ ति । ई१ । ए । का १ । वन । यो ३ । जो । का मि । वे१ । वं। क ४ । जा २ । सं१ । जा द१ । बचा लेह भ २ । सं१ । मि । सं१ जसं। आ २ । उ३ ॥ भा ३

बनस्यतिपर्व्याप्तक्ये । गुराजी ६ । प्राजा नित्यनिगोद बादरसूक्त्यपर्व्याप्तक्तुर्णात-निगोदबादरसूक्त्मपर्व्याप्तकुप ४ । प्राप्ता ४ । सं४ । गरित । इंरा ए।का १ । बन । यो १ । जी।वे १ । बं।क ४ । जा२ । सं१ जाद १ । जचा छे६ भ २ । सं१ मि । सं१। भा ३

अं। आर्था उदेश

वनस्पतिकायिकापर्याप्तकन्यें। गुशः मिः। जी६। जा प ४ जः। प्राः नः। जा सं४। गः ति १। इं१। ए। काश्वनः। यो २। मिः का। वे १ यं। कः ४। ज्ञा२। संश्वाद १ अवः। ले २ कशु भ २। संशेमिः। संशावसं। जा२। च३॥

भा३ अञ्

प्रत्येकवनस्पतिगळ्ये। गुरैमि। जी ४। प्रति। अप्रति। वा वा प ४। ४। प्रा४। ३। सं४। गरैति। इं१ए। काश्वन। यो ३। और २। काश्वेश्यं। कथा ज्ञारा १५ संश्वादश्वच। छे६ भ २। संशैमि। संशः। ब्रस्थावार। उ३॥ भाष्ट

पीता । उभयविषद्वगतौ शुक्ला । बातकायिकाना अपर्योप्तकाले कपोता । विष्रहगतौ शुक्ला । पर्याप्तकाले गोमुत्रमृद्याल्यक्तवर्णा ।

वनस्पतिकायिकाना–मु१। जी १२ प्रतिष्ठिताप्रविक्रिप्रत्येकबादरकृष्यनित्यवतुर्गतिनिगोदाः पर्याप्ता-पर्याप्ताः। प ४४ ४ । प्रा४ ३ । सं४ । ग१ ति । ई१ए । का१व । यो ३ और २ का१ । वे१ यं। २० क ४ । जा२ । सं१ अ । द१ अवद । छे६ । स२ । स१म । सं१ अ । वा२ । उ३ । तस्पर्योप्तानां–

गु१। जी६ प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येक बादरसूक्य नित्येच तुर्गितिनिगोदाः पर्याप्ताः । प ४ । प्राप्ता ४ । सं४ । ग १ ति । इं१ ए । का१ व । यो१ जौ । वे१ यं। क ४ । ज्ञा२ । सं१ ज । द १ अच । छे६ । म २ ।

स १ मि । सं१ अ.। बादै। उदे। तदपर्याप्ताना— नु१ मि । जी६ अ.। प∨ अ.। प्रा३ अ.। सं४ । ग१ ति । इं१ ए । का१ व । यो २ मि का। वे१ षं।क ४ । झा२ । सं१ अ.। द१ अच। छे६ २५

भ २ । स १ मि । सं १ अर्था अर्था २ । उत्येकाना—गुश्मि । अर्थि अतिष्ठितप्रतिष्ठिती । प २ अ. २ । प४ ४ । प्रा४ ३ । सं ४ । गश्ति । इं १ ए । का१व । यो ३ और १ का१ । ये १ यं । प्रत्येकञरीरवनस्पतिष्य्यभिक्सों । गुशः मि । जी २ । य ४ । प्राप्ता ४ । सं४ । ग १ ति । ई १ ए । काश्वन । यो १ जी । वे १ वं । क ४ । ज्ञा२ । संश्वा द १ अव । के ६ म.२ । भा३

सं १ । मि । सं १ । असं। अगर। उ३ ॥

प्रत्येक कारोरापर्ध्याप्रवनस्पति ये। गुश्मा जी १। प ४। प्रावाब असे ४। ग १ ति। ५ ई १ ए। काश्वन । यो २। मि । का। वेश्यं। क ४। झा२। संशाबाद १। अर्घ ले २ क ग्रु भ २। संश्मा । संश्या बा२। उदे॥ भादे अर्थः

इंतु निर्वृत्यपर्य्यामकमाँ आलापत्रयं पेळल्यटुव् । लब्ध्यपथ्यप्तिकमाँ यो वे आळापमक्कुम-वृत्रं प्रत्येकबादरनिगोदप्रतिष्ठितंगळगेंतु पेळवंते वक्तव्यमनकुं ॥

साधारणबनस्पतिगळ्गे गुश्मि । जी८ ॥ नित्यचतुर्गितबाबरसूक्ष्मपर्ध्यास्तापस्यास्तः १० प ४ । ४ । प्रा४ । ३ । सं४ । गश्ति । ३ १ ए । काश्वन । यो ३ । जी२ । काश्वी १ यां। क ४ । जा२ । संश्वाब १। जचले ६ अ. २ । संश्वीमा संश्वाबार । उ३ ॥ भा३

साघारणवनस्पतिपर्ध्याप्तकर्षे । गु?। मि । जो ४ । निस्यचतुर्णितवादरसुक्ष्मपर्ध्याप्तकर । प ४ । प्रारंभ सं४ । ग१ ति । ई१ ए । काश्वन । यो १ जो । वे १ वं। क ४ । जा २ । सं१। जा व१। जवा। लेंद भ २ । संशामि । संशाजा वाशाज्ये ।। भा ३

१५ क ४ । झार। स १ बाद १ बचाले ६ । म २ । स १ मि । स १ बसं। बार । उ ३ । तत्वयस्तिना – ३

गुरैमि । जी २ । प ५ ४ । ब्रा४ सा४ । गरैति । इरैए । कारै व । यो १ जी । ये १ व । क ४ । कार । संरै काद १ वव । ले ६ । म २ । सा१ मि । संरै बर्साकारै । उ ३ । तदपर्वास्ताना— गु २

१। जी२ जाप ४ जा प्रा३ जास ४। ग१ ति। इं१ए। का१ व । यो २ मि का। वे १ खं। क ४। झा२। स१ जाद १ जवा ठे२ क खु। भ२। स१ मि। सं१ जर्स। आ.२। उ३।

२० तल्लब्यपर्यात्तामा तन्तिर्वृत्त्यपर्याप्तवत् ।

साघारणाना- मु१ मि । जी ८ बादरकूमिनत्वेतरिनमोदाः पर्याप्तापर्याप्ताः । प ४ ४ । प्राप्त ३ । सं४ । ग१ ति । दं१ ए । का१ व । यो ३ औं २ का१ । वं१ ए । क ४ । झा२ । सं१ काद१ कव । के६ । सं२ । सं१ मि । सं१ व । जा२ । उ३ । तस्यपिताना-- मु१ मि । जी४ बादरकूल्य-३

नित्यचतुर्गतिनिगोदाः पर्याप्ताः । प ४ । प्रा४ । सं ४ । ग १ ति । इ.१ ए । का१ व । यो १ ली । वे १ २५ यं।क ४ । झा२ । सं१ ला द १ लचा ले ६ । स.२ । स.१ मि । सं१ ला ला१ । उ.३ ।

٠,

साबारणवनस्पर्यपर्याप्तकर्यों । गुशा जी ४ । नित्यचतुर्वीतिबादरकुक्मापर्य्याप्तकदा प ४ । जा प्रा ३ । जासं४ । गश्ति । इंश्ए। काशासाव्यवनस्पति । यो २ । मि १ । काशावेश्यां क शासाय । संशासाय १ । अवस्तु लेर भ २ । सशासि । संशास्त्री

असंज्ञि≀आ २।उ३॥

साधारणबाबरवनस्पतिगळ्गे । गु?। मि । जो ४ । निरथचतुर्गितपर्ध्याप्तायर्थ्याप्तकर । प ४ । प्राप्त । ३ । सं ४ । ग १ ति । इं? ए । काश्वन । यो ३ । जो २ । काश्वे १ र्ष । क ४ । जा२ । संशाबाश्वे च अव । स्टेश्च मा३ । भा३ ।

साधारणबादरपर्धान्तकर्भो । मुशामा जी २। नित्यचनुर्मोतिपर्धाप्तकरः। प ४। प्राठ। सं४। गश्ति । इंश्ए। काश्वन। योशाजी। वेश्वं। क ४। ज्ञा२। संशा ज्ञादशाजव लें ६ भ २। संशामि । संश्रेज सं। जाशाज्ये। भावे

साघारणबादरायस्यरिकस्यों । गु१ । मि । जी२ । साघारणबादरिक्य चतुर्णीत अपर्य्याप्तकरः । प४ । जप्रा३ । ज। सं४ । ग१ ति । ई१ ए । का१ वन । यो २ मि का। वे १ षं। क४ । जा२ । सं१ । ज। द१। जच ले २ क घु म २ । सं१ । मि । सं१ । सा३ अपु

असं। अगर। उ३॥

इंतु साधारणबादरवनस्पतिगे आलापत्रयं पेळल्यट्युडु । आलब्ध्यपय्याप्तकार्गे ओं दो वे १५ आळापमनकुं । साधारणसर्व्यस्थिनच्चे सुरुमपृथ्वीकार्यप्रक्रों पेळ्डले पेळ्डुको बुदु । अल्लि विशेष-

तदपर्याताना—नुशिमः। जी४ वादरसूक्ष्मित्यचतुर्यातिनियोदा अपर्यात्ताः।प ४ जः। प्रा३।सं४। गश्ति।दंशिए। काश्वः।यो २ मि का।वेशियां क ४। ज्ञारासंस्थात १३ अचः। छेर। १

भ र। स १ मि । सं १ अयं। आर र। उद्देश तद्वादराणां — गुरै मि । औष्ठिन त्यचतुर्गतिनियोदाः पर्याप्तापर्याप्ता । प ४ ४ । प्राप्त देश सं १ ति । इं १ ए। कार्शवायो देशीर कारे। वे १ २० य । क ४ । जार । सं १ अर । द १ अचाले ६ । भ र । स १ मि । सं १ असं। आर र। उदे।

तत्पर्याप्तानां—गुशिम । जी२ । नित्यचतुर्गतिपर्याप्तौ । प४ । प्रा४ । सं४ । गशित । इंश्ए । काश्व । यो १ औं । वेश्यं। क ४ । झा२ । संश्व । दश्वचा । छे ६ । अ.२ । सशिम । संश्व ।

ला १। च ३। तदपर्याप्तानां — गु१ जी २ । बादरित्य बतुर्गती अपर्याप्ती । प ४ व । प्रा३ व । सं४ । ग १ ति । दं१ ए। का १ व । यो २ मि का। वे१ वं। क ४ । का२ । सं१ व । द १ २५ जय । ले२ क छ। म २ । सं१ मि । सं१ व । वा२ । तस्त्रक्रम्यपर्यप्तानां तिनिर्मृत्यपर्याप्तदत् । मा१ वक्ष

साधारणसर्वसूरमाणां सूक्ष्मपृथ्वीकायवत् । किंतु जीवसमासाक्ष्यत्वारः नित्यनिगोदाना चतुर्गतिनिगोदानां च १२६

,.

माबुष्टेंबोर्ड नास्तु बीक्समारोगळ् पुरुपसाबारचवनस्पतिये दितु वस्त्रव्यमण्डुः । युळिवंते निर्ध्वियोव-मण्डुः । चतुर्माति निर्पार्थपळ्या साबारचवनस्पतिये येळव क्रममेयवर्जुः । निर्ध्यनियोवंगळणपुणा क्रममेयक्जुः । वस्लिगुपयोगिगावाः :—

पुरवीवादिचउण्णं केवळिवाहारदेवणि रयंगा । वपदिट्ठिवा हु सब्दे पदिट्ठिवंगा हवे सेसा ॥

त्रसकायंगळ्ये । गु१४ । जी१० । बि । ति । च संपं। व पं प ६ । ६ । ५ । ५ । २२२२२

प्रा १०। ७। ९। ९। ६। ७। ५। ६। ४। ४। २। १। सं४। ग४। इं४। वि। ति। च। पं। का १ त्राची १५। वे ३। क ४। ज्ञाटा सं७। व ४। ले ६ म २। सं६। सं२। ६

बार। उ१२॥

त्रसपर्याप्तकस्यै । गु१४ । जी५ बि । ति । चापंसं । पंजाप ६ । ५ । प्रा१० । ९ ।

८। ७। ६। ४। १। सं४ । य ४। इं४। बि। ति। चापं। कारे वायो ११। वे ३। क४। बा८। सं७। द४ ले ६ घ२। सं६। सं२। बा२। उ१२। जलाऽपर्व्याप्तकार्गेषु५।

मि।सा।बाप्रासयो।जी५ वि।ति।चापंसं।बसं प६। ब५। बप्राः ७।

७।६।५।४।२। सं४।ग४। इं४।बि।ति।चार्याका१त्र।यो ४। मिश्रत्रय-१५ काम्प्रणयोगेनळु। वे३।क ४।झा६।म। श्रु।ज।के।कु।कु।सं४।ज।सा।छे।

साधारणवत । अत्रोपयोगिगाया-

पुष्टवीयादिवनुष्टं केवलिबाहारदेवणिरयंगा । बपदिद्रिता हु सब्वे पदिद्रितंगा हवे सेसा ॥१॥

त्रसकायानां—- गु१४ । जी १० वि ति च संबसं। पं६६ । ५५ । प्रा१० ७ । ९ । ७ । ८ । ६ । २०२० २०२०

२० ७ ५ ६ ४ । ४ । २ । १ । सं ४ । ता४ । इं४ विति चर्ष। का१ ता यो १५ । वे ३ । कथ । इता८ । संधाद४ । छे६ । स२ । स६ । सं२ । बा२ । उ१२ । तत्स्यप्तिना—मृ१४ । जी५ । विति च १११

संबसं। प६ ५। बारै० ९८ ७६ ४ रे। सं४ ग४। इं४ विति चयं। कार त्रायो ११। बे ३। रेरे

क ४ । ज्ञा८।सं७ । द ४ । ले ६ । घ २ । स. ६ । सं२ । बा२ । उ १२ । तदपर्याप्तानां—-गु५ मि ६

सास्त्र प्रशाजी ५ विति चसंबद्धां प ६ जा ५ जा । छा । छा ६ । ५ । ४ । रास्य । स्था २५ इं४ विति चर्षाकारेत्रः यो ४ मिन्नारेकार्यनः। देश कथा जा६ सञ्चल के कुहु। १९११ यथा। दडलॅं २ क शुभ २ । सं५ । मि । साउ । वे । आरा। सं२ । आर २ । उर्०॥ भा६

त्रसमिष्याद्यष्टिगळगे। गुरामि ।। जो १०। । वि । ति । चासं। जा पदा६। २ २ २ २ १। ९। प्रा१०। ७। ९। ६। ९। ५। ६। ४। सं४। ग४। दं४। का१ त्रायो १३। बाहारद्वयर्विज्ञतमामि । वे ३। क ४। जा३। कु। कु। वि । सं१। जादा२ छेद् स२। सं१। जि । सं२। जा२। ज५॥

जसप्य्यक्तिमध्यादृष्टिगळ्ये । गुशा स्माजीक्षा विश्वासापं। बायदाक्षा ११११ प्रारः । ८।७।६। संधा गणाइंधा विश्वासापं। काश्जायोशः। १११ मधावाधाजीशावेशावेशाकष्ठाज्ञास्थाजावरः। से ६ मरासंमि। संशावाध्य

त्रसाऽपर्व्याप्तिम्ब्यादृष्टिग्लां। गुशासि । जीभा विश्वासि । जा य ६। ५०११ १०११ १०११ है। सा । जा भाषा विश्वासि । जा राज्या विष्यासि । जा राज्या विश्वासि । जा राज्या विश्वासि । जा राज्या विश्वासि । जा विश्वसि । जा

# सासादनसम्यग्टब्टिप्रभृतियागि अयोगिकेवलिपर्यंतं मूलौघनंगमक्कुं ॥

अकस्यक्राळ्ये। गु०| जी०। प०। प्रा०। सं।०॥ ग१। सिद्धगति । का०। यो०|वे०।क०|ज्ञा१के०।सं०।व१के०।छे०। भ०। सं१। छा। सं।०। आः १। जनाहार।उ२॥

त्रसल्रुक्थ्यपर्याप्तकर्त्तां।गु?।मि।जी५। वि।ति।च।पं।अः प६।५।प्रा७। ११११

५ ७ । ६ । ५ । ४ । सं४ । ग२ ति । म । इं४ । बि । ति । च । यं काशात्र । यो २ । औ १ १ १ मि । काशा वेश्यं। क४ । जा२ । संश्वादच। वा ले २ क शुभ२ । संश्मि । भा३ व शु संशाजार । उ४ । इंत कायमार्गणे समाप्तमाइदु॥

योगानुवादबोळु मूलौयभंगमक्कुं। विशेषमाबुदें बोर्ड प्रयोदगतुणस्थानंगळणुबु। मनोयोगि गळगे। गुरदाजी रापं०प १।प ६।प्रार०।स ४।ग४।इं१। का१।त्र।यो४। १० नार्क्जमनोयोग। वे३।क ४। जा८। सं७।द४ ळे६ भ र। सं६। सं१।

आप १। च १२॥

मनोग्रोगिमिच्यादृष्टिगळ्यो । गुरै मि । जी १ । प ६ । प्रारै० । सं ४ । ग ४ । इं१ । का १ । यो ४ । नाल्क् मनोयोगंगळुं । वे ३ । क ४ । जा ३ । सं १ । अ । द २ ले ६ भ २ । भा ६ सं१ । मि । सं१ । अ १ । उ ५ ॥

५ मनोयोगितासावनंगे । तु१।सा। जी१।प ६ । प्रा१० । सं४ । प४ । इं१।पं। का१त्र । यो ४ । मनोयोगंगळू । बे३ । क४ । जा३ । कु। बु। यि । सं१ । अ । द२ छे६ भ १ ! सं१ ।सासा। सं१ । जा१ । उ५ ॥

बार. उ.४.। सामादनावयोगांतेषु मूलीघवत्, अकायाना—मु∘, जो०, प०, प्रा०, स० ग १ सिद्धगतिः, इं०,का०,यो०,वे०,क०,झा१के,सं० द० के०,भ०।सः १ धा,स० आः १ अनाहारः,उ.२,तलळ्य-२० पर्यासाना—मु१, जी५ विति चस अर्थ,५ अ, प्रा७,७,६,५,४,स.४, गरति म,इ.४ १००१

वि ति च पं। का १ त्र, यो २ बौ मि १ का १, वे १ यं, क ४, ज्ञा२, सं १ ब, द २ च ब्र, छे २ क शु। १ १ १ १

भ २ । स १ मि । सं२ । आ २ । उ४ । कायमार्गणा गता ।

योगानुवादे मूल्लीयः किंतुगुबस्थानानि त्रयोदसैव, मनोयोगिना—गुश्वे,जी१,गंप,प६, पा१०, सं४ । ग४, इं१,का१त, यो४ म, वे३,क ४, बा८,स ७,द ४, के६ भ २, स ६, स १ आ १,

२५ च १२ । तिमध्याद्वां - गुशिम, जी १, प ६, प्रा१०, सं४, ग४, दं १, जा १, यो ४ म, बे ३, क४, ज्ञा ३, सं१ ब, द २ ले ६ म २, स १ मि, स १, बा १, व ५ । तस्सासदनस्य — गृशसा, जी १, प ६,

प्रा१०। सं४। ग४। इं१ पं,का१ त्र। यो ४ म। वे ३। क ४। ज्ञा३ कुकुवि। सं१ अ ।

मनोबोगिनिश्रंगे। गुरा निषा जो १। प ६। प्रार०। संधानाधाई १। पं। कारत्रायो ४।मनो । वे ३।क ४।इत ३।सं१। जाद २। ले६ घरासं१ निषा संराजाश । उप।

मनोयोगि असंयतंगे गुशा असं। जीशा प ६। प्राशः। संशाय ४। इंशाकाश। यो ४। मनो। वे ३। क शाज्ञा २। मा श्रुष्या संशायाव ३। चायाला छं६ भा६

भ १ । सं ३ । उ.। वे । क्षा । सं १ । बा १ । उ.६ ॥

क्षा) संशाजाशा उद्या

मनोयोगिष्रमत्तेगे। गुरप्राजी **१। प६। प्रा**रु०।सं४। गरम। इं२। कार। र० यो ४। मनोयोग। वे ३। क ४। ज्ञा४। म। श्रुः ज्ञाम। सं३। साछि। प। व३। च। छ। ज्ञाले६ म१! सं३। ज्ञाबे। क्षासं१। ज्ञार। ज्ञाल। मा३

मनोयोधि अप्रमत्तप्रभृति सयोगकेबल्यिय्यंतं मूलीघभंगमक्कुं। सर्वत्रनास्कुं मनोयोधंगयु सयोगरोठः सरवानुभयनगोयोगद्वयं सरवमनोयोधिमिष्यावृद्धिभृतिसयोगकेबल्यिय्यंतं मनोयोधि भगवक्तव्यमक्कुं। विशेषनावुदं बोडे सरवमनोयोगमो वे वक्तव्यमक्कु। ई प्रकारमे अनुभयमनो- १५ योगिनळ्यामक्कं। विशेषनावुदं बोडे अनुभयमनोयोगमो वियक्क्ममेबुद्धः।

द २, छे ६ । भ १, स १ सा, सं १, बा१, उ.५ । तन्मिश्रस्य— गु१ मिश्रं जी १ । प.६ , प्रा१०, स.४, ६ ग४, इं१ पं, का१ त्र, यो ४ म. वे ३, क.४, जा३ म.थ. ब,स १ ज,द २, छे ६ । भ.१ । स.१ मिश्रं,

सं १, आ. १। उ. ५। तदस्यतस्य—मृ १ अ, जी १, प. ६। प्रा १०, सं ४, ग४, इं.१ पं. कार त्र, यो ४ म, वे ३, क ४, जा३ म श्रुज, सं १ अ, द ३ च अ अ, ले. ६, भ १, स. ३ उ वे आ, सं १, २०

आ १,उ ६ । तद्देश स्यतस्य — गुरै दे,औं १, प ६, प्रा१०, सं४, ग २ ति म, इं१ पं,कारै त, मो ४ म,वे ३,क ४,जा३,स १ दे,द ३ च काळ, छे६ । स १ । स ३ उ वे छा।सं१ । आ १ ।

ड ६ । तस्त्रमत्तस्य — पुरित्र जी १ प,प ६ , प्रा१०,सं४, ग१म, ६ १ पं, का१ त्र, यो ४ म, वे ३,क ४,ज्ञा४ म खुअ म,सं ३ साक्षेष,द ३ च अन् अन,के ६,म १,स ३ च वे सा।स १,आग१।

उ ७ । तदप्रमत्तादिसंयोगांत मृत्कीषः किंदु सर्वत्र मनोयोगाश्वत्वारः सयोगे सत्यानुभयो हो सत्यानुभयमनो- २५ योगिनां निष्यादृष्टप्यादिसयोगातं मनोयोगिवत् किंतु योगस्याने स्वस्वनामैकः । बसस्यमनोयोगिनळ्यो । गृश्याक्षीशाप ६। प्राप्ताशास्त्राक्षा इति। काशा यो १। बसस्यमनोयोग वे ३ । क ४ । झाछ । कु। कु। वि। याश्राकामा संछ । का देश सा। छै। पासू। यथा। दशा छे ६ भ २ । सं६। मि। सा। मि। उ। वे। झा। संश भा६

#### बार। उर०॥

 मिष्यादृष्टिप्रमृतिक्षीणकवायपर्यंतमसत्यमनोयोगिगळगमुभयमनोयोगिगळगं स्वस्वयोगमे वक्तव्यमक्कं इतिते विजेवमक्कं ॥

वल्योगिनळ्ये । गु१२ । जीप । बि । ति । ब । सं । ज । प ६ । प । प्रा१० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं ४ । ग ४ । इं४ । का१ ज । यो ४ । वबनयोगेनळु। वे ३ । क ४ । इत्तर । सं ७ । ब ४ । छो६ । म २ । सं ६ । सं २ । जा१ । छ १२ ॥

ः वाम्योगिमिप्यावृष्टिगळ्गे । पुरामि । जी ५ । यदा ५ । प्राप्त १० । ६ । ६ । सं ४ । ग४ । इं. ४ । काशात्र । यो ४ ॥ वास्योगेगळु। वे ३ । क ४ । ज्ञा ३ । सं १ । या १ । छ ६ भ २ । सं १ । मि । सं २ । या १ । उ ५ ॥

सासादनप्रभृतिसयोगकेनश्रियच्यंतं मनोयोगिभंगं वक्तव्यमन्कुं । विशेषमिदु नाल्कुवाग्यो गंगळेंदु वक्तव्यमनकुं । सयोगरिगयुं एल्लेल्शि मनोयोगं पेळल्यट्टुबल्लल्लि बाग्योगं बक्तव्यमककुं ॥

्र काययोगिप्रज्ञो । गुश्राजी १४ । यदादाभाभाभा४ । प्राप्ताश्वाखाः ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ४ । ३ । ३ । सयोगिकेवल्वि । संधाय ४ । इं५ । कादा यो ७ ॥ काययोगिष्ठु। वे ३ । क ४ । ज्ञा८ । संखादशाले ६ । अ. २ । संदासंग

## असर। उ१२॥

असत्यमनोयोगिना—नु१२ । जी१। प६। प्रा१०। सं४ । ग४। द१। का१। यो१ २० असत्यमनः। वे३।क४। ज्ञा७ कुकुवि म जुञ्जम।स७ अर्देसाळे पसूयवा।द३।ळे६ अ.२ ।

स ६ मि सा मि उ वे सा । स १ । वा १ । उ १० । तन्मिच्यादृष्ट्यादिसीणकषायांतं योज्यं । उभयमनी-योगिनामप्येषं । स्वस्वयोग एव वक्तस्य: ।

यास्योतिनॉ—मृश्दे।जी ५ विति चसंब्रा प६ ५ । प्रा१० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ ।ग४ ।इं४ । का१ त्रासो ४ । वा।वे ३ । क ४ ।ज्ञा८ । सं७ ।द४ । के ६ । स २ ।

२५ स ६ । सं२ । बार । उरिनाचाइया—मुरिमा जी ५ । य ६ यः प्रारंग १० । ८ । ७ । ६ । सं४ । ग४। कार्या मो ४ वा। वे ३ । क ४ । बा३ । संर्वाद २ । छे ६ । स २ ।

सुरिम । संर। बार । उप्पासलानानिस्योगातं मनोयोगिकत् किनुयोगस्याने बायोगो वक्तस्यः । काययोगिनां—मृ१३ । जी१४ । प ६६५५४ ४ । बा१०७९७ ८६७४६४४ ३४५२ । सं४ । ग४ । ई५ । का६। यो ७ कायस्य । वे३ । क४ । बा८ । सं७ । द४ । के६ । ज२ । सु६ । काययोगिषस्यांत्रकर्गे । गुरैकः ची७। य ६। ५।४। प्रार १०।६।४। ४। संभाग ४। इं५। का६। यो ३। जी। वै। बा। वे३। क ४। झा८। सं७। द४। ले ६ अ. २। सं६। सं२। बाहारकदा ७१२॥

अपस्यमिकाययोगिगळ्ले । गु५। सि । सा । अ । प्र। सा आवे ७। अ । पा६। ५। ४। प्रा प्रा७। ७। ६। ५। ४। ३। २। सं४। ग४। इं५। का६। यो ४। आवे सि । वे सि । आसि । का१। वे ३। क४। ज्ञा६। कु। कु। सा श्रु। अ। के। सं४। अ१। सा१। छे१। यया १। इ४। छे२। कछु। भरासं५। सि। सा। ऊ। वे। सा! सं२। जा२। उ१०॥ अर्थ

काययोगिमिष्यादृष्टिपळ्ये । गुशः मि । जो १४ । प ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । १० । ७ । ९ । ७ । ८ । ६ । ६ । ४ । ४ । ३ । सं४ । ग्र४ । इं५ । का६ । यो ५ ॥ आहार-द्वयरहित । वे ३ । क ४ । जा३ । संशाबाद २ । से ६ । भ २ । संशामि । संशा १० द्वार । च ५ ॥

काययोगिमिष्यादृष्टियय्यपिक में । गुशाबी ७। प ६। ५। ४। प्रा१०। ९। ८। ७। ६।४। सं४। ग४। इं५। का६। यो २। बौ। बै। वे३। क४। झा३। कु। कु। बि। संशाबाद २। ले ६ू। भ२। संशामि। संशाबाशाउ५॥

काययोगिमिच्यादृष्ट्रपर्याप्तकर्में । गुरा बी७ । प ६ । ५ । ४ । प्राधाधाधास्त्र । ५ । ५ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । ई ५ । का६ । यो ३ । जौ । मि । वै । मि । कावे ३ । क४ । जा२ । संर्थाद २ । ले २ क शु भ २ । संर्थामा संराजार। उ४ ॥

संराजाराउ रेरा तत्पर्यातानां— गुरु।जी ७। प ६।५।४।४ प्रार्°। ९।८।७।६। ४।४। सं४। ग४। ६५। का६। यो ३ वी वैजा।वे ३। क ४। जा८ सं७। द ४। छे ६। म २।स ६।संराबार बाहारकः।उ १२।तदपर्यातानां— गु५ मि साब प्रसा जी २०

७ व । य६ ५४ । प्रा७७६ ५४ ३२ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो ४ वौमि वैनि वामि का। वे ३ । क४ । ज्ञा६ । कुकुम शुव के । सं४ व साछेष । द४ । के ६ क शु। घ२ । स५ मि सा६

साच वे सा।सं २ । बा२ । ज १० । तन्मिच्याद्शा— गु१ । बी१४ । प ६ ६ ५ ५ ४ ४ । प्रा१० ७ ९ ७ ८ ६ ७ ५ ६ ४ ४ ३ । सं ४, ग ४, इं ५, का६, यो ५ ब्राह्मस्टयं नहि, वे ३, क ४, झा३, सं१ ब्र. द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं२, बा२, ज ५ । तस्पर्यातासं— गु१ । बी७ । य ६ ५ ४ । प्रा२५

१०९८ ७६ ४। सं४। ग४। इं५। का६ । यो २ बौ वें। वे ३। क ४ । झा३ कुर्जुव । संदेकाद २ । के६ । म २ । स १ मि । संद। झा१। उ५। तदसर्यानाना—गु१। जी ७ । ६

पं६५ ४। प्रा७७ ६५ ४ ३। सं४। ग४। इं५। का६। यो ३ ब्रौमि वैमि का। वे ३ । क४।

काययोगिसासावने । गुरा सासा।जी २ प जाप ६ । प्रार०।७ । सं ४ । ग ४ । इं१। का१।यो ५ । जौ २ । वै २ । का१।ये ३ । क ४ । झा३ । सं१। ज । व २ । छे ६ । म १ ।सं१।सासा।सं१।जा२ । उ ५ ॥

काययोगिसासाबनपर्व्याप्तकर्मां। नुशः जी १। प ६ । प्राश्वासंक्षाम ४ । इं१। ५ काशाचीराजी। वै।वे३ । क ४ । जा३ । संश्वाद २ । ले ६ च १। संशासा।

संशा अवाशा च ५॥

काययोगिसासादनापर्य्याप्तनों । गुशाजी १ । प ६ । अ । आराशास्त्राग नामा ति । दे । जिरयं सासग्रसमो ण गच्छ दे । इं१ । काशायो ने । और मि । वे मि । काश्वे २ । क ४ । इतार । संश्वाद २ । छे २ क छु। अर्शसंशासा। संशाजार। उर्धा आराह

१० काययोगिसम्यम्भिष्यावृद्धिगळ्ये । गुश् मिश्राजीशाप ६ । प्राश्नासंशास । इंशाकाशायो २ । जी।वै।वे३ । कथाजा३ । संशास ।व२ । ले६ । सशा

सं १। मिश्र। सं १। बा १। उ५॥

काययोगिअसंयतसम्यावृष्टिगळ्ये । गुराजसं। जी २ । पदः ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग४ । इं१ । कारा यो ५ । जौ २ । वै २ । कारा वे ३ । क ४ जा३ । सं१ । अ । द ३ । <sub>५</sub> ले ६ भ१ । सं३ । उ. । वे । का। संराजा२ । उ. ६ ॥

क्कार। सं १ अस्य २ द २ । छे २ क शुभ २ । स १ मि । स २ । आस २ उ४ । तत्सासादनाना - गु१ मा।

जी २ पत्र । पा ६ ६ । प्रा १० ७ । सं४ । ग४ । इ. १ । का १ । यो ५ जो २ वे २ का १ । वे ३ । क४ । इत ३ । सं१ का द २ । के ६ । भ १ । स १ सा। सं१ का जा २ । उ ५ । तदपर्यासना—मु१। जो १ ।

प ६। प्रारं•। सं४। ग४। इंदी।कारैयो देशो वै। वेदे। क४। जादे। संदेशा द २। २० कें६। प्रदेश संदेशासंदी। बारै। उदस्यप्तिना— गुरै। और १। व ६ अ। प्रप्रः। ६

सं ४ । ग ३ य ति दे। णिय्यं नासणसम्मो ण गच्छ्योति वचनात् । इं १ ।का १ । यो ३ वौमि वैमि का । वे ३ ।क ४ । जा २ । स १ वा । द २ । छे २ क द्युप्त १ सा सं १ । जा २ । उर् ४ । सम्बर् भा६

मिष्याद्वां—गुरै मिश्रं।जी १।प ६। प्रा१०। सं४। गं४। हं१।का१।यो २ और वै। वे ३। क ४।ज्ञा ३।सं१ अर्थाद २। लें६। प्र१।सं१ मिश्रं।सं१ वः। बा१।उ५ । बसंयतानां—

२ ′् गुरै अ । जी २ । प ६ ६ । प्रारै० ७ । सं४ । ग४ । इं१ । का १ । यो ५ औ २ । वै २ । का १ । वे ३ ।

कायवोधिषध्यांप्रासंयतंगे । शुरा जी राव ६ । प्राप्त १० । संक्षांव ४ । इरि। कारी सो २ । जीवै। वे ३ । क ४ । इसा३ । संरा अगव ३ । संदा संदा ६

अग १ उ ६ ॥

काययोगिजपर्य्यातासंयतंगे। गु?। जी?। प ६। जा प्रा⊍। जासं ४। ग ४। इं१। का?। यो ३। जी नि । वै नि । का। वे २ । घं। पुं। क ४। ज्ञा३। सं?। जा द ३। १ १ १

ले २ क शु । म १ । सं ३ । सं १ । जा २ । उ६॥ भाष

काययोगिदेशव्रतिगळ्गे । गुरादे । जीरा प ६ । प्रार्शः। सं ४ । गराम । ति । इंराकारायो १ । जीका। वे ३ । क ४ । ज्ञा३ । संरादे । दे । दे । छे६ । म १ । सं३ । भा३

संशा आवाशा उदधा

काययोगित्रमत्तसंयतमां। गुराप्राची २ । पदा६। प्रारः । । सं४। गरा <sub>१०</sub> म । इं१ पं। का१ त्रायो ३ । जी का१। जाहारक २ । वे ३ । क ४ । ज्ञा४ । सं३ । साछे । प ! द ३ । छे ६ । भ १ । सं३ । उ । वे । क्षा । सं१। जा१। उ ७ ॥

काययोगिलप्रमलसंयतंगे। गुशुब्ध प्राजी १। प ६। प्राश्चास्य है। गशामा इंशापं। कारैत्रायो १। जी। वे ३। क ४। झा४। सँ३। द३। छे६। भ्रावे

भ १। सं३। आ १। उट्छा

१२७

क ४ । ब्रा ३ । सं १ जा द ३ । ले ६ । म १ । स ३ ज वे क्षा। सं १ जा २ । ज ६ । स्वर्धा प्राप्त । सं १ । स १ । स १ । सो १ । सो १ वो वे । क ४ । ब्रा ३ । सं १ । द १ । ले ६ । म १ । स १ । ला १ । से १ । से १ । जो १ । जो १ । जो १ । ज ६ । म १ । ह १ । जो १ । जो १ । जो १ । ज ६ । म १ । सं १ । जा १ । सं १ जा १ । सं १ । जो १ । च १ । जो १

काययोगि बदुव्यंकरचप्रभृतितीयक्वायप्ययंतं काययोगियळगे मुलीव्यंगमक्कं। विशेष-माबुदें दोडे बौबारिककाययोगमे बत्कथ्यमक्कं। काययोगि सयोगक्वेवलिगळगे। गुरे। स के। बो २। पा बाप ६। प ६। प्राप्तारा संग्रां । । गारा मा इंरपं। कारा त्रा यो ३। बौ २। कारा वे ०। का०। बारा के। संश्यापा दरके। ले६ भ रासंशासा

५ सं।०। बाराउराके। के॥

औदारिककाययोगिकजो । मुश्या जी ७। प ६ । ५।४ । प्रा१० । ९।८ । ७।६ । ४।४।सं४ । म २।म । ति। इं५ । का६।यो १। औ। वे३।क ४ । झा८ । सं७। द ५। के६। भ २।सं६।सं२। जा१।उ १२ ॥

अविद्यालक व्ययोगिसिय्यादृष्टिगळगे। गुशः मि। जी ७। पदः। ५। ४। प्रा १०। ९।८। १० ७। ६।४। सं४। गरः। ति। मा इं५। का६। यो १। जी।वे३। क४। क्रा ३। सं१। जा वराले ६। भरासंशीम संशाजाशः उ५॥

अवैदारिककाययोगिसासादनंगे। गुशाजी शायदा प्रारःगास भागासि । इंशापं।काश्त्रायो शाबी। वे ३ । कथाज्ञा३ । संशाब द २ । ले ६ । भशा ६

सं १। सासा । सं १। वा १। उ५॥

५ जौबारिककाययोगिसम्यगृमिष्याहाँच्याळ्यो । गुश्मिष्ठ । जो १ । य ६ । प्रा१० । सं४ । य २ । ति। माईशायं। काश्मायो १ । और। वे ३ । क ४ । जा३। संशाव । व २ । ळेडा मशासंशामिष्य। संशाजाशाउ ५ ॥

स्ते ६ । भ १ । स ३ । सं१ । बा१ । उ.७ । अब्देऽपूर्वकरणात् श्रीणकषात्रपर्यंतं मूलीघवत् किंतु बौदारिक-३

योगएव वक्तव्यः। २० सयोगकेवलिनां—गुरुवा, को २ प ब,प ९६, प्रा४ २ सं०,गरेम, इंरैपं,कारै त्र, यो ३ बो २ कारे, बे० क०, जारेके,संरेयमा, दरेके, लेट्। म रेस रक्षा, सं०,बार,

उन के के । बौदारिक्योगिना—मृ? ३, जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९,८,७,६,४,४,सं४, ग २ म ति, ६५,का६,सो १ जी,बे ३,क ४,झा८, सं७, द ४, छे ६ । म २, स ६, सं२, आया १, भार

ड १२ । तम्मिष्याद्शा—नु१ मि, बी७, प ६ ५ ४, प्रा१०, ९,८,७,६,४,सं४, ग २ ति म, ६ ५, २५ का६, यो १ बौ. वे ३,क ४,जा३,सं१ ब,द २, छे६। घ २, स १ मि, सं२,बा२, ड ५ । स्राह

तस्यासादनाना—मु१, बी१, प६, प्रा१०, सं४,ग२ म ति, ६१ पं,का१ त्र, यो १ अपे,बे३, क४, क्रा३,सं१ वद२,ले६,प१,स१सा,सं१,सा१. उ.५,सम्यमिष्यादृशा—गु१ मिर्थ, औदारिककाययोगिवसंयतसम्यन्दृष्टियो । मुशाबाओ ११ पॅचि । पा पा पा प्राप्त १०० । सं४। गराति । माईशा पाकाश्त्र । यो १। और। वे३। क ४। जा३। संश्वा व३। छे ६ू। भाशा सं३। संशाकाशाउद ।।

कौदारिककाययोगि देशजतितळ्ये । गुश्बे । जीशा पंपाय ६ । प्राप्त १० । संशा गराति । माइंशापा काश्त्रायो १ । जीका। वे ३ । कथा जा३ । संशादे। दश से ६ । भशासं३ । संशाजाशाच६ ॥ भाव

प्रमत्तसंयतप्रभृति सयोगिकेवलिएय्यैतं काययोगिभेगं वक्तव्यमक्कं विशेषमायुवे बोडे सञ्जंत्रीवारिककाययोगमो वे वक्तव्यमक्कं ॥

बौदारिकमिश्रकाययोगियळगे गुष्ठामि । सावासयो। जी ७। बाप ६। ९। ४। प्राण । ७। ६। ९। ४। ३। २। सं४। ग२। माति। इं९। का६। यो १। जौ मि । १० वे ३। क ४। झा६। विभंगमनःपर्ययरहितं। सं२। बायवा। द ४। छे १ का भ२। भा६ सं४। मि । सा। वे। छा। सं२। बा१। च१०॥

जौदास्किमिथकाययोगिनिष्यादृष्टिग्ज्र्गे। गु१ मि। जो ७। ज। प६। ५। ४। प्रा७।७।६।५।४।३।सं४।ग२। ति।मः इं५।का१।यो १। जौ मि। वे ३। क ४।ज्ञा२।सं१।ज।व२। ले १कः। भ२।सं१।मि।सं२।जा१।उ४॥

अपैदारिक सासावनिभित्रमाँ। गुरु। सासा। जी ?। सं। यं। वाप ६। प्राष्ठ। सं ४। गर। ति। म। इं१। पं। काशे त्रा । यो १। अपै मि। वे ३ । क ४। जारे। सं१। जा। जी १,प ६. प्रारु,सं४,गरे ति म, इं१,काश्वा यो १ जो, वे ३,क ४, जा३, सं१ ज, द २,के६। म१,स १ मिश्रं,सं१,जा१,उ ५, असंयताला—गृश्व, जी १ पंप,प ६, प्रारु,

सं ४,गर नि म, दं १ पं,का १ त्र,यो १ जौ, ते ३,क ४, जा ३,सं १ ज,द ३,छे ६ । घर,स ३, २० सं १,जा१,ज ६,देशवतानां — गु१ दे,जो १ पंप,प ६,प्रा१०,सं ४,गर ति म,दं १ पं,का१ त्र, यो १ जौ,ते ३,क ४,जा३,सं १ दे,द ३ छे ६, घ१,स ३,सं १, जा१,ज ६, प्रमतात्वंगोपातं

काययोगिवत किंत सर्वत्र औदारिकयोग एव वक्तव्यः।

बोदारिक मिश्रयोगिना--- गु४ मि साझ सा। जी ७ झा य ६ । ५ । ४ । आ, ७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ६ । २ । सं४ । य २ ति म । ६ ५ । का६ । यो १ झोमि । वे ६ । क ४ । जा६, विभंगमनः पर्ययामा-२५ बात् । सं२ ल या य ४ । छे १ का। म २ । स ४ मि सावे झा। सं२। आ,१ । छ १० । छन्मिष्याद्यां भा६

गुरैमि। जी ७ ज। पदा ५ । ४ । त्रा ७ । ७ । ६ । ५ । ४ । सं ४ । गरित म । इं५ । का ६ । मो १ बोमि। वे ३ । क ४ । ज्ञार । सं १ व । इरे । म २ । स १ मि । सं २ । बा१ ।

च ४।तस्सासादनानां—-गु१सा। जी १ संबा प ६ अ। प्रा७। सं४। ग२ ति म । इं१प ।

दर। लेशः भशःसंशः सासाः। संशाजाशः उ४॥ भाव

जौदारिक निभक्त प्रयोगि असंयत सम्यग्दृष्टिगळ्यो । गुरु। असं। जी १ अ.। गुरु। अर्थ। अ.। सं४ । गुरु। ति। म.। इं१। गं। कारै। जो. म.। वे१। गुरु। क ४ । इत्तर्भ संराक्षाद ३ । छे१का अरु। संरावे। ला। संराजार। उद्मा

जौदारिक मिश्रक स्थापिस सोपिकेब लिए लगागुरा जो राजाप ६ । प्राराकारा बागुः रासं । गागशामा इंरपाका १ त्रायो राजौ मा विशाक शाकाराके। संरायणा व राके। छेरका सरासंराला। संग्राजाराजरा

बैक्रियिक काययोगियळ्ये । गुप्तामि । सा।मि । बा जीशा पापदा प्राप्त । संप्रापरा नादे। इंशायो काश्वायो १। वैका।वेहाक प्राज्ञाद।कु।कु। १० वि।माधु। बासंशाबाव हा छेद भरासँदामि। सा।मि।उ।वे।का। भार

सं १। आ १। उ.९।।

वैकिष्टिक काययोगिमिच्यादृष्टिगळ्यो । गुशाजी १। गुशाक्षाक्षाक्षास्यादृष्टिगळ्यो । गुशाजी १। गुशाकु। संशास २। संशास २। इंशापी काश्त्रायो १।वैकावि २।क ४। ज्ञास । कु।कु। वि। संश्लाद २। छे ६। संशामा । संशालाशाउप॥

५ चैकियिककाययोगिसासाबनर्गाः गुशः सा।जी १।प ६।प्रार०। सं४।ग २।न दे। इं१पं।का१।त्रायो १।वैका।वे३।क ४। जा३।कु।कु।वि। संशाबाद २। ले ६। भ १।संशः सासा। संशाबाशः उप।

भा ६

का १ त्रायो १ औमि । वे ३ । क ४ । ज्ञा२ । स १ छ । द २ । छे १ । भ १ । स १ सा । सं१ । भा३ अञ्चम

सारै। उप । तदसंयताना— मुरै का जो १ क वाय ६ का घा७ का संघान र ति मा इं? या २० कारै त्रामी रै लीमि। वे १ यु। कथा जा ३। संशैका द २। ले १ का भारे। स र वे ला। भार

स १। आ १। उर्घातस्ययोगिना—गु१। जी १ अ। पर्घात्का१ आ १। सं०। ग१ म। र्दे १ पं।का१ त्रासो १ जीमि । ये ०। क ०। झा१ के। सं१ स। द१ के। के१ का म १। १ स

स रैक्षा। सं०। बारे। उरः। बैक्कियिक्योपिनां—गुप्रमिसानि त्रः। जीरेग। प६। प्रार्शः। सं४। गरन दे। इंश्यं। कारेत्र। यो १वै। वेद। कथा झा६कुकुवि म खुबा। संश। २५ दद। ले६। सरास ६ मिसानि वेसा। संश। बारे। उरः। तम्बिय्याद्वयां —गुरे। जीरा इस्

प ६। घ्रा १०। संभाग २ न दे। इं१ यं। का१ त्रः। सो१ वै। वे ३। क ४। झा३ कुक्कुवि। सं१ बाद २। से ६ । स २। स १ मि। सं१। बा१। उ६। तत्सासादनानां—नु१ सा। जी१।

वैकियिककाययोगिसस्यग्मिष्यादृष्टिपळ्ने । गुरामिष्याजी १। प ६ । प्रार० । सं४ । ग २ न दे। इं१ । यं। का१ त्रायो १। वैं। का। वे ३ । क ४ । झा३ । कु। कु। वि । सं१ । बाद २ । ले ६ । भ १ । सं१ । मित्र। सं१ । बा१ । उप्र ॥

वैक्रियिककाययोगि असंयतसम्यादृष्टिग्रच्यो । गुरा असं। जो राप ६ । प्रार० । सं४ । गरान वे । इंरापं। कार त्रायो रावै का। वे ३ । का ४ । ज्ञा३ । मश्रु अ । संराजाव ३ । ले ६ । भरासं३ । संराजाराउद ॥

बैक्रियिक सिश्वकाययोगियळ्ये । गुरु। सि । सा। अ । जी १। प ६। अ । प्राण ७ । अ । सं४ । गरान दे। इं१। यं। का१ च। यो १। वेसि । वे २। क४ । झा५ । हु। हु। सा ब्रु। अ । सं१। अ । द ३। छे १। अ २। सं५। सि । सा। उ । वे। का। सं१। आ। ६

आ १। उ८॥

वैकियिक मिश्रकाययोगिमिष्याहष्टिगळगे । गुरा मि । जी रा जा प दा अराप ६। अरासं ४। गरान दे। इंशायं। काश्त्रायो १। वैमि । वे३। क ४। ज्ञारा सं१। अदरा छेरा भरासं१। मि । सं१। जा१। उप ॥

वैक्रियिकमिश्रकाययोगसासावनसम्यग्बृष्टिगळ्णे । गुश्वसासाः जीश्वेशः पद्वाजः। प्राष्टाजः संरक्षाः देशः प्राकाशः चार्याः विस्वावेशः कशः जाराः १५

प ६ । प्रा१० । स ४ । ग२ न दे। इं१ पं। का१ त्रः । यो १वैं। वे३ । क ४ । ज्ञा३ कुकृति । सं१ व । द २ । के६ । म १ । स १ सा। सं१। वा१। उ५ । तत्सम्यम्मियाद्दा— गु१ मिश्रं। ६

जी १। प ६। प्रा१० । सं४ । य २ न दे। इं१ पं। का १ व । यो १ वं। वे ३ । क ४ । झा३ कुकु वि। सं१ ञ। द २ । ले ६ भ १ । स १ मिश्रं। स १ । आ १ । उ ५ । तदसयताना—मु१ व ।

जी १। प ६। प्रा१०। सं४ । ग २ न दे। इं१ पं। का१ त्र। यो १ वै। वे ३ । क ४ ! २० बा३ म श्रुजा द ३ । ले ६ । मा१। स ३ । सं१। जा१। उ.६ । तिम्मक्षयोगिना—गुरिम

साका जी १। प ६ वाप्राप्त वासंधान २ न दे। इ.१ पं। कार न, यो १ वैमि, वे २,क ४, बा५ कुकुम श्रुव, संरैल, द ३, लेरैक, घ २, स ५ मि साज वेसा, संरै,लार,ज ८। मा६

तिमिच्यादृशा—गुरिम, जी रिज,प ६ ज,पा० ज,स ४,ग२ न दे, इंरै यं,कारै प्र,यो रेवैमि, वे दे,क४,जा२,संरेज,द २,ले र्रीम २,स रिम,संर,बार,उ४।तस्तासादनानां—गुरिसा, २५

जी १ अ, प ६ अ, प्रा७ अ, स ४, ग १ दे, इं१ एं,₄का १ त्र, यो १ वैमि, वे २, क ४, जा२, सं१ अ,

सं १। अया ब २ | छे १ का। भाशा सं१। सासा। सं१। अया १। उप।

वैक्रियिक सिश्रकाययोगि असंयतसम्यान्द्रियःच्यो । गु?। जी १। जा पद । व । प्राणः व । सं ४ । य २ । न दे | इं१। पं। का१ त्रायो १। वै मि । वे २ वं पुं। क ४ । झा३। स । शुबासंशाबाद ३ । छं१का य १। सं३ । उ । वे। आरा। सं१। बा१। उ६॥

आहारककाययोगिगळगे। गुशाप्राजी शाय ६। प्राश्वासंशाय १।साईशा पं।काश्वायो शाखाकावे १ दुं।क भाजाशामा अतुः वासंशासाः छे। द ३। छे शुशासंशासंशासां शाखाशास्य । भावे

बाहारकमिव्यकालयोगिगळ्ये। गुरा जो १। प६। जा प्राप्ताबासंधागर। साइरेश यो कारत्रायो १। जामि। वे १। प्रांक शाजाशामा श्रुबासंशासा। १० छे। व शाचाबा बा ले १क भरासंशावेक्षा। संशाजारै। उद्या भाश्य

कार्म्मणकाययोगिगळ्यो । गुप्तामि । सााजा सयो । जी शाजा प ६ । ज ५ । ज ४ । ज । प्रा७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । सं४ । इं५ । का६ यो १ । का। वे ३ । क ४ । जा६ । इ.। इ.। मा श्रु। ज । के । सं२। ज। यया। व४ । चजाजाके । से१ शु अ २ । अस्टि

सं ५ । मि । सा। उ। वे । क्षा। सं २ । बा१ । बनाहार । उ१० ॥

५ काम्मॅणकाययोगिमिस्यादृष्टिग्रङ्गे । गुरै । मि । जी ७ । खाप ६ । ९ । ४ । अ । प्रा ७ । ७ । ६ । ९ । रु । सं४ । ग४ । इं९ । का६ । यो १ । का। वे ३ । क४ । जार । कु। कु।

द २, ले १ क । म १,स १ सा।सं १, बा१,उ४।

त्तरसंबताना - गुरै वा वी रेवा प ६ व, प्राध का, सं४, गरन दे, इंरेप, का रेज,सो रैवीम, वेर येपु,क ४, ज्ञारे म शूब, संरेवा द ३, के रैका प्रशासंदे, छ वे छा, भाष्ट्रावेट

२० स १, सा१, उर ६। बाह्यरूक्योगिना—नृ १ प्र, बाँ१। प ६, प्रा१०, सं ४, ग १ म, द १ पं, का १ व । सो १ बा, वे १ प्, क ४, बादेम भूव, स २ साछे, द ३, छे १ शु, भ १,स २ वे खा,सं १, साव

कारे, उद्दातिमक्षयोगिना─गुरंप्र, जीर, प६ अ, प्राध्य, संर्प्र, गृर्थ्य, कारेण, सौरै आसि, देरेपुक ४, बादेस खूज, संर साछे, ददेच बाब, छे रका संर, सरदेखा, भाव

स १ बा१, उ६। कार्मणयोगिनां— गु४ नि साब स, बी ७ ब, प६ ब, ५ ब, ४ ब, प्रा७, ७,६, २५ ५,४,३,३,सं४, ग४,६ं५,का६, यो १ का,वे३, क४, जा६ कुकुम सूब के, स २ ब य, ६४ च व व के, त्रे १ बुा य २,स.५ सि साउ वे सा,स.२,बा१ बनाहारः,उ१०।तस्थिस्याद्वा— भा६

गुरैमि, जी ७ ज,प ६ ५ ४ ज, प्रा७ ७ ६ ५ ४ ३, स ४, ग ४, इं ५,का ६, यो १ का, वे ३,

सं १। अराद २। चावा ले १ ब्रा म २। सं १। मि। सं २। बा१। बनाहाराउ४॥ भा६

कार्म्मणकाययोगिसासाबनसम्य ग्रष्टिगळगे। गुरासासा। जीराप ६। प्राणासं ४। ग ३। ति। मा दे। इंटा कारा यो राका। वे ३। क ४। इता२। कु। सुंश्वा द २। केरेशु। चरासंशासासा। संशाबार। बनाहार। च४॥ भाष

कार्न्मणकाययोगिअसंयतसम्बृष्टिगळये। गुशा जा और शाप का प्राणाजा । ५ सं४। ग४। इंशाका शायो शाका वे २। वर्षुक ४। ज्ञाकासा खाळासंश । ज्ञासी व ३। ळेश्यु। भशासंका वे । झानंशासंशाळाहाराउ६॥ भाष

काम्भैणकाषयोगि सयोगिकेवलियळ्ये । गुशः। सयो । जीशः अरागदाअरा । का। अराः सं। ०। गशः माइंशायं काश्त्रा योशः का। ये०। कशः काशः। के। संशायचा। दशः के। लेश्या भशः संशाक्षासं। ०। अराः अस्ताहार उराः र० भाशः

वेदमान्गणान्वादबोळु मूळीघदोळें तते ज्ञातच्यमक्का विशेषमाबुद दोडे नवगुणस्थानंगळें दु वक्तव्यमक्का स्त्रीवेदिगळ्गे । गुराजी ४ । संस्थर्सीजप्य्यप्तिस्य्यप्तिक्का यद्दाद्दारा ५ । प्रारु । । ज्ञारा से अंगरा माति । दे । दूराया कारत्राया १३ ।। बाहारक-द्वयरहित । वेरास्त्री । के ४ । ज्ञाद्दा कुष्टुावि । माश्वाज संशा जा दे । सा । छै। १५ द ३ । चाजा जा ले द्वा भरासंद । मि । सा । मि । उपवे । आसा संश

बार। उ९॥

के । के ॥ यितु योगमार्गंणे समाप्तमाबुद् ॥

क ४, ज्ञा२ कुकु, सारैब, द २. चाब, ले रै. शु, म २, सारै मि, सं२, ब्यारै बनाहारः, उत्थ। भा६

तत्सासादनानां — गुरै सा, जी १, प ६, प्रा७, सं४, ग ३ ति म दे, इं. १, का १, यो १ का, वे ३, क ४, ज्ञारे कुकु, स १ ज, द २, ले १ तू, म १, स १ सा, सं१। ज्ञारै बना, उ४। तदसंबतानां — गुरै २० मार्द

अप, आरि । प ६ ज, प्राप्त अप, सं४, ग ४, द १, का १, यो १ का, १ वे २ वंपु. क ४, जा ३ सध्य अप, सं१ अप, द ३ के १ शु। म १, स ३ उ वे झा,स १, आर १ अता। उ६ । तत्स्योगिनां— गुश्चयोगी,

जी रै अर, प ६ अर, प्रा२ का, जा, सं०, ग रै म, इंर, कारै व, यो रै का, वे०। क०। ज्ञारि के, सं रै य, दरि के, छैर शु, सरे, सरिका, सं०, आरी अता, उ२ के के, योगमाणंणा गता। वेदमाणंणानुवादे भार

मूळी घदत् किंतु गुणस्यानानि न वैव ।

तत्र स्त्रीवेदिना—गु९।जी ४ संध्वसंत्रिपर्यासाः।प ६६५५।प्रा१० ७९७।सं ४ । ग ३ म ति दे। इं१ पं।का१त्र।यो १३ आ हादव्यं नहि। वे १ स्त्री।क ४ । झा६ कुकुवि म श्रु ज ।सं ४ ज देसाछे।द ३ च ज ल । छे६। म २ ।स ६ मि सामि उने झा।सं२ । बा२ ।उ९ ।

क्रमोवेविषय्यां नकर्मो । गुराजी रासं।। जाप ६। ५। प्रा१०। रासं। गरी ति। मा दे। इंशापं। काश्वायो १०। मधावधा और वे। वेशस्त्री। कधा ज्ञा६। जु। जु। वि। माश्राञ्जासंधाञा दे। सा। छे। दः। चाञाञा संस्था ६

भ २। सं६। मि । सा। मि । उ। वे। सा। सं२। आ १। उ९॥

स्त्रीबेबियपर्ध्याप्तकर्यो । गुरामि । सा। जीरा संक्यसंक्यपर्ध्याप्तक । य६ । ५ । बाग्रा ७ । ७ । सं ४ । ग ३ । ति । म । वे । इं१ । यं। का१ त्र । यो ३ । जीमि १ । वे मि । का१ । बे१ । स्त्री । क४ । ज्ञारु । इं। सं १ व । व । वे २ क शुंभर । मा३ बाशु सं २ । मि । सा। सं २ । जा२ । छ । इ. । इ. । व । अ ॥

स्त्रीवेविमिध्यावृष्टिगळ्ये । गु१। मि । जी४ । संझ्यसंक्रियय्यप्रिकापर्य्याप्तक । य६ । १० ६ । ५ । ५ । प्रा १० । ७ । ९ । ७ । सं४ । ग३ । ति । म । दे। द्वंशायं। का१त्र । यो १३ । आस्त्रापकृत्यपहित वे१ । स्त्री। क४ । जा३ । कु। कु। वि । सं१। असं। व२ । ले६ ।

भारः संशः मि। संशः अगरः। उपः॥

स्त्रीवेदिमिच्यादृष्टिपर्याप्तक मोँ। गुराजी रासीक्षपर्याप्तासीक्षपर्याप्तक । य ६ । ५ । प्रारे०। ९ । संक्षाय ३ । ति । मादे। इंरी पंग्कार त्रायो १० । मुक्षा विकासी १५ वै। वेरास्त्री। कथा क्षा इ.। कु। कु। वि। संराव संग्वराचावा छे ६ । म २ । संरामि। संराजाराज ५ ॥

स्त्रीवेदिमिच्यादृष्टिअपर्व्याप्तकार्गे । गु१ । मि । जो २ । संस्थपर्ध्याप्तासंस्थपर्ध्याप्त । प ६ । ५ । ज । प्रा ७ । ७ । सं४ । ग ३ । ति । म । इं१ । यं । का १ त्र । यो ३ । जौ । मि । वे मि ।

तत्त्रयोताना—गु९। जी र संजाप ६५ । पा१०९। सा४ । या १ ति मादे। इं१ पं। का १त्र । यो १० मा४ व ४ अर्थ १ वे १ । वे १ स्त्री। क ४ । ज्ञा६ कुकुवि माध्युज्ञ। सं४ जादेसाछे । द ३ चलाजा ले ६ । अ.२ । सा६ मिसामि उ वे सा। सं२ । आर१। उ९। तत्त्र्याप्तानां—गुर मि

सा। जीर सब्यमंत्र्यपर्यातौ । प६ ५ का प्रा७७ । सं४ । य ३ ति म दे। इं१ पं। का१ त्र । यो ३ जीमि वैमि का। ये १ स्त्री। क ४ । ज्ञार कुकु। स १ का। द २ च का। छे२ क छा। भ २ । स २ भारे कर्या

मि सा। सं २ । बा२ । उ ४ कुकुव अरा। तिमध्याद्यां—गुरीय । अरी४ संश्यसंक्रिप्यांतपर्याताः । प २५ ६ ६ ५ ५ । प्रारे० ७ ९ ७ । सं ४ । ग ३ म ति दे। दे१ यं। का१ त्र । यो १३ आ हारकद्वाभावातु। वे १ स्त्री। क ४ । ज्ञा३ कुकुवि । सं१अ । द २ । छे६ । स २ । स १ मि । सं२ । आ २ । उ ५ ।

वस्यांचाना— गुरै मि । बीर मंत्रवसीत्रयांच्ती। व ६ ५ । प्रार० ९ । सं⊻ाग ३ ति म दे । इंश् पं। कारित्र। यो रे० म ४ व ४ कीर वैरेश देरिती। क ४ । जा३ कुकृदि। संरेबाद र च बा लं६। भ र। संरे। संरे। कारे। उदपर्यांचाना—गुरै मि । बीर संस्थसंस्यपर्यांची। इ

का। वेश्ली। क ४। ज्ञारा कु। कु। संशाबाद २। चाब के २ क शुभ २। भारे बशु संशामि। संशाबार। उ.४।।

स्त्रीवेदिसासादनमें । गुरा सासा। बी २। पंचेंद्रियसंत्रिपय्यप्ति। पद। पद। प्रारः । ७। सं ४। ग३। तिः मादे। इंशायं। काशात्रायो १३। आहारद्वपरहित। वेशस्त्री। क४। ज्ञा३। कु। कु। वि। संशायः। द२। छेद्। भशसंश। सासा। संशाया २। उ५॥

स्त्रीवेषिसासायनपर्याप्तकों । गुरै। सासा। जीरै। संज्ञिपंचेंद्रियपर्य्याप्तक । पद। प्रारै०। सं४। ग३ ति। म। दे। इं१। गं। कारैत्र। यो १०। म ४। व४। जी। वै। वेर।स्त्री। क४। ज्ञा३। जु। जु। वि। संर। ज्ञाद२। च। जा। छेद्भर। सं१। सासा। सं१। ज्ञा१। व५॥

स्त्रीवेदिसासादनाऽपर्य्याप्तकर्में । गुरी सासा। जीरी संपंज ० प ६ । जा प्रा७। जासं४। ग३। ति। मादे। इंरी ये। कार जायो ३। जीमा वें मि। का। वे री स्त्री। क ४। ज्ञारी कु। कु। संरी जा दराचाजा लें रक छु। मरी संरी सासा। संरी जाराज्ञ ॥

स्त्रीवेदिसम्यग्मिष्यादृष्टिगळ्ये । गुरा मिश्रा जी रा पा प ६ । प्रार०। सं ४ । १५ ग ३ । ति। म । दे। इंरापं। कारत्र । योग १० । म ४ । व ४ । जी रावे १ । वे १ । स्त्री । क ४ । ज्ञा कु। कु। वि। सं १ ज । व २ । चाजा छे ६ । म र। सं १ । मिश्रा

प ६ ५ व । प्रा७७ । सं ४ । ग ३ ति म दे। इं. १ पं।का १ त्र । यो ३ वॉमि वैमि का। वे १ स्त्री। क ४ । झारकुकु। संरेवा द २ चब्रा के रक्ष गु। म २ । स १ मि । संराबार। उ४ । मारेखन

तस्सासादनानां—गृश्सा। जी २ सक्रिपयोत्तगपर्यासी।प ६ ६ । प्रा१०७ । सं४ । ग३ ति म दे। इं१ २० पं।का१ त्र। यो १३ आहारद्वयाभावात्। वे१ स्त्री।क ४ । जा३ कुकुवि। सं१ काद२। छे६ ।

म १।स १ सा।सं १।का२ । उत्पातनां—गु१ मा। जी १ संक्षिपयीतः । प ६। प्रा१० । सं⊻ा ग ३ ति म दे।दं१ पं≀का१ त्रा यौ १० म ४ व ४ कौ १ वै १।वे १ स्त्री।क ४ ।क्षा३ कुकुवि।सं१ ब,द २ च ब । के ६। स १ स १ सा।सं१। का१।उत्पातना—गु

१ सा। जी १ संब, प ६ व, प्रा७ व, सं४, ग ३ ति म दे, इं१ पं,का१ त्र, यो ३ वौमि वैमि का। २५ वे १ स्त्री। क ४ । ज्ञार कुकु,सं१ व,द २ च व, ले २ू क तु, भ १,स १ सा,सं१,बा२,उ ४,

सम्यग्निष्यादृशां—गुरिमिश्र,जी १,प ६, प्रारे∘,सं४,गर्नेति म दे, इं१ पं,कारेत्र, यो १० म ४ व ४ औं वै। दे१ स्त्री, क ४, ज्ञाने कुकुषि, सं१ ब, द २ च ब, छे ६, म १, स १ मिश्रं, संशाकाशाउ५॥

स्त्रीवेबिजसंयतंगे। गुराजाजी राषाप दाप्रारेगा स्थाग दाति। मावे। इंराकारे जायो २०। मे ४ । व ४ । जौ रावे रावे रास्त्री। क ४ । जा दे। मा अरू। जासंराजाव दाजावाजा स्ट्राम रासंदाजी वाला। संरा

९ मा १ । उ६॥

स्त्रीवेविवेशवितरूपे। गुरावे। जी रापाप ६। प्रारः । संधाय २ ति। सा इंरापं। कारत्रायो ९। सधावधाबी रावे रास्त्री। क धाझा ३। साध्या अरा संरावे। व ३। च। बाबाब। लें ६। सरासं ३। उ। वे। ला। संराबाराउ६॥ अरावे

स्त्रीवेदप्रमस्ते । गुरा प्राजी राप ६। प्रार०। संधागरामा इंरापं। १० कारत्रायो ९। मधावधाती रावे रास्त्री।क ४। ज्ञा ३। माध्रु। वाः स्त्रीवेदिग-ळप्प संक्लिष्टरोळुमनःपर्ययक्तानमिल्ल। संरासाछे। व ३। च। वा। वा ले ६। भरा भाउना

सं३। उ। वे। का। सं१। वा१। उ६॥

स्त्रीवेदि अप्रमत्तेगे। गुराब प्राजी १। पदाप्रारैशासं ३। आस्तरहित । गरा माई १। पं।कारत्रायो ९। मधा वधाओं १। वे १। स्त्री। कधाजा ३। माश्रु। १५ बामनःपर्य्यमिल्लासं २। सा। छे।। द ३। चाबाबा ले ६। भरासं ३। छ। मा३ जा

वे। क्षा। सं१। अग१। उद्धा

स्त्रीवेदि अपूर्वं करणंगे ! गुरै। अपूर्वं ! जी १। प ६ ! प्रा१०। सं ३। ग १। स । इं१। पं। का१। त्र । यो ९। स ४। व ४। जौ १।वे १।स्त्री।क ४ ! का३। स । स्त्रु।

सं १, आ. १. ड ५, बसंयताना— मु१ व । जी १ ५. व ६, प्रा१०, सं ४, ग ३ ति स दे, इं १, २० का? ज,सो १० स ४ व ४ बो वे, वे १ स्त्री, क ४, बा ३ स श्रुब, सं १ व, द ३ च व ब, के ६,

म १,स ३ उ वे का। सं १,जा१, उ ६। देशवितिना— गु१ दे, जी १,प ६, प्रा१०, सं ४, ग २ ति म, इं१ पं,का१ ज,यो९ म ४, व ४ जी१, वे १ स्त्री, क ४, जा३ स श्रुञ, सं १ दे,द ३ च ब ज, के ६, म १,स ३ उ वे का,स १, जा१,उ ६,प्रमसाना— गु१ प्र,जी१,प ६, प्रा१०,

सं४, गरै म, इंरै पं,कारै त, बोरि म ४ व ४ और,वेरै स्त्री,क ४, झा३ म श्रुब्र, संक्लिड स्ट-९५ त्याल, मनःपर्ययो नहि,संर साछे,द ३ च ब ब, ले ६, भ १,स ३ च वे झा,सं १, बा१,च ६ ।

अप्रमतानां—गुरे अप्र, वी १,प ६, प्रारै०, सं ने बाह्य रख्या साहि, गरेम, इंरेपं। कारेण, यो ९,म ४ व ४ और १,वे १ स्वी,क ४, बाने म श्रुब मनःपर्ययक्षानं नहि,सं २ साछे,द ३ च स्र अस् के ६। म १,स ३ च वे खा,सं १,बारै।उ ६। अपूर्वकरणाना—गुरे अपू, जी १,प ६,प्रारै०, क्ष । सं २ । शास्त्रे। व ३ वा। का अगले ६ । म १ । सं २ । उत्ता। सं १ । बा१ । उद्।। भा१

स्त्रीवेदि बनिवृत्तिकरणंगे। गुश्जिनि । जीशायदात्राश्वासंशामी। या गश् माईशायं। काश्त्रायो शाम धावधा और। वेशास्त्री। कथा ज्ञासामा श्रु। ज्ञासंशासाछे। दशाचाजाजा । के ६ मशासंशासासंशाजार। उद्गा भाश

पुंचे विगळ्ये । गु९। जी ४ । संज्यसंज्ञिपय्यांप्रापर्य्याप्रकर । प ६ । ६ । ५ । ५ । ५ । ५ । ५ । ७ । ९ । ७ । सं४ । ग ३ । ति । म । वे । इं१ । यं । का १ त्र । यो १५ । वे १ । युं । क ४ । ज्ञा७ । केवलज्ञानरहित । सं५ । ज्ञावे । सा। छे । प । व ३ । च्चा ज्ञाज । से ६ भ २ । सं६ । सं२ । ज्ञा२ । च्च१० ॥

पुंबेदियस्यप्रिकंगे। गुराजी रासं।जाप ६। ५। प्रा१०। ९। सं ४। ग ३ ति। म । दे। इंशायं। काश्त्रा यो ११। म ४। व ४। जीशा देशाजाशा वेशायुं। क ४। १० ज्ञाफ। संभाज।देशसा। छे। या दशाचा जा छे६। म २। सं६। सं२। ६

आर १। उ १०॥

र्बुबेदि अपर्य्याप्तकंगे।गुडामि ।सा। अ । प्राजी २ । पद्दा५ ।प्राज । ७ । सं४ । गद्दाति । मादे । इंटाकारै।यो ४ । और मि।वैमा अगमि ।का। वे १ । पुं। क ४ । ज्ञा५ । जु! मु। श्रु। अ । सं। अ । सा।छे।द ३ । च। अ । अ २ ५ कु अ २ । १५ भार्

सं५। मिसा। उ। वे। क्षा। सं२। अग२। उ८॥

सं ३, ग १ म, इं १ मं, का १ ज, यो ९ म ४ व ४ वो १, वे १ स्थी, क ४, बा ३ म जूब, सं २ सा छे, द ३ च ब ब, ले ६, म १, स २ उ सा, सं १, बा १, उ ६ । बनिवृत्तिकरणानां—मू १ बनि, जी १, १ प ६, प्रा१०, मं २ में प, य १ म, इं १ यं, का १ ज, यो ९ म ४ व ४ औं १, वे १ स्थी। क ४, बा ३ म खुब, सं २ सा छे, द ३ च ब ब, ले ६, म १, स २ च बा, सं १, बा १, उ ६ । प्येटिना—मू ९, ১,

र जी ४ संक्ष्यसक्षियपासाप्यांस*ः*, ५ ६ ६ ५ ५, आा १०७९ ७, सं४, ग ३ ति म दे, दं१ एं, का १ ज, यो १५, वे १ पु, क ४, झा७ केवल्जानं नहि, सं५ ब देसा छेपु, द३ च ब ब, के ६, भा २, स ६,

संर, बार,ज १०। तत्पर्याप्तानां न्यु॰, जीर संज, प ६ ५, प्रा१०९। सं४, ग ३ ति म है, इं१ पं।का१ त्र, यो ११ म ४ व ४ बीवै ब्राह्मावे १ पुं।क ४, प्रा५, सं५ ब देसाछे प,द ३ च अ अ । छे६। म २ । स ६,संर। बा१।उ १०। तदपर्याप्तानां न्यु४ मिसाब प्र, जी२, २५

प ६५ । प्रा७७ । सं४ । न ३ ति म दे। इं१ । का १, यो ४ जौनि वैमि जानि का। दे१ पुंक ४, बा५ कुकुम श्रुव । सं३ व साछे, द ३ च ज व । छे २ क घु। म २ । स ५ मि साउ दे सा, सं२, मार्घ पुंबेबिसिच्याहीब्दगळगे । गुरासि । जो ४। प ६।६।५।५।ग्रा१०।७।९। ७। सं४।ग ३।ति । स । दे। इंरापं।का१त्र । यो १३। बाहारद्वयरहित । वे १।गुं।क ४। क्राइ । कु। दु।वि।संर।बाद २। ले ६ू। भ २। संर।मि ।संर।कार।उ५॥

पुंवेविमिध्यावृष्टिपर्य्याप्तकंते । गुशः मि । जी २ । प ६ । ५ । प्राश्यास्त्रे । गुशः ५ ति । मादे। इंशः काशः । यो १० । म ४ । व ४ । जीशः वेशः वेशः पुं। क ४ । जा३ । कु। कु। वि । संशः वादरः। लेहा सरासंशः मि । संशः वाशः उपः।।

पुंजेबिमिय्यादृष्टिजपर्य्याप्तकंगे । गुशामि । जी२ । प ६ । ५ । आरा ७ । ७ । सं४ । ग३ । ति । सादे । इंश । काशायो ३ । जीमा। जैमा। का विदेश पुंगिक ४ । जा२ । संशाजाद २ । ले २ क शु। भ २ । संशामि । संशाजार। उष्टशा

१० पुर्विदिसासावनप्रभृति प्रथमानिवृत्तिपर्ध्यतं मूळीयमंग वक्तर्य्यमक्कुमल्लि विशेषमाणुवे दोडे: सर्व्यंत्र पुर्वेदमोदे वक्तर्य्यमक्कुं। सासावनिमिधासंयत्षे गतित्रयं वक्तर्य्यमक्कुं। देशसंयत्तेणे गति-द्वयं वक्तर्य्यमक्कुंमन्यत्र विशेषमिल्ला। नपुंसकवेदिगळ्णे। ग्रु९। जी १४ । प्र । इ.। ६। ५। ५। ४। ४। प्रा १०। ९। ९। ८। ६। ६। ५। ४। । ४। २। ३। सं ४। ग्रु। न । ति। मा इं ५। का ६। यो १२। आहारद्वयरिहत् । वे १ थं। क ४। ज्ञा ६। कु। कु। वि। मा २०। अ१ १५ सं ४। अ। वे। सा। छे। व ३। च। अ। अ। ले ६। अ २। सं ६। सं २। आ १२। उ९।।

नपुंसक वेदियय्यांप्तकंगे। गु९। जी ७। य ६। ५। ४। प्रा १०। ९। ८। ७। ६। ४। सं४। ग३। न। ति। म। इं५। का६। यो १०। म ४। व ४। औँ १। वे १ षं।

तन्मिच्याद्शा—गुरिम, जी४, प ६,६,५,६, प्रारै०,७,९,७, सं४,ग३ ति म दे, इंरियं,कारैत्र,यो रै३ बाहारकट्टयं नहि,वे १ पृक्ष ४,जा३ कुकुवि, संरै अ,द २, ले ६, प्र २,

२० स १ मि, सं२, बा२, उ५। तत्प्यांचाना— गु१ मि, बी२, प६५, ब्रा१०, ९, सं४, ग९ ति म दे, दं१' का१ त, यो १० म ४ व ४ बी बै, वे १५, क ४, ज्ञा३ कुक्कु वि, सं१ ४, द २, छे६, स २,

स १ मि, सं२, अर २, उ.५ । तदपर्याप्तानां-- नु१ मि, जी२, प६, ५, अन्, प्रा७, ७, सं४, ग३ ति म दे, दं१ पं, का१, यो ३ अमेिन वैमि का, वे१ पु, क ४, जा२, सं१ अन, द२ । छे२ क शु, अर,

स १ मि, स २, आ २, उ ४ । तत्सासादनात् प्रथमानिवृत्तिपर्यतं मूळौषः अत्र सर्वत्र पुरेदो बक्तव्यः २५ सासादनमित्रासंयताना गतित्रयं । देशसंयतस्य गतिद्वयं, अन्यत्र विशेषो नास्ति ।

नपुमकवेदिना—- गुराजी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । छ । छ । ७ । ९ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४,य ३ न ति म,ई५,का६ । यो १३ ब्राहारद्वयामायपु। वे १ यं,का४, झा६ कुकुवि म शुज्र,सं४ ज देसाछे,द ३ च ज ज,ते ६ म २,स ६,सं२, जा२, उ ९। तस्पर्या-

प्तानां— गु९, जी ७, प६, ५, ४, प्रा१०, ९, ८, ७, ६, ४, सं४ । ग ३ न ति म, इं५, का६, सो

क ४ । ज्ञा ६ । कु। कु। वि । म । श्रु। ज । सं ४ । ज । वे । सा। छे । व ३ । च । ज । व से ६ । ६ भ २ । सं ६ । सं २ । जा १ । उ ९ ॥

भ २ सं । ४ । मि । सा । वे । का । सं २ । बा २ । उट ॥

नप्सक वेदिमिच्यावृष्टिगळ्ये। गुशामि । जी १४ । पद्मद्माद्माप्पाद्मात्राज्ञा १०। ७। ९। ७। ८। ६। ७। ९। ४। ४। ४। ३। सं४। गद्मानाति। माई ५। काद्म यो १३। आहारक द्वयविज्ञता वे १। नप्माक्षा आहे । कु। कु। वि। सं१। अ.। द२। छेद्। भरासंशामि। संराजाराउप॥

नपुंसक वेदिनिष्यादृष्टिपरमप्तिकंगे। गुशामि । जी ७। प ६ । ५ । ४ । प्रा१०। ९ । ८ । ७। ६ । ४ । सं४ । ग ३ । न । ति । म । इं५ । का६ । यो १०। म ४ । व ४ । औ । वै । वै १ वं। क ४ जा३ । कु। तु। वि । संशाबाद २ । ले ६ । म २ । संशामि । संशा

### मा १। उ५॥

नपुंतक सिच्यादृष्टि अपर्ध्याप्तकं ये। गु?। मि। जो ७। प ६। ५। ४। प्राथ। ७। ६। १५ ५। ४। ३। सं४। ग ३। न। ति। म। इं५। का ६। यो ३। औँ मि। बैं मि। का ४। वे १ १० म ४ व ४ औं १ वे १ वं, क ४, जा ६ कुकु वि म श्रुज, सं४ व देसा छे, द ३ च व ब, के ६। स २, स ६, सं२, बा१, उ९। तदपर्याप्तानां — गु३ मिसा ब, जी ७, प ६ ५,४ ब, प्राथ,७,

६,५,४,३।४, प्रारै०,९,८,७,६,४, सं४।ग ३ न तिम, इं५,का६,यो ३ ओमि बैमि का,वे रैषं,क ४,झा५ कुकुम श्रुज,स रैज,द ३ ज व ज, छे २ क झूम २,स ४ मि साबे झा, २० भा३ लख्

सं २, बा२, ज ८ । तन्मिथ्याद्यां–पु१ मि, बी१४, प ६,६,५,५,४,४, प्रा१०,७,९,७,८, ६,७,५,६,४,४,३,सं४, ग ३ न ति म, इं५, का६, यो१३ ब्राह्तरद्वयं नहि, वे१ न, क ४, झा३ कुकु वि,सं१ ब,द २, के६, म २,स १ मि,सं२,बा२ उ ५ । तत्स्यप्तिनां—पु१ मि,बी

७, प ६, ५, ४, प्रार०, ९,८ ७ ६,४, सं४, ग ३ न ति म, इं५,का६, यो १० म ४ व ४ अतौ वै, वे १ यं,क ४, का३ कुकुवि, सं१ व, द २ । के ६ । म २,स १ मि, सं२, बा१, उ ५ । तय-

पर्याप्तानां — गु१ मि, जो ७, ५ ६, ५,४, प्रा७,७,६,५,४,३,सं४,ग३ न ति म,६५,का६,

खं।क ४। इतार। सं१। ज्ञादर। लेरक शु। भर। सं१ मि । सं२। आरर। उत्र। भारे अशु

नपुंसकसासावनंगे। गु?! जी २ । य ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग ३ । जा । ति । म । ई१ । पं।का१त्र । यो १२ । म ४ । व ४ जी२ । वै१ । काम्मण का१ । वे१ नपुं। क ४ । का३ । कु। कु। वि। सं१ । जाव२ । चाज। ले६ । म १ । सं१ । सासा। सं१।

## ५ आगर। उपा

नपुंतकबेबिसासादनपर्य्याप्तकं । गुशः साः। जी १। प ६। प्रा१० ।। सं ४। ग ३। न । ति । माइंशायं। काशात्रायो १०। म ४। व ४। और १। वे १ नपुं। क ४। ज्ञा३। कु। बु। वि। संशाबाद राले ६। म १। संशास १।

#### अत्र शास्त्र भा

१० नर्जुसकदेदिसासादनाषर्याप्तकंगे । गु?। सासा ! जो ?। अर। पद । अर। प्राः७ । अर। सं४ । ग२ ति । म । इं१। का?। यो २ । और मि । का । वे नर्जु। क ४ । इसा२ । कु। कु। सं१। अर। व । व । अरे २ के सु। भ?। सं१। सासा। सं१। अरा२। उ४ ॥ भाव अरा

नपुंसकवेबिसम्यमिष्यावृष्टियज्जे । गुश् । मिश्राजी १। प ६। प्रा१०। संश्राय ३। म । ति। स । इंशापं। काश्त्रायो १०। स ४। व ४। औं का। वैका। वेश नपुं। क ४। १५ जा३ कु। कु। वि। संशावार २। चावा छे६। स १। संश्मिष्रासंशावाश

#### उ५॥

यो ३ औमि वैमि का,वे १ पं,क ४,ज्ञा२,सं १ बा,द २,के२ क,शुम २, स १ मि, सं २,झा२, भा ३ वडा

उ ४, तत्साग्रादनाना — मृ?। बी२, संयब, प६,६, प्रा१०, ७, सं४, ग३ न ति म, इं१ पं, का१ त्र, यो१२ म ४ व ४ बी२ वै१ का१, वे१ यं, क ४, ज्ञा३ कुकृषि, सं१ ब, द २ च ब, २० के६, म१, स१ गा,सं१, बा२,उ५, तत्ययौताना — गृश्सा, बी१ प, प६, प्रा१०,सं४,

ग २ न ति म, इं१ पं, का १ त्र, यो १० म ४ व ४ औं का वैका,वे १ न,क ४, त्रा२ क्रुकुति,सं १ ब,द २,ले ६, भ १,स १ सा,सं १,बा१,उ ५ । तदपर्याताना—गु१ सा, जो १ ब,प ६ छ ।

प्राध्य, सं४, गरित म, इं१, का१, यो २ वौमि का, वे१न, क४, बा२ कुकू, सं१ व, द२ चब्र, के१क शु। म१,स१सा,सं१,बा२,उ४।तस्ययमिष्याद्ष्टीनां—गु१ मिश्रं,बी१ प, भा३ बच

२५ प ६, प्रा१०, सं४, ग ३ न ति म, इं१ पं, का १ त्र, यो १० म ४, व ४ और वै १, वे १ न. क ४,

नर्नुसकबेदिवसंयतसम्बद्धम्बन्धे । जुशा असं। जी २। या बाय ६।६। प्रार०। ७। संधाय ३। न ति। माइंशा काशा यो १२। मधावधा औं काशा वे काशा काशा वे १ नर्जु। क ४। झाशा मा श्रु। बासंशाजा व ३। चाजा व । छे६ मशा ६

सं३। उ। वे। क्षाः। सं१। बा२। उ६॥

नपुंसक बेदि असंबतपद्यान्तक ंगे। गुशाओ शाशीशायाद । प्राश्०। सं४। ग३। नाति। माइंशाकाशाबो १०। मधावधाऔ १। वेशावेशानपुं। कथा जा३। माश्रु। जासंशाजाद ३। चा जाजा छे६ भशासंशाखा देशासासंश ६

नपुंसक बेबिजयप्यांस्तासंयसंगे। ग्रुशः जा जीशा जाप ६ । जप्राजासंक्षे। गशः नाइंशः काशः यो २ । वैसि शा काशः वेशः नपुंकि छ। ज्ञा ३ । संशाजा १० व ३ । चाजाजा छे २ क घुा भशः संशाला। वे। संशाला २ । उद्या

नपुंतक बेबिदेश वित्यच्चे । गुरा दे। जी शाषाय ६। प्रार०। संशाग २। तिमा इंशाकाशा यो ९। सा४। वा४। जो काशा वेश नपुं। क ४। जा ३। मा श्रु। जा संशादे। व ३। च। जा जा लंदा स्थासंश्चादेश वाशाय १। जाशाउद॥ साइ श

नपुंसकवेदिप्रमत्तप्रभृतिप्रयमभागानिबृत्तिपर्य्यंतं स्त्रीवेदिगळ भंगमक्कुं विशेषमावुदं दोडे १५ सञ्चेत्र नपंसकवेदमो वे बक्तस्यमक्कं ॥

ज्ञा के कुकु वि, सं १ का द २ , च का ले ६ , म १ , स १ मिश्रं, सं १, आ १,उ ५ । तदसंयतानां— ६ गृश्ज, जो २ प ज, प ६ , प्रा१०,७,सं ४ , ग के न ति स, इं १ पं,का१ न ,यो १२ म ४ व ४ औं वैं वैंमि का, वे १ न , क ४ , जाके म श्रुज, सं १ ज,द केच्य ज, ले ६ , म १ ,स के ६ सं १, आ २ ,उ ६ । तत्ययप्तानां—गृश्ज, जो १ प,प ६ ,प्रा१०,सं ४ ,ग के न ति म । इं १,का१, २०

स (, आ र, उद्देश त्यापतानान्युर अ, जार ५, ५ ६, आ १०, स ६, य २ न । त माइर, कार, द यो १० म ४ व ४ औं १ वै १, वे १ न, क ४, जारेम श्रुअ, सं १ अ, द ३ च अ अ, ले ६। भ १,

स ३ व वे क्षा,सं १, बा१, उ.६। तदपयौत्ताना-पुरै व । बी१ व । प्र६ व । प्राप्त व । सं ४। गरैन । ई.१। का१। यो २ वैमि का। वे १ न । क.४। बा३। सं १ व । द ३ व व व व । के २ क सु। भ्र१। स २ वे क्षा। सं१। वा२। उ.६। देसवितना-पुरै दे। जी१ प।प६। भाइ अस्प्रभ

प्रारे°। सं ४। गरित म। इंटी काटी यो ९ म ४ व ४ और । वे १ न । क ४ । झाने म श्रु २५ क्षासं १ दे।द ३ च क का के ६ । भ १ स ३ च वे झा।सं १। कारी। उ६ । प्रमतात् प्रयम-मा २ लु

भागानिवृत्यंतं स्त्रीवेदिवत् किंतु वेदस्थाने नपुंसकवेद एव ।

अपनातवेदणें । गु६। अराझू। उग्ली। सालाजी २ । यजाप ६। प्रा१० । ४ । २ । १ । सं१। परि। ग । इं१। यं। का१ त्रायो ११। म ४ । बा४ । और १ का१ । वे० | क ४ । २ । छो। जा५। मालुालाम । के। सं४। साछे। सू। यया१। व४। चालाजाके। छे६ । भ १। सं२। उग्लास १। ला२। उप।। भार्ष

् इंतो द्वितोयभागानिवृत्तित्रभृति सिद्धप्रस्थैतं मूलोघभंगमक्कुं । सितु वेदमार्गणे समाप्रमादद ॥

कवायानुवादबोळू ओघाळापं मूलोघमंगमक्हुं। विशेषमावुदं दोडेदकानुगस्थामंगळपुषु। क्रोधकवायिगळ्यो । गुशाजी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । प्रा १० । ७ । ९ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४ । ग ४ । ई ५ । का६ । यो १५ । वे ३ । क १ । क्रो । जा७ । १० कु। कु। वि। मा भू। जामा सं५ जावे । सा१। छे १ । य १ । व ३ । चाला। जाला छे ६ भ २ । संद। संर। जार। उ १० ॥

क्रोधकवायियस्यांत्रकर्गे। गु९। जी प७। प६। ५। ४। प्रा१०। ९। ८। ७। ६। ४। सं४। ग४। इं५। का६। यो ११। म४। वा४। जीका१। वैका१। जाका१। वे ३। क१। क्रो। ज्ञा७। कु। इ.। वि। माश्रु। ज्ञामागं५। ज्ञावे। सा। छे। प। व३। १५ च। जाजा ले ६ । म२। सं६। सं२। जा२। उ१०॥

क्रोचकवायिकायर्थ्याप्तर्भे गुप्तामा । सा। बाग्राजी ७। व्याप ६।५।४।अ । प्रा७।७।६।५।४।३ । बास ४।ग४।ई५।का६!यो ४। वौमा वैमा । बामा का।वै३।क १को। सा५। कृ।कृ।मात्रा बास ३। वा।साछे। व३। चा

अपगतबेदानां— मु६ अनि, सृ. उ. शी, म, अ. बी र प अ, प ६, ६, प्रा१०,४,२,१, सं १ २० परि, ग १ म, इं. १ प, का१ त्र, यो ११ म ४ व ४ और का१,वे०,क ४,३,२,१ छो। झा५ म श्रुव म के,सं४ साछे सृय,द ४ च ब ब के, के ६, म १, स २ उ शा, सं १, आ, २, उ ९।

द्वितीयभागानिवृत्तितः सिद्धपर्यतं मूलौघो भवति, वेदमार्गणा गता ।

कथायानुबादे बोच तयया—कोबिना—गुर, वी १४, प ६,६,५,५,४,४, प्रा१०,७,९, ७,८,६७५६,४,४३,सं४,ग४,६ं५,का६,यो १५, वे ३,क १ को,झा७ कुकुवि स श्रुब २५,म,सं५ ब देसाछे य,द ३ च ब ब, जे ६ च २,स ६,सं२,बा२,उ १०। तत्यर्याताना—गुर,

जी ७ प, प ६, ५,४, प्रा१०,९,८,७,६,४,सं४, ग४ ६ं५, का६,बो ११,म ४, व ४,बो वै बा,वे ३,क १ को,ज्ञा७ कुकुवि म शुब्र म,सं५ ब देताछे प,द ३ च ब ब,के ६, म २,स ६,

संर, बा१, ब १०। तदपर्याप्तानां— गु४ मि साझ प्र। बी ७ ज, प ६, ५,४ झाँ, प्रा७,७,६, ५,४,३ झाँ, सं४, ग४,६ ५, का६, यो ४ ओ मि बैमि झामि का, वे ३, क १ को, ज्ञा५ कुक अर्थाकः । के २ क शुः भ २ । सं५ । मि । सा। उ।वे। सा। सं२ । आर २ । अर्थः । भा६

कोषकवायिमिच्यादृष्टिगळ्गे। गुरे। मि। जी १४। य ६। ६। ५। ५। ४। ४। प्रारः। । ७। ९। ७। ६। ७। ५। ६। ४। ३। सं४। ग४। इं५। का ६। यो १३। बाह्यादृष्ट-रहित। वे३। करिको। जा३। कु। कु। वि। संरे। ब। व२। च। ब। छे६। भ२। ६

क्रोयकवायिमिष्यावृष्टिपय्योगकंगे। गु१। मि। जी ७। पाप ६। ५। ४। पाप्रा १०। ९। ८। ७। ६। ४। सं४। ग४। इं५। का६। यो १०। म४। बा४। और। बै। वे३। क१। क्रो। का३। कु। कु। बि। सं१। अ। द२। च। अ। छे६। भ२। सं१। मि। इं

कोषकवाविमिच्यादृष्ट्यपर्व्याप्तकंगे। गुरामि। जी ७। खाय ६। ५। ४। वा प्राणः। १० ७। ६। ५। ४.। ३। वा सं४। य४। इं५। का६। यो ३। वौ मि।। वै मि। का। वे ३। क १को। ज्ञाराकु। कु। संराजाबरा ले २ क शुः भरासंरामि। संरा भा६ जाराज४।।

क्रोबकवायिसासावनंगे। गुरै।सा। जी२ । पत्ना पद्दी ६ । प्राट०। ७ । सं४ । ग४ । इं१।पं। कार।त्रायो १३ । हारद्वयवर्ष्टिजत । वे३। क १ को । ज्ञा३ । कु। कु। १५ वि। सं१। ज्ञाव२ । छे६ । भ१ । सं१।सासा। सं१। ज्ञा२ । उ५ ॥

म श्रुज, सं३ बसा छे, द३ च जज, लेर कशु, भ२, स५ मिसा उ वे क्षा, सं२ भा९

बार, उट !तिन्ययाद्शा—गुशीम, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा१० ७ ९ ७ ८ ६ ७ ५ ६ ४ ४ ३, सं४, ग ४, ६ ५, कां६ । यो १३ बाहारद्वयं नहि, वे ३, क १ को, झा३ कुकुवि, सं१ ब, इ. र चबा के ६ । प्र २ । सा१ मि । सं२ । बार । उ५ । तत्त्रयोत्तानां—गुशीम । जी ७ । प ६ । २०

५।४। घ्रा१०।९।८।७।६।४। सं४। य४। इं५। का६। यो १०म४ व ४ और १ वै १।वे ३।क १ को। झा३ कुकुवि। सं१ व।द २ च व। ले ६। म २। स१ मि। सं२।

कारै। उप। तदपर्याप्तानां— गुश्मि। बी७ व । प ६ ५ ४ व । प्रा७। ७। ६। ५। ४। ३ व । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो ३ जीमि वैमि का। वे ३ । क १ को । झार कुकु। संश्वाद २ । के २ क बुा म २ । स १ मि । सं२ । बार ।उ४ ।तत्सासादनानां— गुश्सा। २५

जी २ प ज । प ६ ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग ४ । इं१ पं। का १ त्र । यो १३ आ हारद्वयवर्षा वे ३ । क १ को । जा३ कुकु वि । सं१ ज । द २ । ले ६ । म १ । स १ सा। सं१ । जा१ । उ ५ । कोक्कवायिसासावनयस्प्रिकंगागुरा साताः जीरा पा प ६ । प्रार०। संका ग४। इंरापं। कारणा यो १० । स४। बा४। जी। वै। ये ३। क १ क्री। जा ३। कु। कु। वि। संर। जाव २। चाजाले ६ भ १। संर। साता। संर। जार। उ५॥

क्रोयकवायिक्तासादनायर्व्याप्तको । गुरीसासा।जीरी जाप दी अन्न प्रा७।जा ५ सं४।ग ३।नरकपतिवर्षिजत । इं१ पं।कार त्र । यो ३।जीमि । वैमि । का। वे ३। क १क्रो ।क्तारी संरजाद राजेश । संरीसंरीसासासंरी अगर।उटा।

क्रोयक्वासिसम्बासम्बाद्धिटाल्ल्मे । गुरामिश्रा जी १।याप ६। प्रा१०। सं४। ग४। इं१।यं। का१।त्राबी१०।वे३।क १क्रो।झा३।मिश्र सं१। व२। छे६। ६ भरासंशामिक्यासंशासाशास्त्र ५॥

रै॰ क्रोचकवायिअसंयतसम्यग्वृष्टिग्ज्ञो । गुश् । असं। जी २ । पाझाप ६ । ६ । प्रार० । ७ । सं ४ । गुश्राई १ । पं। का१ त्रायो १३ । आहारद्वयरहित । वे ३ । क १ । क्रो । जा३ । म । श्रु। जासं? । जा व ३ । चाज। जा ले६ । म १ । सं३ । उ। वे । क्षा। सं१ । इ जा२ । उ६ ॥

क्रोयकवायि असंयतसम्बाद्विष्टयम्बांप्रकर्मा गुराबसं।जीरापा प ६ । प्रार्०। १५ सं४ । ग४ । इंरगं।का १ त्रा यो १० । बे ३ । क १ क्रो । ज्ञा३ । म ।श्रु।जासं१। जाव३ ।चाबा । ले ६ । भ १ । सं३ । उ. । बे । क्षासं१ । ज्ञा१ । उ.६ ॥

तत्त्वयस्तिनां – गुरै सा। जी रैया य ६ । प्रारै० । संधागधाई १ पं। कारै त्रा यो १० सध व ४ जी वै। वे ३ । करै को । झारे कुकुवि। संरेखा द २ च झाले ६ । सरी. सरसा।

सं १। जा१। उद्मातदार्यात्ताना—गृश्सा। जीश्वाप ६ वा प्राध्वासं ४। गृश्मत्त्वः २० गतिनंहि। इंश्याकाश्वा यो ३ वीमि वैमि का। वे ३। कश्को। ज्ञारा संश्वाद २। के २। मशास्त्रा संशासंशाकाश्वायाः प्राप्तिस्त्रं, जीश्याप ६।

प्रारे∘।सं४। स्४। इंरी कारै त्राची १० जी। वे ३। क्रिको। जा ३ सिम्याण । संरक्षा द २। ले ६। स १। स १ मिर्थासंर। जार। उ.५। अस्यताना—गुरुअ। जो २ प अ। प ६

६।प्रा१० ७।सं४ । ग४ । इं१ पं।का१ त्रामी १३ आहाद संत्रहा बे ३ ।क १ को ।बा २५ ३ म लुबा संरिवाद ३ चज्र जाले ६ । भ१ । स३ उबे का। सं१ । जा२ । उद्धा

तत्पर्याप्तानां−गृश्वः। सी १ प । प ६ । सार्थः। संभागः। इंश्यं। का१ ज । यो १० । ये ३ । क १ को । जा३ म लुख । संश्वः। द ३ च ब ख । के ६ । स १। स ३ उर्वेक्षा।स १। सा१। क्रोवकवायिक पर्याप्तासंयतं। गुराजतं। जीशावाय ६। वाशाशाधावासं ४। ग४। इंशापं। काशात्रा यो ३। जीमा वैमि। कावेशापं। नपं। कश्को। काञ्चासाञ्चासासंशावाय इ। वालाला । के २ क ह्या सशासं ३। उ। भा६ वे। आरासंशावार । उद्यो

कोषकवायिकेजलिकंगे। गुरादे। जी १। या पदाप्रा१०। संशागरातासा इंशापं। का१ त्राघो ९। वे ३। क १को। का३। साश्चाज। संशादे। या वा जाजा लें ६ । भा१। संशाखी कासासंशाकाशाउद॥ भागा लें ६। भा१। संशाखी कासंशाकाशाउद॥

कोषक्वापिप्रमस्तंस्यतंगे। गुराप्राजी २। य६।६। प्रार०। ७। सं४। गरम। इंरेपं। कारत्रायो २१। म४। वा४। जौराजा२। वे ३। क १को। झा४। माञ्चाजामासं३।सा। छे।प। द३। छे ६। भ १। सं३। छ।वे। सा। सं१। २० भा३

क्रोयक्वायाऽप्रमत्ते । गुश्जप्र। जीशाय ६। प्रार्शः संदेशभा मी। या गरा माइंशायं। काश्त्र। यो ९। वे ३। क १क्रो। ज्ञाप्र। माध्यु। ज्ञामासंदे। सा। छे। पाव ३। चाजाजा लेहा भशासंदे। उनके। स्नासंशाजाशाउ७॥

असरी ज्या

कोषकवायिअपूर्व्यकरणेंगे। गुरै बपूा जीरा पाप ६ । प्रार्शः सं ३ । भामे । १५ पागरामाई १ पं।काश्त्रायो ९ । वे ३ । क १ को । का४ । माश्रु। वा।मासं २ । सा। छे। व ३ । चावावावा छे ६ । भारासं २ । उतासासं १। वाराउ ७ ॥

उ६। तदपर्याप्तानो — गुरै बाजी १ जाप ६ जात्रा⊍ जा सं४ । ग¥ा ६ १ पँ। कारै ना यो २ ओनि बैंमि का। वे २ पूनाक १ क्रो । ज्ञा३ म श्रृद्धास १ जाद ३ च जला। के २ क सु। भा६

भ १। स ३ ज वे सा। सं १। बा२ । उद्घावतानां—गृ**१ दे। जी १** प। प६। प्रा१०। सं४। २० ग २ ति म । ई१ पं। का१ त्र। यो ९। ये ३। क १ को । झा३ म श्रुव्य। सं**१ दे**। द ३ च अ अ। केंद्। भ १। स ३ ज वे सा। सं१। आ। १। उद्घाप्तसां—गृ१ प्रा जी २ प अ। प्रद्र। ३

प्रा१० ७। सं४। ग१म। इं१ मं। का१ त्राबो ११म ४। ब४। बौ १। अग२। वे ३। क१ क्रो। ज्ञा४ म श्रुव म। सं३ साछे प। द३। के६। ज्ञा१। स ३ ज वे क्या। सं१। अग१। उ७। वृ

अप्रमत्तानां–गुरै कप्र। जी १। प ६। प्रा १०। सं३ म मैप। गरेम । इं१ पं≀का१त्र। यो ९। वे ३। २५ क १ को । ज्ञाभ म श्रुवम । सं३ साछे पाद ३ च झाब ले । के ६। स ३ उ वे झा। सं१। आ १।

उ ७ । अञ्चर्करुणानां – गृश्जयू। जी १ पाप ६ । प्रा१० । सं ३ भ मैं पाग १ मा इं१ पं। का१ त्रा यो ९ । वे ३ । क१ क्रो । ज्ञा४ म आहुअस । सं२ साक्री । द ३ च अन्जा ले ६ । स १ । स २ उ क्रोजक्यासिप्रपमानिवृत्तिकरणंगे। गुशा अनि।जीशाया पदाप्राश्नासं रा मै।यागराम । इंशायं।काश्चासो ९।वेशाक १ क्रोश क्राप्तास्यास्यास संशासा क्रेश्व ३। चाजाजा के दा भशासंशासा संशासा शासा भाश

कोषकवायिद्वितीयभागनिवृत्तिक त्यंगे । गुशः जो शः पदा प्रारेशः संशः पा <sup>९</sup> स शः मः । इंशः पंकाश्त्रः यो ९। देशः कशको । झा४। माध्राञाम। संशः सा। छे। दशः चाजाञा ले ६। मशः संशः उ। सा। संशः वाशः उ७॥।

ई प्रकारिंदवने मानमावाकवायंगळ्ये भिष्यावृष्टिप्रभृति अनिवृत्तिकरणययैते वक्तव्यमनकृं। विजेवसावुद्धं तोई पुल्कि एल्कि क्रीकवायमरूप्तिक मानमावाकवायंगळ् वक्तव्यमळपुत्रु । क्रीम-कवायनकृत्रे कोकवायमंगमेयकृं। विजेवसावुद्धं दोई जोघाळापदोळ् वश्च गुणस्थानंगळे वु वक्तव्य-१० मनकुमात्र संयमगळं जोमकवायमो वे वक्तव्यमनकृतः।

बकबायकाल्यो । ग्रुप्रा उपक्षी। साबाजी २। प ६। ६ । प्रारः । ४। रा १ सं । ०। ग १। म । ६ १। पं। का १। त्रा यो ११। म ४। वाष्ट्राजी २। का रावे०। क ०। ज्ञा ५। म । श्रुप्ताम । के। सं १। यया। द ४। च। ब। ब। के। छे६। भ १। सं २। उ। क्षा । सं १। जा २। उ.९॥

५ अकवायसामान्यं पेळल्पट्टुडु । विशेषविवमुपशांतकषायप्रभृति सिद्धपरमेष्टिगळ्पर्ण्यंतं सामान्यभंगगळपुत्रु । इंतु कषायमारगंगे समाप्तमादुत्रु ।।

ज्ञानानुवादरीळु बोघालापंगळु मूलीघर्भगगळपुत्रु । कुमतिकुश्रृतज्ञानिगळ्गे । गु२ । मि । सा । जी १४ । ग६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ६ । ७ । ९ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ४ । ४ ।

क्षा।सं १। बा१। उ.७। बनिवृत्तिकरणानाप्रयममाये—गुश्वनि । बी१ गाय ६ । प्रा१०। २० सं २ मैं पाग १ माई १ पं। का१ त्राचो ९। वे ३ ।क १ को। ब्रा४ मञ्जूब मा सं २ सा छे। द ३ चल वाले ६, म १। च २ उ. क्षा।सं १। जा१।उ.७। द्वितीयमाये—गु१।जी१।

प ६। प्रारं १०। सं १ प । माई १ पं। का१ व । सो ९। वे ०। क १ क्रो । झा४ म श्रुबप । स २ साछे । द ३ च व व । के ६। घ १। स २ च छा। सं १।३७। एव मानमास्योरिए स्वस्वानि-

वृत्तिभागपर्यंतं वक्तव्यं किंतु क्रोधस्याने तत्तन्नामकषायः, तथा लोभस्यापि, किंतु गुणस्थानानि दश ।

२५ अकदावियां — गु४ ब क्षी साब, जी २, १६६, ब्रा१० ४२१, सं०, गारै म, इं१ पं, कारै न, यी ११ म ४ व ४ जी २ कारै, वे ०,क ०,झा५,म जुब म के, सं१ य,इ ४ च ज ब के, ले ६। भारै,स २ व ला, सं१, ब्रा२, व ६। इट सायान्यकवनं विशेषण उपसायकवायारिस द्वपर्यतं

सामान्यभंगो भवति । कवायमार्गणा गता ज्ञानानुवादे बोधालापा भवंति ।

कुमतिकुश्रुतानां – गुरेमिसा, बी १४, प ६६५५४४, प्रा १०७९७८६७५६४४

٠,

२। संधाय ४ । इ.५ । का६ । यो १२ । वे २ । क ४ । जा२ । संश्वाद २ । छे६ । ६ भ २ । संशासा। संशासा । च ४ ॥

कुमतिकुबृतज्ञानियम्पोसकर्षे । गुरामि । सा। जी ७ । याय ६ । ५ । ४ । प्रार्० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो १० । स४ । वा४ । जौका१ । वैका१ । वे३ । क४ । जा२ । कु। कु। सं१ । व । व २ । च । व । छे६ । भ २ । सं२ । मि । मा। सं२ । जा४ । ज४ ॥

कुमतिकुश्रतज्ञानिअपय्यौत्तकर्मे । गुरामि । सा। जी ७ । जाप ६ । ५ । ४ । अ । प्रा७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो ३ । औमि । वैमि । का। वे ३ । क ४ । ज्ञारा सं१ । जा व २ । ले २ क छु। भ २ । सं२ । मि । सा। सं२ । भा ६ जा२ । ज ४ ॥

कुमतिकुश्रुतज्ञातिमिष्यादृष्टिगळगे। गुशामि । जी १४ । य६ । ६ । ५ । ५ । ४ । प्रा प्रा१० । ७ । ९ । ७ । ६ । ७ । ६ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो १३ । वे ३ । क ४ । ज्ञा२ । सं१ । जाद२ । छे६ । भ२ । सं१ । मि । सं२ । ६ बार। ज४ ।।

कुमतिकुश्वतानिषम्यांनकर्षे । गुरामि । साओ । धाषाप ६ । ६ । ४ । प्रारंश १५ ९। ८। ७। ६ । ४ । सं४ । ग४ । इं९ । का६ । यो १० । म४ । वा४ । ओ का१ । वैका १। वे३ । क ४ । जार । कु। कु। सं१। वावराचाबा से ६ । भरासं२ । मि ।

मा। सं२। आरशास्त्र ४ ॥

३, सं४ । ग४, इं५, का६, यो १३, वे३, क४, ज्ञा२, सं१ ब, द२, छे६, भ२, स२ मिसा,

सं २, बा२, ब ४ । तत्त्वरिवाना–गृर मि सा, बी७ ५, ग ६५ ४ , प्रा१०९ ८ ७ ६ ४, स ४, ग ४, <sub>२०</sub> ६५, का६, यो १० म ४ व ४ को १ वै १, वे ३, क ४ <sub>,</sub> बा२, क्रुकु, सं १ ब, द २ च ब, ले ६,

भ २,स २ मि सा,सं २,ला १,उ ४ । तदपर्याप्ताना⊸नु २ मि सा,जी ७ ल, प ६ ५ ४ ,प्रा७७६ ५ ४ ३,सं ४,ग ४, ६ं५,का६, यो ३ लोमि वैनि का,वे ३, क ४, झा२, सं १ ल, द २ च ल, के २ क शु। म २, स २ मि सा,सं २,ला२,उ ४ । तम्मिच्याद्वां—नु १ मि, बी १४,प ६ ६ ५ ५ भार

४४, प्रा१०७९७८६७५६४४ ३,सं४, ग४,६९, का६,यो १३ बाह्यस्वयर्गं, वे ३, २५ क४, ज्ञारकुकु,संरेब,द२ चब्र, के६, प्र२,स १ मि,सं२,बा२, उ४। तस्यास्तानां—

गुरैमि, जी ७ प, ग ६ ५ ४ प, ब्रा१० ९ ८ ७ ६ ४, सं४, ग ४, इं५, का६, बो १०, म ४ व ४ को १ वे १, वे ३, क ४, बार कुकु, सं१ ब, द र च ब, ले ६, ब र । स १ मि, संर, बा१, कुमतिकुमृतकानिक्रमपर्याप्तकार्यः । गुरा मि । साञ्जी ७। जाप ६।६।४। जा प्रा७।७।६।५। ४।३।सं४। ग४।६ं५।का६। यो ३। जीमि। दैसि।का। वै३।क ४। सार। सं१। जादर। छेरस्तु। अ.२। सं२।मि।सा।सं२। अ.१६

आप २। उ४॥

५ कुमतिकुम्तकानिमिष्यादृष्टिगज्जे। गुरा मि।जीरभाष ६।६।५।५।४।४।४। प्रारः । ७।९।७।८।६।७।५।६।४।४।३।संभाग । इं५।का६।यो१३। आहारकद्वपरहित ।वे३।क ४।का२।कु।कु।संशाबाद २।च।जाठे६। भ २।

सं १। मि । सं २ । बा २ । उट्ट ॥

कुमतिकुनुतन्नानिमिच्यादृष्टिपय्यप्तिकर्ते । गु१। मि । जी ७।प । प ६। ५।४। ग १० प्रा१०।९।८।५।६।४। सं४। ग४।ई५।का६।यो१०। म४।वा४।वीका१। वैका१।वे३।क ४।झा२।कु।कु।सं१। जाद२।च। जा ले६। भ२।सं१

मि। सं२। आ १। उ.४॥

कुमतिकुश्रुतकानिमिच्यादृष्टिजयर्व्याप्तकस्यों। गुरी मि। खो ७।अ । प ६। ५।४। बाप्रा७।७।६।५।४।३।सं४।ग४।दं५।का६।यो ३। जीमि। वैमि।का१ <sup>१५</sup> वेश कथाझा२।कु। कु।संराज।द२।चाजा ले२क ज्ञा भरासंर। भार्

मि। सं २। आ २। उ४॥

कुमतिकृत्रत्ज्ञानिसासावनंगे । गुरासासा। जो २ । या जा यद् । ६ । प्रार०।७ । सं४ । ग४ । इंदेरो का १ त्रायो १३ । बाहारद्वयर्जितं। वे ३ । क ४ । झा२ । कु। कु। संदेजाव २ । चाजा ले ६ । मरासं१ । सासासं१ । जा२ उ४ ॥

ड ४ ।तदपर्योप्तानां-मु१ सि,जी ७ अ,ग६५ ४ अत्, प्रा७७ ६५ ४ ३, सं४,ग४,६ं५,का६, यो ३ औमि बॅमिका,वे ३,क ४,झार कुकु,सं१ अ,व २ च अ,ले २ क खु,म २, स १ सि,सं२,

२५ बार, ब ४ । तस्त्रसासाबनानां – गुश्सा, बीर प अन, प ६ ६, प्रा१० ७, सं४, ग ४, ६ १ एं, कारेण, यो १३ बाहाय्द्रसम्बर्गा वे ३, क ४, झार कुकु, सं१ अन, द र च अन, द र च अन, छे ६, प्र १ ।

स १ सा,सं १, बार, ब ४ । तत्पर्याञानां—गृ१ सा, जी १ य, य ६, प्रा१०, सं४, ग ४, इं१ यं, कारैत, यो १० स ४ व ४ जो यं,बे ३,क ४,झार कुकु,संरक, द २, के ६, स १, स १ सा,

٠,

कुमतिकुञ्जलकानिसासाबनायर्घ्याप्तक ग्रें। गुशः सासः। जीशः वाष्ट्री वा प्राणः। वासंशाय ३ । सि । मादे। इंशः यं काश्वायो ३ । जीमि । वैमि । कावे ३ । कशः कारः। जुः कुः। संशः। वा दरा के २ क शुः भशः संशः। सासाः संश भाद्

बा २। उ४॥

विभंगज्ञानिगळ्ये । गुरामि । सा। जो १या प ६ । प्रा१०। सं४ । ग४। इं१। पं। का१ त्रायो १०। म ४ । वा४ । जौ का१। वै का१। वे ३ । क ४ । जा१। विभंग। सं१। जाव२। छे ६ । भ २ । सं२ । मि । सा। सं१। जा१। छ ३ ॥

विभंगज्ञानिमिष्यादृष्टिगळ्य । गुरै। मि। औरि। पा पद्दा प्रारेश। सं४। सं४। इंरी पंश्कारे त्रा यो १०। वे ३। क ४। जारै। संरी जो दरा छे ६। अस्र। संरी मि। संरी जारी अपने॥

विभंगज्ञानिसासावनंगे । गुरासासा। जी १। पाप ६। प्रार्शासं ४। ग४। इं१। कार । यो १०। म ४। व ४। बौ कार। वैकार। वे ३।क ४। ज्ञार। विभंग। सं१। बाव २। ले ६। भ १। सं१। सासा। सं१। बाराउ३।।

मतिश्वत्तत्तित्वये । गुरा जी २ | पाजाप ६ | ६ | प्रार्थ्या १० । संधा गधा इंशाकाश्त्रायो १५ | वे ३ | कथाज्ञारामाश्रु। संधाव ३ | चाजाजा ले ६ । १५ १ सं ३ | जावे। लगासंशाज्ञाराज्या

स १, बा१, ब ४, तदपर्याप्तानां— नृ१ सा, जी१ ज, प ६ ज, प्रा७ व, सं४, स ३ ति म दे, इं१ एं, का१ त, सो ३ जीमि वैमि का, वे ३,क ४,ज्ञार कुकु,स १ ज, द २, के २ क सु। भ १,स १ सा,

सं १, अग२, उत्र ≀ाविभंगज्ञानिनां— गुरिम सा, जी १ प, प ६, घा१०,सं४, ग४, इं.१ पं, का१ प, यो १० म ४ व ४ औ. १ वैं १,वे ३,क ४, ज्ञा१ विभंगः । सं १ अ,द २, छे ६ । भ २, २०

स २ मि सा,स १,जा१,ज ३ वि च ब । तिनव्याद्वां — गु१ मि, जी१ प,प ६, प्रा१०, सं४, ग४,६१ पं,का१ प्रयो १०,चे ३,क ४, जा१,स १ ब,द २,ळे ६,म २,स १ मि,सं१,खा

१,उ ३ । तत्सासादनानां— गृश्सा, जी १ प,प ६, प्रा१०, सं४,ग४, इं१,का१,यो १०,म४ व ४ औं वै,वे ३,क ४,जार विमंगः ।सं१ ब,द २, ले ६ू। म १,स १ सा, सं१,ला१,उ ३ ।

मविश्रुतानां—गु९, जीर पञ्चाप ६६, प्रा१० ७, सं४, ग¥ । इं१। का१ व, यो१५ । बे३ । २५ क४ । ज्ञारम श्रुासं७ । दरेच बचा ले६ । भ१ । सरेउ वे क्षा। सं१, कार । उ५ । मतियुक्तक्रातिपय्यंतिक में '। गु९ को १। या य ६। प्रारंशासंशास्त्र । संशास्त्र । कार वा यो ११। संशास्त्र । बीकारा वे कार। वाकारी वे शास्त्र । साथ सा श्रु। संशास्त्र । चावा वा से ६। म १। संशास्त्र । वे । का संस्

ब्रा १। उ५॥

ः मितिशृतकानिवपर्ध्याप्रकर्षागुर। वसंयत। प्रमत्तः। जी १। व । प ६। प्राधः संधागधाद्दंशायं। काश्त्रायो ४। जीमि । वैमि । वामि । काम्मणा । वे २। पुं! नपुं। क ४। कार। माश्रु। सं३। वासा। छे। व ३। चावाबा । छे २ क छु! भ १।

सं ३। उ। वे। क्षा। सं १। जा २। उ५॥

मति युतज्ञानिकासंयतर्गे '। जुश् । असं। जी २। या जाय ६। ६। प्राप्ट०। ७। सं४। १० गठा द्वंशायो काशात्राध्ये १३। आहारद्वयहित । वे ३। क४। ज्ञारामा अपुरसंश। अराव ३। चाजा जा छे६। भशासं३। उ। वे। क्षासंशाजाराउ५॥

मितिभूतकानियस्यांनास्यतसम्यानृष्टिगळ्ये । पुराजा जी राषा प रा प्राप्त । सं ४ ।ग४ । इंरापं। कारत्रायो १० । म ४ ।बा४ । औं कारा वै कारा वे ३ । क ४ ।क्रारामाश्रुसंराजाव ३ ।चाजाजा ले ६ । म रासंशाउनो काला

१५ संशाकाशाउ५॥

मतिश्रृतज्ञानिजयर्घ्यांतासंयतःगाँ। गुशः जः। जीशः जः। पदः। जः। प्राधः। जः। संधः। गर्धः। काशः यो ३ । जौ मि । वैमि । काश्वे २ । पूं। नर्षु। कथः। ज्ञारः। माश्रु।संशे जाद ३ । चाजाजः। ले २ कशुः। भशः सं३ । उत्तये। क्षाःसंशः भादः

गार उ५॥

२० तस्पर्यातानॉ—मु९। जी १प । प६ । प्रा१० । सं४ । ग४ । इं१ । का१ । यो ११ म ४ व ४ औ वैक्षाबे ३ । क¥ । झार म जू। त ७ । द ३ च अब्बा ले ६ । स १ । स ३ च वे छा। सं१ ।

शारी उपावस्यां तानां— पुरबसंयत प्रमतः। जी रबाप ६। प्राधा संभाग रुई रुपं। कारै पायो भ्वोमि बीम बामि का। वे रपुंत । कभा द्वार मधु। स ६ बासा छे। द ६ च ब बा लेरिक द्वा गरी। स ६ उन्दे सा। संरै। बार। उप। तदसंयतानां— पुरेब। जी र भा६

२५ प वा प ६६। प्रा१० ७। सं ४ । स ४ । इं१ मं।का१ व । सो १३ आ हारदसं निह। वे ३ । क ४ , ज्ञारे म लू, सं १ वा द ३ च वा वा, के ६ , अ.१. स ३ ज वे झा, सं १, घर, उ.५ । इ.स. १

तत्पर्याप्तानां—गुरै व, जी रैप, प ६, प्रारै०, सं४, ग४, इंर पं, कारै ज, यो रै०, म ४, व ४, जी १,वै १,वे ३,क ४,का२, प्रयु, संरै व,द ३ च व व,छ ६, म १,स ३ उ वे शा,संरै,

वा?। उप्पातनपर्याप्तानों — गुरै जाजी ? जा गर्दा प्राध्याध्याध्याप्तरा इंरया कारै ३० त्राचो ३ ब्रीमि बैमि कांवे र पूनाक ४ । जारम श्रु। इंरैजा द ३ व ल ला। के २ क श्रु। वेशवितप्रभृति सीजकवायपर्यंतं मूलीवर्भगमक्कुं। विशेषमावुवे देखि जामिनिवाधजृतज्ञा-नंगळ्गे दु वक्तव्यनक्कुं। जविवज्ञानकक्ती प्रकारमेयक्कं। विशेषमावुवे दोखे अवविज्ञानमे विये दु वक्तव्यनक्कं। मतिजृतज्ञानंगळेरदुं निवर्द्यगळा गुतिरक् मतिज्ञानश्रुतज्ञानद्वयमुं मतिश्रृताविज्ञान-त्रयमुं मतिश्रतमनःपर्ययत्रयम् मतिश्रृताविज्ञमनःपर्ययज्ञानवतुष्ट्रममुष्ट्रवः।

सनःपर्ययक्तानिगळ्गे। गु७।प्रजाजाजाजाज्ञाजाजी। जी १।पाप ६। प्रा१०।सं४।ग१म।इं१।पं।का१।प्रायो ९।वे१।पुं।क ४।का१।मासं४। सा।छ। सू।यया। सनःपर्ययक्तानिगळ्गे परिक्तरविज्ञुदिसंयमनिल्ठ। इ.२।चाजाजाज छे६। प्र१।सं३। उ.१वे। सा।सं१। आ१।उ४। म।चाजाजा इंतीक्षोण-मा३ कष्यपर्यंतं नडसस्पडवद॥

के बलज्ञानिगळ्गे। गुरासयोग। जयोग। जी २। पाजाप ६। ६। प्रा४। २। १। १० सं। ०। ग १। मा इंशापं। काशाचा यो ७। म २। व २। और २। काशा वे ०। क ०। ज्ञाराके। संशायया। व १के। लें ६। भ शासंश्क्षासं। ०। जा२। उ २॥ अ. १

# सयोगाऽयोगिसिद्धवरमेष्ट्रिगळ्गे मुलौघमे वक्तश्यमक्तं । इंतु ज्ञानमारगेणे समाप्तमारुड् ॥

संयमानुवावदोत्रु। गु९। प्राञ्जाञाञाचा झी। साञाजी २। पाञा प६। ६। प्रा१०। ७। ४। २।१। सं४। ग१।मा इं१।पं। का१ त्राबो १३। वै२। १५ इयरहितं। वे३। क४। ज्ञाप। मा श्रु।जामा के। संपासा। छे।प।स्। यवा। द४। ले६। भ१। सं३। उ। वे। क्षा। सं१। जा२। उ९॥

प्रमत्तसंयतंगे।गुशाप्राजी। पाजा पदादा प्राश्०।७।सं ४।गशामा इंशियं। काश्त्रायो १शामा४। वा४। औं काशा आगरावे ३।क ४। झा४।

भ १। स ३ उ वे ला। सं १। बा२। उ ५। देशवतात् झीणकवायपर्यंतं मूळीघभंगो भवति किंतु ज्ञान- २० स्थानं मतिश्रुतं वक्तस्ये। अवधेरिष एवं, ज्ञानस्थाने अवधिर्यक्तस्यः। वा मतिश्रुते निरुद्धे। मतिश्रुतावधित्रयं वा मतिश्रुतमनःपर्ययत्रयं वा मतिश्रुतावधियनःपर्ययवस्तरस्यं वक्तस्यं।

मनःपर्ययक्षानिनों — गु७ प्रज्ञज्ञ क्ष सुउ क्षी। जी १ प । प ६ । प्राप्त १० । सं४ । ग १ म । इं १ पं। का १ व । यो ९ । वे १ पुं। क ४ । जा १ म ,स ४ साछे सूय परिदारदिशुद्धिनीहि,द ३ च ज्ञ ज,ठे ६ । प्र१,स ३ उ वे क्षा,सं१। खा१ । उ ४ । सयोगायोगसिट्धेषु मूलीयः, ज्ञानमार्गणागता, २ ५

संयमानुबादे— गु९ प्रज्ञज्ञ क्षास्य का जी २ प जाप ६ ६ । प्रा१० । ७ । ४ । २ । १ । सं४ । ग१म । इं१ पं। का१ त्र । यो १३ वैक्रियिक्टयं नहि। वे ३ । क ४ । ज्ञा५ म ध्रुज म के । सं५ साछे पसूय । इ४ । छे ६ । च१ । स३ उन्हें का। सं१ । ज्ञा२ । उ९ । प्रमत्ताना— गु

१ प्राजीर प का प ६ ६ । प्रार्शिष संधास १ म । ई.१ पं, का १ त्रा यो ११ म ४ व ४ जो १३० ٠,

माधु। बामासंदेशसा। छे। पाद देशचाबा । छे६ म ११ छंदे। उन्हे। भादे स्नासं?। ब्रा?। उर्देश

क्षप्रमत्तसंवर्षने । गृश्वा जीशा पायद्। प्राश्वासं हे। बाह्यरसंक्रारहित । गश्माइंशायां काश्वायो ९ । वेशाकशासंक्रायां साम्यासंहासा । ५ क्षेत्रपाव के। केदा भशासंहासा विकास शासा । साम्यास

अपूर्वकरणप्रभृति अयोगिकैविधिपर्यंतं मूलीघर्ममन्दर्भः सामायिकसंयतंगे। गु४।प्रा अस्त । अस्ति।पः अस्पद्भः ६।प्राश्टाधः संदेशस्थः । सः इर्षः। पंकार्श्वः यो ११।सः ४। वारा औं कारा अस्ति। वे ३। करा झारा संश्वासासंश सामायिकः । दश्चा अस्ति। से ६। सरासंशाउ।चे।क्षासंशाकाराउधः।

# अनिवृत्तिपर्व्यतमुलौधभंगमक्कं । छेदोपस्थापनसंयमक्कृमी प्रकारमे वक्तव्यमक्कं ॥

परिहारविद्युद्धिसंयमिगळ्ये गुराप्राकाची १। पदाप्राश्वासंशायं रामा इंश्यं। काश्त्रायो रावेश्यं। क शाचाचामा श्रावासंशायरिहारविद्युद्धि। व ३। चावावा वाले स्थामा रासे रावे। स्थानासंशावाशाउद ॥

प्रमताप्रमत्तरिहारविद्युद्धिसंयतरुग्ज्यो पेळल्यबुबल्छि बोघभंगमेयवकुं। सूक्ष्मसांपराय-१५ संयमक्के मूलोघभंगमेयककुं। ययाख्यातसंयमिगळ्यो । तु४। उ। सी । स । ज । जो २। प । अ । य ६। ६। प्रा १०।४। २। १। सं । ०। ग १। म । इंपं। का १ त्र । यो ११। म ४। वा ४।

१ बार। वे ३। क ४। ज्ञा४ मध्युल म। सं ३ साछेप। द ३ च ल ला। छे ६। म १। स ३

उ वे सा।सं १। बा१।उ ७। बप्रमत्तानां—गु१ बप्र। बी१ प ।प ६ ।प्रा१० । सं २ ।बाहार-संज्ञानहि । ग१ म । इं१ पं।का१ प्र। यो ९ ।वे ३ । क ४ । ज्ञा४ म श्रुब म । सं ३ साछे प । २० द ३ । छे ६ ।म १ ।स ३ उ वे सा।सं १ ।सा१।उ ७ ।बपूर्वकरणाद्योगिपर्यंत मूळीप्रभंगो भवति ।

सामायिक संयतानौ-नाप्रत्र अन्य अवीशिष अने । पर्देशाधा संघान प्रसा हंश्यां काश्या यो ११ । मध्य ४ और अव २ । वे ३ । कथा जाध मध्युअसा संश सामयिक । द ३ च अस्या ले ६ । सरी स ३ ठ वे छा। संशाबराउ ७ । अनिवृत्तिपर्यंत

मूलौधर्मगो भवति । छेदोपस्मापनसंयतानामप्येवं ।

्र परिहारविशुद्धिसंयमिनां—गुरप्रवाजी शाप ६। प्रा१०। सं ४। गरमा इं१ पं। कारै जायो ९। वे १ पु। क ४। झा३ सखुवा संश्परि। द३ चववा के ६। सरा

स २ वे सा। सं १ । बा१ । उ.६ । तस्त्रमत्ताप्रमत्तानां सूक्ष्मधंयतानां चमूलीघमंगः । यथारुयातसंयमिनां –गु४ उ.सी.स. क्ष. । औ. २ दा झा। द.६ । प्रा१० । ४ । २ । १ । सं०।

₹.

जौराकाश वें ाक ा ज्ञापामा श्रुबामा के। संशायचा द ४। छेद। भार भारासंशाजाला। संशाबाराज्य ॥

उपवातकवायप्रभृति अयोगिकेवलिपर्ध्यंतं सूळीघभंगमव्युः । वेदासंयमकके ओघभंगमेयक हुं। अस्य स्वात्र स्वात्र प्रभाव । सा । सा । सा । जो १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । ७ । ६ । ७ । ६ । ७ । ६ । ६ । ६ । १ । हे ५ । का ६ । यो १३ । जाहारक द्वयरित्त । वे ३ । क ४ । जा ६ । हुं। वा । म । श्रु । अ । सं १ । अ । व ३ । छे ६ । अ २ । सं ६ । सं २ । आ २ । उप ९ ॥

असंयमिष्ट्यांतको '। ग्रु४। मि।सा। मि।अराजी ७। पाप ६।५।४। प्रा१०। ९।८।७।६।४। सं४। ग४। इं५। का६। यो १०। म४। वा४। औका। वेका। वे३। क४। ज्ञा६।कु।कु। वि। माश्रुअ। सं१।अराव३। छे६। भ२। सं६। १० ६ मि।सा।मि।उर। वे। आरासं२। आरीउ ९॥

बसंयमि अपर्य्याप्तकंगे। गुरु। मि। सा। बाजी ७। बाप ६। ५। ४। बाप्रा७। ७। १६। ५। ४। रासं४। ग४। इं५। का६। यो राजी मि। वे मि। का। वे राक ४। सा५। कु। कु। माश्रु। बासं१। बाव राच। बाब। बे रक श्रु। भरासं५। सा६ मि। सा। जावे। बा। संराखार। ज८॥

मिष्यादृष्टिप्रभृति अर्सयतसम्यग्दृष्टिपर्यंतं मूलोघभंगमक्कुं। इंतु संयममार्ग्यणे समाप्त-मादव ॥

ग १ म । इं१ यं। का१त्र। यो ११ म ४ व ४ जौ २ का१।वे०। क ०। सा५ म जूज म के। सं१य ।द ४। छे६। म १। स २ छ सा। सं१। जा२। छ९।छपक्षातकपायादयोगपर्यंत देख-१

संयतानां च मुलीवभंगः।

वर्त्तयतानां—गु४ मि सामि वा। जी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ४ । १ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ४ । ३ । सं४ । ई. ५ । का६ । यो १३ काहारद्वयं नहि। वे ३ । क ४ । ज्ञा६ कुकुवि म जुबा सं१ बाट ३ । ले ६ । म. २ । स. ६ । सं२ । बा२ । उ९ । तस्यणितानां—

गु४ मि सामि जा जी ७। व ६ । ५ । ४ । प्राप्त १० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो १० म४ व ४ की १ वै १ । वे ३ । क ४ । झा६ कुकु विम जूब । सं१ जा द ३ । २५ के ६ । स २ । स ६ मि सामि ज वे सा। सं२ । जा१ । उदप्य प्तिनां—गु३ मि साब । ६ जी ७ जा प६ । ५ । ४ । प्राप्त । ७ । ६ । ५ । ४ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो ३

जां ज्वा पद्दी ५ । ४ । झाथे। ७ । ६ । ५ । ४ । व ४ । व ४ । कार्याया लीमि वैमिका। वे ६ । क ४ । झाथे क्रुक्टम आपूजा संदेव, द ३ चल ज, छे २ क छा। प्र २, प्राद्

स ५ मि साउ वे क्षा, सं २, बा २, उ. ८ । मिथ्यावृष्टितोऽसंयतांतं मूलौषभंगो भवति, संयममार्गणा गता । दर्शनानुवादे कोषाळापो भवति— वर्शनानुवाववोज् ओ घाळापं मूली घर्मामक कुं। बशुदर्शनियळ्ये। गु१२। जी ६। संज ब २२२ प६। ६। ५। पाप्र१०। ७। १०। ८। ६ सं४। ग४। इं२। यं। च। का१ च। यो १५। वे३। क४। ज्ञा७। केवळ जानरहिता सं७। जावे। सा। छे। प। सू। यपा। वर्षराच के६ भ२। सं६। सं२। जा२। उट।।

च च खुब्दीनियम्ब्यासकंगे। गु१२। जी ३। सं। ब । च । य ६। ५। प्रा१०। ९। ८। सं४। १११ ग्रा१०। ९। ८। सं४। १११ ग्रा४। इंदे वंच। का १त्र । यो ११। म ४। वा४। बौका। वैका। बाका। बे ३। क ४।

गॅ ४। इॅ२ प च।का१ त्रायो ११ । म ४ । वा४ । जो का। वं का। बाका। बं ३। क ४ । क्राण, कुकु। वि। म । त्रु। जाम ! सं७। जा दे । सा। छे। पासू। यया। द १। च। के ६। भ २ । सं६। मि । सा। मि । उ । वे । आ । सं२। जा१। उ ८ ॥

चक्षुर्दुर्शनिजपर्स्याप्तकंगे । । गु४ । मि । सा। अराप्राजी ३ । संज च प ६ । ५ । अरा १११

<sup>१०</sup> प्राष्ठाष्ठाइ । सं ४। ग४ । इं२ । पंग्का १ त्र । यो ४ । बी मि । बी मि । कामि । का वे३ । क४ । ज्ञाप्ताकु। कु। मा खु। व । सं३। व । सा । छे। द१ चाले २ क शु। भ२ । भार

सं ५ । मि । सा। उ। वे । क्षा। सं २ । आ २ । उ६ ॥

च भुईर्शनिमिष्याद्दष्टिगळगे। गु१ मि । जी६ । संबुच प६ । ६ । ५ । ५ । प्रा१० ।

७। ९। ७। ८। ६। सं४ । ग४। इं२ । पं। च। का१ त्रायो १३। आ हारद्वयरहित । वे ३ । १५ क ४। ज्ञा३। कु। वि। सं१ ज्ञा द १। च। छे ६ भ २ । सं१। मि । सं२।

### बार। उ४॥

चक्षुर्वशेनिना—गु१२, जी ६, स अन्य । प ६,६,५,५, प्रा१०,७,९,७,८,६, सं४, २२२

ग ४ । इंर च, पं, कारै त्र, यं १५, वं ३, क ४, जा७, कुकु वि मध्युल म, सं७ ल, दे, सा, छे, प, सू, य । द १ चक्षुः, छे ६ । म २ । स ६ मि सामि उ वे झा, सं२, ला२, सं८ । तत्यपीताना

२० गुरेर, जी देसंज च,प ६,५, प्रारै०,९,८,सं४, ग४। इंट पंच,कारै ज, यो ११ म ४ व ४ और वे रै,बार,वे दे,क ४, बाफ कुकु विम भूज म,स ७ ज देसा छे प सूब,द १ च। छे ६।

५ भ २ । स ६ मि सामि उ वे शा,सं२ । जा१ । उ ८ । तदस्यस्तिता—गु४ मि,सा,ज,प्रा और ३ संज्ञ च।प ६,५,ज,पा७ ७,६ ज,सं४,ग४,६ २ पंच।का१त्र,यो ४ जीमि वैत्रि आमि का, ११

बे २,क ४,जा५ कुकुम श्रुअः । सं ३ अत्, सा छे द १ च । के २ क शु। म २,स ५ मि सा उ वे सा, मार

रे५ सं२। बा२ । उद्दातन्त्रव्याद्शां—गुरै मि । बी६ संब चा प६,६,५,५, प्रारे०,७,९, २२२ चलुर्द्द्र्वनिमिच्यादृष्टिपर्स्यामकर्म्याषु १। जी ३। संपं। जप। चप। प६।५। प्रा १०।९।८। सं४। ग४।६२।पं।चाका१ त्र।यो १०। न४।व४। जीका।चैका। वै३।क४।क्रा३।कु।कु।वि। सं१।ज।व१।चले६ भर।सं१। मि। सं२।

मा १। उ४॥

चक्षुदूर्वनिवपय्योभकनिष्यावृष्टिगज्जे । गु१ सि । जी ३ । सं । ब । ब । ब । ब । य प ६ । ५ । ब । प्रा ७ । ७ । ६ । सं ४ । य ४ । ६ २ । यो । च । का १ व । यो ३ जीमि । बै मि । का । वे ३ । क ४ । ज्ञाराकु । हुं १ । ब । व १ च । हे २ क शुभ २ । सं १ मि । सं २ ।

अगर। उ३॥

चशुर्द्दर्शनिसासावनप्रभृति श्लीणकवायपय्यंतं मूठीघभंगमक्कुं । विशेषमावुदे दोई चश्च-हुर्शनिगे दित वक्तव्यमक्कं ।

अचलुवर्शनिगळ्यो । गुश्२ाजी १४ ।। गद्दाद्दा ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । १० । ७ । ९ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । इं५ । काद्दा यो १५ । वे ३ । क ४ । ज्ञा७ ।केवलरहितं। सं७ । अर । वे । सा। छे । पासू। यथा। व १ । अर । ले द्दाभ २ । सं६ ।

सं२। आ२। उ८॥

अचल हुंबंनियम्प्रीमकर्त्ता गुर२। जी ७। पा प ६। ५।४। प्रा१०।९। ८।७। १५ ६।४।सं४। ग४।इं५। का६।सी११।म४।बा४।झीका।वैका।झाका।वै३। क ४।ज्ञा७।केवल ज्ञानरहित्।सं७।ब १ अचलु। ले ६।भ२।सं६।सं२।झा१।उ८॥ ६

७,८,६,सं४,ग४,इं२ पंच,का१त्र,बो१३ बाह्यरुक्ट बंगहि, वे३, क४, जा३,कुकुवि, स१स,द१च।ळे६।स२। स१मि,सं२,झा२,ड४। तस्यमीजाना—नु१मि,झो३सप,

अप, चप, प६, ५, प्रा१०, ९, ८, सं४, ग४, इं२ पच, कारै त्र। यो १० म४ व४ और वैरै, २० वे३, क४, झा३ कुकु वि, संरे अ, द १ च। छे६। भ२, सरीम, सं२। आरर। उ४। तदपर्यासानां−

गुरैमि, जी ३ संब बब दब, य ६ ५, प्रा७,७,६, सं४, ग४, इ २ प च,कारै त, यो ३ जीमि वैमि का, वे ३,क ४,बारे कुकु,संरैब,द रैच,के २ क शु। भ २,स रैमि,सं२,बा२,उ ३ । भार

तस्सासादनात् क्षीणकवायांतं मूलीवभंगः कितु दर्शनस्याने एकं बलुर्दर्शनमेव वक्तव्यं ।

अवस्तृर्धिनिनो—— नु रैर, जी रै४, व ६ ६ ५ ५ ४ ४, प्रार० ७, ९ ७,८,६,७,५,६,४,२५ ३, सं४,न ४, इं५, का६, वो १५, वे ६, क ४, जाण्डेवलं नहि, संश्व देसाछे पसूय, द १ ज, ले ६, भ २,स ६,संर, जार, उट। तत्त्वित्तिनो— नु १२, जीश्य, प६,५,४, प्रार०,९,८, ६,४, स ४,न ४,६५, का६, यो रैरै म ४ व ४ औं रै वै रै आ रै, वे ३, क ४, जाण्डेवकं अवस्तुर्द्द्रानिजयर्थात्कर्ये । गुप्तमा सासाः वाप्राजी । वाप ६।५।४।३ वाप्राण । ७।६।५।४।३।संधाग्राई५।का६।यो प्राजी निर्वे नि। वानि। का।वे३।क४। झा५।कु।कु। नालु। वासं३। वासाः छै। व१। जचा स्रे२क ह्यु। भ२।सं५।मि।सा। उ।वे।सा।सं२। वा२।उ६॥ भार

पं अवस्तुर्द्धनिमिष्यादृष्टिगळगे। गुरामि। औं १४। य ६। ६। ५। ५। ४। ४। प्रा १०। ७। ८। ६। ७। ५। ६। ४। १। ३। सं४। ग४। इं५। का६। यो १३। आहारद्वपरहित । वे३। कथा जा३। कृ। कृ। वि। सं१। अ। व१। अव्य छे६। भ२। ६

जवजुर्द्वजैनिमच्यादृष्टिपर्याप्रकर्गे । गुरामि । जी ७ । पाप ६ । ५ । ४ । प्रारं० । १॰ ९।८ । ७।६ । ४ । संशास ४ । इत्याकाद । यो १० । म ४ । वा४ । जो का। वैका। वै३ । क ४ । जा३ । कृ।कृ।वि। संशाजा दश्जवा ले६ । म २ । संशिम । संशाजाशास्त्र ॥

जचलुई सैनिमिच्यादृष्टपप्यांकर्में । गुरुमि । जी ७। वा प ६। ५। ४। ज प्रा ७। ७।६।५। ४। ३। सं४। ग४। इं५। का६। यो ३। जीमि। वैमि। का। वे ३। १५ क ४। जा२। कु। कु। सं१। वा व १। जच। ले २ क द्या भ२। सं१।मि। सं२। भा६ जा२। उ.३॥

# अवक्षाईर्शनसास्त्रप्रभतिक्षीणकवायपर्यंतं अवक्षद्रंनिगळगे द् वक्तव्यमक्क् ।

नहि, सं७,द १ अप, से ६ । भ २ ,स ६, सं२,अबा१,उ ८ । तदपर्याप्तानां — गु४ मि साब प, बी ६

७ ज, प६, ५,४ ज, प्रा७,७,६,५,४,३, सं४, ग४, इं५, का६, यो ४ जीमि वैमि जीमि का, २० वे ६, क४, ज्ञा५,कुकुम श्रुज, सं३ ज, सां, छे। द १ ज, छे २ क श्रु। म २, स५ मि साउ वे

क्षा,सं रे, बार, उद्दातिमध्याद्यां— गुरिम, जी १४,य ६,६,५,५,४,४, ब्रा१०,७,९, ७,८,६,७,५,६,४,४,३,सं ४,ग४ । इं५,का६, यो १३ बाह्यस्वर्षम् हि,बे३,क४,का३, इ.इ. वि,सं १ ब, द १ ब, छे६,म २, स १ मि,सं २,बा२, उ४ । तस्यर्थातानां— गु१ मि ।

जी ७ प, प ६ । ५, ४, प्रा१०, ९, ८, ७, ६, ४, सं४, ग ४, ६ ५, का६, यो १० म ४ व ४ आहे १ २५ वैं १, वें ३ । क ४, जा३ कुकुवि, सं१ ल, द १ ल, छ ६ । म २, स १ मि, सं२, ला१, स ४ ।

तदपर्याच्यानां—पृशैमि, बी७ व, प ६,५,४ व, प्रा७, ७,६,५,४,३, सं४, ग४, इं५, का६, यो देशीमि वैमि का,देदै,क४, बाद कुकु,संशैब, दशैब,ले देक सुा घर,सशैमि, संर, बाइ

भा २ उ ३ । तत्सासादनात् क्षीणकवायांतं यथायोग्यं योज्यं ।

व्यविव्यक्तिमञ्ज्यो । तुरा चीरापा वा पदा दाप्रारेश । संशापशा दंशापा कारणा नारेश । वे देश कथा ज्ञाधाना श्रुवाम । संख्वादशा व्यविव्यक्ति । स्रेदा अर्थास्था व्यक्ति । स्रोदा विकास । स्र

अविविवयिन्तियप्यांप्तकर्मों। गुराबाप्राजी १। य६। अप्राजाः। सं४। ग४। इं१ पं। काश्त्रायो ४। जी मि। वैमि। आसि। काविराधुं। वं। कथाजा३। म। त्रु। जासं३। जासा। छे। दश्वविषा छे२। भ१। सं३। सं१। सा६ बाराज ४।।

"बसंयतप्रभृतिजीणकवायपर्यतं व्यवधिज्ञानको पेठवंते वश्तव्यमक्कुं । केवलवर्शनिगे केवलवर्शनिगे केवलज्ञानिगे पेठवंते वक्तव्यमक्कं । इंतु वर्शनमार्गार्णं समाप्रमाददु ॥

लेक्यानुबादबोळ, गुणस्थानालायं मूलीघयंतवकः। विजेषमाधुर्वे बोर्ड व्ययोगिनुणस्थानमिल्लः। कृष्णलेक्याजीयंगळ्ये। गु४। मि। सा। मि। जा जो १४। य६। ६। ५। ५। ४। ४। प्राप्त १०। ७।९।७।८।६।७। ५।६।४।४।३। सं४। य४। १५ का६। यो १३। वे३। १५ क४। जा६। कुं। कुं। वि। मा जुाबा सं१। वाव ३। वा बा बा ले ६। भ२। सं६। मि। सा। मि। जावे। लगासं२। वा२। व९॥

कृष्णलेश्ययपर्व्याप्तकर्याः गु४। मि । सा । मि । अ । जी ७ । प । प ६ । ५ । ४ ।

अथविदर्शनिनां—नु९,जी२ पञ्च,प ६,६, प्रा१०,७, सं ४ । ग४, ६१ पं,का१ त्र, यो १५,वे ३,क ४,झा४ म श्रुजम,सं७,द १ ज, छे ६ । भ १,स ३ उ वे झा, सं१, आ. २, っ

उ. ५ । तत्पर्याप्तानां— गु९, जी १ प, प. ६, प्र. १०, सं. ४, ग. ४, इं. १ पं, का? त्र, यो ११ म. ४, व. ४, जी १, वै. १, जा१, वे. ३, क. ४, का४ म. सुब्र म, सं. ७, व. १. ब्र, ले. ६ । म. १ । स. ३, सं.१, बा१,

उ.५ । तदपर्याप्तानां— गुरु ज प्र, की १ ज,ग६ ज,प्रा७,सं४,ग४,६ं५,का१ त्र, यो ४ जोमि वैमि बाप्तिका, वे २ पुन,क ४,झा३ म श्रुज,स३ व साछे,द१ ब, ॐ २, भ २,स३,सं१।

वा २, उ ४। असंयतात् क्षीणकथायातं अवधिज्ञानिवत्। केवलदर्शनिमा केवलज्ञानिवत्। दर्शनमार्गणा २५ गताः। लेक्यान्वादे गुणस्थानालापो मुलीघवत्। अयोगिगुणस्थानं नास्ति।

कुप्रचरित्रामां— पु४ मि सामि ज्ञाबी १४ । प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा१०, ७, ५, ८, ६, ७, ५, ६, ४, १, सं४, व४, इं५, का६, यो १३, वे ३, क ४, ज्ञा६ कुकुवि मध्युब्र, सं१ ज,व ३ च ज्ञाज, के ६। भ २ । स ६ मि सामि उवे सा,सं२, जा२, उ९ । तत्पर्यासानां— भारक प्रार्श । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । संशाय ३ । माति। न । इं५ । का६ । यो १० । म ४ । का४ । यो का। वे का। वे ३ । क ४ । । जा६ । कु। कु। वि। मा शुः वा संशाय । द ३ । च। वा वा के ६ । म २ । सं६ । मि। सा। मि। उ। वे। जा। सं२ । भा१ कु जा१ । उ९ ॥

कृष्णलेख्याऽपस्यांप्रकर्मे । मु३ । सि । सा। ब्राजी ७ । ब्राय६ । ५ । ४ । ब्रा प्रा७ । ७ । ६ । ५ । ३ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो ३ । ब्रीसि । वैसि । का। वे ३ । क४ । ज्ञा५ । कु। कु। साथु। ब्रासं१ ब्राद ३ । ले२ कागु। भ २ । सं३ । सि । भा१ कु

सा। वे। पंचमादिपृथ्विगोळिदं बर्ष्यं असंयतनोळ् वेदकं संभिवसुर्युं। सं २। आ २। उ८॥

क्रुष्णलेश्यामिष्याबृष्टिगञ्जे । गुशामि । जी१४ । प ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्राप्त १० । १० ७ । ९ । ७ । ८ ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । ई ५ । का६ । यो १३ । वे ३ । क४ । जा३ । कु। कु। वि। संशाज। वर। ले६ । मरासंश मि।संश भारक

आ २। उ५॥

क्रुष्णलेश्यामिध्याबृष्टियस्यॉप्तकः गें। गुशामि। जी७। यायदा ५। ४। प्राप्त १०। ९। ८। ७। ६। ४ सं४। ग३। न। ति। माई ५। का६। यो १०। म ४। या४। जीकाा १५ वैका। वे३। क४। जा३। कु। कु। वि। संशा अ। व२। ले६। भरास्त्र भारक

मि।सं२। आ१। उ५॥

कृष्णलेश्यामिष्यादृष्टयपय्यप्तिकंषे । गुरै । मि । जी ७ । ज । प ६ । ५ । ४ । प्रा ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । ज । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो ३ । जौ मि । वै मि । का । वे ३ । क ४ ।

गु४ मि सामि ज, जो ७ प, प ६, ५, ४, प, प्रारं०, ६, ८, ७, ६, ४, सं४, ग ३ म ति न, इं५, २० का ६, यो १० म ४ व ४ जो वै, वे ३, क ४, ता ६ कु कु वि म श्रुज, सं१ ज, द ३, च व ज, के ६, मार्रक मार्रक मार्रक मार्रक मार्रक मार्रक मार्रक मार्रक पर, सं६ मि सामि उ वे बा, स २, जा १, उ ९। तदपर्योत्ताना— पु३ मि साज, जी ७ ज, प ६, ५, ४ ज, प्राप्, ५, ५, १, सं४, का ६, यो ३ जीमि वैमि का, वे ३, क ४, जा ५ कु कु म श्रुज, स १ ज, द ३, के २ क सु। म २, सं ३, मि साबे, पंचमादिपुष्टयागतासंवतेषु वेदक-

सम्बन्दलसंमवातृ सं २, बा२,उ८ ! तन्त्रियाद्वा—मु१ मि, बी१४,व६,६,५,५,४,४५ प्रा१०, , ७,९,७,८,६,७,५,६,४,४,३ !सं४,ग४,इं५,का६,बो१३ ! वे३,क४,झा३ कुदि, स१ अ,द२,ले६,म२,स१ मि,सं२,बा२,ड५! तत्प्रयितानां—मु१ मि,बी७ प,व६,५,

४,प्रा१०,६,८,७,६,४,सं४,ग३ न ति म,दं५,का६,यो १० स ४ व ४ और मै,वे ३,क ४, ज्ञा३ कुकुवि, सं१ अ, ४२, के ६। स २,स १ मि,सं२, ब्रा१,ड५।तदपर्याप्ताना–पु१ मि, और सारक

७ ज, प ६, ५,४ अ । प्रा७,७,६,५,४,३ अ, सं४, ग४ । इं५,का६, यो ३ औमि वैमि का

ज्ञार। कु। कु। संशाव। दरा लेरक छु। भ′२। संशामि। संशावार। उ४॥ भारक

कृष्णलेख्यासासावनंषे। गुशासासा। जी २ । पाजाप ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । गुशाई शार्षाका १ चा यो १३ । आस्ताद्वयरिहता वे ३ । क शासा ३ । कु। कु। वि । संशाजाद २ । के ६ । जशासंशासासा संशाजाशास्त्र । अ भारकु

क्रुष्णलेख्यासासादनवर्ष्यांप्रकार्गे। गुशासा। जीशापाद श्राप्रशास्त्रागे ५ न । ति। म । इंशाप्राकाश्त्रायो १०। म ४। वाशाओं का। वैका। वेशाक ४। ज्ञाशाकु। कु। वि। संशाजाद २। लेदा भशासंशासासां शाजाशाउ५॥ ज्ञाशाक्र

कृष्णलेक्यासासावनापर्ध्यामकर्मो । गुशः सा। जीशः अराप ६। अरा प्राधः। अर्थः। संधः। गराष्ट्रा अराधः। संधः। गराष्ट्रा यो २। और मि। वैमि। का। वे २। कथः। जारासंशः। अरावरः। लैरक जुः भशः संशः सासासंशः। अरायः। ४० भाशः

कृष्णलेक्यामिश्रंगागुर मिश्रा जी १ पाप ६ । पाप्रा १० । सं ४ । ग ३ । नाति । मावेवगतियो कुकुष्णलेक्ये पर्व्याप्तकंगे संभविसदु। अपर्व्याप्तकालको क्रियक्तिरूप्यनिरू । इंशायं। कारे त्रायो १० । स ४ । वा४ । औं का। वेका। वे३ । क ४ । आरा३ । सिश्रज्ञानंगळु। संशाबाद २ । चा बा ले ६ । भ १ । संशामिश्रुचचासंशाबारं। जाशाउप ॥ भारक

कृष्णलेक्याऽसंयतसम्यय्दृष्टिगळगे । गु१ । जसं । जी२ । प । जाप६ । ६ । प्रा१० । १५ ७ । सं४ । ग३ । न । ति । म । कृष्णलेक्याऽसंयतंगे । देवगति संभविसदु । इं१ पं । का१ च ।

वे ३,क ४, झा२,कुकु,स १। सं१ अ,द २, ले २ क शु। भ २, स १ मि,सं२, अग२, उप। भारेक

तत्वासादनानां—मु १ सा, जी २ प ज, प ६, ६, प्रा१०, ७, सं४, म ४, दं १ पं, का १ व, यो १३ ब्राहारद्वयाभावात्। वे ३,क ४, झा३ कुकुवि, सं१ अ,द २, के ६, म १,स १ सा,सं१, अया २, मा१ कु

उ ५ । तत्पर्यातानोः — गुर सा, जी १ प, प ६, प्रा१०, सं४, य ३ न ति म, इं१ पं,का१ त्र यो १० २० म ४ व ४ जो ये, वे ३, क ४ । जा ३ कुकुवि । सं१ ज, द २, ले ६ । म १, सा१ सा, सं१, आर१, मा१

उप। तदपर्याप्तानां— गुरसा,जी रैज,प ६ ज, प्रा७ ज,सं ४,ग ३ ति म दे,इं र पं,का रैत्र, सी६ अभिर्मितिका, वे ३,क ४,जार कुक्तुसंरै ज,द २,च ज ले २ क सु। म १,स रैसा, सारक

सं १, बा२, उप्४ । तन्मित्राणा— गुश्मित्र, बी१ पं, प६, प्रा१०, सं४, ग३ न ति म, देवगतौ पर्याप्ते कृष्णलेक्याबपर्याप्ते मित्रगुणस्यानं चनहि। इं१ पं,का१ व, यो१० स ४ व ४ वौदै, वे३, २५ क४, बा३ मित्राणि, सं१ व,द२ च व, छे६, म१,स१ मिर्ब,सं१, बा१,उ५ । तदसंयताना–

गुरु असं। जी २ प अन, प ६, ६, प्रारै०,७,सं४,ग ३ न ति म तेषांदेवगतिर्नीह । इं१ पं,का १ त्र, १३१ यो १२। म ४। बा४। बौ२। मैं का१। काम्मंज १। क्रप्लकेयासंवतसम्बन्धः भवननयबोळं पुट्टनप्यूवरिवं वैक्रियिकमिश्रमिस्लः। अथवा धर्म्में बिट्टु मिन्क नरकंगळोळं पुट्टनप्युवरिवमंतु वैक्रियिकमिश्रमिस्लः। घर्म्में योळपुरदुववं क्योतलेड्याजयन्यांडाविवसस्तवं क्रुप्ललेट्यॉयवं पुट्टल् संभावनेयिस्लप्युवरिवसंतु वैक्रियिकमिश्रयोगं संभविसद्धः। वे ३। क४। क्रा३। मा भु। अ। ५ सं १। अ। व ३। सा अ। अ। ले ६। मा १। सं ३। उ। वे। सा। सं १। आ २। उ ६॥ मा १ सं १। अ। व । सा। सं १। आ २। उ ६॥

कृष्णलेक्यासंयत्तस्य-वृष्टिपर्ध्याप्तकार्गे। गु?। असं। जी १। यः। य ६। प्रा१०। सं४। ग३। न । ति। म । इं१। यं। काश्वा यो १०। म ४। वा४। औी का। वै १। क ४। ज्ञा३। म थ्राब। सं१। ब। व३ च। ब। ले ६। प्रशासं३। उ। वे। क्षा।

संशा आरा उ६॥

क्रुष्णलेक्यासंयतायय्यॉमकम्पे । गुशाबासं। जीशाबा पदाबाप्रा७।बा सं४।गशामा दृशायं।काश्वायो शाबीमा काशा वेशायुं।क४।ज्ञादा माश्वाबासंशाब०।वदाचाबाबावा ले २ क शुा भशासंशावेबकासंशा भाशक

अगर। उद्धा

नीललेडियो कुष्णलेखेयोज्येज्यंत पेळ्युकोज्यो । विशेषमाबुदें बोर्ड सर्वत्र नीललेडियो दु १५ वस्तव्ययस्कृ किपोतलेडियाजीवेल्ज्यो । बुधामि । साामि। बाजी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्रारंगार ०। ७ । ९ । ७ । ६ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । गर । इं५ । का ६ । यो १३ । सराव ४ । जी रावे राकार । वे ३ । कं ४ । का ६ । कु । कु । वि । साग्या बासंराब । व । वाबाबाब । ले ६ । सरासंद । मि। सा। मि। उ। वे । सा।

सं२। आ २। उ९॥

२० यो १२ म ४ व ४ और २ वॅ१कारे तेषांसम्यष्ट्रीयत्वात् भवनत्रश्चितीयादिष्यीयवन्तराः। घमोसन्तानां तुक्ष्मीतकेश्याव्यव्याधित्यार्डीक्रियेक मिश्रयोगो नहि। वे ३, क ४, झा३ म शुक्र, सं१ व, द ३ च ब ब, ले ६। म १, स ३ च वे झा, सं१, झा२, उ ६। तत्यर्गतानां—गु१ असं, और१, प ६,

प्रारं∘, सं४,गदेन ति म, इंरै पं,कारेज, यो १० म ४ व ४ जौ ये, वे १,क ४,जादेम खूज, संरैज,द देच बज, के ६,म १,स ३ उ वे सा,सं१,जा१,उ६।तदपर्याप्तानां—गृश्बसं,औ

२५ १ ज, प ६ ज, प्रा७ ज, सं४, ग १ म, इं१ पं। का १ ज, यो २ औमि का, वे १ पु, क ४, जा ३ म शु ज, सं१ ज, द ३, ले २ क खु। भ १, स १ वे, सं१, जा २, उ ६ । मीललेटयानां कृष्णलेटयाबद्दनल्य । भारकु

क्षोतेलेश्याना— मुभीम सामित्र, जो १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा१०, ७, ९, ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ४, ३, सं४, ग ४, ६ं५, का६, यो १३ म ४ व ४ और वै २ का१, वे ३, का४, जा६ इ. कुषि म शुल, सं१ ज, द ३ च काश, लें६। य २, सं६ मि सामि उ वे सा, सं२, जा२, व ९। प्रा१क क्षपोललेक्यापर्व्याजकर्त्ये । गुप्ता | मि। सा। मि। जा बी ७। या पद्दाप्त । पार । पार । प्राप्त । सार । मा। ता। मा। अञ्चललेक्याज्यस्य कियो स्मिति । सा। अञ्चललेक्याज्यस्य कियो सिंभविस्तु। भवनत्र याविवेवकेल नितुं पर्य्याप्त कालबेल्यु अपलेक्यरेयण्युवरिदं । ई.५ । का ६। यो १०। मा था बाधा । जी का। वे का। वे ३ । का ६। मा श्राजा । सं १। जा १।

कपोतल्डेया अपर्य्याप्तक मों । गु३। मि । साबा जी ७। जाय ६। ५।४। बा प्रा७।७।६।५।४।३। सं४। ग४।इं५।का६। यो ३। जीमि। वैमि।का। वे३।क ४।ज्ञा५।कु। जु। माश्रु। जा सं।ज।व३। चाजाजा ले २क शु।

भ रासंराधि । साबि । शाः संराजाराज्यः।

आ २। उ५॥

कपोतल्डेब्सम्ब्यादृष्टिपय्यमिकर्गे । गुशामि । जी ७ । गांग ६ । ५ । ४ । प्रारंग १० । ९।८ । ७ । ६ । ४ । संक्षाग ३ । न । ति । माई ५ । का६ । यो १० । म ४ । बा४ । जी १५ का। वैका। वे ३ । क ४ । का३ । कु। कु। वि । संशाबाद २ । च।बाले ६ । म २ ।

### सं १। मि। सं २। बा १। उ५॥

तत्पर्याताना−गु४ मि सामि अन्त बी⊍ प,प ६,५,५,प्राधा १०,६,८,७,६,४,सं४,ग३ न ति म, देवगतिनंहि भवनत्रपदैवानामपि पर्यान्तकाले शुभकेदयत्वातु ६ं५, का६,यी१० म ४ व ४ औ ये,ये ३, क ४,जा६ कुकुदि म श्रुअ, सं१अ, द ३, ले६। भ २,स ६ मि सामि ख वे था,सं२,आ १, <sub>२०</sub>

भा १ कृ

उ ९ । तरपर्याप्ताना— गुश्मिसाल, जी ७ ज,प ६,५,४ झा। प्रा७,७,६,५,४,३,सं४,ग४, ६ं५,का६,यो देलीमि वैमिका, वे ३, क ४, झा६ कुकुषि म श्रुल, सं१ ल, द ३ चल ल, छे २ क श्रु, म २, स ४ मिसा देला,सं२, ला२, उ ८ । तिमस्याद्यां— गुश्मि,जी१४, प भा१क

६,६,५,५,४,४, प्रारं∘,७,९,७,८,६,७,५,६,४,४,३,सं४,ग४, इं५,का६,यो १३, वे ३, क ४, जा३ कुकुबि, संश्वि,द २ च व, छे ६ । अ.२, स १ मि, सं२, वा२, उ.५ । २५

भारक

तत्पर्याप्तानां— युरि मि, जी ७ प, प ६, ५, ५, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं४, ग ३ न ति म, ६ ५, का १, यो १० म ४ व ४ जी वै, वे ३, क ४, ज्ञा ३ कुकु वि, सं१ ज, द २ च ज, छे ६ । भ २, कपोललेश्यानिध्यावृष्ट्यपर्याप्तकर्यो । गुरिमा जी ७। बाय ६। ५। ४। बाप्राण । ७। ६। ५। ४। ३। सं४। गुर्धु १। का६। यो ३। बीमि। वैमि। का। ये ३। क ४। इसर। कु। कु। सं१। बाव २। ले २। क शुन्न २। सं१। मि। सं२। बार। उ४॥ भारत

कपोतलेश्यासासाबनसम्यग्टृष्टिगळ्ये । गुरासासाः जी २ । प व । प ६ । ६ । प्रार० । ५ ७ । संशागशाई १। पं। काश्त्रा यो १३ । वे३ । कशाज्ञा३ । कु। वि। संशाबाद २। चाबाळा छे ६ । म १। संशासासंशाबा२ । उप्।।

कपोतलेश्यासासादनपर्य्यालकर्षे । गुशा सा।जीशा पा पदा प्राश्नासधा गरानाति।साई शापाकाश्त्रायो १०। सधा वाधाओं का।वैका।वैदा क धाजाराकु।कु।वि।संशाजाद २। च।जा लेंदा भशासंशासा। भाशक

### १० संशाक्षा १। स्था

कपोतलेश्यासासादनापर्य्याप्तकार्ये । गुरासा। जी १ । अरापा६ । अरापाध अरासं४ । गरीतामादे। इं। पं। काश्त्रायो ३ । जीमादैमि । का। वे ३ । क४ । जाराकु। कु। संशाजा दराचा जा लेरक ग्रामशासंशासादनरुचि । सारक संशाजार। जरा।

. कपोतलेड्यासम्यग्निम्यावृष्टिगळगे। गु१। सिम्नाबौ १। पाप ६। प्रा१०। सं४। ग३। न । ति । मा देवगतियोळ शुभलेडये पर्स्याप्रकों संभविसदु। ई१। यं। का१ त्रा यो १०। म ४। वा४ । औं का। वें का। वे ३। क ४। जा३। सिश्रज्ञानंगळ । सं१। त्रा द२।

ले ६। म १। सं१। मिश्रासं१। आ १। उ५॥ भारक

स १ मि, सं २, बा१, उ ५ । तद्ययोद्याना—गु१ मि, बी७ ब, य ६, ५, ४, ब, प्रा७, ७, ६, ५, ४, २० ३, सं ४, ग४, सं ५, का६, यो ३ औ मि बीम का, वे ३, क४, बा२ कुकु, सा१, सं १ ब, द २, छे २ क भा१ क भा१ क गृ। भ २, सा१ मि, सं २, बा२, उ ४ । तस्यासादनानां—गु१ सा, बो२ य ब, य ६, ६, प्रा१०, ७, सं ४, ग४, दं१ यं, का१ न, यो१३, वे ३ क४, बा३, कुकु दि, सं १ ब, द २ च ब, छे६। क१ भ १, स१ सा, सं १, बा२, उ ५ । तत्यवीसाना—गु१ मा, बी१ य, य ६, प्रा१०, सं ४, ग३ न

भ १, स १ सा, सं १, झा२, छ ५। वत्ययीसाना— गृश्ना, जी१ य, प ६, प्रा१०, सं४, ग३ न ति म, इं१ प, का१ प्र, सो१० म ४ व ४ जो ये, ये ३, क ४, जा३ कु कु वि, सं१ ख, द २ च झ, २५ के६, भ १, स १ सा, सं१, जा१, उ ५। वदयमिताना— गुश्सा, जी१ ज, प ६ ज, प्रा७ ज, भा१क

सं४, ग ३ ति म दे, इं१ पं,का १ व, यो ३ औमि बैंमि का, वे ३, क ४, का २ कुकु, सं१ अ, द २ च अ, ले २ क खु,म १,स १ सा,सं१, आ २,उ ४ । सम्यग्लियादृशां— गु१ मिश्रं, जी १ प, आ १ क

प ६, प्रा१०, सं४, ग ३ न ति स, देवगतिनीहि, इं१ पं, का १ त्र, यो १० स ४ व ४ और वै, वे ३,

कपोतलक्ष्माप्तसंयतसम्यग्दृष्टिग्ल्मो । गुराजसं। जी २ । पाबा पद्दाद्दाप्तर० । ७ । सं४ । गद्दाना ति। मार्दरायं। कारत्रायो १३ । जौ २ । वै २ । म ४ । वा४ । कार। वै ३ । क ४ । जा ३ । माञ्चा बासंरा बाद ३ । ले६ । भरा सं३ । सं१ । भारक

बारा उद्धा

कपोतले त्यासंयतसम्यय्दृष्टिपर्याप्तकंगे। मुशा असं। जी १ पा पदा प्रार०। सं४। ग३। न तिमा इं१पं। काश्त्रा यो १०। म४। वा४। वैका। औं का। वे ३।क ४।का३।म श्रुज। संश्जाद३। ले ६। भरा संशासर। जार। उदि॥ भाशक

कपोतल्ड्यासंयताऽपर्य्यासकंगे । गुशाअतं। जीशाजापदाजाप्रा७ अरासंधा गदान।ति। साइंशायं। काश्त्रायो दा औषि। वैसि। का। वे २ । पुं। नपुं। क ४। जादासंशाजाददा लें २ क शुंभशासंशाका। संशाजार। उद्गी<sup>१०</sup> भाशक

तेजोलेस्याजीवंगळ्ये ! गु७ । जी २ । या वा य६ ।६ । जा प्रा१० ।७ । सं४ । ग ३ । म ति दे। ई१। यं। का१ त्रायो १५ । वे ३ । क ४ । जा७ ।केवलरहित । सं५ । जादे। सा। छे। या व ३ । ले ६ । भ २ । सं६ । सं१। जा२ । उ१० ॥

तेजोलेट्यापर्याप्रकामें । गु७।जी १।पः।प ६।प्रा१०। सं४।ग ३।ति। मावे। इं१ पं। काश्त्र। यो ११। म ४। बा४। औं काशा वेशा आरा वेशा क ४।१५ ज्ञा७।केवलरहितः। सं५। अ।वे। सा।छे।पा व ३। छे ६। म २। सं६। सं१।

आग १। उर १०॥

क ४, ज्ञा देमित्राणि, सं रेब,द २, ले ६,म रे, स रेमिश्रं, सं रे,ब्रारे, उ. ५ । बसंबताना— भारेक

गुरै अ, जी २ प अ, प ६, ६, घ्रारै०, ७, सं४, ग ३ न ति म, इं.रै पं, कारे त्र, यो रै३ म ४ व ४ और वैरे कारे, बे ३, क ४, जा३ म अनुअ, मंरै अ, द ३, छे ६, यूरे, स ३, संरे, जा२, २०

ड६। तत्पर्याप्ताना— गुरै ज,जो १ प,प ६, प्रा१०, सं४, ग ३ न ति म, इं≀पं,का१ प, यो १० म ४ व ४ जो वै,वे ३,क ४, झा३ म श्रुव, सं१ व,द ३, छे ६, घर, स ३, सं१,

ल १,उ ६ । तदप्यप्तितां—गृरै ल,जी रैल, प ६ ल, प्रा७ ल, सं४, ग३ न ति स, इंरै पं, कारै त,यो ३ औ मि वैमि का,बे २,पुन,क ४,जा३,स रैल,द ३, छे २ क तु। स रै,स २ स्राटक

वे का। सं १, बार, उर्६। तेबोलेस्यानां— गु७, जी २ प व, प ६ ६, प्रा१० ७, सं ४, ग ३ ति म २५ दे, इं.रै पं, कारै त्र, मो १५, वे ३, क ४, झा७ केवलं नहि, सं ५ ब दे साछे प,द ३, के ६, प २, प्रारीते

स ६,सं१, बा२, उ१०। तत्पर्योत्तानां—गु७, जी१ प, प ६, प्रा१०, सं४, ग३ ति म दे,

तेवो छेत्याज्यस्यांतकस्यें । गुशामि । साावाप्राजी राजा पदावाप्राणा वासंश्राय २ स्मादे। इंदर्गकारणायो शासीमा वैमि बानि । का वे २ । स्त्री। पुंशक शासाक्षाकु। सुनावासंह। वासा । छे। द ३ । छे ६ का हा सारने

भ २। सं५। मि। सा। छ। दे। सा। सं१। बा२। छ८॥

र तेजोलेटयामिण्यादृष्टिगळ्यो । गुरामि । जी राषाकाष ६ । ६ । प्रार्शा७ । संशाय ३ ।ति । सादे। इंशायं। काश्त्रायो १२ । सशाकाशीका। घैका। वैसि। कार्म्यण । वे ३ । कशाकाशकाशकु। कु। वि। संशाब २ । ले६ भरासंश भाशी

मि । संशाक्षा २। उ.५॥

तेजोलेश्यामिष्यादृष्टिपर्याप्तकर्मों । गुरामि । जीरापा पदा प्रार०। सं४। १० गदे।ति। मादे। दंर्षाकार्त्रा यो १०। मधावाधा औरका। वैका। वैद्या क ४। जादे।कु।कुवि। संराद २। लेदे। भरासंमि। संराजार। उपा

तेजोलेश्यामिष्यादृष्टि अपर्धाप्रकर्मों । गुशः मि । जीशः जा पदः। जाः प्राणः। जाः सं४ । गश्दे। इंशः पं। काश्त्रः। यो २ । वै मि । काः। वे २ । स्त्रीः। पुं। कथः। ज्ञारः। कु। कु। संशः जव २ । ले २ क हाःभ २ । संशिमा संशः। जारः। उ४ ॥ भारते

१५ तेजोलेस्यासासावनसम्यन्बृष्टिगळ्गे । गुरै । सासा। जी २ । या अरा व ६ । ६ । प्राप्तः । ७ । सं४ । ग ३ । ति म दे । द्वं । यं । का १ त्र । यो १२ । म ४ । वा४ । औं का १ । वे २ ।

ई १ पं,का? त्र, मो ११ म ४ व ४ जी वै बा,बे ३,क ४, बाध केवरूं नहि, सं५ ब देसाछे प, द ३ । के ६ । म २,स ६,सं१,बा१,ढ १० ।तदप्यन्यित्ता—गु४ । मि साझ प्र,बी१ ब,य ६ झ, भा१ तं

प्रा७ ल, सं४,गरम दे, इं१ पं,का१ ज,यो ४ जीमि वैमि बामि का, वे २ स्त्री पु, क ४, झा५ २० कुकुम श्रुल, संदेल साले,द दे, ले २ क श्रु, म २,स ५ मि साव वे सा, सं१,ला२, च ८ । भारते

तिन्मस्याद्मा-च्युरीम, जो २ प,ब,प ६६, प्रा१० ७, सं४,ग ३ ति म दे, इं१ पं,का १ त्र, यो १२ म ४ व ४ जो वै वीम का,वे ३,क ४,जा ३ कुकुवि,सं१ ब,द २,ले ६। म २,स १ मि, भा१ ते

सं १, बार, उ.५ । तत्पर्याजानां — गुरैसि, चीरेप, प ६, प्रा१०, सं४, ग३ ति म दे, इंरेपं, कारेत्र. यो १० म ४ व ४ बीवे, वे ३,क ४, झा३ कुकु वि, संरेब, व.२, ले६ । म २ । स.१ सारे वे

्री । सं १ । बा१ । उत्पर्धातानो — गुरैमि । और क्षाप ६ क्षाप्राध्य । संश्री । सर्दे । इंरेपं। का१ त्रा यो २ चैनि का। दे २ ल्यों पूं। क ४ । ज्ञार कुकू। संश्रकाद २ । के२ क श्राम २ । सर्रिया संशासार । त्रासाल नामों — गुरैसा। और प्रकाप ६ ६ । मारते

24

कारा वे ३। क ४। बादा कु। कु। वि। सं १। जा द २। ले ६। म १। सं १। भारते सम्बन्धकारिकार १३ जा२। ज ५॥

तेजोलेध्यासासावनप्र्यान्तकर्मां। गुशासा। जीशापाप ६। प्राप्ताशासंधा ग ३। तिंस दे। इंशापं। काश्त्रायी १०। सधादाधा जीका। वैका। वे ३। क ४। जा३। कुं। कुं।वि। संशादशाले६। सशासंशासासा। संशाजाशा ५ सारते

तेजोलेस्यासासावनापर्य्यानकर्मों। गुशः सासाः जीशः वाप ६। अरः । संधामशावे । इंशापंकाश्चाया वे निक्षापंकाश्चाया संधामशावे २ स्त्रीपुंकिष्ठः। सारः। संशाबाय २ । ले २ क तुभशे संशासासासंशाबाराउपः॥ भाशे

तेजोलेडबासम्यम्पिच्यादृष्टिगळ्ये । गुरे। सिखाजी रेशयाय ६। प्रारंशांचा । १० ति। माचे। इंरे।कारायो १०। वे ३।क ४। ज्ञा३। संराजाद २। ले ६। भरा भारते संरामिखासंराजार। उप।।

तेजोलेक्यासंयत्तसम्यादृष्टिगळगे। गुरु। जसं। जी २ । या बाप ६ । ६ । प्रार० । ७ । सं४ । ग ३ । ति । म । वे । इं१। कारे। यो १३ । वे ३ । क ४ । झा३ । सं१ । जा ४ ३ । ले ६ । भ १ । सं३ । सं१ । जा२ । उ६ ॥ भारते

तेजोले झ्यापर्स्याप्तसंयतर्गे । गुरु। असं। जी १। पाप ६। प्रार०। सं४ । गुरु।

प्रार० ७। सं४। गक्ष्ति मदे। इंश्यं। काश्त्र। योश्तमध्वध्र औश्वेर काशः वेदे।कथ। झादेकुकुवि। संश्वादरा छेद। मश्सासंशाबार। उप। माश्ते

तस्यर्थातानां— नृश्क्षा। जो १प । प ६। प्रा१०। सं४। च ३ ति म दे। इं१ पं। का १ त्र। यो १० म ४ व ४ और वै। वै३। क ४। जा३ कु कुवि। संश्क्षाद २। के ६। म १। स १ सा। प्रा१ते

सं १। बा१। उत्पादसर्वातानी— गुरै सा। बी१ अरा प ६ अरा प्राध्या सं ४। ग१दे। इं१ पं।का१ त्रायो र बीम का। वे २ स्त्री पुं।क ४। का२। सं १ अरा वर्षा छे २ क वी

भ १। स १ सा। सं१। आ २। ज ४। सम्यम्भिय्यादृती — गु१ मिश्री और १ व ६। प्रा१०। सं४। ग ३ तिम दे। सं१ पंक्रा१ ज । यो १० म ४ व ४ वै और। वे ३। क ४। का३। सं१ अ। व २। के६। म १। स १ मिश्री। सं१। आ १। उप। असंयतानों — गु१ अ। और २। अ। प ६६। मार ते

प्रारे० ७ । संभाग विज्ञ दे। इंट पं।कारेत्र । यो २३ । के ४ । बाइ । संरेत्र । द ३ । के दुं। अप र । स ३ । संरे। बार।उद्दातलब्दितनों –गुरेत्र । सीरेप । प ६ । प्रा मार्ते ति। मादै। दूर। कार। यो र०। म ४। वा४॥ औं का। वैका। वे३। क४। जा३। संराजाद ३। छे६ । घर। सं३। संराजार। उ६॥

भूग १ ले

तेजोलेटबाजपर्वात्तासंयतर्गे । गुशः जा जो शः जाप ६। जा प्राधाकासं ४। ग २। सादे। इंशः काशः यो ३। जो मि। वैमि। का। वेशः पुंक्ष ४। जा३। संशः ५ जाद३। छेशः भशः संशासंशाकाशः छ६॥ भाशे

तेजोलेक्यादेशवित्तक्वों। गुश दे। जी १। पाप ६। प्राप्तः। सार्यागराति। साइंश काश यो ९। सप्रावाधाओं का। वे ३। कथा जा३। साश्रु। वासंश दे। देशे। ले ६। अर्श संशासंशावाश । उद्गा

भा१ते

तेओ लेडबा-प्रमत्तर्ये । गुश्प्राची २ । पाचाप ६ । ६ । प्राश्चाप १ । १० म । ईशाकाशायो ११। वे ३ । कथाझाथ । सं३ । सा। छे। पाव ३ । ले ६ । भारा प्रार्थ

सं ३। सं १। आर १। ज ७॥

तेजोलेश्याध्यमत्तर्मे । गुराज्य प्राजी १। पाप ६। प्रारंगास्त्राम १। मा इंशाकारा यो ५। वे ३।क ४। ज्ञा४।मान्यु।जाम। सं३।सा।छे। पाव३। छे६। भरी सं३।सं१।जार। उ७॥ भारते

१५ १०। सं ४। गरेति म दे। दंशे कारी। यो १० म ४ व ४ और वै। वे २। क ४। जाने। स १ व्याद २। ले ६। म १। स ने। संशावारे। उद्दर्भ

भा १ ते

तदपर्योत्ताना-मुरिज। जीरेज। पर्स्जाप्राध्यासंधा गर म दै। इंशाकार। यो देळीमि बैंमि का। वेरेपु। क धातादासरेज। द दा ले राभारी सदासंरी। प्राप्ते

लार। उद्दार्थतां ना-गृरै दे। जी १ पाप ६। प्रा१०। सं४। गुरुति मा इं१। का१। २० यो ९ म ४ व ४ जी। वे ३। क ४। ज्ञा३ म श्रुवा सं१दे। द३। के ६। म १। स३। सं१। प्रा१वे

सारै। उर्द। प्रमत्तानां—गुरैप्र। जीरय काय ६।६।प्रारै०।७।सं४। गरैम । इं**१।** कारै।यो १रै। वे ३।क ४।क्रा४।सं३ साछे प∣द ३। ठे६। म १।स ३।सं१। आ १।

भा १ ते

उ. ७। अप्रमतानां—गुरै ब द्राबी १ पा प ६। प्रा१०। सं ३। ग्रमा इं?। का?। यो ९।वे ३। क ४। ज्ञा४ म श्रुब मा सं ३ साछे पा द ३। ले ६। म १। स ३। सं१। पद्मालेक्याजीलंबळमें ! गुण्। जी २ । पाजाप ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग २ । ति । म । दे। इं१ । का१ । यो १५ । वे ३ । क४ । जाण्यास्प । जा दे। सा। छे। प । द ३ । ले ६ । म २ । सं६ । सं१ । जा२ । उ१० ॥

पद्मलेटयापर्यात्तकर्यों । गु७। जी १। य ६। प्रा१०। सं४। ग३। ति। सादे। इं१। का१। यो ११। म ४। बा४। औं का। वें का। बाका। वें ३। क ४। ज्ञाउ। सं५। ५ अ। दे। सा। छे। पाव ३। । <u>ले</u> ६। म२। सं६। सं१। बा१। उ १०॥

पदालेदयाऽपर्याप्तकर्गे । गुष्टामि । सा। बाप्राजी १ । बाप् ६ । बाप्राजा अवाध्य संक्षागरामादो इंदेश पंशकारेत्रा यो कालीमा वैसि । कालामि । वेदा पुंकि ४ । बाप्। कु। कु। मा श्रु। जा संद। जासाछि । ददा छेरक बा भारपदा भरासंपामा । जावे। झा। संशालाराउट॥

पदालेक्यामिम्याबुष्टिमञ्जो । गुरामि । जो २ । पाञाप ६ । ६ । प्राप्त । धारेश ग ३ । ति । मावे। इंराकार। यो १२ । मधाबाधाओं कार। ये २ । कार। वे ३ । क ४ । ज्ञा३ । कु। कु। वि । संरा जाद२ । ले६ । मरासंरामि । संरा भारप जार। उ५ ॥

पपालेत्यामिष्यादृष्टिपप्यांप्तो गु?। जी १।पा प ६। प्रा१०।सं ४। ग ३।ति। १५ स । दे। इं. १। का १। यो १०।स ४। वा४। जी का। वै का। वे ३। क ४। जा ३। कु। कु।वि। सं १। जा द २। ले ६। स २। सं १।मि।सं १।जा१।उ५॥

जा १। उ. ७। पपलेक्यानां—नु७। जी २. प. च. । प. ६. । प्रा१०७। सं४। ग ३ ति म दे। इं१। का१।यो १५।वे ३।क ४। ज्ञा७।स ५ ज देसाछेप । द ३। ले ६। त्र २।स. ६। भा१प

सं १। बा२ । उरे∘। तलयाँनानां—नृष्ठाजी १।य६। प्रारे०। सं∀ाग३ ति सदे। इं१। २० का१।यो ११ म ४ व ४ जी वैं बा। वे ३ । क ४। ज्ञाष्ठ। सं५ क्षदे साछेष। द ३ । ले ६। प्राप्त

भ र।स ६।सं१। ला१। उ१०। तदपर्याप्तानां— गु४ मि साल प्र। जी१ ला प ६ ला। प्रा७ ला।सं४।गर म दे। इं१ पं। का१ त्र। यो ४ लीमि लीमि लामि का।ले १ पु। क ४। का५ कुकुम लुखासंदेव साछे। द ३। के २ क शु। भ र।स ५ मि साउ वे सा। सं१।

लार। उट ! तिम्मस्यादृशां─गृशिम ! जीर पत्न ! प ६ !६ ! प्राश्वाध सं४ ! ग ३ ति १५ म दे। इंश काश । यो १२ म ४ व ४ औं १ वै २ का। वे ३ । क ४ ! जा३ कुकु वि । संश्वा द २ ! के ६ ! म २ ! स १ मि । संशाक्षार। ड ५ ! तत्वर्यातालां─गृशिम । बी१ प । प ६ !

प्रा १०। सं४ । स ३ ति म दे। इं१। का१। यो १० म ४ व ४ और १ वै१। वे३। क ४।

पद्मलेद्यासिच्यादृष्ट्यपद्मांत्यकार्गे। गुरासि। जीरा व । य ६। वा । प्राधा संधा गरा दे । वं राज्या स्वाधा स

पण्डेह्यासासाबनर्गे। तुर। सासा। बी२। पाबाप ६। ६। प्रा१०। ७। सं४। १ स ३। सि। मा दे। इं१। का१। यो१२। म४। वा४। बीका२। वैका२। का१। वे३। क४। बा३। कु। कु। वि। सं१। ब। द२। छे६। म१। सं१। सा। सं१। सा१प

# ब्रा २। उ५॥

पद्म छेश्यासासाबनपर्ध्याप्तकर्ये । गुशः सा।जीशः पाप ६।६। प्राश्च। य ३।ति।म । दे। दंशः काशः यो १०। म ४। बा४। जीकाशः वैकाशः वे दे। १० क ४। ज्ञा३। कु। वि। संश्वाद २। । छे६। भशः पंशः सासा। संशः भाश्य

# बा १। उ५॥

पद्मालेक्यासासाबनाज्यस्यस्तिकंगे। गुरा सा। जी १। जाप ६। जा प्राधा अ। सं४। गरादे। इंशाकाशायो २। वैचि।का। वेशायं। क ४। झा२।कु। कु। संशाबाव २। छे २ क झा। भाशासंशासंशाबाराउ४॥

१५ पद्मलेटयासम्यस्मिष्यादृष्टिगळ्गे । गुशा मिश्रा जी १। पाप ६। प्रार० । सं४ । ग ३ । ति । मादे। इंशाकाशायो १० । वे ३ । क ४ । ज्ञा३ । मिश्रासंशात्राद २ । ले ६ । भाशासंशामिषद्मि । संशाबाशाद ५ ॥ भाश्य

ज्ञा ३ कुकु वि । सं १ अर । द २ । छे ६ । भ २ । स १ मि । सं १ । आ १ । उ ५ । तदपर्यातानां—-गु१

मि। औरि बाप ६ वामाध्यासं ४ । गरेदो इंदर्ग । कारेपा यो २ वैमि का। वे १ युं। २० क ४ । बार कुकु। संरेखा दरा छेर क यु। म २ । संरेमि । संरे। आर २ । उ४ । मारेप

तस्त्रासादनानां—नु? सा। वी २ प वा। प ६६। प्रा१० ७। सं ४। ग ३ ति म दे। इं१। का १। सो १२ म ४ व ४ वी १ वै २ का १। वे ३। क ४। झा ३ कुकु वि। सं१ बाद २। के ६। स १। प्रा१

स १ सा। संदेव। बार। उ.५। तरप्रांकानां— गुरै सा। वी १ । पाद । प्रार०। सं४। ग३ ति मदे। देश, कारै। यो १० म४ व ४ औं १ वै १। वे २। क ४। ज्ञान कुकृषि। २५ संदेव। द २। के ६। भरै। सरैसा। सं१। बारै। उ.५। तदपर्यासानां— गुरैसा। भारेप

जी रैजा प ६ ज। प्रांध जा संधान रैदे। दंर । कारायो २ वैमिका। वे रेपुंकि ४ । झारकुकु। संरैजाद राक्षेत्रक सुगर। सरसा। संराजार। स्थासम्बन्धियानुवर्ण— भारेप

गुरै मिश्रं। जी १। प ६, प्रा१०। सं४। ग ३ ति म दे। इं१। का१। यो १०। वे ३। क ४। झा३

पद्म ळेड्याऽसं स्तसम्यावृष्टिगळ्यो । गुरा असं। जी २ । या अराय ६ । ६ । प्रार० । ७ । संधायाय ३ । स्ति। सादे। इंशाकाशायो २३ । ब्राह्म द्वयरहित । वे ३ । काधा जा३ । सा श्रुश्यासंशास्त्र । चादराले ६ । साशासंशास्त्र । साश्य

बार। उ६॥

पद्मालेश्याऽसंबतपर्व्याप्तकर्त्तां । गुशाजाजी १। या य ६। प्रारः । संशासकार्ते ति। मादे। इंशाकाशायोग १०। मधादाधाओं काविकादेश कथाजा ३। संशाजाद ३। ले ६। भशासंशाचीका। संशाजाशाच ६॥

पप्रालेश्याऽसंबताऽपर्य्यामकर्में । गुशालसं।जीशालाव ६ । जाप ६ । जाशालाव । सं४ । ग२।मादे। इंशाकाशायो ३ । जीमावेमाक्मावेशाकशालाशामा लु। जासंशालाव ३ । ले २ क छा मशासंशालावेशासंशालाशास्य भाष्य

पपाळेट्यादेश बित्तिक्रमे गुरी देशाओं रायाप ६। प्रारंशास्त्रास्यास्त्रास्य । इंराकारायो ९। वे ३। क ४। झा३। साश्रासासंरादेशाद ३। छे६। भरा २० सारेप संग्रासंरासाराज ६॥

पपालेश्या-प्रमत्तसंयतमों । गुशः प्राजी २ । पात्राप ६ । ६ । प्रारं०। ७ । सं४ । गति १ । म । इं१। का१ । यो ११ । म ४ । वा४ । जौ का१ । जाका२ । वे ३ । क ४ । क्रा४ । म । यु। जो म । यं३ । सा। छे । प । व ३ । छे६ । म १ । सं३ । उ। वे । सा। मा १ प

सं १। बग १। उ.७॥

मिश्राणि, सं १ अर । द २ । ले ६ । म १ । स १ मिश्रं। सं १ । आर १, उ ५ । अरसेयतानां—गु१ अ, जी मा १ प

२. प अ, प ६,६,बा१०,७,सं ४,गृ३ ति म दे,इं१,का१।मो १३ अवहारकद्वयामावात्,वे ३,क ४, इत ३ म श्रुअ,सं१अ,द ३,जे६,भ १,स ३ च वे छा,सं१,झा२,उ६।तरमण्तानां—पु१ अ.। प्राप्त

जी १ पाप ६। ब्रा१०। सं४, य ३ ति म दै। इं१। का १। यो १० य ४ व ४ जौका वैका। वे ३ ।क ४। क्रा३। सं१ जा ६ व । के ६। सं१। सं१ च वे छा। सं१। जा१। उ६। तद- २० सा१प

पर्याप्तानां—गुरै ज, जी रै ज, प ६ ज, प्रो ७ ज, सं ४, ग २ स दे, इं.रै, कारै, यो ३ जीमि वैमि का,वे १ पुं,क ४, बा३ स खुज, सं रै ज,द ३ । छे २ कृषु, म १,स ३ च वे छा,सं १,

बार उद्द। देखवतानां— गुरदे। जी १ प, प ६, प्रा१०, सं४, गरति स, ६१। कार । यो ९, वे ३, क ४, ज्ञादे सब्बुस, सं१दे, द ३ । के ६ । य १, स ३, सं१, बा१, उद्द।

प्रमतानां— गुरै प्र, जी २ प का,प ६,६,प्रारु० ७,सं४,ग रैम, इं रै, कारै। यो रेरै म ४ व २५ ४ और बार,वे ३,क ४ ।क्रा४ म श्रुव म ।सं३ साखेप । द ३ । के ६ । म २ ।स ३ च वे सा,

भा१ प

पद्मलेक्येय अप्रमत्तर्भो । गुराब प्राजी राप ६। प्रारंश । यति रामाई रा पं।काराचायो ९। म ४। वा४। बौकारावे ३। क ४। जा४। माजुाजाना । सं३। सा। छै। पाव ३। ले ६। भ रासं३। उ। वे। ला। संराजारा उ७॥ प्रारं

ह्युक्ललेटपाजीबंगळ्ये । युश्दा जीदा पाजा पदा६ । प्राश्वाधा ४ सं ४ । गदा का सादे। इंशाकाशा योश्यावेदा क४ । ज्ञाटासंखा दक्षा लेदा अपासंदासंशालादा उर्दशा भाशा

्युक्ललेख्यापर्याप्रकर्मो : गु१३ । जी१। प । प ६ । प्रा१० । ४ । सं ४ । ग ३ । ति । म । दे। इं१। का१। यो ११ । स ४ । बा४ । जीका। वैका। बाका। वे३ । क ४ । जा८ । सं ७ द ४ । चाबा ब । के। ले६ । भ २ । सं६ । सं१। बा१। उ१२ ॥

शुक्ललेड्या अपर्य्याप्तकर्गे । गु५ । मि । सा। ज । प्रः। सयो । जो १। ज । प६ । ज । प्रा७ । २ । सं ४ । ग२ । म । दे । ई । का१ । यो ४ । जो मि । देमि । का। सा। मि । वे १ । पुंकि ४ । जा६ । सं४ । जासा। छे । य । द४ । ले २ क शु । अ २ । सं५ । मि । सा। भा१ श

उ। वे। क्षा। सं१। आर २। उ१०॥

शुक्लकंट्यानिष्यादृष्टिगळगे। गुशः मिः। जी २ । या । य ६ । ६ । घ्राश्०। ७ । सं४ । १५ ग ३ । ति । सादे। इंशः काशः यो १२ । स ४ । बा४ । बौकाशः। वैकाशः काम्यं काशः। वे ३ । क ४ । झा३ । कु। कु।वि । संशः वादशः ले ६ । स २ । संशः

# मि। संशाका २। उ.५॥

सं १, बा१। उ. ७। बप्रमलानॉ—गृश्बप्र, जो १प, प. ६। प्रा१०, सं ३, गरेम । इं. १ पं। कारेत्र। यो ९ म ४ व ४ और १। वे ३,क ४, बा४ म लुझाम । सं ३ साक्षेप । द. ३। के ६। सारेप

२० म १। स देउ वे ला। सं१। जा१। उप्धावक वेदयानां—गु१३। जी २ प क्षः। प ६। ६। प्रा१०। ७। सयोन ४। २। सं४। ग देति म दे, इं१। का१। यो १५। वे ३। क∨। झा८। स्रथाद ४, के ६। म २। स ६। सं१, जा२, उ१२। उत्स्यप्तानां—गु१३। जी१प,प ६, मा१क

प्रारे० ४, सं४, गर्वेति म दे, इंरे,कारै,बो ११ म ४ व ४ जी १ वै १,कारै।बे ३,क ४,जा८। सं७,द ४ व अ ब के, ले ६ ।म २,स ६, सं१।आ १,उ १२ ।तदप्यीमानो—गु५,मि साझ प्रस, मारै शु

२५ जी १ अ, प ६ अ, प्रा७, २, सं ४, ग २ म दे, इं १, का १ यो ४ आर्थिम वीम कामिका, वे ९ पूं, क ४, ज्ञा६,सं४ अ,साक्षेय,द ४ ले २ क छा। भ २,स ५ मिसाच वे छा,सं १,आ,२, उ १०। भारित

तिमिष्याद्वां—गृरं मि,जी २ प अन्त ६ ६, प्रा१०,७, सं४,ग ३ ति स दे, इं१,का१, यो १२ म ४ व ४ जी १ वे २ का१,वे ३,क ४,झा३ कुकुषि,संर अ,द २, के ६, म २,स १ सि,सं१, प्रार्थाः शुक्क केद्यासिच्यादृष्टिपर्य्यासकों । गुशा सि । जी १ । या प ६ । प्रार० । सं४ । ग क्षाति । माबे । मूंशा कार । यो १० । सा४ । जो कार । वे कार । वे कार । वे कार । वे कार । क ४ । जाका जु। जु। वि । संर। व्याव २ । केदा अप २ स्व सार खु

उ५॥

शुक्ललेक्यामिथ्यायुष्टघपय्योमकर्मा। गुरामि। जीराबाप ६। जा६। प्राफाशावा। संधा गरादे। इंराकार। यो २। वैसि राकार। चेरा युं। कथा झा२। ५ कु। कु। संशाबाद २। ले २क शुा भ २। संशामि संशाबार। उ४॥ भारश

शुक्लकेश्वासासावनर्थे । जुरा सासाः जी २। पात्रापदादाप्राशः १०।७। सं४। गदा ति। मादे। इंरा कारायो १२। म४। बा४। जौकारा वै २। कारावेदाक ४। ज्ञादाकु। कु।वि। संराजाद २। लेद अरासंर। सासा। भारत

संश: अगर। च ५॥

१०

जुक्ललेक्यापर्याप्रसासादनसम्यन्दृष्टिगळ्गे। गुर। सासा। जीर। पद। प्रार०। सं४। ग३। ति। सादे। इंर। कार। यो १०। स४। वा४। जीकार। वैक्रिकार। वे३। क४। जा३। कृ। कृ। वि। संर। जा द२। ले६। सर। सं१। सासासं१। भारे शु जार। उ५॥

शुक्ललेक्यासासादनापर्य्यानकर्षे। गु१। सासा। जी १। जापदाजाप्रा७। जा १५ सं४। ग१। दे। इं१। का१। यो २। वे मि। का१। वे१। तुं। क ४। का२। कु। सं१। जाद२। ले२क श्रु। म१। सं१। सासा। सं१। जा२। उ४॥ भा१श्र

बार, उ५। तल्पर्यान्तानां—गृशिम, जो १व, व६, ब्रा१०, सं४, ग३ ति म दे, इं१, काश, यो १० म ४ व ४ की १ वै १, वे ३, क ४, जा३ कुकुवि, संश्ल, द २, के ६, म २, स १, संश,

कार, उप∖।तदपर्योप्ताना–गुरिम, जी १ ज,प ६ । प्रा७, सं४,ग १ दे। इं.रै,कार,यो २,वीम २० का,वे १ पुं,क ४,झा२ कुकु,सं १ ज,द २, के १ क घु। म २, स १ मि, सं१, जा२, उ४ । मारश

सासादनाना— गुरै सा, जी २ प, अद, प ६, ६ , घा १०, ७ । सं४ । ग ३ ति स दे, इं.१, का १, सो १२ म ४ व ४ और वै२ का १, वे ३, क ४, झा ३ कुकुवि, संरैं अ, द २ । छे ६ । मारै घ

स १, स १ सा, सं १, बार, छ ५ । तत्पर्योत्तानौ⊸गृ१ सा, जी १ प, घ ६, प्रा१०, सं४,ग ३ ति स दे, इं १,का१,सो १० स ४,व ४ जी वें,वे ३,क ४,का३ कुकु दि, सं१ ल,स्द २, छ ६, सार्

भार, संरक्षा, संर, बारे,। व ५ । तदप्यणितानां—गुरसा, जीरेब, प ६ व, प्राध्व, 
जुक्लकेद्यासम्बय्यादृष्टिगळगे। गुश्मिश्राजीशायाय दि। प्रारीशासा । ति। मादे। देशकाशायो १०। मधायाधा जौकाशायेकाशायेकाशाये बादासियासंशाजायाया के दा अरासंशामिश्रासंशाजाशाय्य । भाशा

झुक्ल लेद्याइसंयतसम्य वृष्टिगळ्गे गुरे। असं। जी २ । पावा पदा ६ । प्रार०। ५ ७ । सं ४ । ग३ । ति । माबे । इं.रे! कारा यो १३ । बाह्य उद्यव्यक्तित वे ३ । क ४ । का३ । मा श्रु। वा संरा बाद ३ । ले ६ । भारा सं३ । उ । वे । ला। संरा

अगर। उट्टा।

शुक्ललेह्याऽसंग्रतसम्यग्रहिपर्व्याप्तकर्यो । गु१। असं। जी१। यः। यः६ । प्रा१०। सं४। ग३। ति।मावे। इं१। का१। यो १०। म४।बा४। जीका१।वैका१। १० वे३।क ४। जा३। म। जु। ज।सं१। ज। व३। लेह्। म१। सं३। सं१।

#### अग १। उ६॥

जुक्ललेद्याऽसंयतसम्यव्ह्टपपर्याज्ञकर्याः गुशः बसं। जीशः वा पदः। अ प्राधः।संशागरः।सः दे। दृशः काशः यो ३। जीमि।वैमि। का। वेशः पुं। करः। ज्ञारः। साधु। अः।संशः बाद ३। ले २ क द्या अःशः संदे। उ।वे। ला। संशः

१५ अगर। उद्या

शुक्ललंड्यादेशवित्तयञ्जे गु?। देशाजी।१। व ६। प्रा१०। सं ४ ग २। ति। मा इं१। का१। यो ९। वे ३। क ४। ज्ञा ३। माश्रु। वा। सं१।देशा द ३। ले ६। प्रा१श

भ १। सं ३ । सं १ । बा १ । उ.६ ॥

भ १, स १ सा। सं १। बा२ । उत्थासम्यम्ब्याद्यां—गुश्मिषं। बी१ गाय ६ । प्रा१० । २० सं ४ । ग३ ति म दे। इं१। का१, यो १० स ४ व ४ जीवै। वे ३, क ४, झा३ मिश्राणि । सं १ जाद २ । के६ । म १,स १ मिश्रं।सं १ । बा१।उप्धा बतंपदानां—गुश्च। जी२ प भारता

का प ६ । ६ । प्रारंगाण मंद्री का देश कारायो रहे आ हारद्वयामावात् । वे ३ । क ४ । ज्ञानमञ्जला संरक्षा द ५ के ६ । म रे । स ३ ल वे था। संरे । कार । मारे तु

उ६ । तत्यर्मितानां – गुरुबाबी १ पाप ६ । प्रा१० । सं४ । गदेति सदे। इं१ । का १ । २५ सो १० म ४ व ४ जी दै। वे ३ । का ६ ॥ प्रदेश । सं६ ॥ हि । सा १ ॥ स्व सारण

सं १। जा १। उद्योजितां—मु१ वाजी १ वा प ६ वा प्राध्वा सं ४। गरम दे दि! का १। यो ३ वीमि वैमि का। वे १ पु। क ४। झा३ म श्रुवा सं १ वा व ३। केरका हू। म १। स ३ उ वे ला। सं १। वा२। उ ६। देश बताना—पु१ दे। जी १ प। मा१ धु प ६। प्रार्थ।सं ४। य २ ति स, दं१ पं। का१ त्र। यो ९। वे ३। क ४। झा३ स श्रुवा धुक्छलेस्याप्रमत्तर्भयतम् । जुर्शप्राबी २। पश्वाप ६। ६। प्रार० । ७। संक्षामा इंराकारायो ११ मका बाकाबो कारावाराये ३। कथा बाधा संदाता छै। पाद ३। छै६। अरासंदासंरावाराउ ७॥ भारध

ज्ञुक्ललेख्याबप्रमत्तसंयतंषे । गृशः वात्र । जीशः पः पः ६ । प्राः १० । सं ३ । गशः म । इंशः काशः यो ९ । वे ३ । काशः झाशः सं ३ । सा। छे। पः द ३ । के ६ । मशः ५ भारज्ञ

सं३।सं१। आग१। उर्जा

शुक्ललेश्या अपूर्व्यकरणप्रमृतिसयोगकेवलिगुणस्यानपर्यंतं जोधभंगमेयक्कुं। अलेश्यरप्य अयोगकेवलिसिद्धपरमेष्ठिगळिगे जोधभंगमक्कुं। इंतु लेश्यामार्गाणे समाप्रमाद्दुः॥

मध्यानुवादनोळुभ्य्यस्यज्ञे बोधभंगमक्तुं। सभव्यसिद्धस्यज्ञे। गुशामि। जी१४। प ६।६।५।५।४।४। प्रारंशाधा ९।७।८६। ७।५।६।४।४।३। सं४। १० ग४। इं५।का६। यो१३। वे३।क ४। जा३।कु।कु।वि। संशा वाद२। ले६। म १।जभव्य।संशामिष्या।संशाबा२।उ५॥

अभव्ययस्यां मकर्गे। गुरासि । जी७ । प ६ । ५ । ४ । प्रार०। ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो १० । स४ । जा४ । जीका१ । वैका१ । वे ३ । क४ । ज्ञा३ । कु। कु। वि । सं१ अ । व २ । छे ६ । भ १ । अभव्य । सं१ । सि । सं२ । १५ भा६

#### 2017 9 1 27 4 11

सं १ दे। द ३। ले ६। स १। स ३। सं १। बा१। उ ६। प्रमतानां— गुरै प्र। जी २ व। बा। भारे शु प ६ ६। प्रारं^, ७। सं ४। वर्षा सं १। का१। बो११ स ४ वर्षारै। आ २। वे ३। क ४। जा४। स ३। साछे प्रद ३। ले ६। च १। स ३। सं १। बा१। उ ७। ब्रयनानां— गुरै

मारेषु अन्न प्राजी १। प ६। प्रारंश संवेदा मुस्त स्थापन छोपाद ३। छे६। भूरासुकृति सार्शास्त्र स्थापन स्थ

भा १ शु सिद्धानां च बोधमंगो भवति । छेश्यामार्गणा गता ।

भव्यानुवादे भव्यानामोघभंगः । अभव्यानां—गुशिम । जीशे४ प ६ ६ ५ ४ ४ ४ । प्राश्च ७ ९७,८६७ ५६४ ४ ३,सं४ । ग४।इं५ । का६ । यो १३ । वे ३ । क४ । झा३ कुकुषि । संश्वा द २ । के ६ । अर्थ । सर्शम । सं२ । बा२ । उप। उत्पर्यातानां—गुशिम । २५

जी ७। पद ५ ४। प्रारं ९ ८ ७ ६ ४ । सं४। य ४ । इं५। का६। यो १० म ४ व ४ जौ वै। वे ३। क ४ । ज्ञा३ कुकुवि। सं१ व । व २ । छे ६ । म १ व । सं१ मि। सं२ । वा१। अभक्ष्याप्य्यप्तिकर्त्में । गुरा मि । जी ७ । जा पदी ५ । ४ । प्राणा ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । जा सं४ । ग४ ६ ५ । का६ । यो ३ । जौ नि । वै नि । का। वै ३ । क४ । का२ । संराज । व २ । ले २ क जुा भ १ । जभ्यासंशीना । संराज २ । उ४ ॥ भा

भव्यदम्भव्यदमस्लब सिद्धपरमेष्टिगळगे गुणस्थानातीतगर्गे मृं पेळवंतेयक्कुं । इंतु भव्य-५ मार्गाणे समाप्तमावव ॥

सम्यक्तवानुवाबदोळू सम्यग्ट्टिंगळ्गे । गु११। अस्यताबि । जी २ । प । अराप ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग४ । इं१ । यं। का१ त्रायो १५ । वे ३ । क ४ । झा५ । म । श्रु। अरा म । के। सं७ । व ४ । छे ६ । म१ । सं३ । उ । वे । झा। सं१ । जा२ । उ ९ ॥

सम्यग्बृष्टिपर्य्यातकर्मो । गुशा जी शाप ६। प्राशाशा ४। शासंशाम ४। इंशा <sup>१०</sup> काशायो ११। म ४। व ४। जी का। वैं का। जाका। वे ३। क ४। जा५। म । श्रु। अ। माके। सं७। व ४। ले६ म शासंशाउ वे। जा। संशाजाशाउ ९॥ भाष

सम्यन्दृष्टि अपर्याप्तकों । गु३। बाप्रासयो। जी१। बाप्दाबाप्राध। ब २। सं४। गुडाई १। पं। का१ त्रायो ४। बौसि। बैसि। बासि। काम्मं । वे२। न पुं। क ४। झा४। मा त्रु। बाके। सं४। बासा। छे। यया। द ४ च। बाब के। १५ ले२ शुका भ १। सं३। जावे। झा। सं१। बा२। उट।।

# भा ४ क ते प शु असंयतसम्यन्दिष्टिप्रभति अयोगिकेवलिपर्यंतं मुलौघभंगमकः ॥

उ ५ । तदपर्याप्ताना— गुरिम । जो ७ अर्था प ६ ५ ४ अर्था प्रा७ ७ ६ ५ ४ ३ अर्था सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो ३ अरोमि वैमि का। वे ३ । क ४ । ज्ञारकुकु। संरक्षा द २ । ले २ क या ।

२० भ १ व । स १ मि । सं२ । बा२ । उ४ । भव्याभव्यलक्षणरहितसिद्धानां प्राप्यत् । भव्यमार्गणा गता ।

सम्यस्वानुवादे सम्यदृष्टीनां—गृ११ बसंयतादीन । जी २ प अर । प ६ ६ । प्रा१० ७ ४ २ १ । सं४,ग४,६१ पं,का१ त्र,यो१५ । वे ३,क४, ज्ञा५ म अनुजम के, सं७,द४ ले ६, प्र१,

स ३ उ वे का, सं१, बार, उ ९ । तल्यांत्वानां— गु११, बी१, प६४, प्रा१०४१, सं४, ग४, इं१, का१, यो ११ म ४ व ४ और वें बा,वे ३ । क ४, बा५ म खूल म के,सं७ । द ४, २५ ले ६, म१, स ३ उ वे का। सं१ । बार । उ ९ । तदयमिताना— गु३ ब प्रसा जी१ का।

प ६ व । प्रा७ व । २ ।सं ४ ।ग४ ।इं१ पं।का१व । यो ४ लीमि वैमि वामि का।वे २ न पुं। क ४ । ज्ञा४ म शुव के ।सं४ व साछे या ४ ४ व व व के । ठे २ क द्यु। म१ । स ३ उ वे सा४

क्षा। सं१। आर २। उ८। असंयतादयोगिपर्यंतं मुलीवभंगः।

कासिक सम्प्रमृद्धिपळ्ये। गुरशः ची२। य६। ६। प्रारः १०। ७। ४।२।१। सं४। य४। दृश्यं। कार त्रायो १५। वे३। क४। क्षा५। सं७। द४। छे६। भ्राह् स्रशःसंशासंशासान्। उपरा

क्षायिकसम्यादृष्टियप्याप्तकर्मो '। गुरशः जो १। य ६। प्रारं∘। ४। रासंधायधः इंशः काशः यो ११। मधः वाधः वी काशः वैकाशः जाकाशः वे ३। कधः जाभः माश्रु। जामः के। संधायधः के६ भशः संशाखार्यशः जाशः वरः॥

क्षायिकसम्याह्टच्चपर्यास्त्रकर्मों। गु३। ज्ञापास्यो। जी १। जा पद्दाबा प्रा ७।२। संशाम शाई १ वं। काश्चायो शाजी मि। वै मि। जामि। कार्मावे २। न। पुं। कश्चाशाम । ज्ञाबामाके। संशाबासाछे। यया। दशाबाब। जाके। छे२ कश्चाभशासंशासासंशाबार। उटशा

आ पिकसम्बन्धित असंयतेषे । गुराबा जी रापाब । पदा६ । प्रारंगणः संशाम शाई रापाकारे त्रायो १३ । ब्राह्म द्वयरहिता वे ३ । कथाकारे वासाध्या बासंराबा व ३ । जाबाबाबा के ६ । अपरासंराक्षासंराबाराउदा।

क्षाधिकसम्याबृष्टिपर्य्याप्रकासंयतर्षे । गु?। बसं। जी?। पदा प्रार०। सं४। गुशा इं? पं। का१ त्रा यो १०।म ४। बाधा औं का।बैका।बै ३।क ४। जा३। १५ माश्रु। जासं१। बाद ३ ।चा बाबा छेदा भ १। सं१। स्नासा सं१।

#### आप १। उद्या

भा ६

लायिकसम्यय्वदीनां—पुरेशः जी २ । य ६ ६ । घ्रा१० ७४ २ १ । संभागभः। इर्रिया कारै त्रायो १५ । वे ३ । क ४ । झा५ । संधाद४ । ले६ । चरै । सरै ला। संरै। बा२ । इ

च९। तत्पर्याप्तानां— गुरैशाजी रै। प६। प्रार० ४ शासं ४। ग४। इंरी।कारै त्रायो ११ स ४ व ४ वी वै बा,वे ३। क ४। ज्ञा५ स खुब स के। सं ७। द ४। के ६। स रै।स रै खा। <sub>२०</sub>

सं रै।आर री.ज री तदयर्यातानां—नुरैब प्रसः। जी रै अरा प ६ । प्रा⊍,र। सं ४ ।ग ४ । इं १ पं। कारित्र । यो ४ । बौमि वैमि बामि का। वे २ न,पुं।क ४ । झा४ म श्रुब के । सं ४ ब साछे य≀द ४ च ब ब के ।छे र क श्रु।म रै।स रै झा।सं रै।बा२।उट ।तदसंयतानां—

गुरै वा जीर पत्नाप ६६ । प्रार० ७ । सं४ । गु४ । इं१ पं। कारै वा यो १३ ब्राह्माउटया-भावात्। वे ३ । क ४ । ज्ञारे म श्रुवा संरै वाद ३ च ब वा छे ६ । ग्रुर। संरक्षा संरै। २५

बार। उद्दीतलयाँतामां—गुरै बाबी रीप दी ब्रार्शः। संर्थान प्रीहर्षाकारै त्र। यो रै० म ४ व ४ बीरैवैरा वे देश कथा झादम श्रुवा संरै का द देव ब बाछे दू। कास्पिकसम्बन्ध्यसंबतालस्वांत्रकर्णे। गुशा असं। जीरा जा पदा जा प्रा ७। जासंधागधाइरागं। काश्त्रा यो ३। जीमा वैमाका। वेराजापुं। क ४। जारामाजु। जासंराजा दराचाजाजा लेरक द्वाप रीसंरा स्वापक की प्रा

क्षां। संशाबार। उद्या

ः आधिकसम्बन्ध्वितेज्ञतिताळ्ये । गुशाबेज्ञाजी १। पाप ६। प्रा१०। सं४। ग१। साइं१। पं। का१ त्र। यो ९। सा४। वा४। औं का१। वे ३। क ४। झा३। साथु। अ.। सं१। दे। द३। चाअ। जाले ६। सा१। सं१। झा। सं१। आ.। सं६।

# क्षायिकसम्यग्बृष्टिप्रमत्तप्रभृति सिद्धपर्यंतमोघभंगमक्कं ॥

वेदकसम्यय्धियाळगे। गु४ । बादे। प्रावा जी २ पावा प ६।६। प्रा१०। १० ७। सं४। ग४। ईशाया काश्यायो १५। वेद। क४। जा४। माश्रुाबाम। सं५। बादे। साछे। पाद ३। ले ६ भशासंशावेदक। संशाबार। उछ॥

वेदकसम्यद्षिट्यर्थ्याह्रकर्गों । गुर्शाञादे। प्राञाबी वी १। पाप ६ । प्रा१० । सं४। ग४ । इं१। का१। यो ११ । स ४ । वा४ । बौ १ । वै १ । का१ । वे ३ । क ४ । ज्ञा४। माञ्जाञाम । सं५। ञादे। सा। छे। पाद ३ । छे ६ । स १ । सं१ । वेदक ।

#### १५ सं १। आ १। च ७ ॥

वेदकसम्यन्दृष्टि अपर्थ्याप्तकार्ये । गुराबसं। प्रमाजीश्वा पदावा प्राधासं शागशा इंश्योकाश्वा यो शाबीमावैमि। बामिका। वे रानापुं। कथा बाराम जुबा संदेवासा। छे। दश ले ६। सरा संशावेदक। संशावार। भाष

#### उ६॥

२० म १। स १ क्षा। सं १। आ १। उद्देश तत्रप्योत्ताना—नुश्वा वी १ वा प ६ वा प्राथ्य। सं ४। ग ४। इं१ पं। का १ वा यो ३ औमि वैमि का। वे २ न पु। क ४। ज्ञादमध्यय। सं १ वायदेव अर्था छे २ क बु। म १। त १ क्षा। सं १। वाद। उद्देशकतानो— माभ कते पण

नुश्दे। जी १ पा प ६ । प्रा१० । सं ४ । ग १ मा इं १ पं। का१ त्रायो ९ म ४ । व ४ । औ। वे ३ । क ४ । जा३ म जुला सं १ दे। द ३ चल लाले ६ । मा१। सं १ । जा१। जो । वे ३ । क ४ । जा३ म जुला सं १ दे। द ३ चल लाले ह

# २५ उ६। प्रमत्तात्सिद्धपर्यंतं ओषभंगो भवति ।

वेदकसम्यय्टीनां–गु४ व देप्र व । जी २ । य ६ ६ । ब्रा१० ७ । सं४ । गु४ । ई १ यं । का१ व । सो१५ । वे ३ । क ४ । ज्ञा४ म शुक्र म । सं५ व देसाछे य । द ३ । ले ६ । म १ ।

स १ वे । सं १ । जा२ । उठ । तत्यसिनां— गु४ व दे प्र व । जो १ गु९, प्रा१०, सं ४ । ग४, इं१,यो ११ म४ व ४ वौ १ वै १,जा१,वे ३, क४,जा४ मध्रुव म,सं५ व देसाछे प् ३० द ३,छे ६, म १,स १ वे,सं१,जा१,उ७ । तदयस्तानां— गु२ व द्र,बो १ व,प ६,द्रा७, वेदकसम्यन्यृष्ट्यसंयतसम्यन्यृद्धिगळगे। गुराबसं। जी२ वाजा प ६ । ६ । प्रार० । ७ । सं४ । ग४ । इंदेपं। कार्त्रायो १३ । स ४ । वा४ । बौरा कारावे३ । क ४ । जा३ । स । श्रु। जासं१। जा व३ । छे६ । स १ । सं१। वे। सं१। जार। सा६

वेवकसम्यय्वष्टपसंवतपर्याप्तकर्यो । गुराजी १। प ६। प्रार०। सं४। ग४। ६ राकार। यो र०। स ४। बा४। जीकार। वैकार। वे ३। क ४। जा३। माश्रु। ज।संर। जसंयम। व ३। ले ६। स १। संरावे। संराजार। उ६॥

वेदकसम्यन्दृष्टभप्पर्याप्तासंयतसम्यन्दृष्टिगळ्ये । गुराज । जीराज । प ६ । प्रा७ । जासं ४ । ग ४ । इंशा काश यो २ । जीमि । वेमि । का। वे २ । वंग्युं। क ४ । इस ३ । माधु।जासंराज । द ३ । छे २ । मरासंरावे। संराजा२ । उद्मा १ भाष्ट्र

वेदकसम्यप्युष्टिवेशवतिगळ्गे। गुरै। वैश्वाजी १। पाप ६। प्रार्शः। सं४। गर। ति। माइं१। पे। का१त्रा यो ९। म ४। वा४। जौकार। वे ३। क ४। इता३। सं१। वैश्वाव ३। लें ६। म १। सं१। वे। सं१। जा१। ज६॥। भाशे

वेदकसम्यष्टि प्रमत्तर्भो । गुरा प्रमा जीरा प्रकाप ६। ६। प्रारे०। ७। सं४ । गरामा इंरापं। कारत्रा यो ११। म ४ । बा४। और १। आ रावे ३ । १५ क ४ । जा४। मा आहु। अ । मा सं३ । सा। छे। पा द ३ । छे६ । भ १। सं१ । वेद । भा३ सं१। आ १। उर्थु।।

सं ४, ग४, ई.१ र्पं, कारै त्र, यो ४ लोगि वैनि जामि का,बैरन पु,क ४, ज्ञाश्म श्रुव्र, सं श्रेब साछे,द ३, ले २, ृभ १, स १ वे,सं १,बा१,च ६। तदस्यतानो – गु१ व,जो २ प,व प ६,६।

प्रा१०,७ सं४, ग४, दं१ पं,का१ व, यो १३ स ४ व ४ औं २ वि २ का१,वे ३,क४,झा३ स श्रु अ,स १ ब,द ३,लें६,स १,स १ वे,सं१, आर २,उ ६ । तस्यांतानां—गु१ अ,और १,प ६,

प्रारे∘, सं४,ग४, इं.रे, कारैत, यो रै॰, म४ व ४ और वैरे, वे ३,क ४, जा३ म श्रुज, संरे ब,द ३,ले ६, म १, स १ वे,संरे,बारै,उ ६ । तदपर्योप्तानों –गुरे ब,जीरे ब । प ६ ब,

प्राफ ब, सं४, ग४, ई.१, का १, यो ३ वौमि वैमि का, वे २ यं पु. क ४, बा३ म स्त्रूब, सं१ ब, व ३, के २ क ग्रुम १, स १ वे, सं१, बा२, उ ६ । देशवतानां—गुरै दे, जी १ प, प ६, प्रा१०, २५ मा६ सं४, ग२ ति म, इं१ पं. का१ ज, यो ९ म ४ व ४ वौ, वे ३, क ४, बा३, सं१ दे, द ३ के ६,

र्म, स १ बे, सं १, जा १, उ.६ । प्रमतानां—गुरै प्र, जी २ प व, प ६ ६, प्रा १० ७, सं४, ग १ म, इं.१ पं, का १ म, यो ११ म ४ व ४ जी १, जा २, वे ३, क ४, ज्ञा४ म खूब म, सं ३ साछे प् वेवकसन्यर्ष्ट्यप्रमस्तसंयतर्गो । गुर्। ब्रग्ना जीरा पद्। प्रा९०। संदा गरमा इरिपं। कार्या यो ९। वेदा क ४। ज्ञा४। संदासा छि।पावद। छेदा घर।संरावे।संराजाराउ७॥

चपद्यमसस्यय्द्ष्टिमञ्जो । गुटाबी २ । यावाय ६ । ६ । सारै ०। ७। सं४ । ग४ । ५ इं. १। कारे। यो १२ । स ४ । बा४ । जो कारे। वे २ । कारे। वे ३ । क४ । जा४ । सं६ । अरावे । सा। छे । सू। या व ३ । छे ६ । सरि । संरे । सरि। आरे। च७ ॥

उपद्यमसम्बद्धिपरयोगकर्गे । गु८। जा दे। प्राजा जा सू। उ। जी १। प ६। प्रा१०। सं४। ग४। इं१। का१। बी१०। म४। व४। औं का१। वैका१। वे३। क४। झा४। म। जु|ज|म। स६। जादे। सा। छै। सू। बाद ३। छै६। भ१। जाद

१० संशाचासंशाक्षाशाचण॥

उपक्षमसम्बन्दृष्ट्यपय्यप्तिकः में 'गुराबसंयतः जीरावाप रावाप्राधः संधागरादे। इंशाकारायो रावे मिताका। वे शाप्रीक धाकारासंरावा द राले रक हा भारासंराउतासंराकाराउद्गा भारवाम

ज्यकाससम्बद्धान्यसंबत्यों । गुशा असंबत् । जी २। पाजा पदा६। प्राश्०। १५ ७। संधायधाई शाकाशाबो १२। सधाबाधा आते काशाबे २। काशाबे ३। क धाजा३। सञ्जाबासंशाबाब ३। छे६। भशासंशाजासाध्यास्थाजार। उद्सा सा६

द ३, ले ६, म १, स १ वे, सं १, बा१, उ७। बप्रमत्तानां— गु१ व, जी १, प ६, प्रा१०, ३

सं **२,ग१म, ६ं१ पं, का** १ ज, यो ९, वे ३, क ४, बा४, सं ३ साछे प, द ३, लें ६ । भ १, ३

स १ वे, सं १, जा १, उ.७ । उपशमसम्बद्धिना— गु८, जी २ प ब, प ६ ६, प्रा१० ७, सं ४, २, ग ४, इं१। का१ त्रामी १२ म ४ व ४ जी१ वे २ का१। वे ३ । क ४ । जा४ । सं६ ज वे साछे सूमाद ३ । छे६ । म १ । स १ उ.। सं१। जा२ । उत्पर्धाताना— गु८ जादेप्रज ज ज

सूठ। जी १। प ६। प्रारंशा सं४। सं४। का १। यो १० म ४ व ४ जी वे। वे ३। क ४। ज्ञाभ मञ्जूलमां संदेश से सुद्याद ३। ले ६। म १। स १ छ। सं१। झा१। इ.स.

उ. ७। उत्पर्योच्यानो-नुरका जीरकाप ६ का प्राकाशास्त्री कारा सो २ २५ वींन का। वेरेपुं। क ४ । ज्ञावास्त्रीका द वाले २ क खू। सरी सरै छ। सेराज्ञारा साव

उद् । असंयतानां-मुश्चाजी २ । पद्दाप्रा१० ७ । संभागप्राइंश का १ । यो १२ म ४ व ४ जी १ वै र कारी वे ३ । क ४ । ज्ञा३ म श्रुव्य । द ३ । छे ६ । च १ । स १ उ. संशाजार। उद्

१५

उपञ्जसस्य ब्रुट्ट घसंबत्य स्याप्तिकार्गे । गुरा वा और १ प ६। प्रारंशायं ४। गुराइं राकारा में १०।म ४। बारा वौकारा वैकारावे ३।क ४। इता३। संराजाब ३। लेहा सुरासंराजासंरालाहरू ६॥

उपकासस्य-बृष्ट्यसंबतापन्यप्रिकामाँ । गुशाबा जी १। प ६। बा प्राणः। सं ४। गशावे। इंशाकाश त्रा यो २।वे मि शाकाशावेश पुं। क ४। इता ३। संशाबा व ३। ले २ क जु। भ शासंशाचा संशाबारा उद्या

जप्रभसम्बर्ग्बृष्टिकेन्नस्तिमञ्जो । गु?। ये । जी १। पद्माप्रार्शः। संशासाराति। माइं १।का१।यी९। मधान धाजीका१।वे ३।क धाजा२।सं१।ये। द३। छे६। भ१।सं१।जासं१।जा१।ज६॥

जप्रजमसम्पर्वष्टियमत्त्रोगि गुरी प्रमा चीरा पदा प्रार०। संधा गरी मा इंरीका रायो पामधा वशाबीकारा वेदाक ध काशामाश्राबामा संरासाछ। बदा छेदा भरी संराजा संराबाराज्ञ ॥

जप्रशमसम्यप्दृष्टिजप्रमत्तसंयतर्गो । गुरु। अप्रः। जीरः। गुरु। संदे। गुरुमः। इंरः। कारायो ९ । सः ४ । बा४ । बौकारः। बैदे। क ४ । इत्ता४ । संदे। सा। छे। व दे। ले ६ । भ र । संराज । संराबार। जुण्या

उपशमसम्यग्दृष्टि अपूर्वकरणप्रमृति उपशांतकवाय**छधस्यवीतरागपर्यंतं बोघ**मंगमककुं । मिष्यादृष्टिसासादनमिष्यविषाञ्चो बोघमंगमेयप्युव । इंत् सम्यक्त्वमार्गाणे समाप्रमादद ॥

तत्यर्पितानां –पृश्चाची १।प ६। प्रार्था संशाम ४। इं१।का१।यो १० म ४ व ४ औ १ वै १।वे ३। क ४।जा३। संश्वाद ३। के ६। म १। संश्वासंश्वास १।व ६।

तदपर्याप्ताना—पुरुव । वी १ वा प ६ वा घा**ण । सं ४ । य १ दे। इं१ । का १ व**ा यो २ वैमि का।वे १ पु।क ४ । जा३ । सं १ वा द ३ । के २ क घू। म १ । स १ वा सं १। वा२ । व ६ । <sup>२०</sup> मा३

देशवताना-- गुरेदे। जी १। प ६। प्रा१०। सं४ ।ग २ ति म । इं. १।का१। यो ९ म ४ व ४ कौ १।वे ३। क ४ ।झादे। सं१दे।द ३। ले ६ ।म १। स १ उ।सं१। बा१।उ ६।

प्रमत्तानां-गुरै प्राबी राय ६ । प्रारंशासंरम । इंटाकार।यो ९ म ४ व ४ । बौरे। वै ३ ।क ४ । क्षा४ म जूब म । संरुत्ता छे। द २ । छे ६ । म १ । स १ छ । संरे। बारे। छ ७ । मा३

अप्रमत्तानां–मु? वः। जी? ।प ६ । प्रा?० ।सं३ । य १ म । इं? ।का१ त्र । यो ९ म ४ व ४ वी ।वे३ । क ४ । बा४ ।सं२ सा∯ । द ३ । के६ । म १ । स १ ज्ञा सं? ।बा१ ।ज्ञ ७ । मा३

अपूर्वंकरणादुपशांतकवायपर्यंतमोधभंगः । तथा मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रद्भीनामपि । सम्यक्त्वमार्गणा गता ।

संज्ञानुबाबदोळु। संज्ञिपळगे। गुश्राको रायाका गर्दादाका राष्ट्राका राधो संक्षित्र । इंशाकाशाचो १५ ॥ वे ३ ॥ क ४ ॥ ज्ञाकासंकाद ३ ॥ के ६ ॥ मारा सार्द संदासंशाजाराज १० ॥

संज्ञिपस्यांत्यकर्मों । मुश्२ । जी १ । प ६ । प्राश्० । सं४ । म ४ । इं. १ । का १ । ५ यो ११ । म ४ । बा४ । जौका१ । वैका१ । जाका१ । वे३ । क ४ । ज्ञा७ । सं७ । व३ । छे६ । भ २ । सं६ । सं१ । जा१ । उर्० ॥ भार

संक्यपर्य्याप्तकर्त्ये । गुरामि । साः वाप्राजी १। जाप ६। वाप्राजा । सं ४। गराइं १। का१। यो ४। जीमि १। वैमि १। जामि १। का१। वे ३। क ४। झा५। कु। कु। माश्राजा सं ३। जासाः छे। द ३। ले २ क छु। भ २।सं ५।मि । सा। उ। भार

१० वे। क्षा। संशाजाराउटा

संजिमिच्यादृष्टिगळ्ये । गु१। मि । जी २ । पाझा प६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग४ । इं१। पं।का१ त्रायो १३ । आहारद्वयरहित । वे ३ । का३ । जा३ । जु। कु। वि । सं१। जाद २ । ले ६ । भ २ । सं१ मि । सं१ । आ २ । उ५ ॥

भा ६

संजिमिष्यादृष्टिपर्याप्तकर्में गुरामि । जीरा पदाप्रार०।स ४ । ग४ । इंरा २५ कारा यो र०।म ४ । बा४ । जीकारा वैकारा वे दाक ४ ।ज्ञादाकु।कु।बि। संराजादरा लेदा भरासंरामि । संग्राप्तासाजराउप॥

संत्र्यनुवादे सतिना—गुरिः। जी २ प अनं । य ६ ६ । प्रार्ट० ७ । संक्षेत्र गर्थ । इंदेश कारै । मो १५ । वे ३ । कक्षा जाण । संख्या हो लेंद्र। चरास ६ । संदेश झारे। उरै० । ६

तत्पर्याप्ताना–मु१२ । जी १ । प ६ । प्रा१० । सं४ । ग ४ । इं१ । का १ । यो ११ म ४ व ४ औ। वै , आरा वे ३ । क ४ । इसा ७ । सं७ । द ३ । के ६ । म २ । स ६ । सं१ । झा१ । उ १० । तदपर्याप्तानां–

गु४ मि साब प्र। जी १ व । प ६ व ।प्रा७ व । सं ४ ।ग ४ ।दं१ ।का१ । यो ४ वीमि वैनि स्नामि का।वे ३ ।क ४ ।ज्ञा५ कुकुम श्रुव। सं ३ व साछे ।द ३ ।के २ क श्रु। म २ ।स ५ मि

साउ वे क्षा।सं १ । अगर । उट । तिम्मस्याद्यां- गुश्मि । अगेर प क्षाप ६ ६ । प्रा१० । ७ । सं ४ । ग४ । सं १ । का१ । यो १३ लाहास्व्यामावात् । वे ३ । क ४ । ज्ञा३ कुकुवि । सं १ का २५ वर । ले ६ । जरा म १ मि । सं १ । बार । उ५ । तस्यस्तितां- गुश्मि । आगि १ । प ६ ।

प्रा १०। सं४। ग४। इं१। का १। यो १० म४ व४ औं वै। वे३। क४। जा ३ कू कृ वि।

संक्रिमिच्याबृष्टपर्व्याप्तकार्ये । गुशा मि । बो शाबाशाव । प्रशासकार्ये । गुशामिशाबीशावा । यशासकारा वे ३ । काशासकारा कु। संशाबाब २ । बाबा । के २ क ब्राप्त २ । संशाबाशावा । कु। संशाबाब २ । बाबा । के २ क ब्राप्त भारासंशाबाशाव्य । अस्य

संजिताताबनंगे। तुरासासाजी २ । या बाय ६ । ६ । प्रारंगणासंशाय ४ । इंरापं। कारत्रा यो १३ । स्र ४ । बा४ । जौ २ । जै २ । कार । वे ३ । क ४ । जा३ । कु। कु। वि। संराजा व २ । छे६ । सरासंरासाहासंराजा२ । उ५॥ भाष

संजिपस्यप्तिक सासावनंगे। गुशा सासा। जीशापाय ६ । प्रारः । संधायधा इंशापं। काश्चा यो १०। मधाबाधा जी काशा वैशा वे ३ । कंधा जा३। कु। कु। वि। संशाजाद २। लंद भशासंशासा। संशाजाशाउ५॥। भाद

संक्रिसासादनसम्यावृष्टपपय्यांत्रकर्गे'। गु?। सासा। जी १। ब । प ६। ब । प्रा ७ । १० ब । सं ४ । ग ३ । ति । म । दे। ई १। का१। यो ३ । बौ मि । वै मि । का। ये ३ । क ४ । ज्ञा२। कु।कु। सं १। ब । व २ । ले ४ कु बु। भ १। सं १ । सासा। सं १। बा२। उ४ ॥

सिंजिमिश्रों । गुरै। मिश्राजी १। पाय ६। प्रारु०। सं४। ग४। इं १। का १। यो १०। म ४। व ४। जौकार। वैकार। जाहारक द्वयमिश्रद्वय-कार्मणरहित। वे ३। क ४। ज्ञा३। मिश्रासं१। जाद २। छे ६। भ १। सं१। मिश्रासं१। जा१। उ५॥ १५

सं १ जाद राके ६ । सारासारी मा सं १ । आा १ । उपपा पितानां — मुश्मा । जी १ जा।
प्राणा । सं ४ । गथा इंश्यां का १ जा । से विमिक्ता वे २ । कथा आगर कुकु।
सं १ जाद २ । के २ क ता गया सामि। सं १ । बाराउथा नानां — मुश्सा । जी २ ।
६
प ६ ६ । प्रा१० ७ । सं ४ । गथा ५ १ । का १ जा। यो १३ सथा वर्षे नो २ वे २ ।
कथा बाइ कुकु वि। सं १ जा द २ । छे ६ । सारासा सं १ । जार। उपा २०
तरपा विमानां — गश्सा। जी १ । प्राप्त १ । सं ४ । गथा इंदे वे । का १ जा । यो १० सथा

और देरे। वे ३।क ४। जा ३ कुकुवि। सं १ व । द २ । ले ६ । भ १ । स १ सा। सं १ । ६ बारे। त ५ । तदमप्रितां—गुरै सा। जो १ व । प ६ व । प्रा⊍ व । सं ४ । ग ३ ति स दे। इं १ ।

कारी यो देशीमि दैमि का विदेश कथा ज्ञारकुकु! संरेखाद २ । ले२ । मरी सरसा। इ

सं रै। आर २। उप ४। सिश्चाणां – गुरै सिश्चं। जी रैष । प ६। प्रारं १। सं ४। ग ४। इं १। का १। २५ यो रे०। जीदारिक सिश्च-वैक्रियिक सिश्चकार्यणाहारक द्वाभाषात्। वे ३। क ४। झा ३ सिश्चाणि । सं रै अर्थ संक्षयंग्रतसम्बद्धियञ्जो । तुश्वसां और २ पान वाष ६ । ६ । प्रार्शः । ७ । संक्षा गुरुष्ट । कारायो १३ । बाह्यस्टब्यस्ट्रितः । वे ३ । क ४ । का३ । मा अनुवा संशावाष ३ । से ६ । भारासंशासंशासार । उद्यो

भार संजिपस्याप्रासंध्यतसम्बद्धान्त्रये । गु?। बसं। जी?। प६। प्रारः। सं४। ग४। ५ इं?। काय?। यो?०। म४। वा४। जीका। वैका: ये३। क४। जा३। म। श्रु। ब। सं?। ब। ब३। लेड । भ?। सं३। । जा?। उ.६॥

भा६ संक्रयपय्यांतासंयतसम्यादृष्टिगळणागुशः असीः जीशः पद्माप्राणः संशापश इंशाकाशः यो ३ अतीमा वीमा काम्मा वे २ । न पूं। कशः ता३। मा आहु। असः संशावाव ३। के २ क ज्ञा अशः संशावार। उ६॥

भा ६ १० संज्ञिदेशवासिप्रभतिशोणकवायपर्यंतं मलौधर्भगमक्कं ।

बसंजिपळ्यो गुरै मि । जो १२। संजिद्धयरिहतं पै ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ४ गर । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं ४ । गरै ति । ई ५ । का ६ । यो ४ । जौ २ । का १ । अनु भयवान्योग १ । वे ३ । क ४ । जा २ । कु। कु। सं १ । ज । व २ । छे ६ । अ. २ ।

भा ४ वश्म । ते

सं १। मि । सं१। बा२। उ४॥

१५ असंजिपव्यक्तिये। गुशामा जी दाजासंत्र्यप्यक्तिरहित प ५ । ४ । प्राप्त । ४ । अर्थासंत्र्याप्त । या १ । अर्थासंत्राय । या १ । अर्थास्त्राय । अर्याय । अर्थास्त्राय । अर्थास्त्राय । अर्थास्त्राय । अर्य

बसंजित्वं। बा१। उ४॥

द २ । ले ६ । स १ । स १ मिश्रं। सं१ । बा१ । उ. ५ । अस्येतानॉ – गु१ अर्था जी २ प बा। प. ६ । ६

२० ६। प्रारेश ७ । सं४ । सर्थ। इं.रे.। कारी।यो १३ लाहारकद्वयामावात्। वे ३ । क.४ । झा३ म खुळा ।संरेकाद ३ । ले ६ । म.रे.।स.३ । संरे। सा२ । उ६ । स्टब्सॉप्सानॉ-मुरेका वीरा

प ६। झारै०। सं४। च४। इं.री कारै। यो १०। वे ३। इ०४। झा३ स भूका संरक्षाद ३ चक्र वाले ६। सरी स ३ चवे झा। संरालारी उद्दीतदप्यन्तिन;—मुरैबाजी १का इ

प ६। प्राप्त का संभागभाई १। का १। यो ३ और मिर्दिय काक वे २ युं। न । क ४। ब्राइम खु २५ ्वासँ रैवा २ ३ च ब बाले २ क खु। म १। स ३। सं१। ब्राइ। देशततात्सीणकवाय-साह

पर्यंतं मूलीघभंगः ।

बर्गकिनो-नुरेमि । जीरेन सींजपर्योच्योच्योचित निहाय ५ ५ ।४ ४ । ब्राइ । ७ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ४ । इ.स. १ ति । इ.५ । कार । यो ४ । कार अनुस्ययवन । वे ३ । क ४ । ब्राइकुकु। संरक्षाद रले ६ । भ १ । सरीमा संरी बार । उ.४ । सा४ क ३ कारे

असंक्ष्यप्यक्षित्रं गे। पुरी नि। ची६। जाप ५। ४। जा प्राधा६। ६। ४। ३। सं४। गरिताइं ५। का६। यो २। चीनि। चा। वे३। का४। झा२। संराज। व२। छे२ क शु। म२। संराधित। संराअसंति। बा२। उ४॥ भाअका

संश्यसंक्रिव्यप्वेशरहितसयोगायोगि सिद्धरुगळ्ये मूळीवभंगमक्तृं। इंतु संक्रिमारगैणे समाप्तमाबुदु॥

बाहारानुवाववोळु बाहारिगळ्ये। गुरेका जी १४। यदा ६। ५। ५। ४। ४। प्राप्त १०। ७। ९। ७। ८। ६। ७। ५। ६। ४। ४। ३। ४। रासं ४। य ४। इं५। का ६। यो १४। काम्मणकाययोगरिहत । वे ३। क ४। जा ८। सं७। व ४। ले ६। भ २। सं६। सं२। ६

बाहारियम्यप्रिकमोँ । गुरेदा जीधः। पदाभाषा ग्रार०। ९।८।७।६।५। १० ४।४।सं४। ग्राइभाकादा यो ११। मधा वा४। बौका। बैका। बाका। वेदाक ४। ज्ञा८। संधावका विदास दासंद।संद। बाराउ १२॥

बाहारिजपर्य्याप्रकंगे। गु५। मि । सा। बाप्राः सयो। जी७। बाग्दा५। ४। बा। प्रा७। ७। ६। ५। ३। ३। २। सं४। ग४। इं५। का६। यो ३। जौ मि। बैं मि। बामि। वे३। क४। ज्ञा६। कु। कु। मा श्रु। बा के। सं४। बासा छे। यथा। द४। १५ छे१क। भ२। सं५। मि। सा। उ। वे। क्षाः सं२। बा१। उ१०॥ भार

तत्त्रवर्षितानां- गुरै मि । जी ६ संज्ञिपयन्ति । नहीं । प ५ । ४ । प्राप्ता ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । गरैति । इं५ । जा६ । यो २ और। अनुस्ववचनं । वे देशक ४ । ज्ञारकुकु। सं१ काद २ । केंद्री व

मि । संरेशालारी उपराददयॉप्ताना–गुरीमा जी६ वाप ४ वामाण । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । गरेति । इं५ । का६ । यो २ लीमिका। वे३ । क४ । झा२ । संशेलाद २ । छे२ कशु २० स्राह्म

भ २ । स १ मि । सं १ व । बा२ । उ४ । संज्ञासंज्ञिञ्यपदेश रहितानां सयोगायोगिसिद्धानां मूळौधर्मगः । संज्ञिमार्गणा गता ।

आहारानुवादे आहारियां—गुरेन, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रारं०, ७, ६, ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ५, ३, ४, २, सं४, व ४, ६ ५, का ६, वो १४ कार्मणो नहि, वे ३, क ४, जा ८, सं७, व ४, ३०६, य २, स ६, सं२, आ १, व १२। तत्पर्याताना—गुरेन, जी ७, प ६, ५, ४, प्रारं०, ९, ८, ७, २५

६, ४, ४, सं४, ग४, इं५, का६, यो ११ म४ व४ औ वै आ, वे ३, क४, ज्ञा८, सं७, द४, छै६,

भ २,स ६,सं२, सा१,उ १२ । तदम्यप्तिनां ∸गु५ मि साल प्रस, जी ७ ल,प ६,५,४,प्रा७, ७,६,५,४,३,२,सं४, ग ४,६ं५,का६,यो ३ लौमि वैमि लामि,वे ३,क ४,झा६ कुकुम श्रु स के, सं४ ल सा छे यया,द ४, छे १ क, म २,स ५ मि सा उ वे ला, सं२, जा१, उ १० । बाह्यारिकिच्यादृष्टिपञ्चो । गुरान्नि । जी १४ । पदादा । ५ । ५ । ४ । ४ । आ १० । ७ । ९ । ७ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं ४ । ग ४ । ई ५ । का६ । यो १२ । बाह्यरक-इयरहित । कार्म्मणरहित । वे ३ । क ४ । का३ । कु। कु। वि । सं १ । वाद २ । के ६ । भार्ष

भार। संशासि। संशासाशास्त्रा

५ बाहारिमिच्यादृष्टिपय्यांत्रकंगे।गुराजी ७।गाम ६।५।४। प्रारु०।८।७। ६।५।४। सं४। ग४। इं५।का६। यो १०। बाहारद्वयमिश्रयोगत्रयरिहता वे३। क ४।ज्ञा६।कु।कु।वि। संराजावरा छे६। भरासंरामि। संराजारा भा६ उ५॥

आहार्स्यस्यांप्रकमिष्यादृष्टिएज्जे । गुरामि। जी ७। प६। ५। ४। प्रा७। ७।६। १० ५।४।३। सं४। ग४। इं५। का६। यो राजीमि।वै मि।वै ३। क४। झा२।कु। कु।सं१ज।व२। छेरुका भ२। संरमि। सं२। जा१।उ४॥

आहारिसासावनसम्बन्ध्टिनळ्गे। गुशः सासाः। की २। यः अः। य ६। ६। प्रा१०। ७। सं४। ग४। ईशः कार। यो १२। जशः बा४। बौर वै२। वे३। क४। जा३। कु। कु। वि। संशः अः। व२। के६। भशः संशः सासाः। संशः अगशः उ५॥ भाऽ

् आहारिसासावनसम्यादृष्टिष्यर्यानकंगैः गुरः।सासाः।जीरः।पदः। प्राः २०।सं४। ग४ । इंशः। कारः।योर०। म४ । बा४ । बीका। वैकाः वे३ । क४ । जा३ । कु।कु।वि।संशः ब।व २ । लेड्। संशः संशः सासाः संशः बाशः उ५॥

मिध्यादृष्टीनां- पुरै मि, जी रै४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, ४०, ४०, ९, ९, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ३, मं ४, ग ४, ६ ५, का ६, यो १२ बाहादयकामंणामावात्, वे ३, क ४, जा ३, कु कु वि, सं १ ज, द २, २० ले ६, म २, स १ मि, सं २, जा १, उ.५ । तस्पर्यातानां - पूरै मि, जी ७ ५, प ६, ५, ४, प्रारे०, ९,

८, ७,६,४,सं४,ग४,६ं५,का६,यो १० बाहारकद्वयमिश्र त्रयामावात्, वे ३,क ४,झा३ कृतुर्वि, सं१ ब,द २,ले ६, स २, स १ मि,सं२,बा१,उ५। तदपर्याप्तानां—गु१ मि,बी७,प६,५,४,

प्रा७,७,६,५,४,३,सॅ४,ग४,६ॅ५,का६,यो २ जीमि वीम,वे ३,क ४,का२ कुकु,सं १ अ, व २, के१क, भ २,स १मि, सं २, अग१,उ४ । सासावनानौ – गृ१सा, और २ ज, प६,६, भा६

पारे०, ७, सं४, ग४, इं१, का१, यो १२ म४ व ४ वौ २, वै २, वे ३, क४, का३ कुहु वि, संध्यात १, वे ६, भ२, संध्या, संध, वा१, च५। बल्प्यप्वानां ना१ सा, वो १, व६, प्रा१०,

सं४, ग४, इं१, का१, यो १०, म४ व४ और १ वै१, वे ३, क४, बा३ कुकु वि, सं१ अ, ६२,

अक्तरिसासावनसम्यज्ञिष्ठचपर्व्याप्तको रो गुरी सासाः जी राजाप ६। जाप्राधः कासंधाष ३। ति। मादे। दंशाकारा यो राजीमा वैमावे ३। कधा जार। संश्वाद २। लेश्का भरासंशासासा संशाबार। उधा भार

जाहारिमिजंगे। गुरामिष्याजी रायाय ६। प्रार्शासंधाम ४। इंराकार। यो १०। म ४। वा४। जीका। वैका। वे३। क ४। जा३। मिष्या संराजा द२। ले६। म १। संरामिष्यासंराजाराउ ५॥ माठ

आहारिअ संयतसभ्यम् ष्टिगळ्ये । गुराबसं। जी २ । पत्रा पदा ६ । प्रा १० । ७ । सं४ । ग४ । इं१ । कारै । यो १२ । सं४ । बी४ । बी२ । वे ३ । क ४ । जी३ । साध्रु। जासंरे। जाव ३ । छे६ । स्र १ । सं३ । जावे । झा। सं१ । जारै। उ६ ॥ साध्

आहार्यसंयलसम्यम्हष्टिपर्य्याप्तकंगे। गुरु। असं। जीरु। प ६। प्रारे०। सं४। र॰ ग४। इंराकारे। योरे०। म४। बा४। औका। वैका। वे३। क४। जा३। मान्यु।अ।संरे।अ। व३। छे६। भरासं३।संर।आरर।उ६॥

आहार्य्यसंयतसम्प्रन्टच्चपर्य्याप्तकंषे । गुशाबसं। जीशावाप ६। बापाधा बासंशागशाइंशाकाशायो २ । जीमा वैमि। वेशाकशाङ्काशासासु। बा संशाबाव २ । लेशका भशासंशासाशाच्या । उद्यक्षि भाष

ले ६, न १, स १ सा, सं १, जा १, उ ५ । तदपर्याप्तानां—गु१ सा, जी १ ज, प ६ ज, प्रा ७ ज, सं ४, ६ ग ३ ति म दे, दं १, का १, यो २ जोमि वैमि, ये ३, क ४, जा २, सं १ ज, द २, ले १ क, प्र १, सा १ सा, सं १, जा १, ज ४ । मिश्रालां—गु१ मिश्रं, जी १ प, प ६, प्रा १०, सं ४, ग ४, दं १, का १, यो १० म ४ व ४ जी १ वै १, वे ३, क ४, जा ३ मिश्राणि, सं १ ज, द २, ले ६, प्र १, स १ मिश्रं, दं १, जा १, उ ५ । असंयतानां—गु१ ज, जी २ प ज, प ६ ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग ४, दं १, का १, २० यो १२ म ४, व ४ जी २ वे २, वे ३, क ४, जा ३ म जुज, सं १ ज, द ३, ले ६, भ १, स ३ च वे ला, ६ स १, जा १, उ ६ । तत्यसप्तानां—गु१ ज, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग ४, दं १, का १, यो १० म ४ व ४ जी वै, वे ३, क ४, जा ३ म जुज, सं १ ज, द ३, ले ६, म १, स ३, सं १, जा १, उ ६ । तत्थस्प्तानां—ग १ ज, जी १ ज, प ६ ज, प्रा थ, सं ४, । १, दं १, का १, यो १ वोमि वैमि, वे २

पं. त. क ४. जा ३. सं १ ब. द ३ त ब ब. ले १ क. भ १, स ३ उ वे सा. सं १, बा १, उ ६ । २५

बाह्यस्विद्यसंबर्तने । गुरु। देश । जी १। प ६। प्रारंग्धासंघा प २। ति । स । इंट्राकारा बोर्मधाबाधाबीकारा वे ३। कथा बाइ। स । श्रु। जा संरादेश । ब ३। ले ६। भ १। संदेश संराबाराउ ६॥

भा३

बाहारिप्रमत्तसंयतंगे। गुरै। प्राजी २ पाल। पद ! ६ । प्रार०। धासंक्षा गरै ५ म । इंशाकार। यो ११। म ४ । वा४ । जौ १। जा२ । वे ३ । क ४ । जा४ । म । श्रु। ज । म । सं३ । सा। छे । पाद ३ । ले ६ । भ १ । सं३ । सं१ । जा१ । उ. ७॥

आहार्य्यप्रमत्तरं यतंषे । गुराब प्राजी १। प ६ । प्रारं । सं ३ । गरा माई १। कारायो ९। वे ३ । कथा ज्ञाधासं ३ । सा। छे। पाद ३ । छे ६ । गरासं ३।

संशाका शाचणा

१० बाह्यस्येपूर्वकरणंगे। गुश्बयू। जीशा पदाप्रा १०। सं ३। गश्माइंशा काशः यो ९। वे ३। क ४। ज्ञा४। सं २। स्ता छे। व ३। ले ६। मशः सं २। स्वार्थ

उ। क्षा। सं१। वा१। उ७॥

बाहारिप्रयमभागानिवृत्तिगळगे। गुरै। बनि । जीरै। य ६ । प्रारै०। सं२। मै । प ॥ य रे। म । इंरै। पं। कारेत्रा यो ९ । वे ३ । क ४ । झा४ । चं२ । सा। छे। य ३ । १५ लें६ । भ रे। सं२। उ। ला। संर। बार। उ.७॥ मार

शेषचतुरनिवृत्तिकरणमों ओधभंगमवकुं ॥

आहारिसूक्त्मसंपरायसंयतंगे। गुरा सूाजी १। प ६। प्रार०। सं१। परिग्रह। गुरासाई १। पं≀कारे त्रा यो ९। वे ०। क १। सूक्त्मलोभा झा४। सं१। सू। द३।

देशवताना–गुरै, जी रै,प ६, प्रारै०,सं४, ग २ ति म, ६ं१,कारै, यो ९,वे ३, क ४, जा ३, २० संरेदे,द ३,के ६,म १, स ३ च वे झा,संरै,जारै,च ६ । प्रमत्तानां–गुरै प्र,जी २ प छ,प ६,

६,प्रारे०, ७,सं४,गरेन, इं.रै,कारै,यो १ रेम ४ व ४ वो १ बार,वे ३, क ४,का४ म श्रु ब म,संदेसाछे प,द ३,छे ६, प्र. १,स ३, संरे,बारै,उ ७ । ब्रयमताना–गुरै ब,बी १,प ६,

प्रारि०, सं ३, ग १ म, इं १, का १, यो ९, वे ३, क ४, झा४, सं ३ साछे प, द ३, ले ६, म १, स ३,

सं १, बा१, उ. ७ । अपूर्वकरणाना⊸गु१ अ, औा१, ग६, घा१०, सं ३, ग१ म, इं१, का१, यो९, २५ वे३, क४, झा४, सं२ साछे, द३, छे६, म१, स२ उक्षा, सं१, आरा१, उ. ७ । अनिवृत्तीनां

प्रयममागे— गृश्व, जी १, प ६, प्राश्न, संस्मेप, गश्म, इंश, काश, सो ९, वे ३, क४, झा४, संस्माल, इंडे, लें६, प्रश्नस्य का, संश्वास्त काश, विषयपुत्रिगिलोध मंगः, सूक्षसत्तापरायाणां—

गु १ सू, जी १, प ६, प्रा१०, सं१ प, ग १, इं१, का १, यो ९ वे ०, क १, सूब्मलो भः, ज्ञा४, सं१

ų

ले ६। म१। सं२। उ। सा। सं१। बा१। उ७॥ भा१

बाह्यस्थुंपशांतकवायवीतरापछ्यस्थेगे । गुशाउपाजीशाप६। प्राश्नाशंशा गशामाइंशायं।काश्रमायो शाम शाबाशाजीकाशावे । काशासास श्राजामासंशायवा।व ३ । चाजाजा छे इ। भशा संशाउसा। संशा भाश

मा १। उ.७॥

बाहारिक्षीणकवायछ्यस्थवीतरागंगे । गु? । क्षीण । जी ? । प ६ । प्रा?०। सं०। ग?। म । इं?। यं। का? त्र। योग ९। वे ०। क ०। क्षा४ । सं?। यथा। दं३ । छे६। भा?

भ १। सं१। क्षा। सं१। बा१। उ७॥

आहारिसयोगकेवलिभट्टारकंगे। गुरै सयोगके। जी २ । पात्राप ६ । ६ । प्राप्ताप्तार। सं । गरामा इंरापं) कारात्रा यो ६ । म २ । वा२ । जी२ । वे ० । क ० । १० ज्ञार। के। संरायया। दरके। ले ६ । भरा संराला। सं । लाराउट ॥

#### ई प्रकारविंदं सयोगकेवलिभद्वारकंगे पर्ध्यामापर्ध्यामाळाषद्वयं वक्तव्यमप्पृद् ॥

अनाहारिगळ्गे। गु५। मिसा। अ.। सयोग अयोगि। जी।८। एकेंद्रियसावरसूक्त्राद्वित्र-चतुःपंचेद्रियसंज्यसंज्ञिगळॅब अपस्यानिकर अयोगिकेवलिरहितमागि। प६।५।४। प्रा७।७। ६।५।४।३।२।१।सं४।ग४।इं५।का६।यो१।काम्मंग।वे३।क४।१५ ज्ञा६।कु।कु।म। श्रु।अ।के।सं२।असंयमगुंग्रमास्यातनुं। व४। ले१खु। अ२।

सं५। मि । सा। उ। वे। का। सं२ । बा१ । बनाहार उ१०॥

सु, द ३, ले ६, भ १, स २, ज झा, सं १, जा १, उ.७ । उपशातक घायाणां – गृ१ ज, जी १, प ६, १ प्रा१०, सं ०, ग १ म, दं १, का १, यो ९ म ४ व ४ जौ, वे ०, क ४, बा४ म श्रुज म, सं १ य, द २ व ज अ, ले ६, भ १, स २ ज झा, सं १, जा १, उ.७ । झोणक घायाणा — गृ१ झी, जी १, प ६, २० प्रा१०, सं ४, ग १ म, दं १, का १ ज, यो ९, वे ०, क ०, जा ४, सं १ य, द २, ले ६, भ १, स १ झा, १ सं १, जा १, उ.७ । सयो फिकेबलियां — गृ१ सयो, जी २ प अ, प ६ ६, बा४, २, सं ०, ग १ म, दं १, का १ ज, यो ६ म २ व २ जो २, वे ०, क ०, बा१ के, सं १ य, द १ के, ले ६, भ १, स १ झा,

सं ०. आ १. उ २ । एषामपर्याप्तालापोऽपि वक्तव्यः ।

जनाहारिणां⊸नुभि साज स. ज, जो ८ सप्ताज्यर्याषा एको प्रोगिनः,प ६,५,४, प्रा७०६ २५ ५४ ३ २ १. सं४. ग४. ६५. का६. यो १. वे १. क ४. झा६ कुक्र मध्य व के, संर जय,द४, जनाहारकमिष्यादृष्टिनञ्जो । जु?। मि । जी ७ । य ६ । ५ । ४ । प्राप्ता ७ । ६ । ६ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो १ । काम्मी वे ३ । क ४ । जा२ । कु। कु। सं१ । जाद २ । जे १ जु। भ २ । सं१ । मि । सं२ । जा१ । जनाहार उ४ ॥

अनाहारिसासाबनसम्यन्द्रष्टिपञ्जे । गु?। सासा। और १ वा प ६ ! प्रा७ ! सं४ । ५. ग ३ ! ति । म । दे। इं१ । पं।कार त्र । यो १ । कार्स्गककाय । वे३ ! क ४ ! झार ! कृ । कृ ! सं१। ञ । द २ ! ळे१ । जृ | भ १ ! सं१ । सासा। सं१ । जा१ । अनाहार । उ ४ ॥

जनाहारि बस्थतसम्यन्दृष्टिमञ्जे । गुराबसं। चीराजा प ६ । जा प्रा७ । जा सं४ । ग४ । दंशापीकारित्रायो राकाम्यंणकाया वे २ । ची पुं। क ४ । जा २ । मा श्रुाब । संराजाव ३ । छेरे छु। भ रासं३ । संराजाराबनाहाराउ६ ॥ भार

र॰ अपर्व्याप्तकत्वविबयुंप्रमत्तसंयतंगे। गुरा जी १। गर् । प्राधा संक्षा गरमा इंरापंगकार त्रायो १। आहारमिश्रमप्यवित्यमित्रापेक्षयिननाहारियकर्तु। वे १। पुंग क ४। ज्ञा३। मा श्रु। जासं२। सा। छै। व ३। छे १ का भ १। सं३। सं१। भा ३

अग १। उ६॥

अनाहारिसयोगिकैबलिगळ्यो । गुश्सयोगः। अत्रीशः अन्तापः। अन्नप्तापः कायबलः। १५ आयुष्य । सं । ०।गशः मा इं।यं।काश्चायो शःकाम्मणः। वे ०।कः ०। ज्ञाश्के। संशायया। दश्के। लेशः न शःसंशः क्षाः। सं ०।आरः। अनाहारः। उ२।। भाशः

के ६, भ २, स ५ मि साउ देशा,सं २, जा १, उ १०। तिन्स स्याद्शां─गुशिम, जी ७, प ६ ५ ४, भा ६ प्राउ ७ ६ ५ ४ ३ ! सं४ ! ग¥ ! इं५ ! का ६ ! यो १ का ! वे ३ ! क ४ ! झा२ कुकु! सं१ ज ! द २ ! के १ था घ २ ! स १ मि ! सं२ ! जा१ जा। उ ४ ! सासादनानां─नुशैसा! जी१ छ ! भा६

२० प ६। प्रा⊍। सं४ । ग३ ति म दे। इं. रंगं। का १ त्र । यो १ का। वे ३। क४ । ज्ञा२ कुकु। सं१ वाद २। ले १ जु! म १। स १ सा। सं१ वा । वा१ वाउ ४। असंबदानां —गु१ व। भा६

जी १ जाप ६ जाप्रजातं ४ । गराई १ यं। का१ त्रायों १ का। वे २ पु। यं। क ४ । ज्ञाने म श्रुजा सं १ । द ३ । के १ ज्ञा भारी स ३ । संदेश का १ जा १ जा १ जा १ जा ना६

गुरै प्राजी रै। प ६। प्राच। सं४। गरेस । इंर।कारे। यो रेआ मि तेन औदास्किपेक्षया-२५ ज्वाहारः वे रै पुं।क ४। झाने सन्धुल । संरे सास्टे। संरे। भाने

लारे। उद्द। सर्योगिकेवलिनो---गुरेस । जीरै जाप ६ जाप्रदेशा कायुक्त । सं०। गरेम । इंरेपी कारेज। बोरेका। वे०। क०। जारेके। संरेम । दरेके। के।

अपयोगिकेवलि अहारकंने । तुश्वयो । जी १। या य ६ । प्रार्श बायुष्या । सं०। गराम । दंशायों काश्यायों ०। वे ०। क ०। जाश्के। संश्यया। दश्के। ले ६। प्रार

भारासीराक्षाः संरावारे अनाहारा उरशा

अप्रताहारि सिद्धपरमेष्टिग्ज्यो । गृ०। जी०। ग०। प्रा०। गति १ सिद्धगति। इं०। का०। यो०। वे०। क०। झा१। के। सं०। द१के। छे०। म०। सं१। आरासं०। आरामनाहार। उ२॥

१ म १ । सर्थाः संगाज १ जाया । जराजयोगके बलियां — गृश्चाजी १ पाप ६ । प्रार्थायुः । संगाय १ मा इं. १ पं। का १ चायोग गाये ० । का गाये के । संश्यादशके । ले ६ । मार्ग्यास्था । संगाज्ञा १ जा १ जा १ जा १ स्थाप १ का । संगाये ० । प्रार्था । संगाये ० । प्रार्था । स्थाप १ स्थाप १ विद्याप्ति । इं. १ का गाये ० । विश्वास्ति । इं. १ का गाये ० । प्रार्था 
[ ऊपर कर्नाटक टीका और तदनुसारी सं-कृत टीकामें गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंमें बीस प्ररूपणाओंका कथन सांकेतिक अक्षरीके द्वारा किया है। उन संकेतोंको समझ लेनेसे उक्त प्ररूपणाओंको समझ लेना सरल है।

प्ररूपणा और उनके संकेत अक्षर इस प्रकार है।

गृ(गुलस्थान १४) जी(जीवसमास १४) प (पर्याप्ति ६) प्रा(प्राण १०) सं (संजा४) ग(गति ४) ई (इन्दिय ५) का (काय ६) यो (योग १५) वे (वेद ३), क (क्याय ४) जा (ज्ञान ८) में (संयग ०) द (दर्गन ४) के (लेख्या६) भ (मध्यत्व-ज्ञमध्यत्व) सं (सम्यन्त्व ६) सं (संजी-ज्ञयत्वी) ज्ञा (ज्ञाहारक-चनाहारक)।

इत बोस प्रकरणावाँमें से जहाँ जितनी सम्भव होती हैं उनकी सूबना संकेतावरके बागे संबयासूचक कंक लिककर दो गयी हैं। अँके पू. ९५० में पर्वात गुनस्यानवालों में गुणस्यान १४ कहें हैं। वार्योग्य पर्धात सम्बन्धों कहें हैं। वार्योग्य १, ५, ४ कहों हैं क्योंकि पंचेन्द्रियके छह, विकलेन्द्रियके वोच और एकेन्द्रियके वार पर्यात्तितां होती हैं। प्राण १०, ४, ८, ७, ५, ४, ४, १ कहें हैं क्योंकि संजीके दस प्राण होते हैं यो के एक-एक हिन्य पदती वार्यो हैं। एकेन्द्रियके बार हो प्राण होते हैं। सयोगकेवलीके बार और अयोगकेवलीके एक प्राण होता है। क्यां वारों, होती हैं। गति बार, हिन्य एकसे केकर तांच तक, २५ काय छह, योग ग्याद (वार मन, वार वचन, तीन पूर्णकाय योग) होते हैं। देव तीन, कथाय चार, ज्ञान बाठ (तीव और तोन मिच्या), संयम सात (संयम मार्गणके सात नेद है), रर्धन बार, लेख्या छह, प्रश्चातक अवस्यात, समयत्व मार्गणांके ६ में द, संजी-असंजी, ब्राह्मात्क होते हैं। उपयोग बारह—आठ ज्ञान, वार वचन। अपयोग्य गुणस्वानवालंक गुणस्वान पांच है—सिच्यात्त, सात्तात, ससंयत्त, प्रमात (आहारकको अवेषा), संयोगकेवली (प्रमुच्यात अवस्याको क्षेत्रा)। जोच समास सात अपर्यात्त होते हैं। पर्केन्द्रियके तीन और समुच्यात केवलीको वो होते हैं। संजा वार, ज्ञह, तीच, बार, तीन, यो होते हैं। एकेन्द्रियके तीन और समुच्यात केवलीको वो होते हैं। संजा वार, ज्ञह, तीच, बार, तीन, यो होते हैं। एकेन्द्रियके तीन और समुच्यात केवलीके वो होते हैं। संजा वार, ज्ञह, तीच, बार, तीन, वा होते हैं। एकेन्द्रियके तीन और समुच्यात केवलीको वो होते हैं। संजा वार, ज्ञह, तीच, बार, तीन, वा होते हैं। एकेन्द्रियकेवली होते हैं। क्यां वार, ज्ञान छह होते हैं—कुमति, कुन्य, वित्र तीन, कुच, व्यंत्र, सामार्थिक, कुचले वो होते हैं—कुमति, कुन, व्यंत, व्यंत, व्यंत, वें होते हैं। संजा साम्प्रकात केवलीको वार्य से होते हैं—क्यांच साम्प्रकात होते हैं—कुमति, कुन, व्यंत, सामार्थक वार से से होते हैं—कवयंम, सामार्थक,

### मणपञ्जवपरिहारो पद्धवसम्मत्त दोण्णि आहारा । एदेसु एक्कपगदे णत्यित्तियसेसयं जाणे ॥७२९॥

मनःपर्व्यायः परिहारः प्रथमोपशमसम्यक्त्वं द्वावाहारौ । एतेव्वेकस्मिन् प्रकृते नास्तीत्यशेषकं जानीहि ॥

मनःपर्ध्यायज्ञानमुं परिहारविशुद्धिसंयममुं प्रथमोपशमसम्बन्धं आहारकाहारकमिश्रमु-मितिवरोळमो द प्रकृतमागुत्तं बिरलळिडुमिल्लेवित शिष्य नीनरिये द संबोधने माडल्यटट्ड ।

मनःपर्ययक्षान परिहारविशृद्धियंत्रमः प्रयमोषशमसम्बन्धनं बाहारकिकं च इत्येतेषु मध्ये एकस्मिन् प्रकृते प्रस्तुते अधिकृते सति अवशेषं उडरितं नास्तिन संभवतीति जानीहि [तेषु मध्ये एकस्मिन्नृदितं तस्मिन् पंसि तदा अन्यस्योत्पत्तिविशेषात । ॥७२९॥

१० छेदोपस्वापना, यदास्यात । दर्धन चार, जेदया छह, अध्यत-अमध्यत, सम्पन्त्व मार्गणाके पांच ग्रेर सम्पन्त्-मिच्यात्वके विना । संजी-असंजो, आहारक-अनाहारक, जययोग रस-विभंग और मनःपर्यय अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होते ।

इसी तरह बागे चौदह गुणस्थानोंमें क्रमशः बीस प्ररूपणाओंका कथन संकेताक्षर द्वारा किया है। जसके पहचात क्रमशः चौदह मार्गणाओंमें कथन किया है।

र्ष गांत मार्गवामें रुवन करते हुए सालों नरकों में, तियंचके भेदों में, मनुष्यों में, देवों में गुणस्थानों को आधार वनाकर बीस प्रकाशों का क्षव विस्तारिक किया है। वैसे नरकारियें—जारक सामान्य, तारक सामान्य पर्याप्त, सामान्य नारक कामान्य पर्याप्त, सामान्य नारक कामान्य पर्याप्त, सामान्य नारक कामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक स्वयंचित सिच्यादृष्टि, सामान्य नारक अयर्थाप्त सिच्यादृष्टि, सामान्य आवंयत, सामान्य नारक पर्याप्त अयंचत कांचत, समान्य नारक सामान्य अयंचत कांचत, समान्य नारक एक्षाप्त कांचत, समान्य नारक प्रयोप्त सामान्य नारक पर्याप्त, समान्य नारक अयर्थाप्त सामान्य नारक पर्याप्त, समान्य नारक अयर्थाप्त, समान्य नारक अयर्थाप्त, समान्य नारक पर्याप्त, समान्य नारक अयर्थाप्त, समान्य नारक अयर्थाप्त, समान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक पर्याप्त, समान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक पर्याप्त, हतीयादि पूर्वी नारक सामान्य नारका सामान्य नारक पर्याप्त, हतीयादि पूर्वी नारक सामान्य निम्यादृष्टि, हितीयादि पूर्वी नारक सामान्य नारका सामान्य नारक सामान्य नारका सामान्य नारका सामान्य नारका सामान्य नारका सामान्य नारका सामान्य नारक सामान्य नारका सामान्य नारक सामान्य नारका सा

पहले हमने पं. टोबरमलबीकी टीकाके बनुसार नक्सों द्वारा बीकत करनेका दिवार किया था। किन्तु उनमें भी संकेताक्षरींका ही प्रयोग करना पड़ता। और कम्भीविंगमें भी कटिनाई बा जाती। ग्रन्यका ३० भार भी बढ़ जाता इससे उसे छोड़ दिया। संकेताक्षर समझ लेनेसे टीकाको समझा जा सकता है।

मनःपर्वयज्ञान, परिहारविशुद्धि संयम्, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, आहारक, आहारक-मिश्र इनमें से एक प्राप्त होनेपर उसके साथ शेष सब नहीं होते ॥७२९॥

१. व प्रतौ कोष्ठान्तर्गतः पाठो नास्ति ।

۶.

१५

## विदियुवसमसम्मत्तं सेडीदो दिण्ण अविरदादीसु । सगसगलेस्सामरिदे देव अपन्जत्तगेव हवे ॥७३०॥

द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं श्रेणितोऽवतीर्णीविरताविषु । स्वस्वलेश्याभृते वेवापम्यौपके एव भवेतु ॥

असंयताबिगळोळ् द्वितीयोपरामसम्यक्त्यसंभवमं बुदुणरामश्रेणियंविमिळिद् संक्लेशक्य-विवससंयमावियोळ् परिपतितरावरोळं दु निरवैसुद्ग । जा द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टिगळप्प असंयताबिगळ् तंतम्म लेरवेगळोळकृष्डि मृतरावराबोडे वेबापर्व्याप्तकासंयतसम्यग्दृष्टिगळे नियम-विवसप्परेके बोडे बद्धवेबायुष्यंगल्लवे मरणमुपशमश्रीणयोळ् संभविसदु । इतरायुस्त्रयबद्धायुष्यंगे वेशसंयममुं सक्तसंयममुं संभविसवप्पुर्वारवं ।

सिद्धाणं सिद्धगई केवलणाणं च दंसणं खयियं ।

सिद्धानां सिद्धपतिः केवलज्ञानं च वर्शनं क्षायिकं, सम्यक्त्वमनाहारः उपयोगयोरकम-प्रवत्तिः॥

सिद्धपरमेष्टिगळ्गे सिद्धगतियुं केवलज्ञानमुं केवलदर्शनमुं क्षायिकसम्यक्त्यमुं अनाहारमुं ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयक्ककमत्रवृत्तियुमरियल्पड्युं।

मर्त्तं सिद्धपरमेष्ठिगळ् :---

गुणजीवठाणरहिया सण्णापज्जत्तिपाणपरिहीणा । सेसणवमग्गणणा सिद्धा सद्धा सदा होति ॥७३२॥

गुणजीवस्थानरहिताः संज्ञापर्व्याप्तिप्राणपरिहोनाः । शेषनवमार्ग्गणोनाः सिद्धाः श्रुद्धा-स्मवा भवति ॥

द्वितीयोपश्चमध्यक्तं संभवति । केषु ? उदशमश्रेणितः संक्लेशवश्वादयः बसंयतादिषु अवतीर्णेषु । ते च असंयतादयः स्वस्वलेश्यया म्रियंते तदा देवापर्यातासंयता एवं नियमेन भवति । कुतः? बद्धदेवायुष्का-दयस्य उपरामश्रेष्यां मरणामावात् । श्रेषत्रिबद्धायुण्काणां च देशसकलसंवमयोरेवासंभवात् ॥७३०॥

सिद्धपरमेष्टिना सिद्धपतिः केवलज्ञान केवलदर्शनं क्षायिकसम्यक्तवं बनाहारः ज्ञानदर्शनोपयोग-योरकमप्रवृत्तिश्च भवति ॥७३१॥

संबद्धेत परिणामंकि वहा उपहामश्रीणिसे नीचे वतरनेपर असंयत आदि गुणस्थानों में द्वितीयोपहाम सम्यक्तव होता है। वे असंयत आदि जब अपनी-अपनी छेड़याके अनुसार मरण करते हैं तो नियमसे देवगितमें अपयोप्त असंयत ही होते हैं, क्यों कि जिसने देवायुका बन्ध किया है उसके सिवा अन्यका उपहामश्रीणमें मरण नहीं होता। जिन्होंने देवायुके सिवा अन्य कीन आयुक्ते सिवा अन्य कीन आयुक्ते सिवा अन्य कीन आयुक्ते सिवा अन्य कीन आयुक्ते सिवा अन्य की होते। अिवा सिवाय अन्य तीन आयुक्ते सिक्त अपित स्वा अन्य कीन आयुक्ते सिवाय अन्य तीन आयुक्ते सिवाय अन्य कीन आयुक्त सिवाय कीन सिवाय अन्य कीन हो होते। अवेशा

सिद्ध परमेष्ठीके सिद्धगति, केवल्जान, केवल्दर्शन, श्रायिक सम्यक्त्व, अनाहार और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोगकी एक साथ प्रवृत्ति, इतनी प्ररूपणाएँ होती हैं ॥७३१॥

चतुर्देवागुणस्थानरहितरं चतुर्देवजीवसमासरहितरं चतुःसंबारहितरं वद्यय्यांतिरहितरं वद्यप्राणरहितरं तिद्वगति ज्ञानवद्यैनसम्यस्थमनाहारमें व मार्गणायचकमस्वदुक्तिव नव मार्गणा-रहितरं सिद्धपर्योष्टमळ दृष्यभावकर्मरहितरप्युर्वारदं सवा ग्रुद्धरुमप्यर ।

> णिक्खेबे एयट्ठे णयप्यमाणे णिरुच्तिजणियोगे । मग्गइ वीसं मेयं सो जाणह अप्यसन्मावं ॥७३३॥

षतुर्वणगुणस्थानषतुर्वश्रजीवसमासरहिताः वतुःसंज्ञायट्पर्यासिदणप्राणरहिताः सिद्धगतिज्ञानदर्शन-सम्यवस्थानाहारेम्यः शेवनवमार्गणारहिताः सिद्धपरमेष्ठिनो ब्रव्यमायकर्यामावात् सदा शुद्धा भवति ॥७३२॥

नामादिनिक्षेपे प्राणमृतवीयसस्यलक्षणेकार्षे द्रव्याधिकस्याधिकनये मतिज्ञानादिप्रमाणे , जीवति 
१५ जीविष्यति जीवितपूर्वे वा जीव रिति निक्को "कि कस्य केण करपि केव चिरं कतिबिहा य भावा 'इति च 
निर्देशस्याधिनयाधनाधिकरणस्यितियानारा साम्या इति च निर्योगिप्रस्ते यो प्रक्यः गुणस्यानादिर्विशानमेरान जानाति स जीवसस्यावं जानाति 1108-३३॥

सिद्ध परमेष्ठी चौदह गुणस्थान, चौदह जीवसमास, चार संझा, छह पर्यापि, दस प्राण इन सबसे रहित होते हैं। तथा सिद्धगति, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और अनाहारके २० सिवाय शेष नौ मार्गणाओंसे रहित होते हैं। और इत्यकम-भावकर्मका अभाव होनेसे सदा शुद्ध होते हैं।।७३२॥

नामादि निक्षेपमें, एकार्थमें, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयमें, मतिज्ञानादि प्रमाणमें, निक्रिक और अनुयोगमें जो भव्य गुणस्थान आदि बीस भेदोंको जानता है वह जीवके असित्वको जानता है। नामस्थापना द्रव्यमाबनिक्षेप प्रसिद्ध है। प्राणी, मृत, जीव, २५ सन्य ये पारों एकार्थक हैं इन चारोंका वर्ध एक ही है। जो जीता है जियेगा और पूर्वमें जो कुका है यह जीव अन्दर्श है। जीवका स्वरूप स्थाप है स्वामी कीन है, साधन क्या है, कहाँ रहता है, कितने काल तक रहता है, कितने काल तक रहता है, कितने काल तक रहता है, कितने वसके भेद हैं इस प्रकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विभान ये अनुयोग हैं। इनके चरारमें जो बीस भेदोंको खोजकर जानता है उसे आसाके ३० असित्यको अद्धा होती है।७३२॥

१. व नियोगे यो ।

٠,

## अञ्जञ्जसेणगुणगणसमृहसंधारि अजियसेणगुरु । भ्रुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटो जयउ ॥७२४ ॥

बार्व्यार्व्यसेनगुणगणसमूह संघार्व्यंजितसेनगुरुवर्मुबनगुरुर्व्यस्य गुरः स राजो व गोम्मटो जयतु ॥

इंतु भगववहैत्यरमेश्वर चारचरणारीववढंढवंवनानंवितपुण्यपुंजायमानभीमडायराजगुरु-भूमंडलाचाय्येमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्वरजनचकर्यात्रशोमवभयपुरिसिद्धांत-चक्रवत्ति भोपावपंकजरजोरींजत ललाटपट्टं श्लोमत्केशवण्यविरचितमप्प गोम्मटसारकर्णाटकवृत्ति-जोवतत्त्वप्रवीपिकेयोळ वाळापाधिकारं निक्पितमाबुदु ॥

गणनेपळिबिर्हे गुणगणमणिभूषण धर्म्मभूषणभीमुनि स-। दगणियुपरोघिब नानोणहे गुणि गोम्मटसारपुत्तियं केशण्यं ।

आर्यार्यसेनगुणगणसमूहसंघार्यजितसेनगुरः भुवनगुरुर्यस्य गुरुः स राजा गोम्मटो जयतु ॥७३४॥

इत्याचार्यश्रीनेभिनन्द्रसिद्धान्तवक्रवितिवरिवतायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तौ वीवतत्वप्रदीपिका-स्थायां बीवकाण्डे विश्वतिप्रस्पणासु बोधादेशयोविद्यतिप्ररूपणालाप नाम वाविशतिमयोऽपिकारः समाप्तः ॥२२॥

आर्य आर्यसेनके गुण और गणसमूहको धारण करनेवाले अजितसेन—जो तीन जगतुके गरु हैं—वे जिसके गुरु हैं वह गोध्मटराज चामुण्डराय जयबन्त हो ॥७२४॥

हस प्रकार आचार्य श्री नेसिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अवर नास पंचर्सप्रहकी सगवान् अर्हन्त देव परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकी वन्दनाचे प्राप्त पुण्यके पुंजरवरूप राजगुर सण्यकावार्य सहावादी श्री अभयनन्द्री सिदान्तपकवर्तीके चरणकमलोंकी चुक्ति शोमित छकाटवाके श्री केशववर्णी-

अभयनन्त्र (अद्वान्त्रचकवताक चरणकमणका चृष्ठक शामत कळाटवाळ आ क्ष्रवरणा के द्वारा रिवत गोम्मटसार कर्णाटकुल व्यवेदक प्रदीषिकाको अनुसारिणो संस्कृतटोका तथा उसको अनुसारिणो प्रं टोब्समक रिवत सम्यन्त्रात्वनिका नामक मापाटीकाको अनुसारिणी हिन्दी भाषा टीकामें बीवकाणको अन्तरीत

> बीस प्ररूपणाओंमें-से भाकाप प्ररूपणा नामक बाईसवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥२२॥

## प्रशस्ति

स्वस्ति थोन्पवालिवाहून शके १२०६ वर्षे कोधिनाम संवत्सरे फाल्पुणमासे सुक्लपके जिन्निरतीं उत्तरायणे अद्यासिष्टम्यां तिषी बुमवारे सत्तावीसघटिका उपरांतिक सप्तम्यां तिषी अनु-राधानकात्रे तीस घटिका उपरांतिक ज्येष्टा नक्षत्रे व्याघातनामयोगे वह घटिका उपरांतिक हर्षणनामयोगे बक्करणे सत्तावीस घटिका यस्मिन् पंचांग-सिद्धि तत्र मोळेंब सुसस्याने श्रीपंच परमेष्टिविव्यचेत्यालयस्थिते, श्रीमत्केशवण्ण विरचितमप्प गोम्मटसारकर्माटक-

नत्मग्रपण । परायतम्य गारमटतारकर वृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिकयोतु जीवकांडं

> संपूर्णनंमादुदु । मंगळं भूयात् ॥ श्री श्री श्री ॥

१०

4

# गो० जीवकाण्डगाथानुक्रमणी

|                                 | गाथा        | £8   |                                    | शाधा      | Æ   |
|---------------------------------|-------------|------|------------------------------------|-----------|-----|
|                                 | अ           |      | अवरे वरसंखगुणे                     | १०८       | 166 |
| मइ भीमदंसणेण य                  | 195         | २७०  | अवरोग्गाहणमाणे                     | १०३       | १८२ |
| अज्जज्जसेषगुणगण                 | ४६७         | १०७५ | अवरो जुत्ताणंती                    | ५६०       | 626 |
| अज्ञवमलेच्छमणुए                 | 60          | १५१  | <b>अव रोगाहणमाणे</b>               | \$60      | ६२४ |
| बज्जीवेसुय रूवी                 | ५६४         | ८०३  | अवरोहिसेत्त <b>दीहं</b>            | ३७९       | ६२४ |
| <b>अ</b> टुण्हं कम्माणं         | ४५३         | ६७२  | ववरोहिखेत्तमज्झे                   | ३८२       | ६२६ |
| <b>ब</b> टुत्तीसद्धलवा          | ५७५         | ८१०  | बवरंतुबोहिस्तेलं                   | ३८१       | ६२५ |
| <b>अ</b> टुवियकम्मविय <b>ला</b> | ६८          | १३७  | अवरं दव्वमुरालिय                   | ४५१       | ६७१ |
| बट्टारस छत्तीसं                 | 346         | ५९८  | अवरंसमुदा सोह०                     | ५२३       | ७१९ |
| बहुव सयसहस्सा                   | ६२९         | ८६५  | अवरंहोदि अर्णतं                    | ३८७       | ६२९ |
| अहकोडिएयल <b>क्</b> ला          | ३५१         | 4८१  | अवरसमृदा होंति                     | ५२०       | ७१८ |
| भण्णाणतियं होदि हु              | ३०१         | ५०७  | अवहीयदिसि बोही                     | ₹%0       | ६१७ |
| अणुलोहं वेदंती                  | ६०          | १२६  | अव्याधादी अंतो                     | २३८       | ३७४ |
| अणुलोहं वेदंतो                  | <i>አ</i> ወጸ | ६८६  | असहाय णाणदेसण                      | ६४        | १२८ |
| अणुसंसासंखेजजा                  | ५९४         | ८२२  | <b>असुराणमसंखे</b> ज्जा            | ४२७       | ६५९ |
| अण्णोण्णुवयारे <b>ण य</b>       | ६०६         | ८५०  | अपुराणमसंखे <b>ज्जा</b>            | ४२८       | ६५९ |
| अत्यक्खरं च पदसं                | 386         | ५७८  | असुहाणं वरमजिक्सम                  | ५०१       | ७०२ |
| अत्यादो अत्यंतर                 | ३१५         | ५२२  | अहमिंदा जह देवा                    | 848       | २९३ |
| अस्यि अणंता जीवा                | १९७         | ३३०  | अहिमुहणियमिय <b>वोहिय</b>          | ३०६       | ५१२ |
| अडलेरस वारस                     | ११५         | २०४  | वहियारो पाहुडयं                    | ₹४१       | ५७४ |
| बप्पपरोभयबाषण                   | २८९         | ४८०  |                                    |           |     |
| <b>अ</b> पदिद्विदपत्तेया        | २०५         | ३३९  |                                    | आ         |     |
| अपदिद्विद पत्तेयं               | ९८          | १६८  |                                    | <b>41</b> |     |
| अयदोत्ति छलेस्साओ               | ५३२         | ७२५  | <b>बाउड्</b> डरासि <b>वा</b> रं    | २०४       | ३३६ |
| <b>अय</b> दोत्ति हु अविरमणं     | ६८९         | 988  | श्रागासं वज्जिला                   | ५८३       | ८१४ |
| अवरद्व्यादुवरिम                 | \$28        | ६२८  | <b>आणदपाणदवासी</b>                 | 848       | ६६० |
| <b>अवर</b> परित्तासं <b>खे</b>  | १०९         | १८९  | बादिमछट्ठाणम्हि य                  | ₹२७       | ५५२ |
| अवरमपुण्णं पढमं                 | 99          | १६९  | वादिम समत्तद्वा                    | १९        | ५०  |
| बबरा पज्जाय ठिदी                | ५७३         | ८०८  | बादेसे संलीणा                      | ¥         | ३५  |
| मवरदे अवस्वरि                   | <b>१</b> ०६ | १८६  | <b>बा</b> भीयमासुर <del>क्तं</del> | ₹o¥       | ५१० |
| <b>अवरुवरि इगिपदेसे</b>         | १०२         | १८०  | आमंतणी आणवणी                       | २२५       | ३६२ |
| अवस्वरिम्मि अणंतम               | ३२३         | ५२९  | आयारे सूदयणे                       | ३५६       | 498 |

#### गो० वीवकाण्डे

|                          | ¥8           | गाथा        |                             |   | Se             | गाथा        |
|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---|----------------|-------------|
| वावलि वसंखभागा           | ४१७          | ६५०         |                             | € |                |             |
| वावलि धसंखमागा           | ४२२          | ६५६         | ईहणकरणेण जदा                |   | ३०९            | ५१७         |
| षाविक असंखभागे           | २१३          | ३४७         |                             | _ |                |             |
| बाविल वसंसभागो           | 800          | ६३८         |                             | उ |                |             |
| बाविल असंखमागं           | ४५८          | ६७५         | उक्कस्सिट्टिदि चरमे         |   | २५०            | ३८५         |
| बाबलि असंसभागं           | <b>₹८</b> ₹  | ६२७         | उदकस्ससं <b>समेत्रं</b>     |   | 338            | ५५७         |
| बाविल वसंबसमया           | ५७४          | ८०९         | उत्तम अंगम्हि हवे           |   | २३७            | इकड़        |
| भावलि असंबसंबे           | २१२          | 386         | <b>उदयावण्णस</b> रीरो       |   | <i>६६</i> ४    | ८९५         |
| आवलियपुषत्तं पुण         | ४०५          | ६४२         | <b>उ</b> दये दु अपुण्णस्स य |   | १२२            | २५६         |
| बाबासया हु भव ब          | २५१          | ३८६         | उदये दुवणप्फदिक             |   | १८५            | . ३१६       |
| धासव संवर दक्वं          | ६४४          | 663         | उप्पा[य] पुरुवसोणिय         |   | ३४५            | ५७६         |
| बाहार कायजोगा            | ২৩০          | ४६०         | चवजोगो वण्णचक               |   | ५६५            | ८०४         |
| आहरदि अणेण गुणी          | २३९          | ३७४         | चवयरण दंसणेण य              |   | १३८            | २७१         |
| बाहरदि सरीराणं           | ६६५          | ८९५         | उववादगव्भजेसु य             |   | 42             | १६०         |
| आहारदंसणेण य             | १३५          | २६९         | <b>उ</b> ववादमारणंतिय       |   | १९९            | ₹₹\$        |
| आहार मारणंतिय            | ६६९          | ८९७         | उववादा सुरणिरया             |   | 90             | १६०         |
| बाहार य उत्तत्यं         | २४०          | ३७५         | उववादे अभ्वित्तं            |   | ८५             | १५७         |
| <b>जाहारवग्गणा</b> दो    | ६०७          | ८५४         | चववादे पढमपदं               |   | 488            | ७७६         |
| <b>बाहारसरीरिदिय</b>     | ११९          | २५१         | सववादे सीदुसणं              |   | ८६             | १५८         |
| आहारस्सुदएण य            | २३५          | ३७२         | उब्बंकं चटरंकं              |   | ३२५            | ५३०         |
| बाहारे सुद्दयणे          |              |             | चवसम <u>मुह</u> ुमाहारे     |   | \$8\$          | २७६         |
| आहारो पज्ज <del>ते</del> | <b>\$</b> 23 | 906         | उवसंत खीणमोहो               |   | ₹•             | 80          |
|                          |              |             | उदसंते खीणे वा              |   | ४७५            | ६८६         |
|                          | 5            |             | उवहीणं तेसीसं               |   | ५५२            | 900         |
|                          | •            |             |                             | _ |                |             |
| इगिदुगपंचेयारं           | ३५९          | ५९८         |                             | ए |                |             |
| इगिपुरिसे वसीसं          | २७८          | ४६८         | एइंदिय पहुदीणं              |   | <b>3</b> 28    | ६९५         |
| इच्छिदरासिच्छेदं         | ४२०          | ६५३         | एइंदियस्स फ <del>ुसणं</del> |   | १६७            | २९७         |
| इगिवणां इगिविगले         | ७९           | १५१         | एकम्हि कालसमये              |   | ५६             | ११९         |
| इगिवितिचलचढवारं          | 88           | ७५          | एक्कं खलु बट्टंकं           |   | ३२९            | <b>५५</b> ३ |
| इगिवितिचपणसपण            | <b>∀</b> ₹   | ७४          | एककच उपकंच उबी              |   | \$ <b>\$</b> & | 428         |
| इगिवीसमोहस्वव <b>णुव</b> | 80           | ७९          | एक्कट्ट च च य छस्स०         |   | ३५४            | 463         |
| इह जाहि वाहियावि य       | १३४          | २६९         | एक्कदरगदिणि ह्वय            |   | 386            | ५७२         |
| इंदिय कायाऊणि य          | १३२          | २६७         | एक्कारस जोगाणं              |   | ७२३            | ९४४         |
| इंदिय काये लीणा          | ٩            | 3 5         | एककं समयबद्धं               |   | 248            | 804         |
| इंदिय णोइंदिय जो         | ***          | <b>६</b> ६८ | एगणिगोदसरीरे                |   | १९६            | ३२६         |
| इंदियमणोहिणा वा          | ६७५          | ९०१         | एदम्हि गुणहाणे              |   | ५१             | ११२         |
|                          |              |             |                             |   |                |             |

|                                |                    |      | 2009                          |              |             |
|--------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------|
|                                | गाथा               | ÅE   |                               | गाथा         | 5.8         |
| एदम्हि विभन्जंते               | ₹९८                | ६३८  | <b>बंतरभावप्यब</b> हु         | *44          | ६९७         |
| एदे भावा णियमा                 | १२                 | 8.5  | अंतरमव <i>र</i> कस्सं         | <b>५५</b> ३  | <b>6</b> 20 |
| एयक्स राहु उवरि                | **4                | 400  | अंतोमुहुत्तका <del>र</del> ुं | ५०           | ११२         |
| एयगुणं तु जहन्नं               | ६१०                | ८५६  | वंतोमुहुत्त मेत्ते            | ५३           | ११३         |
| एयदवियम्मि जे अ                | ५८२                | ८१३  | वंतोमु <b>हृत्तमे</b> त्ता    | २६२          | ***         |
| एयपदादो उवरि                   | ३३७                | ५७१  | वंतोमुहुत्त मेत्तो            | ४९           | ८१          |
| एयाय कोडिकोडी                  | ११७                | २०५  | अंतोमुहुत्त मेसं              | २५३          | ३८७         |
| एयंत <b>नुद</b> दरसी           | ₹ €                | 80   |                               | <b>6</b>     |             |
| एवं असंखलोगा                   | <b>₹</b> ₹?        | ५ ६५ |                               |              |             |
| एवं उवरि विणेको                | 999                | १९२  | कदकफलजुदजलं वा                | ६१           | १२६         |
| एवं गुणसंजुत्ता                | ६११                | ८५६  | कप्यववहारकप्पा                | ३६८          | ६१२         |
| एवं तु समुग्वादे               | ५४७                | ७६२  | कप्यसुराणं सग सग              | 8.5 5        | ६६२         |
|                                | -3                 |      | कमवण्णुत्तरविष्ठ्य            | <b>\$</b> 86 | ५७८         |
|                                | मो                 |      | कम्मइयकायजोगी                 | ६७१          | ८९७         |
| ओगाहणाणि पाणं                  | २४७                | ३८२  | कम्मइयवरगणं घुव               | 860          | €8€         |
| ओ <b>घासंजद</b> मिस्सय         | ६३४                | 200  | कम्मेव कम्मभावं               | 588          | ३७५         |
| ओ घे ओ देसे विय                | ७२७                | 989  | कम्मोरालियमि <del>र</del> स य | <b>3</b> 48  | 843         |
| कोघे चोदसठाणे                  | ७०७                | ९३६  | काऊ णीलं किण्हं               | ५०२          | ७०३         |
| ओ घे मिच्छ दुगे विय            | 300                | ९३६  | কাত্ত কাত্ত কাত্ত             | ५२९          | ७२३         |
| बोरालिय उत्तत्यं               | २३१                | ३६९  | कालविसेसेणवहिद                | 808          | ६४५         |
| ओरालिय मिस्सं वा               | <b> <b>EC8</b></b> | ९०८  | काले चउण्ह उड्ढी              | ४१२          | £80         |
| बोरालिय वेगुन्विय              | 488                | ३७९  | कालो छल्लेस्साणं              | <b>લ</b> લ શ | 200         |
| बोरालिय वरसंचं                 | २ <b>५</b> ६       | ४०९  | कालोत्ति य ववएसो              | 460          | ८१२         |
| ओरालं पज्जसे                   | ६८०                | ९०६  | कालं बस्सिय दब्बं             | ५७१          | 600         |
| ओहिरहिया तिरिक्खा              | ४६२                | ६७७  | किण्हबन्धकाणं पुण             | ५२७          | ७२२         |
|                                | ai                 |      | किण्हतियाणं मज्झिम            | ५२८          | ७२२         |
|                                | •                  |      | किण्हवरंसेण मुदा              | ५२४          | ७२०         |
| अंगुलअसंखगु णिदा               | ३९०                | ६३२  | किण्हा णीला काऊ               | ४९३          | ६९८         |
| अंगुल <b>असंखभागे</b>          | ३२६                | ५३१  | किण्हादिरासिमाविल             | ५३७          | ७२८         |
| अंगु लबसलभागे                  | ₹९९                | ६३८  | किण्हादिलेस्स रहिया           | <b>વ</b> ષ ફ | 96X         |
| अंगुल <b>अ</b> संखभायो         | ६७०                | ८९७  | किण्हं सिलासमाणे              | २९२          | ४८३         |
| <b>अं</b> गुल <b>असंख</b> भागं | ४०१                | ६३९  | किमिराय <b>चक्कतणुमल</b>      | 720          | 808         |
| <b>वंगुलबसंस</b> मार्ग         | ४०९                | ६४६  | कुम्मुण्णयजोणीए               | ८२           | १५५         |
| <b>अंगुलबसंखभागं</b>           | ₹९ <b>१</b>        | ६३४  | केवलणाणाणंतिम                 | ५३९          | 9 इ. छ      |
| <b>अं</b> गुल <b>अ</b> संखभागं | १७२                | ३०१  | केवलणाणदिवायर                 | ६३           | १२८         |
| अंगुरुमावस्थियाए               | 808                | ६४२  | कोडिसयसहस्साइं                | <b>११४</b>   | २०४         |
| <b>अंगोवंगु</b> दयादो          | २२९                | ३६६  | कोहादिकसायाणं                 | २९०          | ४८१         |
|                                |                    |      |                               |              |             |

## १०८० गो० वीवकाचे

|                                    | गाथा              | AR          |                        | गाचा         | ä           |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
| कंदस्स व मूलस्स व                  | १८९               | <b>३२</b> • | बदुगदि मञ्बो सण्गी     | ६५२          | ८८६         |
| •                                  |                   |             | चदुगदिमदिसुदवोहा       | ४६१          | ६७७         |
| स्वय <b>उवसमियविसो</b> ही          | ६५१               | 664         | <b>चरमघरासाणहरा</b>    | ६३८          | ८७६         |
| खवरो य खीणमोहे                     | 47 <i>1</i><br>49 | १२९         | चरिमुब्बंकेणवहिद       | ***          | ५६६         |
| •                                  | ęyę               | 622         | चागी भद्दी चोक्खो      | ५१६          | ७१०         |
| स्त्रीणे दंसणमोहे                  | ५४५<br>५३८        | ०६७         | चितियमचितियं वा        | <b>2</b> \$8 | ६६४         |
| खेत्तादो अमुहतिया<br>खंघा असंखलोगा | 14C               | ३२५         | चितियमीं वितियं वा     | ४४९          | ६७०         |
|                                    | £08.              | C80         | चोद्दस मरगण संजुद      | ₹80          | ५७३         |
| खंघं सयलसमत्थं                     |                   | 6.0         | चण्डो ण मुचइ वेरं      | ५०९          | 909         |
| ,                                  | Т                 |             | चंदरवि जम्बुदीव य      | 388          | ६००         |
| गइ इंदियेसु काये                   | <b>\$</b> 85      | २७५         |                        | ,            |             |
| गइ उदयजपज्जाया                     | 88€               | २७८         | 5                      | ,            |             |
| गच्छसमा तक्कालिय                   | 258               | ६५ <b>१</b> | छट्टाणाणं भादी         | ३२८          | ५५३         |
| गतनम मनगं गोरम                     | ३६३               | ६०३         | छट्टोत्ति पढम सण्णा    | ७०२          | ९१९         |
| गदिठाणोग्गह किरिया                 | ५६६               | ८०५         | <b>छद्</b> ञ्वाबठ्ठाणं | 468          | ८१३         |
| गदिठाणोग्गहकिरिया                  | ६०५               | 282         | छद्ब्बेसुय णामं        | ५६२          | ८०२         |
| गढभजनीवाणं पुण                     | ८७                | १५८         | <b>छ</b> ायणीलकवोदसु   | ४९५          | ६९९         |
| गब्भण पुद्दत्य सण्णी               | ₹८•               | ४७०         | छप्पंच णवविहाणं        | ५६१          | ८०१         |
| गाउय पुषत्तमवरं                    | ४५५               | ६७३         | छप्पं चाधियबीसं        | <b>११</b> ६  | २०५         |
| गुणजीवठाणरहिया                     | ७३२               | १०७३        | छस्स य जोयणकदिहिद      | १५६          | २८५         |
| गुणजीवा पज्जन्ती                   | 7                 | ₹₹          | छस्ययण्णासाइं          | ३६६          | ६०४         |
| गुणजीवा पज्जन्ती                   | ७२५               | ₹8€         | छादयदि सयं दोसे        | २७४          | ४६५         |
| गुणजीवा पज्जसी                     | ६७७               | 808         | छेतूण य परियायं        | ४७१          | ६८४         |
| गुणपच्चइगो छदा                     | ३७२               | ६१९         |                        |              |             |
| गूढसिरसंधि पव्वं                   | १८७               | 388         | জ                      |              |             |
| गोमयथेरं पणमिय                     | ७०६               | 434         | जणवद सम्मदिठवणा        | २२२          | ३५९         |
| ,                                  | Į.                |             | जत्बेक्क मरइ जीवो      | 883          | ३२२         |
| घण अंगुल पढमपदं                    | १६१               | २९०         | जम्मं खलु सम्मुच्छण    | ८३           | १५५         |
| -                                  |                   |             | जह कंचण मस्गिगयं       | २०३          | ३३५         |
| •                                  | व                 |             | जहसादसंजमो पुण         | ४६८          | ६८३         |
| चउगइसस्वरूवय                       | ३३९               | ५७३         | जह पुष्पापुष्पाइ       | ११८          | २५ <b>१</b> |
| चउपण चोइस चउरो                     | ६७८               | ९०४         | जह भारवहो पुरिसो       | २०२          | ३३५         |
| <b>घउरक्लबावरविरद</b>              | ६९१               | <b>९</b> १२ | जम्हा उवरिम भावा       | ٧८           | 60          |
| च उसट्टिपदं बिरलिय                 | ३५३               | ५८२         | जाइबरामरणमया           | १५२          | २८२         |
| चक्सूण जंपयासइ                     | YSY               | ६९२         | जाई अविणाभावी          | १८१          | 388         |
| धक्खूसोदं घाणं                     | १७१               | 300         | जाणइ कउजाकउजं          | 484          | ७०९         |
| चत्तारिवि खेलाइं                   | ६५३               | ८८६         | जाणइ तिकालविसए         | <b>२९९</b>   | 404         |

|                      | नाशमुक्तमणी |            |                                |             | 1001  |
|----------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|-------|
|                      | गाथा        | Æ          | ,                              | गाथा        | A.s.  |
| बाहि व बासु व जीवा   | 686         | २७४        | व व सञ्बमोसजुली                | २१९         | ३५७   |
| जीवदुगं उत्तद्वं     | ६२२         | 299        | णरिवरिय छोह्माया               | 286         | ५०१   |
| जीवा वर्णदसंखा       | 466         | ८१७        | णरलोएत्ति य वयणं               | ४५६         | ६७३   |
| जीवा चोह्स मेया      | 808         | 466        | णरतिरियाणं कोघो                | ५३०         | ७२३   |
| जीवाजीवं दक्वं       | ५६३         | ८०३        | ण रमंति जदो णि <del>ण्वं</del> | १४७         | २७८   |
| जीवाणंच य रासी       | ३२४         | ५३०        | णर <b>लडि अ</b> पञ्जत          | ७१६         | ९४०   |
| जीबादोणंतगुष्ग       | २४९         | 328        | णबमी अणक्खरगदा                 | २२६         | ३६३   |
| जीवादी गंतगुणी       | ५९९         | ८३९        | णवि इंदियकरणजुदा               | १७४         | ३०३   |
| जीविदरे कम्मचमे      | £X3         | 223        | णबरिय दु सरीराणं               | २५५         | 806   |
| जेट्टावरबहुमज्ज्ञिम  | ६३२         | 646        | णदस पदत्या जीवा                | ६२१         | 648   |
| जेहिं अणेया जीवा     | 90          | १४२        | णवरि विसेसं जाणे               | ३१९         | ५२६   |
| जैहिं दुलक्षिण्जंते  | ۷           | ₹ ९        | णवरि य सुक्का लेस्सा           | ६९३         | ९१४   |
| जेसिंण संति जोगा     | २७३         | ३०८        | णवरि समुग्नादम्मि य            | 440         | ७७७   |
| जोइसियवाणजोणिणि      | २७ <b>७</b> | ४६७        | णाणुवजोगजुदाण <u>ं</u>         | ६७६         | ९०१   |
| जोइसियादी अहिया      | 480         | ७३१        | णाणं पंचिवहं पि य              | ६७३         | 800   |
| जोइसियंताणोही        | ४३७         | ६६४        | णारयतिरि <b>क्खण</b> रसुर      | 266         | 808   |
| जोगपउत्ती लेस्सा     | 860         | ६९७        | णिक्खिलु विदियमेलं             | 36          | ĘIJ   |
| जोगे चउरक्खाणं       | ४८७         | <b>६९३</b> | णि <del>बस</del> ोवे एयत्ये    | ४६७         | १०७५  |
| जोगंपिंड जोगिजिणे    | 988         | ९३७        | णिन्विदरबादु सत्तय             | ८९          | 848   |
| जो णेव सच्चमोसो      | २२१         | 346        | णिहा पयले णहे                  | ५५          | 116   |
| जो तसवहाउ विरदो      | 3.8         | Ę٥         | <b>णि</b> हावं <b>चणबहु</b> लो | 488         | 900   |
| जत्तस्स पहं ठत्तस्स  | ५६७         | ८०५        | णिद्सवण्णपरिणा                 | ४९१         | ६९७   |
| जंबूदीवं भरहो        | १९५         | ३२६        | णिद्धत्तं लुक्सतं              | ६०९         | ८५४   |
| जंसामण्यं गहणं       | ४८२         | ६९१        | णिद्धणिद्धा ण बज्झेति          | ६१२         | ८५६   |
|                      | 5           |            | णिद्धदरोलीमजझे                 | ६१३         | ८५७   |
|                      |             |            | णिदस्स णिद्धेण दुराहिएण        | <b>६१</b> ५ | 646   |
| ठाणेहिव जोणीहि       | ও           | १४७        | णिद्धिदरगुणा बहिया             | ६१९         | ८६१   |
| ,                    | ण           |            | णिद्धिदरवरगुणाणु               | ६१८         | ८६०   |
|                      | •1          |            | णिद्धिदरे समविसमा              | ६१६         | 648   |
| णट्टकसाये लेस्सा     | ५३३         | ७२५        | णिम्मू लखंघसाहु ब              | 400         | 909   |
| षहुपमाए वडमा         | <b>१</b> ३९ | २७१        | णियखेते केवलियुग               | २३६         | ३७३   |
| ण्डासेसपमादो         | ४६          | ৬८         | णिरया किण्हा कप्पा             | ४९६         | ६९९   |
| ण य कुणइ पक्लवायं    | ५१७         | ७१०        | णिस्सेस खीणमोहो                | <b> ₹ ?</b> | १२७   |
| ण य जे भव्वाभव्वा    | 448         | ७८७        | णील <del>ुकस्सं</del> समुदा    | ५२५         | ७२०   |
| ण य पत्तिग्रह परंसो  | 488         | 908        | णेरइया सलु संढा                | 93          | 8 4 8 |
| ण य परिणमवि सर्यं सो | 400         | ८०७        | णेवित्वी णेव पूंमं             | २७५         | 866   |
| ण य मिच्छतं पत्तो    | ६५४         | 669        | णो इंदिय आवरण                  | ६६०         | ८९२   |
| <b>१</b> ३६          |             |            |                                |             |       |

| १०८२ | गो० कीवकाणे |
|------|-------------|
|------|-------------|

|                                  | गाया         | पृष्ठ       |                               | गाया         | ás  |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----|
| षोइंदियत्ति सण्या                | w            | ६६८         | विरिय गदीए <b>चोह्स</b>       |              | 386 |
| णोइंदियेसु विरद्यो               | 79           | ५९          | तिरिय चउनकाणोघे               | ७१३          | ९३८ |
| षोकम्मुरालसंचं                   | \$ 19 to     | ६२२         | विरियंति कुडिसमावं            | 186          | २७९ |
|                                  | ₹            |             | विविष <b>चपुण्ण</b> पमाणं     | १८०          | ३०८ |
| ,                                |              |             | विव्वतमा तिब्बतरा             | ५००          | 800 |
| तज्जोगो सामण्णं                  | २६३          | ४५०         | तिसयं भणंति केई               | ६२६          | ८६४ |
| तत्तो उवरि उवसम                  | १४           | ४५          | तिसुतेरंदस मिस्से             | ७०४          | ९२५ |
| तत्तो कम्मइयस्सिगि               | <b>३९७</b>   | ६३७         | तोसंवासो जम्मे                | ४७३          | ६८५ |
| तत्तो ताणुत्ताणं                 | ६३९          | ८७६         | तेउतियाणं एवं                 | ષ્ષ્         | 920 |
| तस्तो स्रांतव कष्प०              | <b>*</b> \$£ | ६६३         | तेउदु असंसकप्पा               | 485          | ७३३ |
| तत्तो संखेज्जगुषो                | £80          | ८७७         | तेउस्स य सट्ठाणे              | ५४६          | ७६२ |
| तत्तो एगारणव                     | १६२          | २९०         | तेक तेक तेक                   | ५३५          | ७२६ |
| तदियकसायुदयेण य                  | 466          | ६८३         | तेऊ पम्मे सुक्के              | ५०३          | ७०३ |
| तदियक्को अंतगदो                  | ₹९           | ६८          | तेजा सरीरजेट्ठं               | २५८          | 866 |
| तद्देहमंगुलस्सा <b>य</b>         | 858          | ३१४         | तेसीस वेंजणाई                 | ३५२          | ५८१ |
| तललीनमधुगविमलं                   | १५८          | २८६         | तेरस कोडी देसे                | ६४२          | ८८१ |
| तब्बड्ढीए चरिमो                  | १०५          | १८४         | तेरिच्छिय लिख्य प             | ७१४          | ९३९ |
| तन्विदियं कप्पाणम                | ४५४          | ६७३         | तेवि विसेसेणहिया              | २ <b>१</b> ४ | ३४९ |
| तसचदुजुगाणमञ्झे                  | ७१           | १४३         | वेसि च समासेहि                | 386          | ५२५ |
| तसजीवाणं ओघे                     | ७२२          | ९४३         | तो दासय अञ्जयणे               | ३५७          | ५९५ |
| <b>त</b> सरासिपु <b>ढ</b> विवादी | २०६          | ₹४०         | तत्सुद्धसलागाहिद              | २६८          | ४९८ |
| तसहीणो ससारी                     | १७६          | ₹o¥         |                               | _            |     |
| तस्समयबद्धवग्गण                  | २४८          | ₹८₹         |                               | च            |     |
| तस्सुवरि इगिपदेसे                | 408          | १८३         | वावरकायप्यहुद्धी              | ६८५          | ९०९ |
| तर्हि सेसदेवणारय                 | २६९          | ४५९         | <b>या</b> वरकायप्यहुडी        | <b>६</b> ८६  | ९०९ |
| तीह सब्बे सुद्धसन्ता             | २६७          | ४५६         | थाव रकायप्य <i>हु</i> डो      | ६८७          | ९१० |
| ताणं समयपबद्धा                   | २४६          | ₹८१         | <b>थावर</b> कायप्पहुडी        | ६९२          | 583 |
| तारिस परिणामद्विय                | 48           | ११८         | <b>बाबरकायप्यहुडी</b>         | ६९४          | ९१४ |
| तिगुणासत्तगुणावा                 | १६३          | २९१         | <b>ध</b> ।वरकायप्यहुडी        | ६९८          | ९१७ |
| विणकारि सिट्ठपाग                 | २७६          | ४६६         | बावरसंखपिपी लिय               | १७५          | ३०३ |
| तिण्णिसयजोयपाणं                  | १६०          | २८९         | षोवातिसुसंखगुणा               | २८१          | 800 |
| ति <b>ण्णिसयसट्</b> ठिविरहिद     | १७०          | २९ <b>९</b> |                               |              |     |
| विष्णिसया छत्तीसा                | <b>१</b> २२  | २५६         |                               | व            |     |
| तिण्हं दोण्हं दोण्हं             | ५३४          | ७२६         | दम्बं सेतं कालं               | ४५०          | ६७० |
| तियकाल विसयक्षीं                 | 228          | ६६७         | दञ्दं खेतं कालं               | ३७३          | ६२२ |
| तिरवियसयणव <b>णउदी</b>           | ६२५          | ८६४         | दव्यं छक्कमकासं               | ६२०          | ८६१ |
| तिरिए अवरं ओघो                   | ४२५          | ६५८         | <b>दस</b> चोदसट्ठब <b>ट्छ</b> | ₹४४          | 404 |
|                                  |              |             |                               |              |     |

| गावानुकंपणी               |              |       |                                            |   |               | १०८३ |
|---------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------|---|---------------|------|
|                           | गाथा         | 28    |                                            |   | गाथा          | रष्ट |
| दसविहसच्चे वयणे           | २२०          | ३५७   |                                            | _ |               |      |
| दस सण्णीणं पाणा           | 844          | २६७   |                                            | न |               |      |
| दहिगुडमिव वा मिस्सं       | २२           | ५२    | नीलुक्कस्सं समुदा                          |   | ५२५           | ७२०  |
| दि <b>णाच्छेदेणवहिद</b>   | २१५          | ३५१   |                                            | _ |               |      |
| दिण्णछेदेणवहिद            | ४२१          | ξqχ   |                                            | đ |               |      |
| दिवसो पक्खो मासो          | ५७६          | ८१०   | प <del>ण्यव</del> खाणुदयोदो                |   | 90            | ५९   |
| दीव्यंति जदो णिच्यं       | १५१          | २८१   | पच्चक्साण विज्ञा                           |   | <b>38</b> 6   | ५७६  |
| दुगतिगभवा हु अवरं         | ४५७          | ६७४   | पञ्जल मणुस्साणं                            |   | १५९           | २८८  |
| दुगवारपाहुडादी            | ३४२          | ५७४   | पञ्जससरीरस्स य                             |   | १२६           | २६∙  |
| दुविहं पि अप <b>ज्जलं</b> | ७१०          | ९३७   | पञ्जलस्स य उदये                            |   | १२१           | २५५  |
| देवाणं अवहारा             | ६३५          | 600   | पञ्जली पट्टवणं                             |   | <b>१</b> २०   | २५३  |
| देवेहिं सादिरेगी          | ६६३          | ८९३   | पञ्चली पाणावि य                            |   | ७०१           | ९१८  |
| देवेहि सादिरेया           | २६१          | 886   | प <del>ण्</del> जाय <del>वस्त्ररपदसं</del> |   | ३१७           | ५२५  |
| देवेहिं सादिरेया          | २७९          | ४६९   | पश्चित्रादी देसोही                         |   | ३७५           | ६२१  |
| देसविरदे पमत्ते           | <b>१</b> ३   | **    | पश्चिवादी पुण पद्धमा                       |   | 880           | ६६९  |
| देमोहिस्स य अवरं          | ३७४          | ६२१   | पढमक्खो अंतगदो                             |   | 80            | 90   |
| देसावहिवरदव्वं            | ४१३          | 588   | <b>पढ</b> मुवसमसहि <b>दाए</b>              |   | १४५           | २७७  |
| देसोहि अवरदम्बं           | ₹ <b>९</b> ४ | ६३६   | पढमं पमदपमाणं                              |   | ₹७            | ६५   |
| देसोहि मज्झभेदे           | <b>३९</b> ५  | ६३७   | पणजुगले तससिहये                            |   | ७६            | १४८  |
| दोगुणणिद्धाणुस्स य        | ६१४          | ८५७   | पणणउदिसया बत्यु                            |   | ₹%@           | 400  |
| दोण्हं पंचय छक्को         | ७०५          | 933   | पण्णद्वदाल पणतीस                           |   | ३६५           | 808  |
| दोत्तिग पभवदुउत्तर        | ६१७          | ८६०   | पण्णवणिज्जा भावा                           |   | <b>\$\$</b> & | ५६९  |
| दंसणमोहक्खवणा             | ६४८          | 668   | पणिबरस भोयणेण                              |   | १३७           | २७०  |
| दंसणमोहुदयादो             | <b>48</b> 8  | ८८५   | पणुवीस जोइणाइं                             |   | ४२६           | ६५८  |
| दंसणमोहवसमदो              | ६५०          | 664   | पत्तेयबुद्धतित् <b>य</b>                   |   | ६३१           | ८६७  |
| दंसणवयसामाइय              | ४७७          | ६८७   | पमदादिच उण्हजुदी                           |   | ४८०           | ६८८  |
|                           |              |       | पम्मस्स य सट्ठाणस                          |   | 486           | ७७६  |
|                           | <b>u</b>     |       | पम्मुक्कस्संसमुदा                          |   | ५२१           | ७१८  |
|                           | ٩            |       | परमणसिद्धियमहुं                            |   | 288           | ६६९  |
| षणुवीसडदसय <b>कदी</b>     | १६८          | २९८   | परमाणु जादियाइं                            |   | ४८५           | ६९२  |
| <b>धम्मगुणमग्गणाह्</b> य  | १४०          | २७३   | परमाणुवस्मणिम्म ण                          |   | ५९६           | ८३८  |
| <b>घ</b> म्माधम्मादीणं    | ५६९          | 600   | परमाणूहि अणतहि                             |   | २४५           | 309  |
| <b>घुदकोसुं</b> भयवत्यं   | ५८           | १२१   | परमावहिस्स भेदा                            |   | ३९३           | ६३५  |
| घुवअद्घुवरूवेण य          | 805          | £\$\$ | परमावहिस्स भेदा                            |   | <b>እ</b> የሄ   | ६४८  |
| वृवहारकम्मवग्गण           | ३८५          | ६२८   | परमावहिवरखेत्ते                            |   | ४१९           | ६५२  |
| धुवहारस्स पमाणं           | 306          | ६३०   | परमोहिदव्यभेदा                             |   | ४१६           | ६४९  |
| बूलिग छक्कट्ठाणे          | <i>56</i> 8  | ¥66   | पस्मितियं उबहीणं                           |   | २५२           | ३८७  |

गो॰ बीवकाण्डे

1068

|                                | गाथा          | प्रष्ट      |                                         | गाया                | gg          |
|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| पल्लसमऊण काले                  | 888           | ६४७         | बहुदत्ति जादिगहणे                       | 988                 | 486         |
| पल्लासंबद्धणंगुल               | ४६३           | ६७८         | बहुभागे समभागो                          | १७९                 | ₹•4         |
| पल्लासंखेजनाह्य                | २६०           | 880         | <sub>बहु</sub> बहुविहं <b>च सि</b> प्पा | 980                 | ५१७         |
| पल्लासंखेज्जदिमा               | ६५९           | 668         | बहुविहबहुप्पयारा<br>-                   | 864                 | <b>६९२</b>  |
| परलासंखेजजदिमं                 | 868           | <b>६८</b> ९ | बादर बाऊ तेऊ                            | 890                 | 900         |
| पल्लासंखेजजवहिद                | २०९           | ३४३         | बादर तेऊ वाऊ                            | २३३                 | ३७१         |
| पस्सदि बोही तत्य व             | ३९६           | ६३७         | बादर पुण्णा तेक                         | <b>२५९</b>          | 880         |
| पहिया जे छप्पुरिसा             | ५०७           | ७०७         | बादर बादर वादर                          | ६०३                 | ८४७         |
| पुक्खरगहणे काले                | <b>३१</b> ३   | ५२०         | बादर मुहुमुदयेण                         | १८३                 | 3 ? 3       |
| पुढविदगागणिमारुद               | १२५           | २५८         | बादर सुहुमा तेसि                        | १७७                 | <b>∮o</b> 尺 |
| पुढवी बाऊ तेऊ                  | १८२           | 382         | बादर सुहुमेदिय                          | ७२                  | १४९         |
| <b>पुढवीबादिचउण्हं</b>         | ₹00           | 333         | बादर सुहुमे इंदिय                       | ७१९                 | ९४२         |
| पुढवी जलं च छाया               | ६०२           | ८४६         | बादर संजलणुदये                          | 860                 | ६८२         |
| पुण्णजहण्णं तस्रो              | १००           | १६९         | बादर संजलगुदये                          | <b>४</b> ६ <b>६</b> | ६८१         |
| पुरुगुणभोगे सेदे               | २७३           | ጻέጻ         | बारुत्तरसयकोडी                          | ३५०                 | ५८०         |
| <b>पु</b> ष्महदुदाषरालं        | २३०           | ३६७         | बावीस सत्तिविष्ण य                      | <b>११३</b>          | २०४         |
| <b>पुरु</b> सिन्छसं ढवेदो      | २७१           | ४६२         | बाहिर पाणेहि जहा                        | १२९                 | २६४         |
| पुन्वापुन्वप्क                 | ५९            | १२१         | बितिचपपुण्णजहण्ण <u>ं</u>               | ९६                  | १६६         |
| पुरुषं जलचलमाया                | ३६२           | ६००         | वितिच पमाणमसंखे                         | १७८                 | ३०५         |
| पुह पुह कसायकालो               | २९६           | ४९९         | बिदियुवसमसम्म <del>त</del> ं            | ६९६                 | ९१५         |
| पोग्गल दव्वम्हि अणू            | ५९३           | ८२२         | बिदियुवसमसम्मत्तं सेडीदो                | ७३०                 | १०७३        |
| पोरगस्र दव्वाणं पुण            | ५८५           | ८१६         | बिहि तिहिचदुहि पंचहि                    | १९८                 | ३३१         |
| पोग्गलविवाइदेहो                | २१६           | ३५४         | <b>बिदाव</b> लिलोगाण                    | २१०                 | ३४५         |
| पोतजरायुजर्भडज                 | CX            | १५७         | बीजे जोणिभूदै                           | १९०                 | ३२७         |
| पंचक्सतिरिक्साओ                | 9.8           | १६०         | बेसदछपणंगुरु                            | 488                 | ७३३         |
| पं <b>चतिहिच</b> च विहेहि      | ४७६           | ६८७         | भ                                       |                     |             |
| पंचरसपंचवण्णा                  | ४७९           | ६८८         | भत्तं देवी चदप्पह                       | २२३                 | ३५९         |
| पंचिव इंदियपाणा                | ₹ ३ ०         | २६६         | भरहम्मि अद्धमासं                        | ४०६                 | ६४३         |
| पंचसमिदो विगुत्ती              | ४७२           | ६८४         | मवणतियाणमधोधो                           | ४२९                 | ६५९         |
| पंचेव होंति णाणा               | ₹••           | ५०६         | भवपच्चइगो ओही                           | ३७३                 | ६२०         |
|                                | <b>4</b> 5    |             | भवपच्चइगो सुरिणर                        | ३७१                 | 486         |
| फासरसगंधरूवे                   | १६६           | 2010        | भव्यस्तगस्स जोग्गा                      | 446                 | ७८६         |
| फासरसम्बस्य<br>फार्ससव्वं लोयं |               | २९७         | भव्वा सम्मत्ताविय                       | ७२५                 | 486         |
| मास सञ्च छाप                   | - <b>4</b> 84 | ७६०         | भविया सिद्धो जेसि                       | 440                 | ७८६         |
|                                | ₹             |             | भावाणं सामण्णवि                         | <b>8</b> 28         | 498         |
| बंधी समयपबद्धी                 | ६४५           | ८८३         | भावादो छल्लेस्सा                        | 444                 | 925         |
| बत्तीसं अहदालं                 | ६२८           | ८६५         | भासमणवग्गणादो                           | <b>₹</b> •८         | 648         |
|                                |               |             |                                         |                     |             |

|                                |             | गांचानुकमणी |                                |     |             | १०८५ |  |  |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----|-------------|------|--|--|
|                                | गाथा        | A.R.        |                                |     | गाथा        | áa   |  |  |
| मिण्णसमयद्वि <b>मे</b> हि      | ५२          | ११२         | मिच्छंतं वेदंती                |     | 23          | ٧٤   |  |  |
| भू भाउ तेउ वाऊ                 | ७३          | १४६         | मिस्सुदए संमिस्सं              |     | <b>३</b> •२ | 406  |  |  |
| मूबाउ तेख बाक                  | ७२१         | ९४३         | मिस्से पुष्णालामो              |     | ७१८         | ९४२  |  |  |
| भीगापुण्णगसम्मे                | ५३१         | ७२४         | मीमंसदि जो पुरुषं              |     | ६६२         | 698  |  |  |
|                                | _           |             | मूलगगोरबीजा                    |     | 164         | इ१७  |  |  |
|                                | म           |             | मूले कंदे छल्ली                |     | 166         | ३१९  |  |  |
| मग्गणज्यकोगावि य               | ७०३         | ९२०         | मू लसरी रमछं डिय               |     | ६६८         | ८९६  |  |  |
| मज्ज्ञिम अंसेण मुदा            | ५२२         | ७१९         | मंदी बुद्धिविहीणो              |     | ५१०         | ७०८  |  |  |
| मज्ज्ञिम चउमणवयणे              | ६७९         | ९०६         |                                | य   |             |      |  |  |
| मिकामदव्वं खेसं                | ४५९         | ६७५         | याजकनामेनानन                   |     | 358         | ६०३  |  |  |
| मज्झिम पदक्खरवहिद              | ३५५         | ५९१         | 41-4-114-11-11                 |     | 11-         | • •  |  |  |
| मण दव्यवग्गणाण                 | ४५२         | ६७२         |                                | ₹   |             |      |  |  |
| मण दव्ववस्मणाणवि               | <b>३८</b> ६ | ६२९         | स्क्रणवरे बबर                  |     | 808         | \$60 |  |  |
| मणपञ्जवं च णाणं                | ४४५         | ६६८         | रूवुत्तरेण तत्तो               |     | ११०         | १९१  |  |  |
| मणपञ्जवं च दुविहं              | 836         | ६६५         | रूसइ जिंदइ अण्णे               |     | ५१२         | ७०८  |  |  |
| मणपज्जयपरिहारो                 | ७३९         | १०७२        |                                | _   |             |      |  |  |
| मणवयणाणं मूल                   | २२७         | 358         |                                | ਲ   |             |      |  |  |
| मणवयणाण पउत्ती                 | २१७         | ३५५         | लद्धि वपुण्णं मिच्छे           |     | १२७         | २६०  |  |  |
| मणसहियाणं वयणं                 | २२८         | ३६६         | लिपइ अप्पी कीरइ                |     | 868         | ६९६  |  |  |
| मण्णंति जदो णिच्चं             | <b>१</b> ४९ | २८०         | <del>हेस्साणुवकस्सादो</del>    |     | ५०५         | ४०७  |  |  |
| मणुसिणि पमत्तविरदे             | ७१५         | <b>९३</b> ९ | हेस्साणं सस् वंशा              |     | 486         | ७११  |  |  |
| मदि आवरण समोव                  | १६५         | २९४         | लोगागास <b>पदेसा</b>           |     | 420         | ८१७  |  |  |
| मदिसुदओहिमणेहिय                | ६७४         | ९०१         | लोगागा <b>स</b> प <b>दे</b> सा |     | ५९१         | 282  |  |  |
| मरणं पत्ये इरणे                | ५१४         | ७०९         | लोगागासपदेसे                   |     | ५८९         | ८१७  |  |  |
| मरदि असंखेज्जदिमं              | 488         | ७४६         | <b>लोगाणमसंखे</b> ज्जा         |     | 898         | 900  |  |  |
| मसुरंबुविंदु सूई               | २०१         | 333         | लोगाणमसंसमिदा                  |     | ३१६         | ५२४  |  |  |
| मायालोहे रदिपु                 | Ę           | ₹७          | लोगस्स असंखेज्नदि              |     | 468         | ८१५  |  |  |
| मिच्छाइट्ठी जीवो               | 16          | 86          |                                | _   |             |      |  |  |
| मिच्छाइट्ठी जीवो               | ६५६         | ८८७         |                                | a a |             |      |  |  |
| मिच्छाइट्ठी पावा               | ६२३         | ८६२         | वस्गणरासिपमाणं                 |     | ३९२         | ६३५  |  |  |
| मिच्छा सावयसासण                | ६२४         | ८६३         | वण्णोदयसंपादिद                 |     | ५३६         | ७२७  |  |  |
| मिच्छे सन् बोदइक्षो            | 88          | ४२          | वण्णोदयेण जणिदो                |     | <b>४९</b> ४ | 496  |  |  |
| मि <b>ण्छे चो</b> द्दस जीवा    | ६९९         | ९१७         | वत्तणहेदू कालो                 |     | 482         | ८०५  |  |  |
| मि <del>ण्डे</del> सासणसम्मे   | 968         | 900         | बत्तावत्तपमादे                 |     | 33          | 4.8  |  |  |
| मिच्छोदयेण मिच्छ               | १५          | ¥Ę          | बत्युणिमित्तं भावो             |     | ६७२         | 900  |  |  |
| मिच्छो सासणमिस्सो              | 9           | ٧o          | वत्युस्स पदेसादी               |     | <b>₹</b> १२ | 489  |  |  |
| मि <del>ण्</del> छो सासणमिस्सौ | ६९५         | ९१४         | ददसमिदि <del>क</del> सायाणं    |     | ४६५         | 468  |  |  |
|                                |             |             |                                |     |             |      |  |  |

| यो० | जीवकाण |
|-----|--------|
|     | यो०    |

|                     | गाथा  | प्रष्ट     |                    | गाधा        | As.        |
|---------------------|-------|------------|--------------------|-------------|------------|
| वयणेहि वि हेद्रसि   | ६४७   | 668        | सग सग असंखभागो     | 200         | <b>386</b> |
| वरकाओदंसमुदा        | ५२६   | ७२१        | सग सग खेपत्तदेसस   | RáR         | ६६२        |
| बवहारो पुण कालो     | 400   | <b>دوو</b> | सट्ठाणसमुग्धादे    | 483         | ७३५        |
| दवहारो पुण कालो     | 490   | 686        | सण्णाणितग अविरद    | ६८८         | 988        |
| ववहारो पुण तिविहो   | ५७८   | ८११        | सण्णाणरासि पंचय    | ጻέጸ         | ६७८        |
| ववहारो य वियप्पो    | ५७२   | 606        | सण्णिस्स वारसोदे   | १६९         | २९९        |
| वहुविह बहुप्पयारा   | ४८६   | ६९२        | सण्णी जोधे मिच्छे  | ७२०         | ९४३        |
| वापणनरनोनानं        | ३६०   | ५९९        | सक्को सन्विप्पहुडि | <b>६९</b> ७ | ९१६        |
| वास पृथले खड्या     | ६५७   | 222        | सत्तण्हं पुढवीणं   | ७१२         | ८३८        |
| विउलमदी विय छद्धा   | 880   | ६६६        | सत्तण्ह उवसमदो     | २६          | ५७         |
| विकहातहाकसाया       | ₹8    | ६२         | सत्तमखिदिम्मि कोसं | ४२४         | ६५७        |
| विग्गहगदिमावण्णा    | ६६६   | ८९६        | सत्तदिणा छम्मासा   | १४४         | २७६        |
| विति वपपुण्णजहण्णं  | ९६    | १६६        | सत्तादी अट्ठंता    | ६३३         | ८६९        |
| विवरीयमोहिणाणं      | ३०५   | ५११        | सदसिवसंखो मक्किंड  | ६९          | १४०        |
| विविहगुणइङ्डिजुत्तं | २३२   | ३७०        | सद्हणासद्हणं       | ६५५         | 600        |
| विसजतकृड पंजर       | ३०३   | ५०९        | सब्भावमणी सच्ची    | २१८         | ३५६        |
| विसयाणं विसईणं      | ३०६   | ५१५        | समयत्तय संखाविल    | २६५         | ४५३        |
| वीरमुहकमलिणगय       | ७२८   | 686        | समयो हु वट्टमाणो   | ५७९         | ८१२        |
| वीरियजुदमदिस उबस    | १३१   | २६६        | सम्मत्तरयणपञ्जय    | २०          | ५१         |
| वीसं वीसं पादृड     | \$8\$ | ५७५        | सम्मत्तिच्छपरिणा   | २४          | ५३         |
| बेगुव्वं पज्जत्ते   | ६८२   | ९०७        | सम्मस्वतीए         | ६६          | १२९        |
| बेगुन्विय वरसंचं    | २५७   | ४१०        | सम्मत्तदेसघादी     | २५          | 48         |
| बेगुध्वियउत्तत्यं   | २३४   | ३७१        | सम्मत्तदेससयल      | २८३         | ४७४        |
| वेगुन्विय बाहारय    | २४२   | ३७६        | सम्माइट्ठी जीवो    | २७          | 40         |
| वेंजण अत्य अवग्गह   | ३०७   | ५१३        | सम्मामिच्छुदयेण य  | २१          | ५१         |
| वेणुवमूलोरव्भय      | २८६   | ১০৪        | सब्बमरूबी दक्यं    | ५९२         | ८२१        |
| वेदस्मुदीरणाए       | २७२   | ४६४        | सव्यसमासो णियमा    | ₹ ₹ •       | ५५५        |
| वेदादाहारोत्ति य    | ७२४   | 688        | सञ्बसमासेणवहिद     | २९७         | 400        |
| वेयणकसायवेगु        | ६६७   | ८९६        | सब्बसुराणं अरोधे   | ७१७         | ९४१        |
| वेसदछप्पणांगुल      | 488   | ७३३        | सब्बावहिस्स एक्को  | ४१५         | 486        |
|                     | स     |            | सब्वेऽवि पुरुषभंगा | ₹ €         | ६४         |
|                     | н     |            | सब्बेसि सुहुमाणं   | 896         | 900        |
| सक्कीसाणा पढमं      | 830   | ६६०        | सम्बोहित्तिय कमसो  | ४२३         | ६५७        |
| सक्को जंबूदीवं      | २२४   | ३६१        | सब्बंच लोयनालि     | ४३२         | ६६०        |
| सगजुगुलम्हि तसस्स य | 90    | १४९        | सब्दंग अंग संभव    | ***         | ६६७        |
| सग सग अवहारेहि      | ६४१   | ८७९        | सागारो उवजोगो      | v           | ₹८         |
| सगमाणेहि विभत्ते    | *\$   | ७१         | सामाइय चडवीस       | 350         | ६१२        |
|                     |       |            |                    |             |            |

| गायानुक्रमणी                               |             |             |                                   | १०८७       |             |  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|--|
|                                            | गाथा        | 2£          |                                   | गाथा       | बृह         |  |
| सामण्य जीव तसया                            | ७५          | १४७         | सेलट्ठिकट्ठवेत्ते                 | २८५        | ४७७         |  |
| सामण्या णेरइया                             | <b>१</b> ५३ | २८२         | सेसहारस अंसा                      | ५१९        | ७१८         |  |
| सामण्णा पंचिदी                             | १५०         | २८१         | सोलस सय चरतीसा                    | ३३६        | ५७०         |  |
| सामण्णेण तिपंती                            | 50          | १५०         | सोवक्कमाणुवक्कम                   | २६६        | 844         |  |
| सामण्णेण य एवं                             | 66          | १५९         | सो संजमं ण गिण्हदि                | ₹\$        | ५२          |  |
| सामण्णं पज्जत्तम                           | ७०९         | ९३७         | सोलसयं चडवीस                      | ६२७        | 648         |  |
| साहियसहस्समेकं                             | 94          | १६३         | सोहम्मसाणहारम                     | ६३६        | ८७२         |  |
| साहारणमाहारो                               | <b>१</b> ९२ | <b>३</b> २२ | सोहम्मादासारं                     | ६३७        | ८७३         |  |
| साहरणवादरेसु                               | 288         | ३४६         | सोहम्मीसाणाणम                     | ४३५        | ६६३         |  |
| साहारणोदयेण                                | १९१         | ३२१         | संक्रमणे छट्ठाणा                  | ५०६        | ७०५         |  |
| सिक्खाकिरियुवदेसा                          | ६६१         | ८९२         | संक्रमणं सट्ठाणप                  | ५०४        | 800         |  |
| सिद्धाणतिमभागो                             | ५९७         | ८३८         | संगहियसयल <b>संज</b> म            | 800        | <b>६८३</b>  |  |
| सिद्धाणं सिद्धगई                           | ७३१         | १०७३        | संखातह पत्यारो                    | 34         | ĘĘ          |  |
| सिद्धं सुद्धं पणमिय                        | 8           | २६          | संखातीदा समया                     | ४०३        | ६४१         |  |
| सिलपुढविभेदषूली                            | <b>328</b>  | ४७६         | संखावत्तय जोणी                    | ८१         | १५४         |  |
| गिल सेल बेणुमूल•                           | २९ <b>१</b> | ४८२         | संखावलिहिदपल्ला                   | ६५८        | 666         |  |
| सीदी सट्ठी तालं                            | 858         | २५७         | संखेओ ओघोत्ति य                   | ₹          | ₹४          |  |
| सीलेसि संपत्तो                             | ६५          | 128         | संखेजनपमे बासे                    | 800        | <b>483</b>  |  |
| सुक्कस्स समुग्पादे                         | 484         | ७५८         | सं <b>खेज्जा</b> संखे <b>ज्जा</b> | ५८६        | ८१६         |  |
| सुण्ण दुग इगि ठाणे                         | २९५         | ४८९         | संखेञ्जासंखेञ्जे                  | 486        | ८३९         |  |
| सुत्तादो तं सम्मं                          | २८          | 46          | संठाविदूण रूवं                    | 83         | ७३          |  |
| सुदकेवलं च णाण                             | ३६९         | ६१६         | संजलगणोकसाया                      | ४५         | ७८          |  |
| सुहदुक्खमुबहुसस्सं                         | २८२         | १७३         | संजलणणोकसाया                      | <b>३</b> २ | ६०          |  |
| सुहमणिगोद अपज्ज                            | ३२०         | 472         | संपुष्ण तु समग्गं                 | ४६०        | ६७६         |  |
| सुहमणिगोद अपञ्ज                            | ३२१         | ५२८         | संसारी पंचवस्ता                   | १५५        | २८४         |  |
| सुहमणिगोद अवज्ज                            | <b>३</b> २२ | ५२९         | सातरणिरंतरेण य                    | ५९५        | ८२२         |  |
| मुहमणिगोद अपङ्ज०                           | 68          | १६१         |                                   | _          |             |  |
| सुहमणिगोद अपज्ज                            | १७३         | ३०२         |                                   | ₹          |             |  |
| सुहमणिगोद अप०                              | ३७८         | ६२३         | हिदि होदि हु दग्वमणं              | ४४३        | ६६७         |  |
| सुहमेदरगुणगारो                             | १०१         | १७०         | हेद्ठा जेसि जहण्य                 | ११२        | १९३         |  |
| सुहमणिवातेआभू                              | ९७          | १६७         | हेट्ठिम छप्पृढवीण                 | १५४        | २८३         |  |
| सुहमेसु संखभागं                            | २०८         | ३४१         | हेट्ठिम छण्पुढवीण                 | १२८        | २६२         |  |
| सुहुमो सुहुमकसाए                           | ६९०         | 988         | हेट्टिम उक्तसं पुण                | ६०१        | ८४२         |  |
| सेटी सूई बंगुल                             | १५७         | २८६         | होदि अगतिमभागो                    | ₹८९        | <b>Ę</b> ą. |  |
| सेढी सूई पल्ला                             | £00         | 680         | होंति अणियट्टिणो ते               | 40         | १२०         |  |
| सैलग किण्हे सुष्णां                        | २९३         | 820         | होंति खवा इगिसमये                 | ६३०        | ८६७         |  |
| इति जीवकाण्डप्रकरणस्याकारादिक्रमणिकासूची । |             |             |                                   |            |             |  |

# गो॰ जीवकाण्डटीकागतपद्यानुक्रमणी

| , <b>a</b> r                                 |            | उ                                        |            |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| अहबदठेहि रोमं [ ति. प. १।१२० ]               | २२४        | उच्छेह अंगुलेण [ति.प. १।११०]             | २३३        |
| अवहिदमिस्सं गहिदं                            | ७९२        | उत्तम भोगखिदीए [ ति. प. १।११९ ]          | २३४        |
| अन्ज समुच्छिगिगक्से                          | १५३        | <b>उ</b> त्सर्पणा <b>व</b> सर्प <b>ण</b> | ७५९        |
| अज्ञावसाण णिगोद सरीरे                        | ६९२        | उप्पञ्जदि जो रासी [ त्रि. सा. ७३ ]       | २४३        |
| अट्ठरस महाभासा [ति. प. १।६१ ]                | २१         | <b>v</b>                                 |            |
| बट्ठारस ठाणेमु                               | २३५        | एक्करसवण्णगंघं [ति. प. १।९७]             | <b>२३१</b> |
| बद्ठेहिं गुणदक्वेहिं [ति. प. १।१०४]          | 737        | एक्केक्कं रोममां [ति. प. १।१२५]          | 795        |
| बङ्हस्स अणलसस्स                              | ८०९        | एत्यावसप्पणीए [ति. प. ११६८]              | 77         |
| अणुभागपदेसेहि [ति. प. १।१२]                  | १२         | एदस्स उदाहरणं [ ति. प. १।२२ ]            | १४         |
| <b>अ</b> ण्णेहि अणतेहि [ति. प. १।७५ ]        | २३         | एदासि भासाणं [ति. प. ११६२]               | ₹ <b>₹</b> |
| बद्धारपल्लच्छेदो [ ति. प. १।१३१ ]            | २४१        |                                          |            |
| सन्भंतर दब्समलं [ति. प. १।१३]                | <b>१</b> २ | एदेहिं अण्णेहिं [ति. प. ११६४]            | 77         |
| <b>अ</b> भिमतफलसिद्धे                        | २५         | एदाणं वल्लाणं [ ति. व. १११३० ]           | २३९        |
| अरिहाणं सिद्धाणं [ ति. प. १।१९ ]             | <b>१</b> ३ | एवं अणेयभेदं [ति. प. १।२७]               | १५         |
| अवरं मज्जिम उत्तम [ति. प. १।१२२]             | २३५        | अरो                                      |            |
| ववाच्यानामनन्तांशो                           | ५६९        | ओसण्णासण्णाजे[ति. प. १।१०३]              | २३३        |
| बहवा मेदगयं [ति. प. १।१४]                    | १२         | अरो                                      |            |
| बहवा मंगं सौक्यं [ ति. प. १।१८ ]             | १३         | बौपश्लेषिकवै-                            | ८१४        |
| बरा                                          |            | <b>बं</b>                                |            |
| बाड्यानलसानुपहत                              | २५९        | जंताइ मज्झहीणं [ति. प. १।९८]             | २३१        |
| आदिम संघणणजुदो [ ति. प. १।५७ ]               | ₹१         | वंताइ सूइजोग्गं [त्रि. सा. ३१५]          | २४०        |
| बाचन्तरहितं द्रव्यं                          | ८०४        | <b>.</b>                                 |            |
| बाप्ते वर्ते श्रुते [सो. च. २३१]             | ८०२        | कः प्रजापतिवदिवष्टः                      |            |
| बायुरन् <del>य</del> र्मुहूर्तः <sup>:</sup> | २५९        | •                                        | ₹0         |
| *                                            |            | कणपद्यराषरचीरं [ति. प. १।५१]             | १९         |
| इगिचउद्गस्णां                                | 266        | कत्तारो दुवियय्यो [ति. प. १।५५ ]         | ₹•         |
| इगिविगके इगसीदी                              | १५३        | कम्ममहीए बालं [ति. प. १।१०६]             | २३२        |
| इय मूलसंतकता [ति. प. १।८०]                   | १२४        | करितुरगरहाहिवई [ति. प. १।४३]             | १८         |
| ह्य सक्ता पण्यक्तं [ ति. प. १।३८ ]           | १७         | केवलणाणदिवायर [ ति. प. १।३३ ]            | 14         |
| to a territor fragility free 1               | (0         | क्षणिकं निर्गुणं चैव                     | 680        |

| वद्यानुक्रमणी                                                     |              |                                                                  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|--|
| •                                                                 |              | <b>णिण्णट्</b> ठरायदोसा [ ति. प. १।८१ ]                          | २४         |  |
| संदं समलसमात्यं [ ति. प. १।९५ ]                                   | २३१          | णिक्मुरुणाउहंबर [ ति. प. ११५८ ]                                  | ₹₹         |  |
| at advance [ Id. 1, (15) ]                                        | ***          | <b>.</b>                                                         |            |  |
| <b>10</b>                                                         |              | तिबय पंचसवाहं [ ति. प. १।१०८ ]                                   | 233        |  |
| गणरायमंतितलवर                                                     | १८           | तत्तो स्वहियकमे                                                  | 484        |  |
| गालयदि विजासयदि [ ति. प. १।९ ]                                    | ११<br>१४     | तदप्यलब्धमाहारम्यं                                               | 48         |  |
| गुणपरिणदासणं [ति. प. १।२१]<br>गुणयारद्वच्छेदा [त्रि. सा. १०५] २४: | १इ<br>२, २४९ | तब्बग्गे पदरंगुल [ति. प. १।१३२]                                  | 787        |  |
| गुणयारबच्छदा [ ।त्रः साः १०५ ] रहर                                | 1, 467       | तसरेणु रथरेणु [ति. प. १।१०५]                                     | 737        |  |
| <b>घ</b>                                                          |              | तिरियपदे रूउणे                                                   | 484        |  |
| घणलोगगुणसल्लामा                                                   | ६९२          | तिविकष्यमंगुरुं तं [ ति. प. १।१०७ ]                              | २३३        |  |
| च                                                                 |              | ā                                                                |            |  |
| चउविह उवसग्गेहि [ ति. प. १।५९ ]                                   | २१           | दंडपमाणंगुलए [ वि. प. १।१२१ ]                                    | 77.4       |  |
| चामर दुंदुहिपीठ [ ति. प. १।११३ ]                                  | 233          |                                                                  | २३४        |  |
| 평                                                                 |              | दंसणमोहे णट्ठे [ ति. प. ११७३ ]<br>दीवोवहि सेलाणं [ति. प. १।१११ ] | 22         |  |
| छक्खंड भरहणाहो [ ति. प. १४८ ]                                     | १९           | द्रगुण परित्तासंखेण [ त्रि. सा. १०९ ]                            | २३३<br>२४६ |  |
| छट्ठकदीण् उवरि                                                    | २८९          | द्विहो हवेइ हेद                                                  | १६         |  |
| छद्दव्यणयपदत्थे [ति. प. १।३४]                                     | २८९          | दुसहस्समउडबद्धाण [ति. प. १।४६]                                   | 86         |  |
| छहि अंगुले हि पादो [ति. प. १।१३४]                                 | २३४          | देवमणुस्सादीहि [ ति. प. ११३७ ]                                   | 80         |  |
| জ                                                                 |              | दोअट्ठ सुण्ण तिय                                                 | २३५        |  |
| जणियं इदं पडिदं [ति. प. ११४०]                                     | <b>१</b> ७   | देहावट्ठिद केवल                                                  | १७         |  |
| जत्यददेसे जायदि [ त्रि. सा. ८० ]                                  | 222          | दोष्णि वियप्पा हुंति हु [ ति. प. १।१० ]                          | १२         |  |
| जदं बरे जदं बिट्ठे                                                | 497          | दो भेदंच परोक्सां[ति. प. १।३९]                                   | १७         |  |
| जस्सि जस्सि काले [ति. प-१।१०९]                                    | २३३          | न                                                                |            |  |
| जादे अणंतणाणे [ ति. प. ११७४ ]                                     | २३           | नरकजधन्यायुष्या                                                  | ७९६        |  |
| जेति वि खेतमेतं                                                   | ८०९          | नानारमीयविशेषेष्                                                 | 44         |  |
| जो ण पमाणणएहिं [ति. प. १।८२]                                      | २५           | निमित्तमान्तरं तत्र                                              | ८१३        |  |
| जो जो रासी दिस्सदि [ त्रि. सा. ८८ ]                               | २३०          | q                                                                | • • • •    |  |
| जोयण पमाण सठिद [ति प. १।६०]                                       | २१           | •                                                                |            |  |
| 5                                                                 |              | पंचंबुर सहियाई [ वसु. श्वा. ५७ ]                                 | ६८७        |  |
| ठावणमंगलमेदं [ ति. प. १।२० ]                                      | १३           | पंच सयराजसामी [ ति. प. १।४५ ]<br>पंचविधे संसारे                  | ٤٤         |  |
| ল                                                                 |              | पदावन ससार<br>पढमे मंगलकरणे [ति. प. १।२९]                        | ८००<br>१५  |  |
| णाभएयपदेसत्यो                                                     | 202          | पत्तेयभंगमेगं                                                    | 424        |  |
| णाणं होदि पमाणं [ ति. प. १।८३ ]                                   | 74           | पदमेत्ते गुणयारे [त्रि. सा. २३१]                                 | ७६७        |  |
| णाणावरणव्यद्विय [ ति. प. १।७१ ]                                   | ₹₹           | परमाण्हि यणंताणंतेहि [ ति. प. १।१०२ ]                            |            |  |
| नामाण ठावणाओ [ति. प. १।१८]                                        | 23           | परिणिक्तमणं केवल                                                 | 88         |  |
| णासदि विग्घं भीदी [ति. प. १।२७]                                   | १५           | परिहार्राद्वसमेतः                                                | 464        |  |
| 130                                                               |              | •                                                                | •••        |  |

| १०९०                                   | गो॰ व    | ोवका <b>ण्डे</b>                      |            |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| पल्लं समुद्द उवमं                      | 730      | ₹                                     |            |
| पार्व मलेलि भण्णाइ [ति. प. १।१७]       | १३       | रूऊण सला वारस                         | OER        |
| पुष्णं पूद पवित्ता [ ति. प. १।८ ]      | 2.5      | रोमहर्द छक्केस [त्रि. सा. १०४]        | २४०        |
| पुंबेदं बेदंता पुरिसा [सिद्धभ ६]       | ४६३      | <b>5</b>                              |            |
| पुन्तिकाइरियेहि [ति. प. १।१६]          | १३       | लवणंवृहि मुहुमफले [ त्रि. सा. १०३ ]   | २४०        |
| पुब्रिक्तलाइरियोहि उत्तो [ति. प. १।१८] | १५       | लोबालोबाण तहा [ति. प ११७७]            | 28         |
| पूरेंति गलंति जदो [ति. प. १।९९]        | २३१      | Statistical and Law 1 to 2            |            |
| पूर्वापरविरुद्धादे<br>-                | 22       | •                                     |            |
| प्रदेशप्रचयात् काया                    | ८०२      | वस्गादुवरिमवस्गे [त्रि. सा. ७४]       | 388        |
| प्रथमवयसि पीतं                         | २६       | वज्णरसगंघपासे [ति. प. १।१००]          | २३२        |
| व                                      |          | वररयणमज्डवारी [ति.प. १।४२]            | १८         |
| बाहिरसूईबग्गं [त्रि. सा. ३१६ ]         | ७६४      | वर्णगन्धरसस्पर्धेः                    | ८०३        |
| बाहिरसूईवलय [त्रि. सा. ३१८]            | ७६५      | ववहाररोमरासि [ ति. प, १।१२६ ]         | २३६        |
| बे किक्कृहिं दंडो                      | २३४      | ववहास्द्वारद्वा                       | २३०        |
| **                                     |          | वासस्स पढममासे [ ति. प. ११६९ ]        | २२         |
| भज्जिमिदद्गगुणु                        | २४७      | विष्नं नाशयितुं                       | २६         |
| भज्जस्सद्धन्छेदा [ त्रि. सा. १०६ ]     | २४९      | विष्नौषाः प्रलयं यान्ति               | १०         |
| भव्याण जेण एसा                         | ₹•       | विजले गोदमगोसे [ति. प. १।७८]          | 58         |
| भवणतियाण विहारो                        | ४७७      | विरल्जिमाणरासि [ त्रि. सा. १०७ ] २३७  |            |
| भावणवेतर जोइसिय [ति. प. १।६३]          | 22       |                                       | ५, २४९     |
| भावसूदपञ्जएण [ति. प. १।७९]             | 28       | विरिएण तहा खाइब [ति. प. १।७२]         | २३         |
| भावियसिद्धंताणं                        | 32       | विरलिदरासिच्छेदा [ त्रि. सा. १०८ ]    | <b>२४९</b> |
| भिगारकलसदप्पण [ ति. प. १।११२ ]         | 733      | विरलिदरासीदो पुण [त्रि. सा. ११०, १११] |            |
| #                                      |          | ३५२, ३९                               | •          |
| म्<br>मंगलगिमित्तहेन्                  | 22       | विविहत्येहि अणंतं [ति. प. १।५३]       | २०         |
| मंगल पञ्जाएहिं[ति. प. १।२८]            | १५       | विविह वियप्प दब्वं [ति. प. १।३२]      | <b>१</b> ६ |
| मलविद्धमणिभ्यक्तिः [लघीय. ५७ वली. ]    | २९६      | विस्साण लोगाण [ति. प. ११२२]           | १४         |
| महमंडलियाणं [ति.प. १।४१]               | १८       | <i>व्ये</i> ≉पदोत्तरधातः              | ५४३        |
| महमंडलीयणामो [ति. प. ११४७]             | 25       | হা                                    |            |
| महबीरभासिदल्यो [ ति. प. १।७६ ]         | ٠,<br>۲۶ | शमधोषवृत्ततपसां [बात्मानु० १५ ]       | ٩o         |
| मृतिमत्म पदार्थेषु                     | ८२३      | श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः [आप्तप०२]    | २५         |
| मेरुव णिप्पकंप                         | 37       | व                                     |            |
| मोहो खाइयसम्म                          | १३८      | षट्केन युगपद् योगात                   | ۷٥٤        |
| य                                      |          | 44.0 2.12 21.10                       |            |
| यथा च पितुजुद्धभा                      | 32       | सक्तापच्यक्तपरंपर [ति. प. १।३६]       | १७         |
| यदीन्द्रस्थात्मनो लिङ्गं               | २९६      | सद्ठी सत्तसप्हिं [त्रि. सा. १४० ]     | ७५७        |
| यद्यपि विमलो योगी                      | 11       | सत्तावसूर्णापंच य                     |            |
| - **                                   | **       | ARITHUTTH A                           | ७६३        |

|                                       | पद्यान् | १०९१                                    |     |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----|
| सत्तासीविचतृस्सद [ त्रि. सा. १३९ ]    | ७५७     | सुदणाणभावणाए [ ति. प. १।५० ]            | १९  |
| सत्थादिमज्झ अवसाण्यसु [ ति. प. १।३१ ] | १६      | सुद्धरकुञ्जलेवा                         | १५३ |
| सदाशिवः सदाऽकर्मा                     | १४०     | सुरखेयरमणहरणे [ ति. प. १।६५ ]           | २२  |
| समयं पढि एक्केक्कं [ति. प. १।१२७]     | २३६     | सुरखेयरमणुवाणं [ ति. प. १।५२ ]          | २०  |
| समबद्धवासवम्मे [ति. प. १।११७]         | २३४     | सुहमं च णामकम्म                         | १३८ |
| समेऽप्यनन्तशक्तित्वे                  | ५६      | सुहमद्विदसंजुत्तं                       | ७९१ |
| सरागवीतरागात्म [सो. उ. २२७]           | ८०१     | सेद जलरेणु [ ति. प. १।११ ]              | १२  |
| सर्वत्र जगत्क्षेत्रे                  | ७९४     | सेदरजादिमछेण [ति. प. १।५६]              | २१  |
| सर्वेऽपि पुदगलाः सल्                  | ७९३     | सोक्खं तित्वयराणं [ ति. प. १।४९ ]       | १९  |
| सर्वधा स्विहतमाचरणीयं                 | १०      | स्थान एव स्थितं                         | ५६  |
| सर्वप्रकृतिस्थित्यन्                  | ७९८     | स्याद्वादकेवलज्ञाने [आप्तमी. १०५]       | ६१७ |
| ससमयमाविल अवरं                        | 630     | स्वकारितेऽर्हचैत्यादौ                   | ५५  |
| साघु रराज कीर्तेरेणांको               | २८७     | स्वहेतुजनितोऽन्यर्थ [ स्वधीय० ५९ वसो. ] | ९३३ |

## विशिष्ट शब्द-सूची

| व                      |            | अनुत्त रोपपादिकदश               | ५९६     | अवाय                      | ५१७         |
|------------------------|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| अक्रियावाद             | ६००        | अनुपक्रमकाल                     | ४५६     | अविनाभावसम्बन्ध           | 428         |
| अक्षर (के भेद)         | ५६८        | अनुपक्रमायुष्क                  | ७१३     | अविभागप्रतिच्छेद          | १२२         |
| अक्षर समास             | ५७०        | अनुभागकाण्डकोत्करण              | १०४     | अविरतसम्यग्दृष्टि ४०, १   | ४३, ५९      |
| अक्षरात्मक श्रु.       | ५२४        |                                 | २, ३६३  | बष्टाङ्क ५३१,५५३,५५       | ५,५६७       |
| वक्षिप्र               | ५१९        | अनुभागबन्धाध्यवसाय              | स्थान   | असंस्थात गुणवृद्धि        | ५३१         |
| बगस्त्य                | ६००        |                                 | २२८     | असंख्यात भागवृद्धि        | ५३१         |
| अगाढ (दोष)             | ५६         | अनुमान                          | ५२०     | <b>अ</b> संस्याताणुवर्गणा | ८२३         |
| अङ्गवाद्य              | ६१२        | अनुयोगश्रु.                     | ५७३     | असंजी ८९३                 | १, ९३२      |
| <b>अ</b> ग्रायणीयपूर्व | ६०५        | अन्तकृद्दशाग                    | ५९६     | असयत                      | ५७          |
| अचक्षुदर्शन            | ६९२        | अन्तर्म <u>ू</u> हर्त           | ८१०     | बस्तिनास्तिप्रवाद         | ६०५         |
| अचित्त (योनि)          | १५६        | अन्योन्याम्यस्तराशि             | १२२     | आ                         |             |
| वज्ञान मिथ्यास्व       | 80         |                                 | १, ७१२  | आकारयोनि                  | १५४         |
| अज्ञानवाद              | ६००        | अपगतवेद                         | ४६६     | आकाशगता                   | 407         |
| <b>अण्ड</b> ज          | १५७        | अपर्याप्तक                      | २५१     | आक्षेपणीकथा<br>-          | 490         |
| अणुवर्गणा              | ८२३        | अपूर्वकरण ४१,११                 | ₹, ११३, | आचारांग<br>आचारांग        | 497         |
| अषःप्रवृत्तकरणः ८      |            |                                 | ११८     | आत्मप्रवाद                | ₹0 C        |
| <b>बद्धा</b> पत्योपम   | २३९        | अपूर्वस्पर्धक १२१, १३           | ₹, १२५  | बारमांगुल<br>-            | <b>२३</b> २ |
| अधुव                   | ५१९        | अप्रतिष्ठित प्रत्येक            | ३१७     | . *                       | 8, 34       |
| अनन्तगुणवृद्धि<br>-    | ५३१        | अप्रत्यास्यानावरण               | ४७३     | जाभीत<br>र                | ५१०         |
| <b>बनन्तभागवृद्धि</b>  | ५३१        | अप्रमत्त विरत } ४१<br>,, संयत } | V 10/   | भायुप्राण                 | 755         |
| अनक्षरात्मकश्रु.       | ५२३        |                                 |         | -                         | , ८०९       |
| अनन्तानुबन्धी          | ५७, ४७४    | अप्रतिपाति                      | ६२१     | आश्वलायन                  | , 60 s      |
| अनन्ताणु <b>वर्गणा</b> | ८२४        | अभिनियोधिक (मतिज्ञा             | ,       | बासुरक्ष                  | 480         |
| <b>अननु</b> गामी       | ६१९        |                                 | १, १२८  | आस्तिवय                   | 203         |
| अनवस्थित ्             | ६२०        | अर्थपद                          | 400     | <b>बाहारक</b> काययोग      | ₹७४         |
| अनाकार उपयोग           | 408        |                                 | ६, ५६८  | आहारपर्याप्ति             | २५२         |
| अनाहारक                | ८९६        | वर्षावग्रह                      | 488     | वाहारक मिश्रकाययोग        | ३७५         |
| अनिवृत्तिकरण ४१        |            | अत्रमह                          | ५१५     | आहार संज्ञा               | २६९         |
| <b>अ</b> निसृत         | ५१९        | अवधिशान                         | ६१७     | बाहारक                    | 299         |
| अनुकृष्टि              | 28         | व्यवसन्नासन्न                   | २३१     |                           | 017         |
| अनुक्त                 | ५१९        | अवधिदर्शन                       | ६९२     | Ę                         |             |
| वनुगामी                | <b>£१९</b> | <b>अवस्थित</b>                  | ६२०     | इन्द्र (खे. गुरु)         | 80          |

## विशिष्ट शब्द-सूची

| <b>इन्द्रिय</b>              | <b>5</b> ??               | कपोत लेक्या               | ७०९                 | ग                      |            |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| इन्द्रिय पर्याप्ति           | २५२, २६५                  | कर्मप्रवाद                | ६१०                 | वतिमार्गणा             | २७८        |
| इन्द्रिय प्राण               | 755                       | कस्पव्यवहार               | ६१५                 | कर्म (जन्म) १५५,       | १५८, १६०   |
| \$1124 A14                   | ***                       | करप्याकस्य                | ६१५                 | गुण                    | ३३, ३४     |
|                              | १४०                       | कल्याणवाद                 | 488                 | गुणकारशलाका            | २२३        |
| ईश्वर (दर्शन)<br>ि           | 484                       | कर्मपुद्गलपरिवर्तन        | ७९०                 | गुणप्रत्यय             | ६१८        |
| ईहा<br>उ                     |                           | कवाय                      | ४७३                 | गुणश्रेणिनिर्जरा       | १०४, ११८   |
|                              | /<br>ረ <b>፡ዩ</b>          | काय                       | 444                 | गुण संक्रमण            | १०४, ११८   |
| उच्छ्वास                     | <b>524</b>                | कायबल प्राण               | २६६                 | गुणस्थान               | ३९, ४२     |
| उत्तराब्ययन                  | 488                       | कायमार्गणा                | 355                 | गुणहानि                | १२२        |
| उभयाननुगामी<br>              | £88                       | कारणविषयीस                | ¥ <b>९</b>          | गुणहानि आयाम           | १२२        |
| उभयानुगामी                   | 900                       | कार्मणकाययोग              | ३७५, ९२४            | ঘ                      |            |
| उपयोग<br>न                   |                           | कालद्रव्य                 | ८०६, ८०७            | घनांगुरु               | २४२, २४४   |
|                              | , ६५८, ६६९,               | काल परिवर्तन              | ७९४                 | •                      | •          |
| ऋजुमति ६६५                   | , 470, 473,<br><b>508</b> | काल सामायिक               | ६१३                 | =                      |            |
|                              | ₹                         | कालाणु                    | ८१७                 | <b>चक्षुदर्श</b> न     | ६९२        |
|                              | <b>5</b><br>48 <b>9</b>   | कुथुमि                    | ६००                 |                        | , ५५३, ५५५ |
| एकझान<br>एकविषज्ञान          | 489                       | कृतिकर्म                  | £ \$ &              | चतुर्विशति <b>स्तव</b> | 488        |
| एकाप वसाग<br>एकान्तमिथ्यात्व | _                         | कृष्णलेश्या               | 900                 | चन्द्रप्रश्नप्ति       | ६०१        |
|                              | £00                       | केवलशान                   | ६७६                 | वस्र (दोष)             | ५५         |
| एलापुत्र                     |                           | केवल दर्शन                | ६९३                 | चारित्रमोह             | ४४, ४५     |
|                              | <b>ऐ</b>                  | केवलि समुद्धात            | ७५५                 | चूणि                   | ५३८        |
| ऐन्द्र दत्त                  | <b>400</b>                | कौत्कल                    | 466                 | <del>चूणिचू</del> णि   | ५३८        |
|                              | ओ                         | <b>কী</b> शिक             | Ę 00                | चूलिका                 | ६०२        |
| ओध                           | ₹¥                        | क्रियावा <b>द</b>         | <b>₹</b> 0 <b>0</b> | 8                      | 5          |
| ;                            | औ                         | क्रियाविशालपूर्व <b>े</b> | ६११                 | छेदोपस्यापना           | ६८४        |
| भौदयिक                       | ३९, ४३                    | क्षायिक                   | ३९, ५५              |                        | R          |
|                              | योग ३६८,९२४               | क्षायिक सम्यक्त्व         |                     |                        | •          |
| <b>औदारिकमिश्र</b>           | ३६९                       |                           | ९३१                 | जगत्त्रतर              | २४२        |
| औपमन्यव                      | ६००                       | क्षायिकसम्य ग्दृष्टी      |                     | अगत्श्रेणी             | २४२        |
| औपशमिक                       | ३९, ४५                    | सायोपशमिक                 | ३९, ४३              | जघन्य अनन्तान          |            |
| औपश्रमिक सम                  | त्यक्त्व ४३,५७            | क्षायोपशमिक स             | म्यक्त्व ५४         | जघन्य असंस्था          |            |
|                              | 664                       | क्षायोपशमिक सं            |                     | जघन्य परीतास           |            |
|                              | 46                        | क्षीणकषाय                 | 88, 880             | जवन्य परीतान           |            |
| कठ                           | <b>400</b>                | क्षिप्र (झान)             | ५१९                 | जबन्य युक्तानन         |            |
| कण्ठेविद्धि                  | 499                       | क्षेत्र सामायिक           | €83                 | वयन्य युक्तासं         |            |
| कपाट समुद्ध                  | াব ৬৭৭                    | क्षेत्राननुगामी           | ६१९                 | <b>जतु</b> कर्ण        | <b>ξ00</b> |
| कपिल                         | ६००                       | क्षेत्रानुगामी            | <b>£</b> 8 <b>9</b> | जनपदसत्य               | ३५९        |

| जम्बुद्धीपप्रज्ञप्ति            | ६०१                | द्वितीयोपशम सम्य   | ग्दष्टी ७९,          | परिग्रहसंज्ञा               | २७१               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| जरायुज<br>जरायुज                | १५ <b>७</b>        | Raidista and       | ९३१                  | परिहारविशुद्धि              | 4CY, 4C4          |
| जलगता<br>जलगता                  | 407                | द्विरूपघनधारा      | 228                  | पर्याप्तक                   | २५१, २५५          |
| जीवसमास ३३,                     |                    | द्विरूपधनाधनधारा   | <b>२</b> २३          |                             | ४, ३५, २५१        |
| -1144-114 11,                   | १५३                | द्विरूपवर्गधारा    | २१५. ५३०             | पर्यायज्ञान ५२७             |                   |
| <b>जै</b> मिनि                  | Ę00                | द्वीपसागर प्रशसि   | ₹0₹                  | पर्यायसमास                  | 479, 447          |
| भारत्य<br>ज्ञातुधर्मकवा         | 484                |                    | ٧- ١                 | पत्य                        | 789               |
| <b>का</b> नप्रवाद               | 405                | घ                  |                      | पाराशर                      | £00               |
| ज्ञानमार्गणा                    | 404                | <b>धा</b> रणा      | ५१७                  | पारिणामिक भाव               | ¥ <b>२,</b> ४३    |
| ज्ञानोपयोग                      | ,-,<br><b>5</b> 43 | গ্ৰুৰ (গ্লান)      | ५१९                  | বিঘুলি                      | ५३८               |
|                                 | ***                | ध्रुवभागहार        | ६२८, ६३०             | पिश्लि पिश्लि               | 436               |
| . त                             |                    | न                  |                      | पुण्डरीक                    | <b>Ę</b> 84       |
| तर्क                            | ५२१                | -                  |                      | पुद्गल                      | 238               |
| तापस                            | ४७                 | नष्ट               | ६३, ७१               | पूर्वस्पर्धक<br>-           | १२१, १२५          |
| तियंचगति                        | २७९                | नारायण             | Ę o o                | पैप्पला <b>द</b>            | £00               |
| तेजोलेश्या                      | ७१०                | नानागुणहानि        | १२२                  | पोत                         | १५७               |
| त्रसकाय                         | ₹₹                 | नारकगति            | २७८                  | प्रक्षेपक                   | 486               |
| त्रसनाली                        | २३२                | नामसत्य            | ३५९                  | प्रक्षेपक प्रक्षेपक         | ५३८               |
| त्रिलोकबिन्दुसार                | ६१२                | नाम सामायिक        | ६१३                  | प्रथमानुयोग                 | ₹0 <b>१</b>       |
| ਰ                               |                    | निगोदकायस्थिति     | २२८                  | प्रतिपाती                   | 4-1<br>4-1        |
| •                               | ७५५                | नित्यनिगोद         | ३३०                  | त्रातपाता<br>प्रतिपत्तिसमास | ५५३               |
| दण्डसमृद्घात<br>दृष्टिवाद       | 4 <b>९</b> ९       | •                  | ५१८, ५६९             |                             | 7 <b>8</b> 9      |
| युग्टमाय<br>दर्शन               |                    | •                  | २५५, २६१             | प्रतराकाश                   |                   |
| दर्शनमोह                        | ६९१                | निर्वेजनी कथा      | ५९७                  | -                           | , २४२, २४४<br>२१६ |
| दर्शनगह<br>दर्शनोपयोग           | ४३, ४६             | निषिद्धिका         | ६१६                  | प्रतरावली                   |                   |
| दशवैकालिक                       | <b>९३३</b>         | निसृत              | ५१९                  | प्रतिक्रमण                  | £ 8.8             |
| देवगति                          | ६१५                | नीललेश्या          | 200                  | प्रतिपत्तिश्रु.             | ५७२               |
|                                 | २८१                | नोक्रमं पुद्गलपरिव | र्तन ७९०             | प्रतीत्यसत्य                | 3 4 0             |
| देशविरत ४∙,<br>देशाविध          |                    | नोकर्मशरीर         | ३७९                  | प्रत्यक्ष                   | 478               |
|                                 | ६२०, ६२२           | 4                  |                      | प्रत्यभिज्ञान               | ५२०, ५२१          |
| दोगुणहानि                       | १२२                | -                  |                      | प्रत्याख्यानपूर्व           | ६१०               |
| द्रव्य नपुंसक                   | 843                |                    | <i>ષ્</i> ષ્વ, ષ્ષ્ષ | प्रत्येक शरीर               | ₹8€               |
| द्रव्य पुरुष                    | ४६३                | पदश्रुतज्ञान       | 400                  | प्रत्येकशरीरवर्गणा          |                   |
| द्रव्य प्राण                    | २६४                | पदसमासश्रु.        | ५७२                  | प्रमत्तविरत                 | ४१, ४४, ६१        |
| द्रव्यमन                        | ६६७, ९९३           | पध्यलेक्या         | ७१०                  | प्रमाणपद                    | 400               |
| द्रव्यलेखा                      | ६९८                | परक्षेत्र परिवर्तन | ७९३                  | प्रमाणांगुल                 | २३२               |
| द्रव्य सामायिक<br>द्रव्य स्त्री | <b>६१३</b>         |                    | २३१, ८०४             | प्रमाद                      | ६२, ६३            |
| इन्य स्त्र।<br>प्रक्येन्द्रिय   | 304 305            |                    | ६२०, ६४८             | प्ररूपणा                    | ३३, ३५            |
| xeqiesq                         | २९४, २९६           | परिकर्म            | ६०१                  | <b>মবৰ্</b> ন               | ¥Z                |

|                         |                            |                  |              |                             | 10//             |
|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| प्रश्नव्याकरण           | ५९७                        | मतिज्ञान         | ५२१, ५२३     | स                           |                  |
| त्रस्तार                | ६५                         | मध्यमपद          | 400          | लब्ध्यक्षर                  | ५६८, ५६९         |
| प्राण ३४,३५,३           | २६४,२६६,८० <b>९</b>        | मनःपर्यय         | ६६५, ६६७     | रुज्यसर श्रु.               | 478, 440         |
| प्राभृतश्रु.            | 408                        | मनःपर्याप्ति     | २५३, २६५     | स्रक्टयपर्याप्त क           | 744, 748         |
| प्रा <b>मृतप्रा</b> मृत | ५७३                        | मनुष्यगति        | 260          | लव                          | 174, 445<br>680  |
| <b>प्रा</b> भृतसमास     | ५७४                        | मनप्राण          | २६५, २६६     | लेश्या                      | <b>६९६</b> , ९२८ |
| 4                       | f                          | मरीवि            | ₹ <b>o</b> o |                             | ***, >10         |
| बहुज्ञान                | ५१८                        | मलिन (दोप)       | ५६           | व                           |                  |
| बहुविध                  | 486                        | मस्करी           | ४७, १४०      | वचन प्राण                   | २६५, २६६         |
| बादरकृष्टि              | <b>१</b> २१, १२५           | महाकल्प्य        | ६१५          | वचनयोग                      | ,878             |
| बादर निगोदवर्ग          |                            | महापुण्डरीक      | ६१५          | वन्दना                      | ६१४              |
| बुद्धदर्शी              | 80                         | माठर             | ६००          | वर्ग                        | १२२              |
| · *                     |                            | माध्यन्दिन       | ६००          | वर्गणा                      | १२२, ३८०         |
|                         | •                          | मान्यपिक         | 800          | वर्धमान                     | ६२०              |
| भट्टाकलंक<br>भयसंज्ञा   | ५१५                        | मायागता          | ६०१          | বহিন্ত                      | ६००              |
| भवसमा<br>भवपरिवर्तन     | २७०                        | सार्गणा          | ३४, ३७४      | वसु                         | ६००              |
| भवपारवतन<br>भवप्रत्यय   | ७९५                        | मिच्यात्व        | ४६, ४८       | वस्तु श्रु.                 | ५७५              |
| मपत्रत्यय<br>भवानुगामी  | ६१८                        | मिच्यात्वप्रकृति | 86           | वस्तुसमास                   | ५७६              |
| भवाननुगामी              | <b>६१</b> ९                | मिथ्यादृष्टि ४०, | ,४२,४८,८८७   | वाड्विल                     | 600              |
| भव्य                    | ६१९                        |                  | ४०, ४२, ५३   | वादरायण                     | €00              |
| भावनपुंसक               | ९२८                        | मिश्र (योनि )    | १५६          | वाल्कल                      | ६००              |
| मायपुरुष<br>भावपुरुष    | ४६२                        | मुण्ड            | ६००          | वान्मीकि                    | ६००              |
| भावप्रमाण<br>भावप्रमाण  | 845                        | मुहूर्त          | २५९, ८१०     | विक्षेपणीकथा                | 490              |
| भावप्राण                | 786                        | मैयुनसंज्ञा      | २७०          | विद्यानुवाद                 | ६१०              |
| भावमन                   | २६४<br><b>९</b> २४         | मौद              | ६००          | विपरीत मिथ्यात्व            | ४७               |
| भावसामायिक              | 5                          | मौद्गलायन        | ६००          | विपाकसूत्र                  | ५९८              |
| भावसत्य                 | 464<br>360                 | य                |              | विपुलमति                    | ६६५-६७२          |
| भावस्त्री               | ४५०<br>४६२                 | ययास्यात         | ६८६          | विभंगज्ञान                  | ५११              |
| भावेन्द्रिय             | 798<br>844                 | याजिक            | 89           | विरताविरत                   | Ę۰               |
| भाषापर्याप्ति           | २५३, २६५                   | योग ३५४.         | ३५५, ९२२     | विवृत (योनि)                | १५६              |
| भावपरिवर्तन             | ७९६                        | योनि             | १५४, १५९     | विस्तार                     | ₹४               |
| भावलेश्या               | ७२७                        | _                | ,            | वि <b>स्न</b> सोप <b>चय</b> | ₹८४              |
| भाववाक्                 | ८५०                        | ₹                |              | विहारवत्स्वस् <b>या</b> न   | ७३५              |
| भेदाभेद विपर्यास        | ४९                         | रामायण           | ५१०          | <b>बीतरागसम्यग्दर्शन</b>    | 608              |
| <b>#</b>                | • `                        | रूपगता           | ६०२          | वीर्यानुप्रवाद              | ६०५              |
| भ<br>मण्डलि (दर्शन)     | •∨-                        | रूपसत्य          | ३६०          | वेदमार्गणा                  | ४६२              |
| मति अज्ञान              | <b>१</b> ४०<br>५ <b>०९</b> | रोमश             | ६००          | वेदकसम्यक्तव ४३,            | 48, ८८५          |
| ाज नवाम                 | 707                        | रोमहर्षिणी       | 600          | वेदक सम्यग्दृष्टी           | 90               |
|                         |                            |                  |              |                             |                  |

| 404  | गो॰ बीवकार्य |
|------|--------------|
| १०९६ | गी० वीवकाप   |

| वैक्रियिक काययोग          | ₹७०           | संयतासंयत               | ٧.           | सिंद ४२, १३७                  |
|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| वैक्रियिक मित्रका.        | ३७१           | संवम                    | <b> 468</b>  | सिद्धगति २८२                  |
| <b>वै</b> नयिक            | <b>58</b> 8   | संवृत्ति सत्य           | ३५९          | सिद्धपरमेष्टी ४५              |
| वैनयिकबाद                 | £00           | संबुत (योनि)            | १५६          | सूक्पनिगोद लब्ध्यपर्याप्तक    |
| वैद्योपिक                 | १४०           | संबेजनी कथा             | ५९७          | ५२८, ५२९ ५३०                  |
| व्यंजनावग्रह              | 488           | सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष  | ५२१          | सूक्मकृष्टि १२१, १२५          |
| -                         | . ८११         | सत्यदत्त                | €••          | सूक्ष्मसांपराय (गु.) ४१, १२१, |
| <b>व्यवहा</b> रपत्य       | २३५           | सत्यप्रवाद              | ६०६          | १२५, १२६                      |
| व्यवहारपस्योपम            | २३६           | सत्यमनोयोग              | ३५६          | सूक्ष्मसांपराय संयम ६८६       |
| <b>व्यव</b> हा रसस्य      | 350           | सत्यवचनयोग              | ३५७          | सूच्यंगुल २१६, २४२, २४४       |
| ब्याख्याप्रज्ञप्ति        | <b>40</b> 8   | सदाशिव                  | <b>\$</b> %0 | सूत्र ६०१                     |
| व्यास्याप्रज्ञप्ति (अंग)  | 494           | सप्तांक ५३१,५५३         | , ५५४        | सूत्र इतांग ५९३               |
| व्याध्रभृति               | ६००           | सप्रतिष्ठित प्रत्येक    | ३१७          | सूर्यप्रज्ञप्ति ६०१           |
| <b>व्यास</b>              | ६००           | समय                     | 606          | सोपक्रमकास्त्र ४५६            |
| হা                        |               | समवायांग                | ५९४          | सोपक्रमायुष्क ७१३             |
| -                         | , २६५         | समयप्रबद्ध              | ₹८0          | स्तोक ८१०                     |
| शासियात २,२               | , 747<br>600  | समुद्धात ७३५            | , ८९६        | स्यलगता ६०२                   |
| शीत (योनि)                | १४६           | सम्यक्तव                | 603          | स्थापनाक्षर ५६८, ५६९          |
| शांत (यान)<br>शुक्ललेश्या | ५४५<br>७१०    | सम्यक्त्व (प्रकृति) ५   | 8, 40        | स्वानाग ५९३                   |
|                           | , २६६         | सम्यग्दृष्टी            | ¥°           | स्थापना सत्य ३५९              |
| श्रुत अज्ञान              | 480           | सम्यक् मिथ्यात्व प्र.   | 48           | स्थापनासामायिक ६१३            |
| भूतज्ञान<br>श्रुतज्ञान    | 423           | सम्यक्मिध्यादृष्टी ५२   | , ८८७        | स्पर्श (क्षेत्र) ७६०          |
| -                         | ***           | सयोगकेवलिजिन ४१         | , १२८        | स्मृति ५२१                    |
|                           |               | सरागसम्यग्दर्शन         | ८०१          | स्वक्षेत्र परिवर्तन ७९३       |
| षडंक ५३१,५५३              | , ५५५         | सर्वावधि ६२०            | , ६२१        | स्वरूपविषयीस ४९               |
| स                         |               | साकार उपयोग             | ९०१          | स्वस्थानाप्रमत्त ७९           |
| संक्षेप                   | ₹४            | सागरोपम २४१             | , २४९        | स्वस्थान स्वस्थान ७३५         |
| संख्याताणुबर्गणा          | ८२३           | स्रातिशयात्रमत्त ७      | ९, ८०        | स्वष्टिक्य ६००                |
| संख्यातगुणवृद्धि          | ५३१           | सात्यमुग्रि             | ६००          | स्यितिकाण्डकोत्करण १०४        |
| संस्यात भागवृद्धि         | ५३१           | साधारणशरीर ३१६          | , ३२१        | स्थितिबन्धापसरण १०५           |
| संघात श्रु.               | ५७१           | सान्तरमार्गणा           | २७६          | स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान २२७   |
| संज्ञा ३४,२६९             | , <b>९३</b> २ | सामायिक                 | ६१३          | _                             |
| संजी ८९२                  | , ९३२         | सामायिक संयम            | ६८४          | ₹                             |
| संज्वलनकषाय               | ४७५           | सासादन गु. ४            | ३, ५०        | हरिश्मश्रु ६००                |
| संभावनासस्य               | ३५९           | सासादनसम्यम्दृष्टी ४०,५ | १०,५१,       | हारीत ६००                     |
| संमूर्छन (जन्म) १५५,१५    | ८,१६०         | -                       | 660          | हीयमान ६२०                    |
|                           |               |                         |              |                               |